





(संस्कृतानुवादः)



षेदादि बिविधसच्छास्त्रप्रमाणसमन्वितः

श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमद्यानन्द्सर्स्यती स्वामिविरचितः ।

बुन्दावनपुरक्षकाधीतविद्येन कान्यतीर्थोपाधिभृता प॰ शासुरदेवपाठकैन देवगिराळङ्कृतः।

श्री दयानन्दजन्मशताव्दीपरिषदध्यक्षेण नारायणस्वामिना

पकाशितः

पूर्व अध्यक्ष संस्कृत विभाग

हुवजुव कीर्ज़ी विसाग्रेविय, हुविहार

किशोरयन्त्रालयाधिपतिना

श्री बा॰ रामिकशोरशी इत्यनैन स्वीययन्त्राह्ययै

मुद्रापितः।

श्वानन्दाब्दाः १००

प्रथमावृत्ति

संबत् १९८१ वि॰



# प्रकाशक की भूमिका

ऋषि द्यानन्द् कृत ग्रन्थों में सत्यार्थप्रकाश का ऊंचा स्थान है —यह वह ग्रन्थ है जिल के पढ़ने से वह स्पृर आतो है जिस का नाम आर्यसमाज की स्पृर है—इस एक पुस्तक के पह लेने से सैकडों पुस्तकों का विषय ज्ञात हो जाना हैं। यह पुस्तक अंग्रेजी, बंगला, पंजाबी, मराठी, उद्, गुजराती और तामील, आदि भाषाओं में अनुवादित हो खुका है-संस्कृत के विद्वान् और ख़ास कर एसे विद्वान, जो अन्य भाषाओं के ग्रन्थ पहना अंपनी शान के ख़िलाफ़ समभते हैं, इस ब्रन्थ से आर्थ्यभाषा में होने की वजह से, छाम नहीं उठा सकते थे। विशेष कर उन्हीं के लाभ की लक्ष्य में रख कर यह संस्कृतानुबाद प्रकाशित किया जाता है —चिरकाल से इस संस्कृतानुवाद के करने का प्रश्न उठ रहा था श्री प॰ मुसद्दीलाल जी ने प्रारम्भ के कुछ पृष्ठों का अनुवाद किया भी था परन्तु अब तक यह यल खफलीभूत नहीं हो सका था - इस के अनुवाद का धुअवसर प्रनथ के रखयिना ऋषि दयानन्द की जन्म शताब्दी के साथ आया। शतान्दी सभा के आदेशानुसार वृत्वावन गुरुकुल महाविद्यालय द्वारा शिक्षा प्राप्त, काव्यतीर्थ अदि उपाधिधारी श्री प० शङ्करदेव ने इस का अनुवाद किया है। अनुवाद की विशेषता भाशंय की शुद्धना और भाषा की सरलता है—ऋषि द्यानन्द स्वयं सरल भाषा के प्रयोग के पक्षगोषक थे जिस से कम से कम नहीं, अपितु अधिक से अधिक पु॰ष लाभ उठा सकें—प॰ शंकरदेव नै इस संस्कृतानुवाद में, अक्षरशः इस सुनहरी नियम का पालन किया है -अ-नुवाद की अमेक विद्वानों ने जांच पड़ताल की है उन में से अनेकों ने उस की प्रशंसा की है परन्तु कुछेक को यह अनुवाद पसन्द नहीं। उन में से बाज़ का ख्याल था कि यदि धनुत्राद स्वरल भाषा में न हो कर सब्छेदार साहित्यक या दार्शनिक भाषा में होता,तो अच्छा होता-इस प्रकार के मत भेद का रुचि विभिन्नता से, होना, खाभाविक था—प्रचलित काल के प्रायः सभी भाषाओं के अधिकांश विद्वानों का मत भाषासारलप (Easy Style) के हक ही में है और इसी मत का अनुकरण अनुवादक नै किया है।

सत्यार्थप्रकाश के संस्कृता बुवाद के बिरुद्ध एक बात है जिसे यद्यि थे विद्वानों ने कहा है परन्तु बात चूकि कही गई है इस लिए उस का यहां उल्हित करदेना कराचित् अनु बित न होगा—वह बात यह है कि वदि ऋषि दय गा को यह इए होता कि सत्यार्थप्रकाश संस्कृत में हो तो वे स्वयं इसे आर्थभाष न लिख कर संस्कृत हो में लिखते—इस लिए संस्कृत में इस प्रन्थ का अनु सर करना कम से कम उन की इच्छा के विरुद्ध है परन्तु बात ऐसी नहीं है। है

दयानन्द ने आर्यभाषा में सत्यार्थप्रकाश इस लिए नहीं लिखा था कि संस्कृत भाषा उन की अप्रिय थी किन्तु इस लिए कि संस्कृत की अप्रिक्षा आर्यभाषा के समभने वाले अधिक थे—और उन को उस समय इष्ट यह था कि उन के विचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जावें—उन का यह विचार सफल हुआ और अधिक से अधिक लोगों ने उन के विचारों से लाभ उठाया। अब जिस प्रकार बंगालियों के लिए बंगला आदि भाषाओं में सत्यार्थप्रकाश अनुवादित हुआ उसी प्रकार संस्कृतकों के लिए उस का संस्कृत में अनुवाद होना आवश्यक था—इस के अतिरिक्त संस्कृत आय्यों की धार्मि क भाषा है—धार्मि क भाषा में धार्मिक प्रनथ का होना भी आवश्यक ही था—ऐसे ही अनेक कारणों से यह प्रनथ संस्कृत में उल्थित हुआ है--इस अनुवाद के देखने में श्रीयुत प्रधासोराम जी एम० ए० मेरठ, प्रोफ़ेपर धर्मेन्द्रनाथ शास्त्रो एम० ए० तर्क शिरोमणि, मेरठ कालेज और श्री प्र० दुर्गाग्ररण जी साहित्याचार्य वदायूं निवासी ने बढ़ा श्रम किया है जिस के लिए हम इन महानुभावों के आभारी हैं—

शताब्दी कार्यालय मथुरा मात्र शुक्का ६ सं १६८१ वै

नारायण खामी



# प्रास्ताविकम्।

अयि सहद्याः पाठकवर्याः !

अद्य भवतां पुरस्तात् समुपक्षाप्यते सभ्यसामाजिकानां हृदयाधिष्ठात्-देवतमज्ञानतमोपहं, वदाप्रतिपाद्यमनस्वाहकं, सनातनवैदिकमतमएडकं श्री-पत्राह्म । अत्र हि निर्भोक्तया निष्यस्यातया च सर्प्या वेदविरुद्धा अर्थाः परिस्वाज्यत्वेन, श्रुतिरुमृतिप्रतिपादिताश्च विषयाः परिप्राह्मत्वेन सङ्गृहीताः सन्ति । नद्यं विषयो निष्यक्षो याद्याप्राह्मयोः सत्यासस्ययोविशदो निर्णयः कापि मतान्तरपुरुनकेषु समवलोक्षते । अत्र प्रमाणत्वेन सञ्चिता मन्त्रस्त्रादि-भागारुतत्तद्वप्रत्यानयोतानां साधारणमेष्यसामध्युपकारबाहुत्यमावहन्ति । पतत्पुरुतकस्य सर्वहितसाधकत्वेनैव स्थाध्यायद्भपता सुतरां सङ्गञ्जते । न केवलं पुरुतकम्य उपकरोति सामाजिकानार्यात्, अपि तु सकलभूमण्डल-वाहत्यान् सर्वमतानुपायितः । यतो हि एतिक्षमितृणां स्वामिपादानां स्वजन्य-भूमेर्मारतवपस्येवे।पहारो नाभिष्रेत आसीत् प्रत्युत विश्वस्य भूगोलस्य । एवविधः समुप्युक्तो ग्रन्थो यावानाहृतो भवेत्तावान् तस्य समाद्रः स्वल्प एव ।

सत्यार्थप्र नाशो हि अने नासु भाषासु विविधेषु च कपेषु सहस्रशो मुद्रितो दूरगोचरीकियते । केवळं हिन्दीभाषामयस्यैव विराजते षोडशं संस्करणम्।

पवंसत्यपि सर्वभाषाजनन्यां, परमात्मसमाद्गृतायां देवगिरि प्तद्भावा मनस्त्रिनां प्रशस्तविदुषां मनःश्लोमं सततं जनयतिस्मैव।

पतादृश्चेव महानुभावेषु आर्यसमाजरती, र्महामान्येः सुविख्यादृष्टि मिभः श्री नारायणस्वाभिभिः सद्वसरोऽयं शताष्ट्रिकपः श्रीयुतां महर्षिवयः चरणयोः संस्कृतभाषान् दिततत्कृतिभक्तयुपहारसमर्पणस्येत्यालोचमानैर द्योग्येऽपि मिय दुर्घहाऽयं भारा न्यस्तः । पतद्दुष्करकार्यसम्पादनाक्षमोपः महतामादेश इति तदाज्ञां शिरोधार्यं विधाय तत्यराऽभ्वमनुवादकरणा पतत् कार्यं विद्धता मया भूयांसि काठिन्यान्यनुभृतानि । तद्यधा के शब्दार्थगभीरांशोभनालङ्कारालङ्कृतां निरवद्यामभिभेयसम्पदमुक्ति गुर्बीं मन्य अपरे तु शब्दानुक्यां सुरम्यां संस्कृतरचनी मान्यां प्राहुः । इतरे च द्य भा स्मा अर्ग

आं आं बंग उसं

डस इस ग्रन्थ संस्

एमः काले किय

माघ

परिपूर्णा ब्रसादमाधुर्यवतीं सरसां भाषां लेक्यामभिद्धते । इत्यादिभि-बंहुभिः काठिन्यैव्योहन्यमानेन मया शब्दानुवाद एवावलभ्वितः ।

यद्यपि सावहितेनैव मयैवं यतितं यथा नात्र समापतन्तु स्खिलतानीति।
तथापि मानुषस्यानः इतया तासायभ्युपगमः सर्वथा साहितक एव । अते।
यन्थावसित्यनन्तरं दृष्टिपथमापतन्त्यां सृद्णजाः प्रमादजाश्च भाषाशुद्धयोभावाशुद्धयश्च प्रन्थान्ते शुद्धिपत्रके संनिवद्धाः। अतः परमा पतस्य निर्देषिता
नाभिमन्यते। अते। वे सुदृदः सारत्येन पुस्तकान्तर्गता।भस्त्रुटिभिर्मा प्रवोधविष्यन्ति तेषामुपकृतिमहं मूर्भा बोढास्मि। त्रुटीश्वाग्रिममुद्रणे संशोधियिष्वामि।

विविधक्षेण साहाय्यप्रदातार इमे सहानुभावा स्या सक्तवंस-धन्यबादश्च स्मर्थन्ते ।

श्री प्रो॰ मेधावत जी किंबरल स्रत श्री प॰ दुर्गाशरण जी पाण्डेय साहित्याचार्य वदायूं श्री प॰ राम मोहनलाल जी उपाध्याय बरेली

एप बन्धुवराः कविरसमहै।द्या ग्रन्थलेखनसाहाय्येन, अपरी च यदातदा प्रोत्साहनेन, ग्रन्थद्र्शनपरिश्रमेण तच्छोधनेन च धन्यवादाही ।

भोमतां नारायणस्यामिनामण्यनहारिकतिः सदा हमर्यते । यत्पसादत एतत्समापनसामध्यं मे समजनि । साम्प्रतमहाञ्चताणीये निमज्जते। सम "दृष्टं किमपि छे।केऽस्मिन् निर्दोपं नच निर्गुणम्" एतत्स्किरज्ज्यावसम्ब एव क्षमाधारः।

आशास्यते संस्कृतस्तेहिनः पूजितस्वामिचरणा देशोजितिकामुकाः मानवप्रवरा देशमूर्धन्यस्य संसारमध्त्तमस्य द्यानन्यस्य मिनः कृतिमिमां समादृत्य मामकीनं श्रमं सफलियण्यन्तीति । अलं पछि वितेन ।

विदुषां वशंवदः काव्यतीर्थः शंकरदेवपाठका गु० कु० वृन्दावनवास्तव्यः।





यदाऽहं शिल्थिमियं सत्यार्थप्रकाशं निरमाम् तदानीं संस्कृतभाषणेन परनपाठनयोः संस्कृतभाषाव्याव्यवहारेण गुर्जरपान्तीयभाषायाश्च मातृभाषया मम नासीह विशिष्टं परिद्वानमस्याः भाषायाः तस्मादु भाषाऽपरिष्कृता सम जायत । साम्प्रतञ्च लेखभाषणयोरसुष्यां भाषायामभ्यासः सम्पन्नः । अतो भाषाव्याकरणानुस्तारेण संशोध्य प्रत्थोऽयं द्वितोयवारं मुद्दापितः । क्वित् २ भाषाव्याक्रयणो रचनाभेदः समजित सत्वित एवाभवत् । अन्यथा भाषासर्णि परिष्कृतिरसुकरैवासीत् । अर्थभेदस्तु कापि न कृतः प्रत्वृत विशेषो वि- रिक्तिरसुकरैवासीत् । अर्थभेदस्तु कापि न कृतः प्रत्वृत विशेषो वि- रिक्तिः । प्रथमसुद्वणावसरे किचत् २ सञ्जाताः त्रुट्यस्तु संशोध्य परिहताः ।

अयं ग्रन्थश्चतुर्दशसमुहासेषु —चतुर्दशिवमागेषु विरिचतः । १० समु-हासाः पूर्वाद्धें चत्वारश्चोत्तरार्द्धे सन्ति । अत्रान्तिमो ह्यो समुहासी स्वमन्तव्या-मन्तव्यवकाशश्च कृतश्चित् कारणात्व्रथमममुद्दिनाधिक्षनसंस्करणे मुद्रापिताः ।

प्रथमसमृहासे परमेश्वरखोङ्कारादिनाम्नां व्याख्यानम् । हितीये—सन्तितिशक्षणपद्धतिः ।

तृतीये - ब्रह्मत्रयाउनपाउनव्यवस्था । सःयासत्यब्रन्थानां नामानि । अध्य यनाध्यापनपद्धतिश्चो

चतुर्थे—विबाहगृहाश्रमयोर्ब्यवहारः।

पञ्चमे —वानप्रसलंत्यासाध्रमविधिः।

वच्डे—राजधर्मः।

सममे — वेदेश्वरविषयः।

अष्टमे - जगत उत्प ति श्वितिप्रलय विषय: ।

नवमे -विद्याऽविद्याबन्धमोक्षाणां व्याख्यानम्।

द्शमे-आचारानाचारभक्ष्याभक्ष्यविषयः।

एकादशे -आर्या उत्तीयमतमनान्तरखण्डनमण्डने।

द्वादशे—चार्वाकबोद्ध जैनमत्विषयः।

त्रयोदशे—खीस्टीयमतविषयः।

चतुर्शे - यवनमतविषयः।

२ े दः

8

भ स

अ अ: वंग

उस इस ग्रन्थ

संस् एम कार्व

विह

चतुर्दशसमुहासानामन्ते बार्याणां सनातनं खेदिकं मतं विशेषतो व्याख्यातं यद्दमपि यथावन्मन्ये।

ग्रन्थस्यास्य निर्माणे सत्यार्थस्य प्रकाश एव ममाभिप्रेतः। यथार्थस्य याथार्थमालीकस्य चालीकत्वेत प्रतिपादनमेव सत्यार्थस्य प्रकाशः। निर्मा सत्यस्यासत्यत्वेनासत्यस्य च सत्यत्वेन प्रकाशः सत्यपुच्यते अपितु यथा- चित्तस्य पदार्थस्य याथार्थ्यनं स्थापनं सत्यमिति गांयते। पक्षपानिनो जनाः सालोकस्यापि सत्यत्वप्रतिपादनैऽपरविरोधिमनाचलिक्षिनाञ्च सत्यस्याप्यली- कत्वसंखाधने प्रवृत्ता भवान्त। तस्मान्न ते किहिचित्समन्यधिपन्तुमईन्ति। सत्यस्यस्याप्यकीन लेखेन वा सकलजनसम्भ सत्यासत्ययोः स्वद्यस्याप्यस्य सत्यार्थं सङ्गृह्यायथार्थञ्च परित्यज्यानत्वनिम्यना भवेषुः। यद्यपि मानवानामन्तःकरणं सत्यासत्ये विज्ञानीते तथापि स्वप्रयोजनसिद्धये दुराग्रहाविद्यान्तःकरणं सत्यासत्ये विज्ञानीते तथापि स्वप्रयोजनसिद्धये दुराग्रहाविद्यान्तः सत्यमपद्यायासत्यं न्युष्टित् स्वावते। परमण्यस्य प्रवृत्तम् विक्रायस्य परित्राय सत्यं प्रकायः सत्यासत्यं परिक्षाय सत्यं प्रकायः सत्यास्तयः परिक्षाय सत्यं प्रकायः परित्रायं स्वत्यं प्रकायः परित्रायं सत्यास्तयः परित्रायं सत्यास्यः सत्यास्तयः परित्रायं सत्यास्तयः परित्रायं सत्यास्तयः परित्रायं सत्याद्वायः सत्याद्वायः परित्रायः सत्याद्वायः सत्याद्वायः परित्रायः सत्याद्वायः सत्याद्वायः सत्याद्वायः परित्रायः सत्याद्वायः सत्याव्यायः सत्यायः सत्याव्यायः सत्याव्यायः सत्याव्यायः सत्यायः सत्याव्यायः सत्याय

माध

प्रति दिन्न यत्र कापि भ्रमेण संशोधनी मुद्रणे वा इक्कितानि भवेयुस्तानि विज्ञानेन ज्ञापनेन वा पाथाथ्येन संशोधियण्यन्ते। यस्तु पक्षपातेनाः
न्यथा सन्धेश्यति कण्डनमण्डने वा विधाश्यति तत्र किमिपि नावधास्यते ।
मानवानां हितेषिणावबोधितं तु सत्यं तन्मतं सङ्ग्रहीष्यते । अद्यावेऽपि सन्ति
प्रत्येकस्मिन्मते भूयांसे। विद्वांसस्ते पक्षपातं विहास सर्वतन्त्रसिद्धानतान् प्रतिपाद्येयुः सर्वेष्वेव मतेषु यद्यत्सत्यं सर्वेषामनुक्कुलं तस्य परित्रहणं, यञ्चान्योऽ
न्यविपरातं तस्य परित्यागं विधाय विधाय प्रीतिपूर्वकं व्यवहरेयुश्चेत् जगतो
द्वितं जायेत । यतो हि विदुषां विशेषेनाविद्यत्स्वपि विरोधः संप्रवर्धते तेन
नाविधदुःखानां परिवृद्धः सुन्वसंक्षयञ्च सञ्जायते । स्वार्थिकाप्रिययानयैव

र्रे प्रान्वा दुः काम्बुधी नियं जिताः । यद्यपि खार्थेकप्रायणमानवा तसाधनैच्छपा प्रवर्तमानानां कार्येषु विरोधतत्पराः लन्तो नानाविध-समाचरन्ति तथापि ''सत्यमेष जयित नानृतं, कृत्येन प्रधा विततो इतिस्थिरनिश्चयाळ वेनाताः परोपकारानुष्ठाने निवदसाहाः सन्तः प्रकाशनान विरमन्ति । ''यत्तद्ये विविध्य परिणामे ऽसृतोपमित्तः' पन्त्रम् । ''विद्याधर्मयोः प्राप्ति निकालि सर्वाण्येव कर्माण्यादी विव-रिणामे चामृतसमानानि भवन्ती'' त्यस्याभिष्ठायः । इमा एक वार्ता इहि निधावाहं जन्धिममं व्यरचयम् । भ्रोतारः पाठकाश्च खच्छान्तः करणेन प्रन्थिममं खंबीक्ष्याभिप्रायवनगरः च यथेषुमाचरन्तु ।

प्रम्थेऽस्मिन् यद्यस्त्वं प्रतेष्व वितथं तलस्तवं त्राविरोधेन सङ्गृहोतं यत्पुन-र्पतमतान्तरेष्वलोकं तिकराङ्कतम् । किञ्चात्र भतमतान्तराणां प्रच्छन्नानि खुप्र-काशानि चा निन्धकर्माणि प्रकाश्य विदुष्यमिषदुषां वा सर्वेषां पुरः सिन्निहि-तानि येन सर्वे परश्परं सुविषार्थ प्रेरणा सत्यमतदिन्तो भनेयुः।

धार्यावर्तदेशे समुत्यन्नो निष्यं एखाहं यथैन हे शीय मिध्याचार्ता निष्यक्ष-पातं बाधातध्येम प्रकाशयामि तथैवापरदेशस्थमतवाहिभिरि समं व्यवहरामि । मानवानामुन्नती चापि स्वदेशवासिभिरिव वैदेशिकैरिप स्वद्ध संवर्ते । सक्तस्र निद्धान्तरिप तथैव वर्तितव्यम् । यद्यद्धमि कस्यचने कस्य पश्चपात्ती सममविष्य-रतिह् यधाद्यतनीनाः स्वमतस्य स्तवनं मग्डनं ।प्रचारञ्च, परेषां निन्दामिन स्व तदुपरामसमुद्योगञ्च विद्धति तथैवाहमिष व्यधास्यम्। परं सर्विमदं मनुष्यत्व-विषक्तितं कर्म । यतः खलु बलवन्तः पश्चो निर्वज्ञान् पीडयन्ति व्यापाद्यन्ति ख तथैव यदि मानवा मनुष्यदेहं प्राप्यापि तथाचरेयुस्तिहं न ते मानवस्वभावसंयुक्ता अपितु पश्चसमाना भवेयुः । यस्तु बलमासाद्य निर्वज्ञान् विरक्षति स्व एव मनुष्य इति कीत्यते । ये पुनः स्वार्थवशङ्गताः केवलं परेषां ज्यानि सम्यादयन्ति से पश्च-बप्यतिशेरते ।

आर्थावर्तीयमतविषये एकादशसमुहासपर्यन्तं विशेषतो विलिखितम्। समुहासैष्वेषु प्रकाशितं सत्यमतं वेदोक्तत्वान्मम सर्वथेव मन्तव्यं वर्तते। नूतन-पुराणतन्त्राद्विप्रन्थोक्का निराकृता वार्ताश्च परिहेया वर्तन्ते।

द्वादशसप्रुष्ठासे स्रमीक्षितं चार्वाकमतं यद्यपि साम्प्रतं छुतप्रायमिव वर्तते तथापीदमनीश्वरवादादिविषयेषु बौद्धजैनमताभ्यां भूयस्त्राम्यमाव-हति। किञ्चेदं चार्वाकमतं नास्तिकत्वे सर्वाणि मतान्तराण्यतिशेते। अतस्त-त्प्रसारोऽवश्यं निरोद्धयः। अस्तिक्ष्यवहाराणामितरोधेन हि लोके भूयांसा ऽनर्थाः प्रवर्त्तरन् । चार्वाकबौद्धजैनानां मतं संक्षेपतो द्वादशे समुष्ठासे विन्यस्तम् बौद्धजैनमतयारिष चार्बाकेण सह साम्यं वर्तते। केषुचिदेव बिषयेषु पार्थन्य मिष विद्यते। अतप्य जैनाः पृथक् परिगण्यन्ते। एषां मिथो भेदस्तम् १२ प्रमुष्ठासे समुष्ठासे समुष्ठासे वर्ति । स्वाद्यते। स्वाद्यति। स्वाद्यते। स्वाद्यत्यते। स्वाद्यते। स्वाद्यते। स्वाद्यति। स्वाद

( अ ) बत्वारः सुत्रप्रन्थाः —

<sup>(</sup>१) आवश्य अस्त्रम्, (२) विशेषा वश्यकस्त्रम्, (३) द्श छैकाति सुत्रम् (४) पाक्षिक स्त्रम्।

चतुर्दशस व्याख्यातं यद्दम

प्रनयस्या याथार्थ्यमालीक सत्यस्यासत्यत्वे बिस्ततस्य पदार्थे बालोकस्यापि स कृत्वसंसाधने प्र बत एवास्विवुष



न्त्रसमांक कश्य मामवजातेः समृ गृह्णोयुरसत्यश्च न्तरा किमपि म

प्रन्धेऽहि
युस्तानि विकारं
न्यथा सन्धेश्याः
मानवानां हितैः
प्रत्येक्तास्मन्मते
पाद्येयुः सर्वेष्
न्यविपरातं तस्य

द्वितं जायेत । यता प्राविधदुःखानां परिवृ

र्दे मानवा दु (लः) पञ्चः ङ्गानि—

तसाधितच्छपा १ प्रथमवर्णितप्रन्थामां शिका, निरुक्तिः, बरणी भाष्यञ्ज्वेति चत्या-इतिब्यर् उत्यया मूळप्रन्थाश्च पञ्चाङ्गान्युरुपन्ते । तेष्विप दृष्टियासमाच्या भवयवान् । प्रकाशनाव ॥ क्रीकुर्यते । एतद्दिरिक्तः भिष जैनैरङ्गोक्कृता बह्वा प्रन्था वर्तन्ते । जैनम-तक्षम् । "विषये १२ शसमुद्धासे सविशेषं विचारः समकारि, तत्रद्रष्ट्यम् । जैन इत्णामे चामुः सहस्राः पुनरुक्तिः शेषा वेविद्यन्ते । विज्ञेषु केवन स्वप्रन्थं प्रमक्षा-

#### ( आ ) बकादशाक्रानिः -

(१) आवाराङ्गस्त्रम् (२) सुगडाङ्गस्त्रम् , (३) थाणाङ्गस्त्रम् (४) सगबायाङ्गस्त्रम् , (५) भगवतीस्त्रम् (६) झातधर्मकथास्त्रम् (७) उपास-कर्शास्त्रम् (१) अन्तगडदशास्त्रम् अनुसरोबबाई सूत्रम् (१०) विपाक-सूत्रम् (११) प्रश्नव्याकरणसूत्रक्वेति ।

### (१) द्वाशोपाङ्गसूत्राणि—

१ उपबाई स्त्रम्, २ रायपसेनीस्त्रम्, ३ जीवाभिगमस्त्रम्, ४ पस-बनास्त्रम् ५ जंबुद्दीपपन्नतीस्त्रम्, ६ चन्द्रपन्नतीस्त्रम्, ७ स्रपन्न-तीस्त्रम्, ८ तिरियाबलीस्त्रम्, ६ किप्यास्त्रम्, १० कपबड़ीसया स्त्रम्, ११ पृष्णियास्त्रम्, १२ पुष्यचृद्धियास्त्रम् ।

#### (उ) पञ्च करपस्त्राणि-

१ डलराध्यवनस्त्रम्, २ निशीथस्त्रम्, १ करपस्त्रम्, ४ व्यवहार स्त्रम्, ५ जीतकरपस्त्रप्रध।

#### (क) षट् छेवाः—

१ महानिशीथवृह द्वालनास्त्रम्, २ महानिशीथद्धघुनालनास्त्रम्, १ मध्यमवालवास्त्रम्, ४ पिडनिरुक्तिस्त्रम्, ५ ओघनिरुक्तिस्त्रम्, १ पर्यापणास्त्रम्।

#### (ऋ) दश पवन्नासूचाणि—

१ श्रमुस्सरणस्त्रम्, २ पश्चकाणस्त्रम्, ३ तदुक्कथैयाक्षिपस्त्रम्, ४ मकिपरिश्वानस्त्रम्, ५ महाप्रत्याच्यानस्त्रम्, ६ चंदाविजयस्त्रम्, ७ गणीविष्ठयस्त्रम्, ८ सरणसमाधिस्त्रम्, ६ देवेन्द्रस्तमनस्त्रम्, १० ससारस्त्रम्, तथा नन्दीन्त्रत्रेयोगोद्धारस्त्रप्रप्रामाणिकतयाः उभ्युपेयेते।

चलस्विजनानां हस्तेषु संवीक्ष्व अयमप्रमाणमिति भाषन्ते परमिदं सर्वधे बासार्यं निह केषाञ्चिदनक्वीकारेण तद्यन्थरयाप्रामाएयं भवित्महति । आम्! ये। धैं ब्रन्थः केनापि न मन्येत, नच कस्मिधिद्पि समये केनापि स्वीकृतस्त्रस्याप्रामाण्यं भवेषिति समीचीनमेव। परं नास्ति नादृशः के।ऽपि प्रन्था यः खलु केनापि जैनमतावलस्थिना नाङ्गीकियते । अता ये। यं प्रन्थमभ्युप गच्छति ततुग्रन्थस्य खग्डनमग्डने अपि तद्थं एवेति विज्ञेयम् । केविद्यं कमिप जन्यमञ्युगगच्छन्ते।ऽपि संसद्दि संवादे या तं प्रत्यादिशन्ति । अतएव जैनाः स-श्राया निग्हन्ते । परमतावलिकिने च न प्रयच्छन्ति न तं आषयिनत नाप्यध्यापयन्ति यतः खलु तेऽसम्भववार्ताभिः परिपूर्ण यासामुत्तरं प्रदात् जैनेषु केऽपि न प्रभवन्ति। धस्तुते।ऽमत्य वार्तानां परित्याग प्यासरम्। १३ शे समुलासे क्रिश्चीनमतं समीक्षितम् । एते हि वार्विक्रप्रम्थं क्रथमंप्रतकं मन्यन्ते। एषां सिविशेषवर्णमं तत्रेव द्रष्टयम् । चतुर्दशे च समुहासे यथन मतिविषये विक्षिकितम्। एते कुराणग्रन्थं निजधर्ममूळपुरतकमम्युपगच्छन्ति। एषामपि व्याख्यानं तस्मिन्नेव समुहासे प्रष्टव्यम्। ततः परं वैदितकमतविष्ये। व्याख्यातः।

यः काऽपि ग्रन्थमिमं तत्कर्त्भिप्रायविरुद्धं द्रश्यति स कमणाम् न प्रतिपत्ह्यते । यतो वे वाक्यार्थबोधे आकाङ्क्षायोग्यतासस्तितात्पर्याच्याणि चत्वारि कारणानि भवन्ति । चतुःसाधनैरेभिर्धन्थस्य द्रण्टैव यथार्थमभि प्रायमिष्याच्छति । तत्र कस्मिधिद्विषये वक्त्वी स्ववादानाञ्चाकाङ्क्षा सञ्जायते। धैन यितसद्ध्येत स्वा योग्यता यथा जिंकन सेचनम्। यत्पदस्य येन सह सम्बन्धस्तस्य तेनैव सह समुद्यारणं चिलेखनं वा भासितः। यन्निमित्तं वक्त्रा शब्दः समुखारितो विलिखिता वा तद्भिमायेणैव बचसी केंब्र या संदे।जनम् तात्वर्यम् । बह्बा दुराप्रहबन्ता मानवा चक्तुरभिष्ठावविषदः कलायन्ति विशेष-सो मतवादिनो, यतः कलु मता शहेण बुद्धिस्तेषामहानान समा सनी विनश्यति। पुराण्जीनग्रनथव।यधिळकुराणप्रमुखग्रनथानादाधेव यथाऽहं निन्द्यदृशाऽसंवीक्ष्य तद्गुणानादातुं दोषाँख्य परिहत्तुं मानवजातेः क्रतवे च प्रयते तथे सर्वे विधातव्यम्। एषां मतानामहपीयांस एक प्राकाश्यमुपनीता येन मानवाः सत्यासत्ये विनिर्णेतुं क्षमेरन् । कि संब्रहणेऽसत्यपरित्यांगे च समर्था भवेयुः। मानवान् प्रतार्थ रि समुत्पाद्य कहलप्रवर्तनं नास्ति चिदुषां स्वभावः । यद्यपि प्रनथिममं विद्वांसा ऽन्यथैव ममाभिष्रायं कल्पियपन्ति तथापि कृतिधिया याथातर्थ प्रायं विज्ञास्यनित ततो निजपरिश्रमं सफलं मन्ये खाभिप्रायण्य चिदुषां निद्धे। इमं सम्प्रेक्ष्य सफलयम्तु मामकीनं परिश्रमम्। इत्थमेव प बिहाय सत्यार्थस्य प्रकाशी मम सर्वेण इस बिहुषां प्रधानं कर्तस्य

चतुव गास्यातं यह

प्रन्य ाधार्थं नाव **ब**त्यस्यासत् चितस्य पर गलोकस्यारि त्रवसंसाधने वत एवासवि

तमुपसापनमे

सत्यार्थं सङ्

सा जिमपि

प्रन्धेऽ युस्तानि विश मया सन्धेश मानवानां हि प्रत्ये करिमनम ग्राव्ययुः सर्वे चिम्पर्वातं त कितं जायेत । जाविधरु:सानां पो र्ने मानवा ह तसाधनेच्छ

समाचरित इतिस्थि

र्वष्ट्रणांध

सर्वान्तर्यामी सश्चिदानन्दः परमेश्वरः खङ्गाकटाक्षेण ममाशयं सर्वत्र प्रसा-रयतु चिरसायिमञ्च कुर्वीत ।

मलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्ररिशरामणिषु

इति भूमिका

जानम् - उद्यप्रम् भावप• शु० प० सं ११३६

स्थामी द्यानन्द् सरखती



में अनेष नेलने पर श्रीन सरेन जी । गुरवुल गोरावपुर के स्वेष भेर!

मुक्यूमार्ड मुक्कुमार्ड ता० २५१२



Shinghal Printing Works Barda,

चतुव ास्यातं य

प्रत्य श्याद्यं नाः त्यस्यासः स्वतस्य प शालोकस्या स्वसंसाधः स्वसंसाधः स्वप्रसापनाः स्वप्रसापनाः स्वप्रसापनाः



प्रति विश्व स्था सन्धेक मामवानां हि प्रत्येकस्मिन्म पाद्येयुः सन् स्थामप्रातं त वितं जायेत

> तसाधनेच्छ समाचरिन इतिधिः प्रकाशनाः तक्यम् । भी



स्रोहम राह्यों छित्रः शं वरुंगाः शह्योंप्रवत्वर्यमा राह्य इन्द्रों बृहरपतिः शह्यो
विष्णुं हरुक्रमः ॥ नम्नो ब्रह्मंग्रो नम्स्ते
वायो त्वमेव प्रत्यचं ब्रह्मांसि । त्वामेव
प्रयचं ब्रह्म वादिष्यामि सृतं विदण्यामि
स्त्यं व्दिष्यामि तन्मामंवतु तद्वामि
मवतु । स्रवंतुमामवंतु वक्तारंम् । स्रान्तिश्शान्तिशान्तिः ॥ १ ॥

अर्थः—( ॐ१३म् ) अ, उ, म, इत्यक्षरत्रयसमाहारेण निष्पत्रोऽयमोङ्कारराज्दः परमेरवरस्याखिल नास्षेयेषु प्रशस्यतमः, यत एकेनैवानेन नाम्ना परमात्मना बहूनि नामःनि संगृहीतानि भवन्ति । तथाह्यकारेण विराडश्निविश्वादीनामुकारेण हिरण्यगभवायुतैजसादीनां-मकारेणेश्वरादित्यणज्ञादीनाञ्च नाम्नां वाचको प्राह्कश्च । सर्वाण्यपीमानि नामानि प्रक-करणानुकूल्येन ब्रह्मण एव सन्तीति वेदादिसच्छास्त्रेषु स्पष्टं व्याख्यातम् ।

शब्दाः परमे बरातिरिक्तपदार्थात् कथं नामिद्यति ?। ब्रह्माण्ड. (प्रस्तः) विराट प्रभृतयः सन्तीमानि पृथिब्यादिभृतानामिंद्रादिदेवानामायुर्वेदशास्त्रे च गुष्ठयाद्यौषयीनामपि रामानि नवा ?

( उत्तरम् ) सन्त्येव परं परमात्मनोऽपि वतन्ते ।

2

8

: 641

याश

सत् a fe

स्वात क्रत्व

सत समु

सत्य न्तः क

दिदों

नहार मासव

गृह्णार

न्सरा

युस्ता

त्यथा

मानव

प्रत्ये∓

पाइये

न्यविष हितं

- (प्र॰) केवलं देवानामेव प्रहणमेनिर्नामिन: कुतो न क्रियते ?
- (उ०) देवानामेव केवलं ग्रह्णिमत्यन्न "कि प्रमाणम्"?
- (प्र॰) प्रसिद्धत्वादुत्तमत्वाच देवा एव प्राह्या इति मन्ये ।
- (त॰) किमप्रसिद्धः परमेश्वरः ? किम्त्रा तस्मादप्युत्कृत्रतरः कश्चित् ?। तथाच परमेश्वरस्य।पीमानि नामानि कथं नाङ्गीकियन्ते ? यदि च परमेश्वरी नास्त्यप्रसिद्धः, नापि कदिचत्तत्समः, कथ-मिव कोऽपि तद्धिको भनेत् तस्माद्भवदुक्तमसत्यमेव। अपिच-भवद्भचनाङ्गीकारे दोषा अपि परापतन्ति यथा—' उपिश्वतं परित्यज्या नुपिश्वतं याचतः' इति व श्रितन्यायः । करिंच्योजनसामग्रीमुपस्थाप्य "भवान् भोजनं कुरुतामिति" वदेत् स तु तत्परित्यज्याप्राप्त मोजनलाभायेतत्स्ततः भ्रमेत्रहि स दुद्धिमानवगन्तब्यः । सह्यपास्थतं समीपवार्त्तनं पदार्थे परित्यज्य, अनुपस्थित्रप्र्यादप्राप्तवस्तुनो लाभाय यतते । भवदुक्त.मपि तत्सद्श-मेव बुद्धिर्राहतम् । भवान् हि विराट् प्रभृति शब्दानां प्रासिद्धान् प्रमाणसिद्धान् परमेश्वर-ब्रह्माण्डासुपत्थितायान् पारियज्यासम्भवानुपस्थितानां देवादीनां प्रहणे श्रमं कुरुते, नास्त्यत्र कि विदिए प्रमाणं युक्तिको। प्रकरणमनुस्सैवाथं बहुणं विधेयम् । यथाहि कोऽपि भृत्यं समादिशेत् 'है भृय त्वं सन्यवमानयेति, तत्र भृतेन सनयस्यार्थात्प्रकरणस्य विचारः कर्ताभ्यः' यतः (नाविधवुः के सन्धविभयः वलवगयोवाचकम् । तत्र स्वाभिनः प्रस्थानवेलायामञ्चः र्रे मा रहे व लवणम् । गमनसमये लवणस्य भोजनकाले चाश्वस्य समानयने 'मूर्खः खलु त्वं' तसा (रात्र भोजनवेळ यामश्रम् प्रस्थानावसरे च ळवणस प्रयोजनमासीर् त्यं न बेत्सि समा तकरणमिति" स्वामिन आक्रोशविषयतो गामिष्यति । समयमपेश्यैव त्वया ठवणमश्चो वा समानेय आसी र । कत्तेव्यमपि प्रकरणितचारं त्वं नाकरोरतो मृखस्त्वमपेहि मत्सका-

ाक्यर दिभिः संगित्तव्यं व्यवद्गाल्यञ्च ।

शात् । सिद्धमतो-'यत्र यस्य प्रहणं समुचितं तत्र तस्यैव प्रहणं कर्त्तव्यम् । इत्अमेवास्मदा-

पम्,

# ॥ अथ मंत्रार्थः॥

को ३म् खस्त्रहा ॥ १ ॥ यजुः० अ० ४० । मं० १७ ॥

हस्यताम्-वेदेष्वे ग्रहशप्रकरणेषु परमेश्वरस्य "ओ ३म्" आदीनि नामानि विद्यन्ते । ओ मित्यैतदक्षरमुद्दर्शीथसुपासीत ॥ २ ॥ छान्द्रोग्य उप० मं० १ ॥

आमित्येतदक्षरमिद्धायमुपासात॥ २॥ छान्दाम्य उप॰ म॰ १॥ आमित्येतदक्षरमिद्धसर्वं तस्योपव्याख्यानम् ॥ ३॥ माण्ड्क्य॰ मं॰१॥ सर्वे वेदा यत्पदमामतन्ति तपाछिस सर्वाणि च यद्वदन्ति । यदिच्छिन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संब्रहेण ब्रबीभ्योमित्येतत्॥ ४॥ कडो-पनिषत्। वही २। म० १५॥

प्रशासितारं सर्वे वामणीयांसमणोरिष । रूकमामं स्वप्तथीगम्यं विद्यात्त पुरुषं परम् ॥ ५ ॥ पतमेके वद्त्यग्निमनुमन्ये प्रजापतिम् इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ग्रह्मशाश्वतम् ॥ ६ ॥ मनु ० अ १३ श्लोक १२२-१२३॥ स ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्रस्स शिवस्सो ऽश्लरस्स परमः स्वराद् । स इन्द्रस्स कालाग्निस्त चन्द्रमाः ॥ ७ ॥ कीवल्य उपनिषद् ॥

इन्द्रं मित्रं वरुषाम् गिनमं हुन्थे। दिन्यस्स स्पृणो गुरुत्मान् ।
एक सिद्धिमां बहुना वंदन्त्यिगिन यमं मात्तिश्वानमाहुः । = ॥
ऋ॰ मं॰ १। अनु॰ २२। सू॰ १६४। मं॰ ४६॥
भरिम मृभिरस्यदिति सि विश्वधाया विश्वस्य सुवनस्य धन्नी।
पृथिवी यंच्छ पृथिवी दृंछह पृथिवी मा हिस्सीः॥ ९॥
यजुः० अ० १३। मं० १८॥

इन्द्रो मन्हा रोदसी पपथच्छव इंद्रः सूर्यमरोचयत् । इन्द्रेह-विश्वा अवनानि येमिर इन्द्रे रवानास इंदवः । १० । साम् अ०१६।३०७।३ २म०८

प्राणाय नमो यस्य सर्विमिदं वर्शे । यो भूनः सर्विस्पेश्वो यस्मित्सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥ ११ ॥ अथर्ववेद काग्रह ११ । अ० २ सू० ४ मं० १ ॥ : 50

या

स्र वर्ग

क्वा

55.60

सत

मान

गृह्या न्तरा

युस्ता न्यथा

मानद

प्रत्येः

पाइये

न्याचा

हित

अत्रैषां प्रमाणानां समुन्नरण इइमेत्र तात्पर्ये यदेताहशस्थलेषु ओङ्कारादिपदेः परमात्मन एव प्रहणं भवात यथास्माभिः पूर्व प्रदर्शितमिति ।

परमात्मनः किमपि नामधेयं नास्ति निःर्थकं यथा लोकेऽकिञ्चनानामपि 'धनपतीत्यादि नामधे-यानि भवन्ति । सिद्धञ्चातः "परमात्मनः सर्वाण्यपीमानि नामानि क्वचिद् गौणमपरत्र कार्मिकमन्यच स्वाभाविकमर्थमाभिद्धत इति" । अर्थवत्यः खलु 'जो३म् इत्यादयः संज्ञा यथा,–( ओ३म् ख० ) अवतात्यो ३म्, आकाशमिव व्यापकत्वात्स्तम्, सर्वेभ्यो वृहत्याद् ब्रह्म ।

- (२) ओ ३ मिति यस्य नाम यस्च कदःचिद्धि न प्रणस्यति तस्यैतोपासना कार्या नान्यस्य ।
- (३) (ओ३भित्येत०) समस्तेष्वपि वेदादिशास्त्रेषु 'ओ३मि' त्यतदेव परमात्मनो नामसु प्रधानं निजनामचेत्युपवर्णितम्, सज्ञान्तराणि तु गौणानि ।
- (४) (सर्वे वेदः) सर्वे वेदः, धर्मानुष्ठः नरूपाणि तपदचरणानि च यत् कीर्तयन्त्याद्रियन्ते च यचार्भाण्सको मानवा बद्यचयित्रमं चरन्ति, ओमाल्यं तत्पदम् ।
- (५) ( प्रशासितारम् ) यः खलु सर्वेषां शिक्षकः, सृङ्मादपि सृङ्मः, स्वप्रकाशस्त्ररूपः, समाधिरथ चैतसा च वेद्यः स परसपुरुषोऽधिगन्तव्यः ।
- (६) किश्च परमात्मनः स्वप्रकाशकत्वा "दारेन" विज्ञानस्वरूपत्वा"नन्तुः" सर्वेषां पालकत्वात्पर्भे-स्वर्यवत्वाच्चे"न्द्रः" सर्वेतां जीवनम् अत्वा"त्प्राणः" नैरन्तर्योग व्यापकत्वाच "ब्रह्मे" ति नानधेयम्।
- (७) (सब्रह्मा॰) स एव पुरुषो जगतो निर्मातत्वाद "ब्रह्मा"। सर्वत्र व्यापकत्वाद 'विष्णुः'। दुष्ठानां दण्ड-प्रदानेन रोदना "दूदः"। मङ्गलमयत्वात् सर्वेषां कल्याणकर्तृत्वाच्च 'शिवः'। यः सर्वसर्तते न संसति न विनस्तित तद 'क्षरम्"। यः स्वयं राजते स 'स्वसाद्'। योऽशिरिव कालः कलियता प्रलयकर्त्ता स 'कालाग्नि' रीक्षरः।
- (८) (इन्द्रं मित्रम् ) यदेक रद्वितीयं सत्यं श्राह्मपं वस्तु विश्वते तस्येवेन्द्रादीनि सर्वाणि नामानि । श्रुषु (प्रकृत्यादिषु ) शुद्धेषु पदार्थेषु भवो (व्यापको )"दिव्यः"। शोभनानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि कर्माण यस सः"सुपर्णः" । यो गुर्वातमा (स्वह्म्पेण महान् ) स "गहत्मान्" । यो माति रिश्रा षार्युरिवानन्तवलवान् स "मातिरिश्वा" । अतएव परमात्मनो दिव्यः सुपर्णो गहत्मान् मातिरिश्वा च नामानि विश्वन्ते । अवशिष्टनाम्नामर्थान्थ्रे व्याख्यास्यामः ।

प्नाविधनुः स्मामिरिसः) भवन्ति भूतानि (पूर्णिनः) यस्यां सा "भूभिः"। अवशिष्टनाम्नामर्थानमे वर्णिय-तसः (

समा इन्द्रो महा ) अस्मिनमन्त्रे 'इन्द्रः'इति परमेश्वरस्यैव वाचकमित्यतदर्थे प्रमाणमिदमुद्धृतम् ।

(प्राणाय) यथा सर्व शरीरिमिन्द्रियाणि च प्राणवशानि भवन्ति तथैव सर्विमिदं जगत् पर-

- (Eg)

एवमादिप्रमाणानां याथार्थ्यतार्था ग्रम्मेनिभर्नामाभिः परमात्मन एव ग्रहणं भवति । ओ इसगन्यादिसंज्ञा मुख्यार्थेन परमेश्वरख्येव वालिकाः, व्याकरण-निरुक्त -त्राह्मण-सृत्रादिषु हि ऋषि
मुनिङ्गतव्यांख्यानेषु परमात्मन एव ग्रहणमवलोक्यतेऽतः सर्वमानवैस्तदनुरूपमेव मन्तध्यम् ।
ओ इमितीदं तु केवलं परमेश्वरखेव नाम, अग्न्यादिनामभिः पुनः परमात्मनो ग्रहणे प्रकरणं विशेषणानि वा नियामकानि । ते । "यत्र यत्र स्तातव्य-प्रार्थनीयो-पासनीय-सर्वज्ञ-व्यापक-शुद्ध सनातन-स्धिकर्तित्यादिविशेषणानि भवेयुस्तत्र तत्रव संज्ञानिरमृभिः परमात्मा गृह्मत
इति" सिद्धान्तः ।

तते विगडं जायत विगजो अधिपृरुषः । शोद्यं प्राण्यश्च मुखं द्विनरं जायत । तेने देवा अर्थजन्त । प्रश्चाद्विमधे पुरः ॥ यज्ञः० अ० ३१ ॥

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः! अग्नेगाः । अद्भवः पृथिवी । पृथिव्या औषधयः । ओषधिभ्यो ऽन्तम् । अन्ता-देतः । रेतसः पुरुषः स वा एष पुरुषो ऽन्तरसमयः । तै० । ब्रह्मःन० । अ० १

ईट्सस्थलेषु विराट्-पुरुष-देव-आकाश-वायु-अप्नि-जल-भूमि प्रभृतीनि पदानि लोकिज-र्थान् बोधयन्ति । यत्र यत्रोत्प स्थितिप्रलयर्वणनमल्पज्ञजडट्स्यादीनि विशेषणानि वा द्रयन्ते तत्र २ परमेश्वरस्य प्रहणं निषिध्यते । परमेश्वरो ह्युत्पत्त्यःदिव्यवहारेभ्यः पृथगवातिहते, सन्त्रे ध्वेषु चो प्रसादिवर्णनसमिलक्ष्यते तत्माद्त्र विराजादिषद् नि सांसारिकपदार्थानामेव पाहकाणि नतु परमात्मनः । एवमेव सत्सु सर्वज्ञत्वादिविशेषणेषु परमात्मनः, इच्छा द्वेष सुख दुःखाल्पज्ञत्वादि विशेष्णेषु पुनरात्मनो (जीवस्य) प्रहणं कार्यम्, एष सार्वित्रकः सिद्धान्तः ।

नहि कदाचित् परमेश्वरो ज्ञयते ब्रियते वा तस्माद्विराजादिनामभिर्जन्मादिविशेषणैश्च जङ-जगज्जीयो वा प्राह्यो नतु परमेश्वरः।

अथ विराजादिपदैः परमातमतो बोधप्रकारः समुपषण्यते । ओ३म् 'शन्नो मित्र, इत्यादिमन्त्रत्याख्यान आद् वीकारार्थः ।

(अ) विराट्-व्युपसष्टाद्राजृदीतानित्यस्माद्धातों: किप्प्रत्यये "विराट्" शब्द: सिद्ध्यति । यो । नाम चराचरं जगद् राजयति प्रकाशयति स विराट् ।

अप्ति:-अञ्चु गतिपूजनयोः, अग अगि इण् इति गत्यर्थकथात्तेभयोऽग्निशब्दः सिद्धविति । गतेस्त्रः रोऽर्था ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्चेति, पूजनं नाम सत्कारः । "योऽश्वत्यच्यतेऽगतुः सोऽयमिप्ररिश्वरः । यः खलु ज्ञानस्वरूपः सर्वज्ञो ज्ञातन्यः प्राप्तन्यः संपूज्यश्चास्त्यतः परमेश्वरस्थेदं नामामिरिति।

विश्व:- विश प्रवेशने, अस्माद्धातोविंश्वेतिपदं निष्पद्यते । विशन्ति प्रविष्ठानि सर्वाण्याकाशा-दीनि भूतानि यस्मिन्यो वाऽऽ काशादिषु सर्वभृतेषु प्रविष्टः स "विश्व" ईश्वरः। अकारमात्रा द्विराजादिनामानि गृह्यन्ते ।

( उ ) हिरण्यगर्भ:-"ज्योतिर्वे हिरण्यं तेजो वे हिरण्य" भित्यैतरेये रातपथे च ब्राह्मणे ।

यो हिरण्यानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्तिनिमित्तमधिकरणं स हिरण्य-गर्भः। सूर्याद्यस्तेजसां छो का यस्मिन्नुत्यक्षा यंचाधितिष्ठन्ति, यो वा ज्योति-ष्मतां पदार्थानां योनिरिधष्ठानञ्चास्त्यतः प्रमेश्वरो हिरण्यगर्भशब्देन समा ख्यायते । भवति चात्र यजुवः प्रमाणम् ।

हिग्गयगर्भः समंवर्तताये भृतस्यं जातः पतिरेकं आसीत्। स दोधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मैं देवायं हविषां विधेम ॥ यजः० ४० १३। मं० ४॥

इत्यादिस्थलेषु 'हिरण्यगर्भ' शब्दात्परमात्मेव गृह्यते ।

: 5

\*

57 सः

स्र

स्रत

गृह

न्तर

युस्त

त्यथ

मान प्रत्ये

पाइर

न्य चि

वित

बायु:- "वा गतिगन्धनयोः" धातोरमुष्माद् 'वायु' शब्दः सिद्धयति । गन्धनं हिंसनम् । यो वाति चराचरं जगद्धराति (जीवशति संहरति च ) विलनां वालिष्टः स "वायुः"।

तैजस:- "तिज निशाने ६ माद्धांतो ६तेजः" शब्दस्ततो ५ तिद्धतप्रत्यये "तैजस" शब्दः समृत्य-वते । यो व स्वयंप्रकाशः सृयदितेजिस्त्लोकानां प्रकाशकश्च स 'तैजस' ईश्वरः । इत्यादयो नामार्था उकारमात्रेण गृहयन्ते ।

(म्) ईश्वर:-'ईश ऐश्वेंये'। अस्माद्धातोरीश्वरेतिपदं जायते य ईष्टे सर्वेश्वर्यवान् (सत्यविचारशीलः ज्ञानसम्पन्नोऽनन्तैश्वर्यवांश्व ) वर्तते स "ईश्वरः"। प्नारि ने

्रादित्यः-'दो अवखण्डने' इति धातोरदितिशब्दस्तीद्धतप्रत्यये 'आदित्य' शब्दः सिद्धयति । न विद्यते विनाशो यस सोऽयमादितिः, आदितिरेवादित्यः ।

्र्जः-प्रोपस्रष्टाज्ज्ञा अववोधनेऽस्माद्वातों: प्रज्ञस्तस्मात्तीद्वतप्रत्ययेप्राज्ञीते पदं निष्पन्नं भवीत । यः प्रकृथतया चराचरस्य जगतो व्यवहारं जानाति स प्रज्ञः, प्रज्ञ एव प्रज्ञः । निर्श्नन्तिज्ञान संयुक्तो ।नाखलसास चारचरजगतो व्यवहारस्य यथावज्ज्ञातेति यावत् । इत्यादीनि नामानि मकारेण संगृह्यन्ते ।

यथित्रैकैकयासात्रयार्थत्रयं व्याख्यातमेवमन्येऽपि नामार्था ओंकारतो ज्ञायन्ते। 'शक्नोभित्र' इत्यादिमन्त्रे मित्रादिपदानि परमात्मन एवाभिवायकानि । स्तुतिप्रार्थनोतासनाः श्रेष्ठस्यव विधीयन्ते । नच परमात्मनोऽधिकः कोऽपि श्रेयान् वर्तते । गुणकर्मस्वभावेषु सत्यव्यवहारेषु च यः सर्वभ्यः समधिकः स हि श्रेष्ठः । सर्वेषु श्रेयःस्विप यः श्रेयस्तमः स 'परमेश्वर' उच्यते । यत्समः कोऽपि नाभृत् न वर्तते नापि भविष्यति, असित साहर्ये दूरापास्तं तत्रोऽधिकत्वम् । सत्य-न्याय- द्या-सर्वसामर्थ्य-सर्वज्ञत्वा द्यानन्तगुणविशिष्ठः परमेश्वर इव न कोष्यचेतनो जीवात्मा व। विधते । सत्यपदार्थस्य गुणकर्म स्वभावा अपि तथेव भवन्त्यतः समस्तरिपि मानवैः परमात्मव स्तोत्वयः प्रार्थनीयः समुपासनीयस्च नेतरः । ब्रह्मा-विष्णु-महादेवादिपूर्वजैविषश्चिद्भिद्दैत्यदानवादिनिकृष्ठैरन्यैस्च साधारणजनस्त-सन् परमेश्वर एव विश्वस्य स एवास्तावि, अप्रार्थि, समुपासि च नेतरस्तथेवास्माभिरनुष्ठेयम् ।

मुक्त्युपासनयोर्विषये विशेषतो विवेचियष्यामो विवयममुम् ।

- प्र॰---नतु सुहृद।मिन्द्रादिदेवानाञ्च प्रसिद्धव्यवहारदर्शनात् मित्रादिनामिमस्त एव प्राह्याः ?
- ड॰—नोपयुक्तमत्र तेषां ग्रहणम, यतोऽस्मिन्जगित यो जन एकस्य मित्रं स एवापरस्य शत्रितिग्रमा चोदासीनः समवलोक्यतेऽतो मुख्यार्थेन सुर्दादीनां ग्रहणं न भवितुमिहति। किञ्च यथा परमेश्वरः सर्वस्य जगतो निश्चितं मित्रं ने कस्यचिच्छत्रुर्नापि कुतश्चिदुदासोनः, तक्क तिरिक्तेन केनापि जीवेन तथा भवितुं न शक्यते तस्मादत्र परमात्मैव गृह्यते, गौणेचार्थे मित्रादिनामिभः सुहदा द्योऽपि संगृह्यन्ते।
- मित्र:— 'जिमिदा स्नेहने' अस्माद्धातोरोणादिके "क्त" प्रत्यये मित्रशब्दः सिद्ध्यति । मेद्दति स्निद्धिति । सिद्धाति । सिद्
- वरुणः—'वृञ् वरणे', वर ईप्सायासिति धातुद्भयाभ्यामीणादिक उनिन प्रत्यये 'वरुणेति' पदं निल्पञ्चते । यः सर्वान् शिष्टान् मुमुश्लून् धर्मात्मनो (आत्मयोगिनो विदुषः) वृणोति, अथवा यः शिष्टमुंमुश्लुभिर्ध- मित्मिभिर्त्रियते वर्यते वा स चरुणः परमेश्वरः । किम्वा वरुणो नाम वरः श्रेष्ठः, सर्वेभ्यः श्रष्ठत्वात् चरुणः परमेश्वरः ।
  - अर्थमा—'ऋ' गति प्रापणयोरितिधातोर्याति 'अर्थ' शब्दस्तत्पूर्वाद 'माङ् मान' इति धातोः किन् प्रत्यये च 'अर्थमा' शब्दः सिद्धयति । योऽर्यान् स्वाभिनो न्यायाधीशान् मिमीते मान्यान् करोति सो ऽर्थमा । यः खलु सन्न्यायेन व्यवहर्तृन् मानयति कर्मिणां पापपुण्यफलानि यथावित्रयमयति स्व परमेश्वरोऽर्थमा ।
  - इन्द्र:—'इदि परमेश्वर्य' इति धातो रन् प्रत्यये 'इन्द्रे' ति पदं निष्पन्नं भवति, य इन्दिः भवति स इन्द्रः परमेश्वरः।
  - बृहस्पति:—बृहत्पूर्वीत् 'पा रक्षणेऽस्माद्धातो 'ईति' प्रत्यये उपपदस्यान्तलोपे सुडागमे च '-शब्दः सिद्धयति । यो व महतो महान् बृहतामाकाशादीनां च पतिः स्नामी पार् बृहरातिः।

विष्णुः—'विष्ट व्याप्तावि'ति धातो 'तुं' प्रत्यये विष्णुरिति पदं जायते । यो वेवेष्टि चराचरं जगत् स विष्णुः ।

उरक्रमः - उर्ध्महान् क्रमः पराक्रमो यस्य स उरक्रमः ।

6

य

¥

**ब्ब** 

स

स्

सर

न्तः

दिद

नह्य

मान

गृह

न्तर

युस्त

त्यथा

मानः प्रत्ये

पाइये

न्यवि

हितं

## मन्त्रार्थः॥

(उरुक्रमः)महापराक्रमयुक्तः (मित्रः) सर्वेषां सुहृद्विगेद्वा च (शम्) सुखन्नदः (वरुणः) सर्वोत्तमः (शम्) सुखन्नदः (अर्थमा)न्यायाधीशः (शम्) सुखन्नदः (इन्द्रः) सकलेश्वर्यवान् (शम्) अशेषेष्वर्यप्रदः (शम्) सुखन्नदः (विष्णुः) सर्वत्र व्यापकः परमेश्वरः (नः) अस्माकं कल्याणकर्ता भवतु ।

(त्रायो ते ब्रह्मणे नमोऽस्तु) 'वृह वृहि वृद्धा' विति धातो 'ब्रह्म' शब्दः सिद्ध्यति । महतोऽपि महीयांसजनन्तवलयुक्तं ब्रह्म नामानं सर्वसाधिपतिं परमात्मानं वयं नमस्तुर्मः । हे परमेश्वर ! (त्रमेंव प्रत्यक्षं ब्रह्म तिश्वासि) भवानेवान्तर्यांमिरूपेण प्रत्यक्षं ब्रह्म (त्र्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म विद्ध्याभि) भवानेवास्त्रं सर्वत्र सक्त्यान्या सर्वेः सर्वदा सम्प्राप्योऽतो भवन्तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म विद्ध्याभि (ऋतं विद्ध्याभि) भवतो विद्वेतं यथार्थमादेशं सक्त्यजनेम्य उपवेश्याम्यान्तिष्यामि च (सत्यं विद्ध्याभि) अहं सत्यमेव वक्तानि मस्येऽनुष्ठास्यामि च (तन्मामवतु) तत्माद् रक्षतु भवान् माम् (तद्वक्तारमवतु) आप्तस्य यथार्थवादिनोः मम रक्षां विद्धातु भवान् , येन भवितेदेशे दृदीभृयाविरुद्धा भवतु मे मतिः, भवदादेश एव धर्भः तिदितस्थायर्भः । (अवतु मामवतु वक्तारम्) अत्र भृयः समधिकार्थः पाठः । हि र श्रिष् प्रति वदिति वं यामं गच्छ गच्छेति, यथात्र वाक्ये क्रियाया द्विरुचारणेन 'त्यमजर्षेव यामं प्रयाहीत्यवगम्यते' तथा श्राप्यवश्यमेव रक्षतु भवत्क्रपयाऽहं धर्ममास्थायाय्यमं वृणीयां सदेति प्रतीयते, एवं हि महदुपकृतोन् भवेयमहम् ( ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ) त्रिविधतापापनोदाथं मन्ते वारत्रयं शान्तिपदोन्चारणम् । जगत्यत्मन् व क्रिवण्यदुःखं (परिलक्ष्यते ) शरीरे जायमाना आविधारगद्वेषमौद्धये च्वरक्ष्यात्य "आध्यात्मकं" दुःखम् । भृतेभ्यः शत्रुच्याद्वसपिदिन्यः "समुत्यद्यमानमाधिभौतिकम्" वृष्टि स्ति । मनस इन्द्रियाणां चाज्रल्यमाधिदेविकम्, दुःखम् ।

एतित्रविधक्केशेभ्यो भनानः परासूय कल्याणकारिकमसु प्रमृति सदा विद्धातु । भवानेव स्वयं कल्याणस्त्रहपो निखिलस्य जगतः कल्याणकर्ता धार्भिकसुमुक्षुभ्यः कल्याणप्रदश्च । भवान् स्वकारण्येन सकलजीवानामन्तरात्मानि प्रकाशतां यस्मात्समस्ता अपि प्राणभृतोऽधमे पारित्यज्य सत्

तसा अात्मा जगतस्तस्युषद्येति' यजुषो वचनात् जगतः प्राणिनां चेतनानां जंगसस्य-गति समा इजअप्रणिनामर्थात् शिथव्यादित्य वराणाः । मजया स्त्रप्रकारोन सर्वेषां प्रकाशकतया च

अत साज्यगमने' इति धातौरात्मा शब्दः सिद्धयति । योऽतित ( जीवादिजगाति नैग्न्त-राज्यः) व्याप्नोति स आत्मा, परश्चासावात्मा च य आत्मभ्यों जीवेभ्यः ( उत्कृष्टः )

अष्टपम .

स्क्षेभ्यो ( जीवप्रकृत्यादिभ्यः ) परोऽतिसृक्ष्मः (अन्तर्यामित्वाज्जीवानामात्मा ) स 'परमात्मा'।

परमस्वरः = सामर्थ्यवानीस्वरः, य ईस्वरेषु समेथेषु परमः श्रेष्ठोऽतुल्यसामर्थ्यः स 'परमेश्वरः'। साविता = षुञ् अभिषवे षूङ् प्राणिगर्भाविनोचने, इति धातुद्रयाभ्यां सवितात पद सिद्ध्याति । अभिषवेः प्राणिगर्भविमोचनंचोत्पादनम् । यस्वराचरं जगत्सुनोति सृत्वोत्पादयति स स्विता परभेस्वरः ।

देवः — "दिवु क्रीडार्किनगीपान्यवहारग्रुतिस्तुतिमोदसदस्य नक्षान्तिगतिषु" इति धातोर्देवशन्दः सिद्ध्यति । शुद्धस्य जगतो रसिद्धत्तेन धार्भिकाणां जिजापिषयम्, सर्वेषां चेष्ठनाय तत्साधनो-पसाधनप्रदातृत्तेन, स्वयं प्रकाशत्तेन सर्वे प्राञ्च प्रकाशकतया, प्रशस्ततया, स्वयमानन्दस्यरूपत्तेन परेन्यश्चानन्द्द्रयकत्वात, मदोन्मतानां व्यथियत्तेन, सर्वेषां स्वापाय रात्रेः, प्रलयस्य च करुत्तेन, कमनीयतया ज्ञानस्वरूपतया च, परमेश्वरो देवपदाभिष्येयः । अथवा यो दीव्यति क्रीडाति स्वात्मिन आनन्देन स्वयमेव रमते सङ्ग्यान्तरानयेक्षयेवचानायासेन क्रीडावत् निर्माति सर्वज्ञगत् निश्चलसमीहाधिष्ठानञ्च स देवः । यो विजिगीयते स देवः, पररेजेयो यं कोर्ऽाप जेतु न पारयेदिति यावत् । व्यवहारयति न्यायान्यायव्यवहारान् जानीते समुपदिशति च स देवः यश्चराच्यं जगत् द्योतयीत स देवः। यः स्त्यते प्रशस्तेऽनिन्दाईश्च स देवः । यो मोदयति स देवः। यो माद्यति स देवः। यो महाप्रलये कालेऽञ्चते प्रशस्तेऽनिन्दाईश्च स देवः। यो मोदयति स देवः। यो महाप्रलये कालेऽञ्चते जीवातमनः स्वापयति स देवः। यः कामयते (नित्यं सत्यकामः) शिष्टवीधिगन्तुं काम्यमानः स देवः। यो गच्छिति गम्यते वा स देवः। यः सर्वत्र व्याप्तो होयश्च स परमेश्वरो देवः,

कुवेरः = कुवि आच्छादनेऽस्माद्धातोः कुवेरशब्दः सिद्धयति । यः सर्वे कुवाति स्वव्याप्त्याच्छादयति 'स कुवेरो' जगदीश्वरः ।

पृथिवी = पृथु विस्तारेऽस्माद्धातोः पृथिवी शब्दः सिद्धयति । यः प्रथते सर्वे जगद्विस्तृणाति स 'पृथिवी ।

जलम् = "जल घातने" इति घातोजेलेति पदं सिद्ध्यति । जलिति घातयित दुष्टान्, संघातयिति वियोज-यति च परमाण्यादीन् तद्रह्म "जलम्"।

आकाशः = काशृ दीतावितिधातोराकाशशब्दो निष्पद्यते । यः सर्वतः सर्वजगत् प्रक 'आकाशः ।

अनम् — अद् भक्षणे अस्माद्धातोरनशब्दो जायते ।

अखने ऽत्ति च भूतानि तस्यादन्त ततुचाते ॥ १ ॥

अनादः—अहमन्त्रसहमन्त्रसहसन्तम् । अहमःतादोहमःनादोहमनादः ॥ २ ॥-तैति० उप० । अनुवा० । २ । १० ॥ 10

Ja.

5

भ 1

ज्व

ज़ा.

युर

FU

मा प्रद अत्ता = अत्ता चराचरप्रहणःत् ॥ वेदाःतद्दीने । अ०१ पा०२ सृ०९।

यस्मिन् सर्वे प्रतिध्विताः सर्वेर्घाद्यः चराचरस्य जगत आदाता च वर्तते अतस्तस्य परमात्मनोऽन-मनादोऽत्ताचेति नामानि । उदुम्बरे क्रिमय इव परमात्मिनि सर्वञ्जगदुत्पद्यते निवसति विन-स्यति च । अत्र अन्तादेखिरावर्तनसद्रयोजनाय ।

वसुः = वस निवासे 'इति धातोवेसु शब्दः सिद्धचति । वस-ित् भृतानि यस्मिन्नथवा यः सर्वेषु वसति स वसुरोश्वरः।

हदः-णिजन्तात् 'हाईर्' अश्रुविमोचने इति धातो 'हद्र' शब्दः सिद्धयति । यो रोदयति अन्याय कारिणो जनान् स 'रुट्रः' -

> यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वद्नि यद्वाचा वद्ति । तत्कर्मणा करोति यत्कर्मणा करोति तद्भिसम्पद्यते ॥

( शतपथ ब्राह्मणे ) जीवो यन्मनसा मनुते व्याहरति तद्वाचया, यद्वाचा व्याहरति तत्कर्मणा कुरुते कर्मणा सम्पादितश्चोपभुंक्ते अतः 'कृतकर्मानुरुपमेवोपभुंक्ते फलं जीव' इति सुतरां सिद्धर्यात । पाप कर्माणो जीवात्मानः परमेश्वरस्य न्यायव्यवस्थया दुःखात्मकं कर्मफलं भुञ्जाना सद्निततभाम् , अन यैव दिशेश्वरस्तान् रोद्यति, अतएव च स रुद्ध इत्याख्यायते ।

नारायणः -आपो नारा इति प्रोक्ता आ हो वै नरसूनदः । ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्तृतः ॥ मनु०१। १०॥

नारेति जी गानामम्मसाश्च समाख्या, यस्य त अयनमर्थान्निवासस्थानानि स, सर्वजीवेषु व्याप-कर्च परमात्मा 'नारायण' इति व्यपदिश्यते ।

चन्द्रः चोद् आल्हादे ऽस्माद्धातोश्वन्द्र इति पदं सिद्धयति । यद्यन्दति चनद्यति वा सर्वानानन्द्यति आनन्दस्दहपर्च स चन्द्रः ।

मङ्गलः-गन्धर्थानमार्ग धातोः मङ्गेरलजिति मृत्रेण मङ्गलशब्दः सिद्धर्यात । यो मंगात मङ्गयति वा स्वयं मङ्गळसहमः, मङ्गळसम्पादियताचान्येषां स परमेश्वरो मङ्गळः ।

**्नाविधर्जुः** प अवगमने Sस्माद्धातोः 'वुध' शब्दः सिद्धयति । यो बुद्धयते स्वयं वोधस्यरूपः सर्वजीवानां आतम गुरणं च स बुधः । उक्तो बृह्स्पतिशब्दार्थः । त ६ इ अप्रणिन

💌 ्यं सब्देनुन्चर पूर्तीभावे' इति धातोः शुक्रसब्दः सिद्धयति । यः शुच्यति नितरां पवित्रो विद्यते, ाचयति वा शोधयति निजसङ्गतो जीवान् स शुक्रः ।

र्ण ) व - रानेरुप ।दात् चरधातोः रानेर्चरेति पदं जायते । यः रानेरचरित = यः खलु निसरेगेणैव ब प्राप्तो धर्यस्त्रहणः स शनैश्चरः।

- गडुः—रह त्यांगे इति धातोः 'राहुशब्दः' सिद्धयति । यो रहति परित्यजति दुष्टान् राहयति त्याजयति वा स राहुरीश्वरः = एकान्तरुवरूपः –यत्त्वरूपे पदार्थान्तरं न संयुज्यत इति यावत् ।
- केतु:—कित निवासे रोगापनयनेचेति घातोः केतुशब्दः प्रासिद्धयति । यः केतयति संवजगतिवासः अतंस्युष्टो ब्याधिःसः केवल्ये च मुक्तात्मनिकित्सति रोगःदिकं निवातयति स केतुरोश्वरः ।
- यज्ञ:—'यज्ञ देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु, धातोरमुष्मात् 'यज्ञ'शब्दः सिद्धयति । यज्ञो वै विष्णु-वितिव्याद्यणे समाम्नायते । यो यज्ञति संयुनक्ति जगतः सकलपदार्थान् विदुषां पूज्यः, ब्रह्मादि पूर्वज्ञानामृषिमुनीतां पूज्य आसीद् अस्ति भविष्यति च स यज्ञः परमेश्वरः ।
- होता---- दु दानादनयोरादानेचेत्येके, इति धातोहातोति पदं निष्पन्नं भवति । यो जुहोति प्रयुच्छति दातव्यवस्तृति जीवेभ्यः, समादत्ते च प्रहीतव्यानि स होता ।
- वन्यु:—बन्ध वन्धने धातोरमुष्मात् 'वन्धु' शब्दो जायते । यः स्वस्मिन् चराचरं जगद् वध्नाति, वन्धुवत् धर्मात्मनां सुखाय सहायो वा वर्तते स बन्धुः । यन स्वात्मनि सव लोकाः सम्यङ नियन्त्रिताः यस्च सोदर्थ इव आतृणां पृाधव्यादिलोकानां धारणरक्षणकर्ता, सुखबद्ध सः परमात्मा बन्धुरित्यभिधीयते ।
- पिता—'पा रक्षण' इति धातोः 'पिता' शब्दः सिद्धपति । यः पाति सर्वान् स पिता । यथा लोके स्वात्भजेषु दयया तदुवति कामयन्ते सर्व एव पितरस्तथेव परमेश्वरोऽपि सर्वजीवानं समुक्षतिमीक्षते स पित्तत्याख्यायते ।

पितासहः-पितृगामपि पितृत्वारंस पितासहः।

र्शितामहः -- यः पितामहानां पिता स प्रिपतामहः।

माता—यो मिसीते मानयात सर्वान् जीवान् स माता । यथा हि कृपावती जननी स्वसन्ततीसुसं सम्हित्त च कामयते तथैवीस्वरोऽपि सर्वेषां वृद्धिमीक्षते अतः स माता ।

आचार्यः—आङ् पूर्वांच्चरगतिभक्षणयोरिति धातोराचार्यशब्दः सिद्धयति । यः सत्यमाचारं ग्राह्याते सर्वा विद्या वा बेधियति स आचार्य ईश्वरः ।

गुरः—'गृ शब्दे' इति धातोः गुरुपदं निष्पद्यते । यो धर्म्यान् शब्दान् गृणात्युपदिशति स ग्रिस् स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्॥ योगसूत्रसमाधि पादे स्० २

स वधर्मप्रतिपादकानामशेप्रविद्यासम्पन्नानां वेदानामुपदेषृत्वात् कदाचिद्पि नार्णे कल्पादावान्नवायुरव्यित्रसां ब्रह्मादीनां गुरूणामपि गुरुत्वाच स परमेश्वरो गुरुरिति व्यपि

अजः-अजगतिक्षेपणयोः जनी प्रादुर्भावे इति धातुद्रयाभ्यामजशब्दः सिद्रयति योऽजति । आ-सर्वान् प्रकृत्यादीन् पदार्थान् प्राक्षेपति जानाति वा कदाचित्र जायते सोऽजः । यः प्रव नाकाशादिभृतानि परमाणूंश्च यथास्वं सयोजयात देहेन सह जीवानां सवन्धाविधायक जन्मदः स्वयञ्च कदाचिद्पि न जायतेऽतः स अजः ।

ब्रह्मा- बृहि वृद्धाविति धातोर्ब्रह्मा शब्दः सिद्धयति । योऽखिलं जगन्निर्माणेन बृहाति वर्द्धयति स व्रह्मा ।

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म

( सत्यम् ) सन्तीति सन्तस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम् ।

(अनन्तम्) न वियतेऽन्तोऽविधिर्मर्यादा इयत्तावधारणं (एतावान् लम्बो व्यायतो हस्वो दीर्घश्चेति परि-माणश्च्यम्) यस्य तदनन्तम् ।

ब्रह्म-सर्वेभ्यो वृहत्त्वाह्ह्य ।

सचिदानन्दस्वरूपः (३)

आनन्द:-आङ् पूर्वा ('दुनिद समृद्वा' विति धातोरानन्द इति पदं जायते । आनन्दिन्त सर्वे मुन्ता-यस्मित्रानन्दस्वरूपे यद्वा यः सर्वान् धर्मात्मनो जीवानानन्दयित स 'आनन्दः' ।

सत्-'अस् भुविं' धातोः सच्छव्दः सिद्भयति । यदस्ति त्रिषु कालेषु न वाध्येत तत्सद्ब्रह्म ।

चित्-'चिती संज्ञाने' इति धातोत्रिच्छव्दः सिद्धयति । यश्चेतनस्वरूपश्चेतिति चेतयिते संज्ञापयिति सत्यासत्यं सर्वसज्जनान् योगिनस्तिचित् परं ब्रद्ध । अमीत्रां शब्दानां विशेष्यतया परमेश्वरः सिचिद्दानन्दस्वरूपः समाख्यायते । नित्यशुद्धवृद्धमुक्तस्वभावः (४)

नित्य:-यो नित्यध्रुवो ऽचलोऽविन शी स नित्य:।

शुद्र:- शुन्य शुद्राविति धातोः, शुद्रशच्दो निष्पश्चते । स्त्रयं पवित्रः सर्वाशुद्धिभिः पृथग्भृतो यः शुन्धित सर्वात् शोधयित स शुद्ध ईश्वरः ।

बुद्धः-'बुध अवगमने' इतिधातोः क्तप्रत्यये 'बुद्ध' शब्दः सिद्धयति । यो बुद्धवान् सदैव ज्ञातास्ति स बुद्धो जगदोश्वरः ।

मुक्तः-'मुक्छ मोचने' इति धातोमुक्त शब्दो जायते । सर्वाशुद्धिववर्जितो यो मुञ्चित मो ।यति 
भुमुख्न हेशभ्यः स मुक्तो जगदीश्वरः ।

त ें - निराङ्पूर्वात् 'डुक्ट्ल् करणे' इति थातोः 'निराकार' इति पदं जायते । निर्गत आकारात् स् ज्ञान्यते स्व निराकारः । यो वा आकारिवर्याजतो यथ किहिचिद्पि देहं नाथते अतः स

-निरुपस्रग्रद ज्ज्ञ्यक्तित्रक्षणकांतिगतिषु, इति धातोर्निर जनशब्दः सिद्धयति । अजनं व्यक्तिराकारो प्रक्षणं कुकामो म्छेच्छाचार इन्द्रियः प्राप्तिश्वेत्येतस्माद्यो निगतः पृथगभूतः निरु जनः ।

( गणेशः—'गण संस्थाने'इति धातोर्गण शब्दो निष्यद्यते । तत ईख, पतिशब्दसमिन्याहारेण ( गणपतिः-'गणेशो' गणपतिर्वा जायते । ये प्रकृत्यादयो जडा जीवाश्च गण्यन्ते संख्यायन्ते तेषा-मीशः स्वामी पतिः पालको वा गणेशः, गणपतिर्वा ।

विश्वश्वर:-यो विश्वमीष्टे स विश्वेश्वर:।

कूटस्थः —यः कूटेऽनेक् विधव्यवहारे स्वरूपेणैव तिष्ठित स कूटस्थः परमेश्वरः । सर्वव्यवहारेषु व्याप्तः सर्वव्यवहाराणामाधारभूतोंऽपियः कस्मिश्चिदपि व्यवहारे स्वस्वरूपं न परिवर्तयतीति यावत

देवी—देवीर्गत पदेन सर्वे देवशब्दार्था अभिधीयन्ते । परमात्मनो नामानि लिङ्गचयेष्विपि विद्यन्ते । ब्रह्मचितिराश्वरश्चेति । तथा च ईश्वरशब्दिवशेषणे 'देव' इति, चितिशब्दिवशेषणे तु 'देवी' ति प्रयुज्यते ।

शक्तिः—'शक्लः शक्ता' विति धातोः शक्तिपदमिनिष्पद्यते । यः सर्व जगत् कर्नुं शक्नोतिस शक्तिः

श्री:—'श्रिञ् सेवायां' धातोरमुष्मात् 'श्री' शब्दः सिद्धयति । यः श्रीयते सेव्यते सर्वण जगता विद्विति-र्योगिभिक्त्य स श्रीरीश्वरः ।

लक्षी:—'लक्ष दर्शनाङ्गनयोरिति धातोः' 'लक्ष्मी' शब्दः सिद्धयति । यो लक्षयति पश्यत्यङ्कते चिन्ह-यति चराचरं जगद्यवा वेदराप्तैर्योगिमिश्च यो लक्ष्यते स 'लक्ष्मोः' सर्वप्रियेश्वरः । यो व सकलं चरा-चरं जगत्पस्यति चिन्ह्यति-हृद्यतां नयति देहेऽक्षिनातिके, तरौ पत्रपुष्पफलमृलानि पृथिव्यम्भसाः कृष्णरक्तस्त्रेतमृत्तिकापाषाणसूर्यचन्द्रादीनि चिन्हानि निर्माति, अशेषसुषमानामिष सुषमा, यश्च वेदादि सच्छास्त्राणां धार्मिकियद्वद्योगिनाश्च लक्ष्यो दर्शनीय अतः स लक्ष्मीत्यभिधीयते ।

सरस्वती—'मृ' गताविति धातोः मतुपि ङीपि च सरस्वतीपदं सिद्धयति । सरो विविधं ज्ञानं—शब्दार्थं सम्बन्धप्रयोगविज्ञानं यथाविद्विद्यते यस्यां चितौ सा सरस्वती ।

सर्वशक्तिमान्-सर्वाः शक्तयो विद्यन्ते यिसन् स सर्वशक्तिमानीश्वरः । निजकर्मसम्पादने सहाया-न्तरिनरपेक्षत्वात् स्वसामर्थ्येनैवाखिलकर्मनिर्वाहकतया स सर्वशक्तिमान् ।

न्यायकारी—नी पूर्वादिण्गतात्रितिवातोन्यायशब्दः सिद्धयति । प्रमाणैरर्थपरीक्षणं न्याय इति न्यायसूत्रभाध्य वात्स्यायनमुनिः । पक्षपातराहित्याचरणं—प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः सुपरीक्षया यत्सत्यं सिद्धयत, पक्षपातराहित्येन धर्माचारश्च न्याय इति यावत् । न्यायं कर्त्तं शोलं यस्य स न्यायकारीश्वरः ।

द्यालु:- 'दयदानगतिरक्षणिहंसादनेषु' इति धातोदयापदं जायते । दयते ददात्यभयं जानाति रक्षति (सज्ञनान् ) हिनस्ति यथायथं दण्डयित दुष्टान् यया सा द्या वही द्या विखे द्यालु: परमेश्वरः ।

अद्वैतम् द्वयोर्भावो द्विता, द्वाभ्यामितं द्वीतं वा सैव तदेव वा द्वेतं, न विद्यते द्वेतं द्वितीयश्वरम् तद्द्वैतम् । अर्थात् सजातीयविजातीयस्वगतभेदशून्यं ब्रह्म । मानवस्यापरो जनः सजातीयः

ध्यत्वव्यतिरिक्तजातिमान् वृक्षपाषाणादिर्विजातीयः, शरीरेऽक्षिनासिकाकर्णाद्यवयवभेदः स्वगतभेदः । एवं सजातीयविजातीयेश्वरभेदविवर्जितः स्वात्भिनि तत्त्वान्तरवस्तुशृन्यश्च परमश्वरो ऽद्देतः ।—

निर्गुण: -गण्यन्ते ये ते गुणाः, यर्वा गणयन्ति ते गुणाः । यो गुणेभ्यो निर्गतः स निर्गुण ईश्वरः । सत्वरज-स्तमोभी रूपरसगन्धस्पशांद्विभिद्द्य स्थावरगुणेः, अज्ञानाल्पज्ञत्वरागद्वेषैरिविद्यादिः क्रैकेश्व जीवात्मगुणेरसंयुक्ततया परमेश्वरो निर्गुणः । अत्रचाशच्द्रसस्पश्चमरूपमञ्यय भित्यौपनिषदं प्रमाणम् ।

सगुणः—यो गुणैः सइ वर्तते त सगुणः । सर्वज्ञत्व-सर्वमुखत्वपवित्रतानन्तवलादिगुणेर्युक्तत्वात्स गुणः खलु परमात्मा । यथेय जगती गन्धादिभिर्विशिष्टत्वात्सगुणा, इच्छादिभी रहितत्वा च निगुणेति समाख्यायते । तथेव परमेश्वरोऽपि जगतो जीवस्य च गुणेरसंस्पृष्टतय निर्गुणः सर्वज्ञत्वादिगुणेश्व संभिन्नत्वात् सगुणः । सागुण्य निर्गुण्याभ्यामसस्पृष्टो नास्तिकोऽपि पदार्थः । तथाह्यचेतनाश्चतन्यादि ।तनगुणेः पृथक्तया निर्गुणाः, स्वगुणेश्व विशिष्टत्वात्सगुणाः । जीवात्मानोऽपि स्थावरगुणराहि येन निर्गुणाः, इच्छादिस्वगुणसाहित्येन च सगुणाः । परमेश्वरेऽपि तथेव विज्ञेयम् ।

अन्तर्यामी—अन्तर्यन्तुं नियन्तुं शीलं यस्य सोऽन्तर्यामी । येश्रतनाचेतनात्मकं जगदिभव्याप्य सर्वान् नियमयित स अन्तर्यामी ।

धर्मराजः यो धर्मे राजते प्रकाशते यथाधमै विवर्जितो धर्ममेव प्रकाशयति स 'धर्मराजः'।

यमः—'यमु उपरमे' इति धातोर्यमशब्दः सिद्धचित । यः सर्वान् प्राणिनों नियच्छिति तेभ्यः कर्म-फलप्रदानव्यवस्थां संपादयित व्युपरतश्च सर्वविधान्यायेन स यमः ।

भगवान् भज् सेवायामिति धातोभगशब्दस्ततो मतुपि 'भगवानिति' पदं जायते । भगः सक्तेश्वर्य सेवनं वा विद्यते यस्य स भगवान् ।

मतः—'म्न ज्ञानेऽस्माद्धातो'र्मनुशब्दः सिद्धयति। यो मन्यते विज्ञानशीलो वरणीयस्य स **मनुः** 

बुद्धः पुरुषः—'पृ पाळनपूरणयोः' इति घातोः पुरुषशब्दः सिद्धयति । यः स्त्रव्याप्त्या चरावरं जगत्पृणाति पूर्यति वा स पुरुषः ।

मुत्तं विद्वनम्भरः विद्वोपपदात् 'दुभृञ् धारणपोषणयो' गिति धातोर्विद्वम्भरशब्दः सिद्धयति । यो मुमुस्र विद्वं विभर्ति धरति पुष्णाति वा स विश्वम्भरो जगदीश्वरः ।

े - निर्मुष्ठ संख्याने' इति धातोः कालपंद निष्पद्यते । कलयति संख्याति सर्वपदार्थान् जीवात्स-प्रमानिक स कालः ।

- िशिशंग्लः विशेषणे" अस्मान्नातोः शेषशब्दो निष्पन्नः । यः शिष्यतः उत्पत्तिप्रलयाभ्यां स**शो**षः ।

- आप्तः—"आप्तः व्याप्ता" विति धातोराप्तपदं निन्पत्रं भवति । सत्योपदेशकोऽशेषविद्यासंपत्रो यः सर्वान् धर्मात्मन आप्नोति वा सर्वेधर्मात्मिनराप्यते छळादिरहितश्च स आप्तः ।
- शङ्करः—शस् पूर्वात् 'डुकुञ् करण' इति धातोः 'शङ्कर' शब्दः सिद्धो भवति । यः शं कल्याणं सुखं करोति स शङ्करः ।
- महादेव:—महत्पूर्वाहेवशब्दात् महादेवपदं जायते । यो महतां देवानां विदुषामपि देव: स्र्यादिलोका-नां प्रकाशकथ स महादेव: ।
- प्रियः—'प्रीञ् तर्पणे कान्तौ चेति धातोः प्रियशब्दः सिद्धयति । यः सर्वान् धर्मात्मनो मुमुक्षून् शिडांश्र ष्रणाति प्रसाद्यति प्रीयते कान्यते वा सर्वैः स**िप्रयः**
- स्तयम्भू:—स्तयं पूर्वाद् भू सत्तायामिति धातोः स्त्रयम्भूपदं जायते । यः स्त्रयं भवति नान्यतः किहिचि दुत्पद्यते स स्त्रयम्भूगिश्वरः ।
- कितः —कु शब्दे अस्माद्धातोः 'कित' पदं सिद्धं भवति । यः कौति शब्दयत्यनुकास्ति वेदमुखेन सर्वा विद्याः, स्वयश्च ता वेति स कित्व रीश्वरः ।
- शिवः—'शिवु कल्पाणे' ऽस्माद्धातोः 'शिव' शब्दः सिद्धयति । शिवुधातुसद्भावे च 'बहुळमेतित्रदर्शन-मिति' वचनं प्रमाणम् । यो वै कल्याणस्वरूपोऽन्येभ्यश्च मङ्कप्रदः स शिवः परमेश्वरः ।

इदं परमात्मनो नामशतं समुपन्यस्तमतो व्यतिरिक्तान्यप्यसंख्येयानि तत्रामानि । अनन्तगुण कर्मस्तमावस्य हि तस्य नामान्यप्यनन्तानि, गुणकर्मस्त्रमावेषु प्रत्येकस्य पृथक् पृथम् नामसङ्गवादिन्मानि मित्रिदिष्टनामानि सागरस्य पुरतो विन्दुरिवा (त्पीयांसि)। वेदादिशास्त्रेषु हि परमात्मनोऽनन्तगुण् कर्मस्त्रभाव। व्याख्यायन्ते,तदध्ययनाध्यापनस्तानि समवगन्तुं शक्यन्ते। तद्ध्येतृणामेव चारोषयस्तुजात् वोधः साकत्येन सम्भवति।

- प्र॰—अन्यग्रन्थप्रणेर्श्मिरिव भवतापि निजग्रन्थत्यादिमध्यावसानेषु मङ्गलाचरणं कृतों न
- ए॰—नेवजस्माभिः कर्तुमहेम्-आदिमध्यावसानेषु मङ्गळं कृतवतो विदुषस्तदन्तरोपदिष्ठं सर्वमप्यमङ्क्षे भवेदतो न्याय्यस्य पक्षपातशृत्यस्य वेदप्रतिपादितस्य परमात्मनोऽनुशासनस्य नित्यमाचरणरे मङ्गळाचारः । तथा च सांख्ये ।

मङ्गलाचरणं शिष्टाचारात्फलदर्शनाच्छ्रुतितश्चेति ॥ सा० अ० ५ । ब्रिंक्स तेतिरीयोपनिषदि समाम्नायते ।

यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेविट्यानि नो इतराणि।
(ते॰ प्रपाठक ७। अ॰११ भा-

अयि मानवाः ! यान्यनवद्यानि निनन्दनीयानि धर्मादनपेतानि कर्माणि, तान्येव युष्मामिरनुष्ठेयानि नाधर्म्याणि, अत आधुनिकप्र थेषु "श्री गणेशाय नमः । स्रीतारामाभ्यां नमः । राधाकृष्णाभ्यां नमः । श्रीगुरुचरणारिवन्द भ्यां नमः । हनुमते नमः । दुर्गाये नमः । वदुकाय नमः । केरवाय नमः । किवाय नमः । नारादणाय नमः" इत्यादीनि मङ्गलाचरणानि समवलोक्यन्ते वेदशास्त्रविरुद्धत्वाद्वुद्धिमन्तस्तान्यलीकान्येश मन्यन्ते । वेदेषु ऋषिप्रणीतग्रन्थेषु वा न क्वापीदशं मङ्गलं निरीक्ष्यते प्रत्युत वैदिकेषु ग्रन्थेषु 'ओ३म्' अथ' शब्दावेव गोचरी क्रियेते तथाहि—

"अथ शब्दानुशासनम्" अथेत्ययं शब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यते । इति व्याकरणमहाभाष्ये । "अथातो धमिकिकासा" अथेत्यानन्तर्ये वेदाध्ययनानन्तरम् । इति पूर्वमीमांसायाम् । "अथातो धर्मव्यास्यासः" । अथेति धर्मकथनानन्तरं धर्मलक्षणं विशेषेण व्याख्यान्स्यामः । वैशेषिकदर्शने ।

"अथ योगानुशासनम्" अथेत्ययमधिकारार्थः । योगशास्त्रे । 'अथ त्रिविधदुःस्वात्यन्तिनवृत्तिरत्यन्तपुरुशर्थः" सांसारिकविषयमोगानन्तरं त्रिविधदुःस्वात्यन्तिनिवृत्वर्थः प्रयत्नः कर्त्तव्यः । सांस्य तास्त्रे ।

अथातो ब्रह्म जिज्ञासा । इदं वेदान्तसूत्रम् ।

ओमित्येतद्शरमुद्गीथमुपासीत । इदं छांदोग्योपनिषद्वचनम् ।

अोमित्येतद्श्ररमिद छं सर्वं तस्योपद्याच्यानम् । इदं च माण्ड्क्योपनिषद्वचनम् तत्तच्छास्त्राणामाद्यानि वचनानीमानि । एवमेवान्येष्वपि ऋषिमुनिप्रणीतग्रंथेषु ओ १म् अथ शब्दो विलिखितौ । संहिताचतुष्ट्यस्यापि प्रारम्भे "अभ्नः, इट्, अभ्नः, ये त्रिपप्ताः परि वंति " इत्यादीनि पदानि समुपदिष्टानि नतु कापि "श्री गणेशाय नमः" इत्यादिपदानि (समुपदिश्यन्ते ) यच वैदिका वेदारम्भे हरिः ओमिति साम्प्रतं संलिखन्त्यधीयते च तत्पौराणिकानां तांत्रिकाणां च भिथ्याकत्पनाभिरादत्तम् , निद्धं वेदादिशास्त्रेषु 'हरिः' इत्यादीनि पदानि आदौ विलिखितानि अतो ग्रन्थमुखे ओ १म् अथ शब्दो वा लेखः। ।

मनुःसंश्लेपत उक्तमिदमीश्वरिवये ऽतः परं शिक्षाविषयं व्याख्यास्यामः । इति श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे शङ्करदेवपाठकेन संस्कृतभाषयाऽन्दिते ईश्वरनामविषये प्रथमः समुद्धासः सम्पूर्णः ।





## भय शिचां प्रवद्यामः ॥

#### मातृमान्पितृमानाचार्यवान् पुरुषो वेद ॥

वस्तुतः स एव मानवः शकोति ज्ञानवान् भिवतुं यस्य हि त्रय उत्तमशिक्षका भवेयुः, जननी जनक आचार्यश्चेति । तदेव कुळं धन्यम्, स एव दारको महाभागो यस्य पितरो धार्मिकौ कृतिविधौ च भवेताम् । निह किवदन्यो जननीव समुपदिशत्युपकरोति वा वाळान् । स्वात्मजानामुपि क्षेहे तत्कुशळकामनायां वा जनन्याः साम्यं नावहति किवत् । अतः ( मात्मान् ) प्रशस्ता धार्मिकी माता विधते यस्य स मात्मान् ( मात्मानिति पद्व्याख्यानम् ) धन्या हि सा जननी या निषकादारम्या-शिक्षावसानान्तं सुशीळतामुपदिशति वाळान् ।

प्रस्जनियत्रोहमयोरप्येतत्समुचितं "यत्ताभ्यां गर्भाधानस्यादौ मध्येऽवसाने च मद्यादीनि मादक द्रव्याणि, हक्षाणि, दुर्गन्थमयानि, बुद्धिविलुम्पकानि च वस्तृनि परिहायः, शान्त्यारोग्यप्रदानि, बलं-बुद्धिविवर्द्धकानि, पराक्रमशीलसभ्यताजनकानि, घृतपयःप्रभृतिश्रेष्ठवस्तृनि संसेव्यानीति"। येन हि तयो रजोरेतसी विगतदोशे गुणवन्ती च भवेताम्। तौ च ऋतुगमनविधि परिपालयेताम्।

#### ऋतुगमनविधिः।

रजोदर्शनस्य पश्चमदिवसादारभ्याषोडशीं तिथिमृतुदानकालः संख्यायते । तत्राप्यादिमं व चतुष्ठयं संत्याज्यम् । अवशिष्टेषु द्वादशदिवसेषु एकादशीं त्रयोदशीं च रात्रि संत्यज्यावशिष्टासु दशयानिनीषु गर्भाधानं प्रशस्यते । रजोदर्शनदिवसादारभ्य षोडशीतिथितश्च परतः समागमस्त्याज्यः । ततो ऽसत्यां गर्भस्थितो पुनर्यावतपूर्वोक्त ऋतुदानकालोनैयात् तावतः, गर्भस्थिति समनन्तरश्चासंवतस्य भोगविरतौ भवेतां दम्पती । यदाचोभयोरिप दम्पत्योः शरीरमरोगं सप्रसादे विशोके च के भवेतां तदेव तौ चरकसुश्चतविहितां भोजनद्यादगदिपद्धितं मानववर्मशास्त्रप्रतिपा प्रसादसरिणञ्चावलम्ब्य व्यवहरेताम् । संजातायां सत्वस्थितावाहारिवहारेषु योषिता नितरां र भवितव्यम् । यावदब्दं च पुंसः समागमः परिरहणीयः । आप्रसवं चाङ्गना शिशोबुद्धिबल्यम् पराक्रमशान्त्यादिसम्पादकपदार्थान् सेवेत ।

लब्धजन्मनः शिशोः सुवासितेन वारिणाऽभिषेकं नाडीछेदनं च संविधाय गन्धास्त्रीहीं शा-रिप्तहोत्रं निवर्तयेत् । प्रजाताया अपि स्नानभोजनयोः सुव्यवस्थां कारयेत् येनोभयोरीप तर्येरणो नीरोगं पुष्टश्च भवेदनुक्षणम् । पयसो गुणविवर्धकानि द्रव्याण्यभ्यवहरेत जननी धात्रीवार्भकस्य । आजन्मनः षडहः पर्यन्तं क्षीरं धापयेत शिशुं जननिः ततः परं च धात्री । परं तां पुष्टिकृतेऽत्रपाने समाश-येतां मातरिपतरौ ।

अिश्वनत्वाद्धात्रीं निर्वोद्दमक्षमतया निःस्वो बुद्धिबलसम्पादकमारोग्यप्रदमीषयं शुद्धे वारि समुन्य संकाथ्य वाससा च परिशोध्य क्षीरसम्मितं तदीबधजलं गव्य आजिके वा पयिस सम्मेल्य कुमारं पाययेत्। जनुषोऽनन्तरं शिशुं तन्मातरं च सृतिकाण्रहादन्यत्र शोभनैर्गन्थवद्धिः पदार्थः सुभूषिते सुमारतप्रदेशे संवासयेरन्। परिपूतपवनप्रदेशे च परिश्रमणं समुचितम्। यत्र च धात्री, घेनोरजाया दुग्धं वा न लभ्येत तत्र यथावसरं यथामित चानुतिष्ठेयुः। गर्भस्थस्य जन्तोः शरीरं मातुः शरीरभागे न सम्पग्रतेऽतएव प्रसवकाले कार्श्यमावहित प्रसूता, तस्मात्र सा स्तन्यं धापयेत। दुग्धहाविनमोकार्थे स्तन्योः किञ्चिद्यौषधं प्रलिम्पेद। एवं हि द्वितीयस्मित्रेव मासि भूयोप्यङ्गना युवितः सम्पग्रते। तावत्यु-मान् रेतोनिग्रहं कुर्तीत। एवमनुतिष्ठतोः स्त्रीपुरुषयोः सर्वदैशोतमा प्रसृतिः, दीर्थमायुः, बलपराष्ट्रम-योईद्धिश्च जायते, अपत्यन्तराण्यपि च बलपराक्रमस्मिनिवतानि दीर्घजीवीनि धम्याणि च जायन्तेतराम् ततो योधिदपत्यपयस्य संकोवनशोवने, पुमांस्तु शुक्रनिग्रहं कुर्तीत। एवं हि सकलान्यि तोकानि श्रष्ठानि भविष्यन्ति।

माता सर्वदैवोत्तमशिक्षामनुशिष्यादपत्यानि येन तानि सभ्यानि संजायेरन् केनाप्यक्षेन च कुचेद्रां कर्त्तं न पारयेयुः । वक्तुमुपक्रममाणेषु बालेषु जननी रसनायां मार्दवाधायकमुपायमाचरेश्वतोऽभेको वर्णान् सुव्यक्ततया समुचारियतुं शक्तुयात् । तथा च प्रयतेत यथा तत्तत्स्थानप्रयत्नान् (यथा "प" अस्य ओष्ठस्थानं स्पृष्टश्च प्रयत्नः—ओष्ठद्वयं संयोज्य समुचारणम् ) हस्वदीर्घण्युतान् तत्तद्वर्णान् याथार्थ्येन वदितुं पारयेत्, स्वरे च तस्य माधुर्यगाम्भीर्यसौन्दर्याणि संभवेयुः । अक्षर—मात्रा—वाक्य संहितावसानानि पार्थक्येन श्रुतिपथमारोहेयुः । यदा च शिश्वतः किंचित् २ भाषितुं बोद्धं च पारये प्तदा तान् , ज्यष्ठैर्वयुभिर्मान्यैर्जननी—जनक—भूपति—विचक्षणप्रभृतिभिः सह कथं संलापः कर्त्तव्यः, रह कथं व्यवहर्त्तव्यम्, तदन्तिके च कथमासितव्यमिति' शिक्षयेत् । येन ते सर्वत्र शोभनाचारतयादरं । किञ्च— सवैदा विद्याभिलाविणीः सत्सङ्गरुचीः सन्ततीविधातुं यत्नवता भाव्यम् , ता हि मुधा कूर्द्रनं परिहासं केलिं हर्षशोको किस्मिश्चिद्वस्तुनि लोजुपतामीर्व्यद्विवादिकं च संत्यजेयुः ।

उपस्थेन्त्रियस्य संस्पर्शमर्दनाम्यां रेतसः क्षयः क्षेत्र्यं करेच पृतिगन्धः संजायतेऽतो न कदापि तत्त्पृशेयुः । पित्तभ्यां तथा प्रयतित्रव्यं यथा तद्वालेषु सत्यभाषणशौर्यधैयोत्त्रासादिगुणाः प्रचीयेरन् । साब्दे पदमाद्धतो बालान् देवभाषावर्णान् यथाशक्यं च वेदेशिकीनामपि भाषाणां लिपि बोध-तदनन्तरं सुशिक्षाप्रदानि विद्याधर्मपरमेश्वरादीनामुपवर्णकानि मात्रपित्राचार्यविपश्चित्प्राघुणिक-म्बबान्धवस्वस्रभृत्यादिभिर्व्यवहारबोधकानि सार्थकानि मन्त्रश्लोकसूत्रगद्यपद्यानि संधातलाः कस्यापि धूर्तस्य प्रवश्चनायां नेयुः। भूतप्रेताद्यलीकवस्त्रगमविश्वासाय विद्याधर्मविरुद्धाः
तारो व्यवहारा अप्युपदेष्टव्याः। येन भूतप्रेताद्यलीकविषयाणां विश्वासो न सङ्यायेत । (वस्तुतः यां प्रेतशब्देन शवः भृतशब्देन चातीतकालः समाख्यायते) तथा च मनुरत्र प्रमाणम्-

्रोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन् । अंतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुद्धचित ॥ मनु० अ० ५ । ६५ ॥

उपरतस्य गुरोः प्रेताख्यस्य निब्प्राणदेहस्य दाहकः शिष्यः "प्रेतहारः" समाख्यायते सोऽन्यैः शावनेतिभः सह दशमेऽहिन शुद्धिमहीत । (उपरितनसमृद्धरणे 'प्रेत' शब्देन शबव्यतिरिक्तं नान्यत् किञ्चिद् गृह्यते) देहस्य भस्मसमनन्तरं मृतः पुमान् 'भृत' इत्याख्यायते । अर्थादमुकाभिधः पुमानासीत् सा हि साम्प्रतं मृत: । उत्पद्यमाना: सर्वेऽपि भावा: प्राप्य वर्तमानस्थिति विनाशमाप्ता भूतस्थत्वा-व्हतीतकालवर्तित्वाद् भूताख्यां लभंते। एव एव सर्वेषां प्राक्तनानां ब्रह्मादीनामिदानींतनानाञ्च विदुषां-साम्रान्तः । परं शंकाकुसङ्गकुसंस्कारवत एव जनाय भयशङ्कास्वरूपा भूतप्रेतशाकिनीङिकन्याद्योऽनेके भ्यमा दु:खदायिनो भवन्ति । पश्यत-परलोकांतरितस्य जन्मिन आत्मा पापपुण्य अनुवर्तमानः परमात्मनो व्यवस्थया सुखदु:खोपभोगाय जन्मान्तरं संद्धाति । इयं ह्यविनाशिपरमात्मनो व्यवस्था नान्यथीयतुं शक्यते केनापि । मृढिधयः खल्वनधीत्यायुर्वदिवज्ञानशास्त्रे सित्रपातादीन् देहसमुद्भवान्, जन्मादादीन् मानसांश्रामयान् भूतप्रेतादिशब्दैः संचक्षते । तेह्यनादृत्य रुक्प्रतीकारपथ्यादिव्यवहारान् विश्वस्य पाषण्डिनो महामूर्खाननाचारिणः स्वार्थसाधनतत्परान् श्वपच चर्मकार शुद्र म्छेच्छ प्रभृतीन्, ·नान।विवोव्छिटभोजनदंभपाखण्डैकतवादीनि समाचरन्तस्तन्त्वायलीकंमत्रयंत्राणि निवधनन्तश्च परि-श्रमंति । एवञ्च प्रणाश्यात्मना वित्तं दुर्गती ह्यात्मसंतती रागाणां प्रवर्धनेन दुःखयंति । वित्तविद्धर-ज्ञानिपिहितले।चनैः "भगवन् ! न ज्ञायते किमभवदनशोरर्भक्योः स्त्री गुंसयो वैति संपृष्टास्ते प्रनष्टबुद्धयः स्वार्थिकपरायणाः पापिनः "देहेऽमुष्य संक्रांताः पिशाचाः—भूतप्रेतादयो देव्यो वा शीतलाप्रमुखाः। अप्रतिविहिता ह्येते न मोश्यन्त्यम् पञ्चत्वमापाद्येयुरित्यपि सम्बोभवीति। मिष्टात्रमेतावंतमुपहारं वोपद युश्रेद्भवंतस्तिहि वयं मंत्रजपपुरश्ररणादि।भैः संमार्ज्य निःसारयेमेति" संगिएन्ते । इत्युक्तेषु नष्टबुब्दिषु तद्वान्धवेषु "भगवत्रस्माकं सर्वस्वव्ययेनाप्यमुमुळाषं करोतु भवानि"ति भाषमाणेषु तेषामभीष्टं सिद्धयति । धूत्तेप्रवरास्तदा कथयन्ति 'आम् समानयन्वेतावतीं सामग्रीमेतावतीं च दक्षिणां प्रयच्छन्तु देवतीय प्राभृतं कुर्वन्तु च ग्रहदानमिति, पटहमृदङ्गकांस्यपात्राणि च वादयंतो गायन्ति । तेषाम-परः पाषण्डिप्रवर आत्मानं सोन्मादमिव दर्शयन् नृत्यकूर्दनपूर्वकं "प्राणानेवास्य प्रहीव्यामी" ति व्याहरति । ते चाजानिनः श्वपचादीनामपि चरणेष्वात्मानं पातियत्वा "भगवन् यथेष्टं संगृह्णात् परित्यजतु चैनमिति" बुवते । तदा तु 'अहो खल्वाजनेयोऽस्मि, पक्तिभष्टात्रं तैलसिन्दूरं सपादद्रोण-परिमितां रोटिकां रक्तकौषीनञ्चानयन्त । "देवी भैरवो वास्मि समैरेयाणि पञ्च काचपात्राणि, विदारि कुक्कुटीनाम्, पश्चाजी मिष्टानवाससी च समानीयन्तामिति" बुवित तास्मन् "यथारुचि प्रतीच्छ भवानिति" व्याहरत्सु वान्धवेषु स भूयोप्यतितरां नृत्यकूर्दनादिकं विधत्ते । परं यदा किश्वद्धीमान पञ्चोपानहो यिं चपेटिकां वोपदारूपेण तेभ्यः प्रदद्यात् तदा तस्य हनुमान् देवी भैरवश्च सम्मदी भूयाङ्गसेव पलायन्ते, यतः केवलं धनापहरणायैव तेषामयं प्रपञ्चः ।

किञ्च यदा ते कमि प्रहप्रस्तं प्रहस्त्रह्मं कार्त्तान्तिकं समभ्युपेत्य "अयि महाराज! जिल्ला मस्ये' त्यनुयुक्तते तदायं सूर्त्यादिभिः क्रूरप्रहें: समाकान्तः, शान्तिपाठेन पूज्या दानादिकेन च सिम्पत्स्यते । अथापि पीडातिरेकाद्भवेत्पाणपरित्यागस्तथापि नास्ति किश्चिदाश्चर्यम्" प्रम्म व्याहरति ।

उ०-अपि सांवत्सरिक ! जगतीव सूर्यादयोऽपि प्रहाः स्थावराः, निह ते तापप्रकाशादिनाः सा-किमपि कर्त्तुं प्रभवन्ति । किमिमे चेतना येन समन्तवो दुःखयेयुः शान्तार्च सुखयेयुः भूणो प्र॰-विलक्षणेऽस्मिन् संसारे भूमिपालाः प्रजावर्गस्च सुखादिमुपभुजानाः समवलोक्यन्ते कि नैत

उ०-नहि, सुकतदुष्कृतानामिदं फलम् ।

प्र॰-किमतय्यं ज्योतिःशास्त्रम् !।

उ०-नहिः, तत्राङ्कवीजरेखागणितादिकं ज्ञानं सत्यं फलितलीलात्वलीकैव ।

प्र॰-अपीदं जन्मपत्रं निष्फलम् !।

उ०-आग्, नेतज्जन्मवत्रमपि तु शोकपत्रसमाख्यम्,, यतः सन्ततेर्जन्मनानुभवन्ति प्रमोदभरं सर्वे । परं स आनन्दो निर्मापिताज्जनमपत्राद्वहफलअवणावध्येव सन्तिष्ठते । जनमपत्रनिर्माणीय पुरा-धसा संग्रष्टै: शिशुकुट्रस्विभि: "महाराज? निर्मीयतां सुप्रशस्यं जन्मपत्र"मि त्याभिवीयते ।सोऽपि-धनवतः रत्तर्पताभिवंहीभी रेखाराजिभिश्चित्रीकृतम्, अकिश्चनस्य तु वराकस्य साधारण्येन वि-रच्य जन्मपत्रं श्रावियतुमागच्छति। तत्पुरस्तादुपाविश्यं जनकाभ्याम"पि सुन्दरमस्य जन्मपत्र।मे" ति संभाष्यमाणः "आवेदयामि यथावस्थितम्-अस्य जनुषो महा मित्रमहाश्च नितरां श्रेयान्सः येन कुमारोऽयं धनधान्यादिपूर्गः लब्धप्रतिष्ठो निरामयः शरीरेण प्रातराजसमादरश्च भविष्यति सर्वा-नभिमवित्यति च संसदि स्वेन तेजसेत्य" भिद्धाति । तदा पित्रादिभिः "अयि दैवज्ञ धन्यो भवान्" इति सिक्रयमाणेन सांबत्सरिकेंग "नैव सेत्स्यति कार्य वार्ताभिरम्मि "रिति संचिन्त्य व्याहि-बते। "यद्यपि इमे प्रहा अनुकलाः परामिमे न तथा, अमुकप्रहसंयोगेनाष्टमेऽन्देऽस्य मृत्युयो-गोऽस्ति" इति। निशम्यदं सन्त्यज्यात्मजजन्मसंभवामोदं शोकवारिधौ निमज्जन्ति जनकादयः। "महाराज ? किं कुर्मः" तैरित्युक्ते "उपाय अनुष्ठेय" इत्यादिशति मौहर्तः । भूयोऽपि "भगवन् किमनुतिष्ठम" इत्यनुयक्तेन कार्तान्तिकेन "क्रियतां दानम्, जाप्यन्तां प्रहमन्त्राः, भोज्यन्तां च प्रत्यहं विपाः । अनुमी रते कदाचिद्रपायैरमी भिनवप्रहान्तराया विना रातुपैष्यन्ती" त्यादयः प्रस्तावाः प्रस्त्यन्ते । यदि हि नाम शिशः पश्चत्विभयात् तदा "कः खल्विष्टे भगवद्परि सविशेष मनुष्ठितोऽस्माभिरनुष्ठापितश्च युष्माभिः प्रयत्नः, किमत्र शक्यं कर्तुम्, कर्माण्येत्राभवंस्तस्य तार्हिशः" अनुपरते तु तास्मिन् "अस्मन्मत्रदेवतानां वित्राणाञ्च सामर्थ्य समवलोक्यतां रक्षितो युष्म-दात्मजः" इत्यभयप्रयोजनसम्पादनायात्रानुमानपदं प्रयुज्यते । वस्तुतस्तु निष्फले तेषां जप-पाठे द्वित्रिगुणानि रूप्यकाणि तेभ्य धूर्तभ्य आदेयानि। संजीवितेषु चापि बालकेषु पुनर्प्रहीतव्या-न्येव । यथैव हि "जगत्स्रष्टुर्नियमान् नान्यथियतुं किश्चिच्छकोतीति" मौहूर्त्तेरूच्यते तथैव ीऽयं स्वरेव पुण्यकर्मभिनियमेन च परमात्मनः प्राणितो न युष्मजपपाठेनेति" गृहस्थैरुच्य-। दानपण्ये कारायित्वा प्रतिप्रहमहीतारोऽन्येऽपि गुरुप्रभृतयस्तथैव प्रत्याख्येयाः ।

इतितलाइंदेव्यो म्त्रतन्त्राणि च सर्वाणि धूर्त्तविचेष्टितमेव । "मन्त्रपाठपूर्वकमस्मिति-ततन्तुयन्त्रमिहिन्ना अस्मदेवता अवसादयान्ति, विज्ञजालामे" ति कैश्चिद्राच्यते । तेऽपि विष भवन्तो मृत्योः परमात्मनो नियमात्कमैफलेम्यइचापि मोचियाच्यन्ति ! सत्स्विप योषमा-चैणजपपाठेषु कियन्तो वाला म्रियन्ते युष्माकमिप पुत्रकलत्रादय उपरमन्ते, किं यूयमप्यात्मानं भग्णान्मोचियतुं प्रभिवर्ष्येथ" इति निराकर्त्तव्याः । एवं हि तैर्जोषमास्यते । न वयमत्र सफल-कामा भविष्याम" इत्यपि तैरवगंस्यते ।

अत इमान् सर्वान् मिथ्याव्यवहारान् संत्यज्य धार्मिकाणां सर्वदेशोपकारकर्तृणां निश्छलं सर्वान विद्याः पाठियितृणामुत्तमविदुषां जगदुपकर्त्त्वात् प्रत्युपकारः कार्यः । कार्यमदो न कदापि त्यक्तव्यम् । ये च रसायन-मारण-मोहनोचाटन-वशीकरणादीनां लीलामाहुस्तेऽपि महापामरा-विज्ञेयाः । उपरितनिमथ्यावात्तांनामुपदेशान् शैशव एव सन्ततीनां हृदयेषु प्रक्षिपेयुः, येन ताः कस्यापि भ्रमजाले निपत्य नाप्नुयुर्द्:खम् । वीर्यरक्षण आनन्दं नाशकरणे च दुःखप्राप्तिम-वगमयेयुः । तथा च परयन्तु--यदा यस्य शरीरे बीर्व्यं सुरिक्ततं तिष्ठति तदा तस्यारोग्यबुद्धिवल-पराक्रमा वृद्धिप्राप्य भूयान्समानन्दं जनयन्ति । वीर्यरक्षणविधिश्वायम् = विषयकथा-विषयिजन-सङ्ग-विषयध्यान-स्रीदर्शनैकान्तसेवन-सम्भाषण-स्पर्शादिकर्मभ्यः प्रथग्भ्यान्तेवासिन उत्तम-शिक्षां िशां चाप्तुयुः । निर्विधिश्व पुमान् नप्ंसको महाकुलक्षणः संयुक्तः सम्प्रयते । एवं प्रमेहा-मयाज्ञान्तश्च दुर्वलो निस्तेजा निर्दुद्धिश्चोत्साह्-साहस-धैर्य-बल-पराक्रमादिगुणविवर्जितो भूत्वा त्रिनस्यति । यदि यूर्य सुशिक्षाविधयोर्षहणे वीर्यसंरक्षणे चात्मिन् काले प्रमादिनो भविष्यथ वर्हि पुनरस्मिन् जन्मनि युष्माभिरयममूल्यसमयो न लप्सते । याबद्वयं गृहकर्मकर्तारो जीवेम तावदेव युज्माभिर्विद्याग्रहणं शरीरवलवर्वन च कर्तव्यम्" एतादशीरन्या अन्याश्र शिक्षा माता-पितरौ कुर्याताम् । एतद्थं "मात्मान् पित्मान्" शब्द्योः सहणम्त्तवचने कृतम् । जन्मनः पञ्चम वर्षपर्यन्तं जननी,पष्ठवर्षाद्रश्मवर्षान्तं च जनकः शिक्षयेत् । नवमाब्दारम्भे च द्विजाः स्वीयस-न्तानानुपनीयाऽऽचार्यक्रलमर्थात् यत्र पूर्णविद्वांसः पुरुषाः पूर्णविद्ष्यथ स्त्रियो विद्यादानपराः स्युस्तत्र बालकान् बालिकाश्च प्रेषयेयः । शूद्रादयो वर्णाश्चोपनयनमन्तरेव विद्याभ्यासार्थे गुरुकुले (सतन्तीः) प्रवेशयेयुः । तेषामेव वत्साः सभ्याः सुशिक्षितास्च भवन्ति ये ऽध्यापने सन्तानानां लालनं न जातु कुर्वन्ति अपि तु ताडनं विद्यति तया च व्याकरणमहाभाष्येऽधीयते-

### सामृतैः पाणिभिः झति गुरवी न विषोक्षितैः । लालनाश्रयिणी दोषास्ताडनाश्रयिणो गुणाः ॥ अ०८ । १ । ८ ॥

अर्थ:—ये जननीजनकाचार्याः सन्तानान् शिष्यांश्च ताडयन्ति जानन्तु ते "स्वीयसन्ताना शिष्यांश्च निजहस्ताभ्याममृतं पाययन्ति। येच पुनस्तान् लालयन्ति ते विषं पायिय्वा नाशयन्तीति"।यर हि लालनात्सन्तानाशिष्या दोषयुक्तास्ताडनतो गुणिनश्च भवन्ति । तेऽपि ताडनतः प्रसन्ना लालन्य प्रसन्नाः सदा स्युः । परन्तु मात्यपित्रध्यापका ईर्ध्याद्वेषाभ्यां न ताडयेयुः किन्तु, विहेशे भयप्रद् श्च कृपादि रक्षेयुः । यादश्योऽन्याः शिक्षाः कृतास्तादृश्यः स्तय—परदारगमना—लस्प पुष्पम् , मादकद्रव्यसेवन—मिथ्याभाषण—हिंसा-—क्रूरते—ध्या-—द्वेष—मोहाऽऽदिदोषत्यागसत्याचारम् शिक्षाः कार्याः ।यतो हि येन पुरुषेण यस संमुखे सकृदेव स्तय—परस्वीगमन—मिथ्याभाषणादिर्पापमाचितं तत्रितिष्ठा तस्य समुखे मृत्युपर्यन्तमि न भवितुमहिति । असत्यसन्धस्य नान्यस्य जिल्ल्यानिः संपद्यते ।अतः सर्वैः सह यथाप्रतिशं व्यक्हर्त्व्यम्—यथाकेनचित्वंचित्रात्युक्तम् "यदहं रणो विज्ञ्यानिः संपद्यते ।अतः सर्वैः सह यथाप्रतिशं व्यक्हर्त्व्यम्—यथाकेनचित्वंचित्रात्युक्तम् "यदहं रणो

भिः संगंस्ये भवन्तो वा मया संगच्छन्ताम्, अथवाऽमुकसमयेऽदो वस्तु युष्मभ्यं प्रदास्य" इत्यात्मनः संधां तथैवातुपालयेत् । नान्यथा कोऽपि तं प्रत्येष्यति । तस्मात्सर्वैः सत्यभापणपरेः सत्यसंधेश्व भवितव्यम् । नापि केनाप्यभिमन्तव्यम् । छलछ्ञ्चकृतप्रताभ्यो यदा स्वीयमेव हृदयं दुःखितं संजायते तदाऽन्यस्यापि भवतीति किमु वक्तव्यम् । छलं कपटं च तदुच्यते "यदन्तरन्यद् बहिश्वान्यद् विरक्ष्य द्वितीयमज्ञाने सम्पात्मापरस्य क्षतौ ध्यानमप्रदाय स्त्रप्रयोजनसाधनम्" । अन्यैः कृतोपकाराऽवेदनं च कृतव्रता परिसंख्या-यते । क्रोधादिदोषं कटुवचनं च परित्यज्य शान्तः सन् मधुरवचनमेव ब्रुवीत । मा कदापि व्यर्थालापेषु सन्तेत । यावद्वकुमहं ततोऽधिकं न्यूनं वा न ब्रूयात्, वृद्धांश्व संमानयेत्।तान् प्रत्युत्थायोचासने प्रतिष्ठापयेत् । पूर्व च तान् "नमस्ते" शब्देन संभावयेत् । तेषां पुरस्तादुत्तमासनं नाधितिष्ठेत् । संसत्स्विप स्वोचितासनेषु निषीदेत् यतः कोऽपि नोत्थापयेत् । न केनापि समं विरोधमाचरेत् । सम्पन्नः सन् गुणप्रहणे दोयपरित्यागे च प्रयतेत । सद्भिः समागमं, दुर्जनानां परित्यागं निजमात्विपत्राचार्याणां देहमनोभ्यां धना-युत्तमोत्तमपदार्थेश्व प्रीतिपूर्वकं सेवाश्व विद्धीत ।

### यान्यस्माक्छं सुचरितानि तानि त्वयोपाछानि नो इतराणि॥ तैत्ति॰ प्रपा॰ ७ अनु॰ ११॥

मातृपित्राचार्थ्याः स्वीयसंतानशिष्यान् सदा सत्यमुपिदशन्त इदमिप प्रब्र्युः । "यान्यस्माकं धर्म्यकर्माणि तान्येव युष्माभिरनुष्ठेयानि यानि पुनः सिद्वर्गिह्ततानि परिहेयानि तानि । आत्मना सत्यत्वेनाभिमतमेव सर्वत्र प्रकाशयेयुः प्रचारयेयुश्च । मा कदापि कमिप पाष्णिडनं दुराचारिणं विश्वसिषुः ।

यद्यत्साधुकर्मानुष्ठानाय जनकादयः समादिशेयुस्तत्तत् सर्वशा परिपालयेयुः। धर्म-विद्या-सदाचार-शिक्षानुस्यूताः श्लोकाः, निघण्डुनिहत्ताष्टाध्याय्यादिस्प्राणि वेदमंत्रा वा ये केचन मातृपित्रादेशतः स्टृति-थमानीत।स्तेपामर्थान् विद्यार्थिनो बोधयेदाचार्यः। यथा प्रथमसमुद्धासे परमेश्वरस्य व्याख्यानं कृत त तमुपासेयुः। यथाचारोग्य-विद्या-वलप्राप्तिर्भवेत् तथैव भोजनछादनादिव्यवहारः न् कुर्यः कारये-अधातः किञ्चिन्त्यूनमभ्यवहरेयुः। मद्यमांसादि परिहरेयुः। अज्ञातेऽगाधपयसि न कदाप्यवत-यत्ति हि तत्र यादोभ्य अन्यस्माद्वा वस्तुनः सदा भयं विद्यत एव। तरणोपायज्ञानशृत्यो निमजे-दित्यपि सम्भवति। तथा च ''न विज्ञाते जलाशये"इति मनुराहः।

## दृष्टिपृतं न्यसेत्पादं वस्त्रपृतं जलं पिवेत् । सत्यपृतां बदेद्वाचं मनःपृतं समाचरेत् ॥ मनु० अ०६ । ४६ ॥

्राचे विक्षिपन् निम्नोन्नतप्रदेशमवलोकयन् परिचलेत् । वस्त्रेण पवित्रीकृतं जलं पिवेत् । द्वीच्य वचांस्पाददीत । मनसा विचार्याचरेत् ।

भतत । भूता शत्रुः पिता वैरी येन वालो न पाठितः ।

ेशोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा॥ चाणक्यनीति अध्या० २ । श्लो११॥

तौ हि जननीजनकौ स्वीयसन्तानानां पूर्णवैरिणौ स्तः यौ तान् विद्यां नाधिगमयतः । अनिधि-गतिवद्यास्ते हि विपश्चितां परिषदि हंसमध्ये वका इव अनाहता अशोभनीयाश्च भवन्ति । आत्म-सन्तातभ्यो देहमनोवित्तैः विद्या-धर्म-सभ्यतोत्तमशिक्षासंप्रापणभेव जनकयोः कर्त्तव्यं कर्म, परमो धर्मः, यशस्करं च विद्यते ।

इदं बालीशक्षाविषये समासतः किंचिल्लिसम्, एतावतेव भीमन्तो बहु विज्ञास्यन्ति ।

इति श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिष्ठते सत्यार्थनकाशे शङ्करदेवेन संस्कृतभाषयाऽन्दिते बालशिक्षाविषये द्वितीयः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ २ ॥



भंगुष्पम् ,

-लिक्षा-

1:1

**学长是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是** 

# अथ तृतीयसमुद्धासारम्भः॥

# श्रयाऽध्ययनाध्यापनविधिं व्याख्यास्यामः॥

मातृपित्राचार्य्यसम्बान्धजनानां स्वसन्ततीनामुत्तमविद्याशिक्षागुणकर्मस्वभावाख्यैरलङ्काररलङ्करणं प्रधानं कर्म । निह खल्वयमात्मा किहिचित्काश्चनेः प्रवालमणिमुक्तामयेर्वा भूषणेः सुभूतितो भवति, केवलमीदग्भूषणानां धारणाद्देहाभिमानो विषयेष्वासिक्तस्तिस्तस्करादिभयं च संजावते, कदाचिच मृत्युरिप सम्भवति । भूषणानां संधारणात्रराधमैर्व्यापाद्यमाना वालाः समवलोक्यन्ते हि लोके—

थिद्याविलासमनसो धुरशीलशिक्षाः सत्यव्रता रहितमानमलापहाराः। संसारदुःखदलनेन सुभूषिता ये धन्या नरा विहितकर्मपरीपकाराः॥

धन्याः खलु ते मानवा येवां मनो विद्याधिगमे संलग्नं भवति, येषां प्रकृतिः शीलं च परमशो-शिक्षनम्, ये सत्यभाषणादिनियमान् प्रातिपालयन्ति, अहंकारेणापित्रत्रतया च पृथगवतिष्ठन्ते, अप-थणां मालिन्यं विमलयन्ति, विद्याप्रदानेन सत्योपदेशेन च सांसारिकजनानां दुःखान्यपहरन्ति, व विद्यप्रतिपादितैः कभिभः परानुपकुर्वते ।

अष्टम एवाव्दे कुमाराः कुमाराणां कुमार्यश्च कुमारीण मध्ययनशालासु प्रेषणीयाः । दुर्वृत्तैरध्यापकैः विग्नुकृताभिवां शिक्षां न प्राह्येयुः, केवलं पूर्णविद्वांसो धार्मिका एवाध्यापियंतु शिक्षियतुञ्चाईन्ति । ॥ः स्वग्रहेषु वालानुपनीय विहितोचितसंस्काराः कुमारीश्च तत्तत्पाठशालासु प्रेषयेयुः । विद्यामंदि- । निजनप्रदेशेषु करणीयम् । किञ्च कुमारकुमारीणां पाठशालेऽन्यो यतो गव्यूत्यन्तराले भवेताम् । या अध्यापका अध्यापिका भृत्यवर्गाश्च सर्व एव कार्यकर्तारो वालानां शालासु पुरुषाः, कुमान्य रालासु नार्यो भवेयुः । कन्यानां विद्यामन्दिरेषु पञ्चवर्यीयेणापि वालकेन, कुमाराणां च ज्ञचवर्षीययापि कन्यया न प्रवेद्य्यम् । याविद्वि ते बद्याचर्यमाचरेयुस्तावद्व्योन्यस्य दर्शन, विषयध्यानं सङ्गरचेत्यष्टविधन्यान्यस्य ततो वालान् पृथक् संनिद्ध्युः । येन ते विद्ययोत्तमशिक्षया सौशील्यसत्स्वभावतन्यः शरीरात्मनोवलेन समन्विता नित्यं शोभमानाः प्रमोदभरमाप्तुयुः । विद्यामन्दिरं प्रामात् विद्याने भवेत् । सर्वेभ्यः खल्बन्तेवासिभ्यः समानमेव वस्त्रावपानासनं प्रदेयं कामं

कोऽपि राजदारको निर्धनस्य वा बालो भवेत् । सँवस्तपित्वभिभीवितव्यम् । अन्तेवासिनो जनका-दिभिः, जनकादयो वान्तेवासिभिः सम्मेलितुं न शक्कयुर्नापि मियः पत्रादिव्यवहारं कर्त्तुं प्रभवेयुः यतो ब्रह्मचारिणो विहाय सांसारिकी चिन्तां विद्योपार्जन एव संलग्ना भवेयुः । अमणार्थमपि गुरुभिः सहैव गन्तव्यं येन ते नाचरेयुः किमपि दुर्वृत्तम्, अलसाः प्रमादिनो वा न भवेयुः ।

#### कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम् ॥ मनु० अ० ७ । श्लो० ॥ १५२ ॥

अस्यायमभिप्राय:—"पञ्चमाद्रष्टमाद्रा संवत्सरादूर्ध्वं कोऽपि गृहमेधी आत्मनस्तनयं तनयां वा गृहेऽवस्थापितुं न शक्यात, प्रेषयेदेवाध्ययनशालामप्रहेता च दण्डभाक् सम्पद्यत" ६ति राजस-माजयोहमयोरप्यवस्यं नियमो भवेत् ।

बालाश्च प्रथमं गृहेष्वनन्तरमाचार्यकुलेषूपनेतव्याः । जननी जनक आचार्यो वा स्वात्मजान सार्थकं गायत्रीमन्त्रमुपदिशेयुः । तचायं मन्त्रः—

# भोश्म भूर्भुवः स्वः । तत्त्वितुर्वनेग्यं भगी देवस्य धीमहि। धियो यो नेः प्रचोदयात् ॥ यज्ज० म०३६ । मं ३ ॥

मन्त्रेऽस्मिन् प्रथमं विश्वमान ओ ३म् शब्दो ब्याख्यातः प्रथमसमुल्लासे, तस्यार्थस्तत एवाध-गन्तब्यः । साम्प्रतं समामति तिल्लो महाब्याहृतयो ब्याब्यायन्ते । "भृगिति वै प्राणः" यः प्राणयित चराचरं जगत् प्राणेभ्योऽि प्रियः स 'भृः' स्वयम्भूरीश्वरः । "भुवरित्यपानः" यः सर्वं दुःखमपानयित सोऽपानः । यो वै स्वयमहर्गु दुःखः, जीवाश्च यत्सङ्गतो दुःखेभ्यः परिमुच्यन्ते स परमेश्वरो 'भुवरित्यु-च्यते । " स्वरितिब्यानः" यो विविधं जगत् ब्यानयित ब्याप्नोति संधत्ते स 'ब्यानः' । वचनत्र यमण् तैतित्यारण्यके प्र. ७ । अ० ५ मे समामनायते ।

(सवितः) यः सुनोत्युत्पादयित सर्व जगत् स सविता तस्य (देवस्य) "यो दीव्यित दीव्येत वा स देवः" सर्वसुखप्रदस्य सर्वेः काम्यमानस्य परमात्मनो यत् (वरेण्यम्) धर्तुमईम् (भगः) श्च स्वरूपं—पावनं चेतन ब्रह्मस्वरूपं विश्वेत (तत्) तदेव ब्रह्मणो रूपं (धीमहि ) धरेमहि । दे। सविता देवः (नः) अस्नाकं (धियः) बुद्धीः (प्रचो स्थात्) प्रेरेयेत्—सित्रवर्त्यासन्मार्गात् सत् थेषु प्रवर्तयेत् ।

# प्रार्थना ॥

मि पुष्पम् ,

हे परमेश्वर! सिच्चदानन्दस्तरूप! हे शुद्धबुद्धिनत्य गुक्तस्त्रभाव! हे निरम्भन नि। सर्वान्तर्यामिन्! हे सर्वाश्वार जगत्पते! सकलजगदुत्प दक! हे अनादे! विश्वम्भर! किल्ला-करुणामृतवारिधे! सिवतुदेवत्य यदों भूभुवःस्तः वरेण्यं भर्गोऽस्ति तद्वयं धीमिह दधीमि रणा ध्यायेम वा कस्मे प्रयोजनायेत्यत्राह। हे भगवन्! यः सिनता देवः परमेश्वरो भवानस्म ।

प्रचो स्यात् स एवास्माकं पूज्य उपासनीय इष्टदेवो भवतु नातोऽन्यं भवतुल्यं भवतोऽविकं च कंचिन्म-न्यामहे"।

हे मनुष्याः ! यो व सामर्थ्यवतां समर्थः सिचदानन्दानन्तस्यरूपो नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वभावः कृष्ठा-सिन्धुः यथावन्न्यायकर्ता जन्ममरणादिक्केशरिहतो निराकारः सर्वेषां धर्त्ता पितोत्पादकः अश्वादि-भिविधपरिपोषकः सकलेश्वर्ययुक्तो जगत्स्रष्टा शुद्धस्वरूपः प्राप्तुं कमनीयश्च परमेश्वरस्तस्य शुद्धचेतन-स्वरूपमेव धरेमिहः, येन स्मशत्मधियामन्तर्यामिस्वरूपः स परमेश्वरोऽस्नान् दुद्धाचाराधर्म्यवर्त्मनः सिव-वर्त्य श्रेष्ठाचारसन्यमार्गेषु प्रवर्तयेत् तं विहाय नान्यं कमिष ध्यायेम निह कोऽपि तत्समस्ततोऽविको वा, स एवास्माकं जनकः प्रभुन्यायाधीशश्च स एव चास्मभ्यो निखलमुखानि प्रयच्छति ।

एवमुपदिश्य गायत्रीं संध्योपासनस्य स्नानाचमनत्राणायाम।दिकाः क्रियाः शिक्षयत् ।

तत्र देहस्य वाह्याङ्गानां संशोधकत्वादारोग्यहेतुत्वाच स्नानस प्राथम्यम् । तथाचोदाहियते ।

अद्भिगित्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । विद्यानपोभ्यां भूतातमा बुद्धिज्ञानेन शुध्यति ॥ मनु० अ० । ५ । रलोक्त० ॥ १०६ ॥

१ (स्नानम्) —वारिणाऽस्य देहस्य वाह्याऽत्रयवाः, सत्याचरणेन मनः, विश्वया सर्वविधक्रेशमनुभूयाः ऽपि धर्मस्यैवानुष्ठानरूपेण तपसा च जीवात्मा, पृथिवीत आरभ्य परमेश्वरपर्यन्तानां सकलः भावानां विवेकज्ञानेनाध्यवसायात्मिका बुद्धिः परिशुद्धयति । भोजनात्पूर्वभवद्यं स्नातन्यम् ।

६२ (प्राणायामः)—

योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकस्याते:॥ सीग० साधनपादे सू०॥ २८॥

प्राणायाममाचरतो जनस्यानुक्षणमशुद्धेः क्षयः संजायते ज्ञानं च प्रकाशते । आनिःश्रेयसं च स्थात्मनो ज्ञानमुपचीयते सततम् ।

दह्यन्ते ध्मायमानानां धात्नां हि यथा मलाः । तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निप्रहात्॥

मनु० अ०६। ७१॥

्रीवरतिस संताप्यमानानां सुवर्णादिधातृनां कालुष्यमिव प्राणायामेन मनः प्रसृतीन्द्रियाणां दोषाः इत्यान्यं च संपद्यते । पत्र

ंग्यामस्य विधि:—

ुराँ च्छर्दनविधारणाभ्यां वर प्राणस्य ।। योग॰ समाधिपादै सु॰ ३४ ।।

यथा सवेगमुद्रमनेनान्नजलादिकं विहिनिस्सरित तथैव बलेन प्राणं विहिनिःसार्य तत्रैव यथावलं नि न्थ्यात, विहिनिस्सरणकाले च मुलेन्द्रियं किञ्चिद्ध्वमाक्ष्यैत् । एवं हि प्राणाः समिधिकं विहित्य-ति उन्ते । अनुभूयमानायां चोद्विप्रतायां शौनः २ प्राणवायुमन्त आददीत । यथावलं यथेच्छं च पौनः पुन्येनश्रमाचरेत् । मनित चोंकारं जपेत् एवमनुष्ठानेनात्मचेतसोर्विशुद्धित्थैर्थ्यं संभवतः । प्राणायाम-श्राय चतुर्विधः—

- (अ) तत्र बहिरेत्र भूयसा प्राणितिरोवनं बाह्यविषयः प्रथमः
- ( आ ) यथावलमन्तः प्राणावरोध आभ्यन्तरो द्वितीयः ।
- ( इ ) युगपदेवो मयोगित्यभावपूर्वकं यथाशक्ति प्राणिनिरोधनं स्वस्मवृत्तिस्वतीयः ।
- (ई) बहिर्निवियमाणप्राणानां संनिरोधाय वाह्यतोऽन्तर्वायुं गृङ्कीयात् अभ्यन्तरे प्रविशतश्च ततो बलेन प्रसह्य बहिरेव निरुन्धात् । अ**यं बःह्याभ्यन्तराक्षेपी नाम** चतुर्थः ।

एवमन्योन्यतो विरुद्धित्यानुष्ठानेनोभयोः (निःश्वासप्रश्वासदोः) गतिस्विरोधात् प्राणानामात्मवश-वर्तितयाऽऽन्तरं वाह्यश्रोभयिव गमपीन्द्रि ।पूगं भवति स्वायक्तम् । उपची मानतया च सत्वपौक्षयोः शेमुषी कुशाया, दुरूहसूक्ष्मतमानामपि विषयाणां लीलयेव ब्रहीत्री च संपद्यते । कि चतेनेतिसम् मानवीयशरीरे वीर्यस्य प्रवर्धमानत्वात् वलपराक्रमदोश्च स्थिरतयेन्द्रियाणां स्वाधीनतयाल्पीयसैव काले-निविगम्यन्ते सकलशास्त्राणि ।

योषितोऽपि योगाभ्यासमर्तिहेयुः । भोजनछादनो वे तनसम्भाषणादी तां गुरभिः व नीये.भि व समुचितव्यवहारस्योपदेशं कुर्वीरन् ।

ब्रह्मयज्ञापरनामधेयं संध्योपासनमपि शिक्षयेयुः ।

- (१) तत्रप्रधममान्यमनम् आकृष्ठ, द्यप्रदेशसेचकं नातो अविकं नापि न्यूनं नाति समा पाणौ तस्य मूले मध्ये च सिवधायौष्ठमाचामेत्। अनेन कंठस्थे कफपित्ते किंचिदिव निवेदं
- (२) ततो मार्जनमाचरेत्—प्रान्तेन मध्यमा उनामिकाङ्गुल्योरीक्षणप्रमुखेषु देहावयवेषु जले मार्जनम् । मार्जनेन ह्यालस्य विलीयते । अविद्यमान आलस्य ऽभावे च वारिणो नैतदनुतिष्टे
- (३) ततः समन्त्र हं प्राणायामं, चेतसापि पापात् निष्ठत्यभिलाषरूपमध्यम् मनसापरिक्रः । स्थानञ्चाववोधयेत् । परमेश्वरस्य स्तुतिप्रार्थनोपासनाविधञ्चोपदिशेत् । सन्धोपासनञ्चेदं निर्जनप्रदेशे समाहितेन चेतसा कत्तव्यम् ।

अपां समीपे नियतो नैतियकं विधिमास्थितः। सावित्रीमप्यधीयीत गत्वःरण्यं समाहितः॥

अरण्येषु निर्जनप्रदेशेषु गत्वा समाहितः—समाधाय वाङ्मनसे उपिवश्यान्तिके जलः विधिमाचरन् जपेत् तदर्थभावनपूर्वकं सावित्रीं-गायत्रीमन्त्रम् ।' तदनुकूलयेच स्वाचारम् लिक्षा-खल्वस्य जपस्योपांश्वनुष्ठानम् ।

1.1

संपूष्पम्,

#### द्वितीयो देवयज्ञः ।

देवयज्ञो ह्यभिहोत्रेण संगतिसेवाभ्यां च विदुषां सम्भवति । ब्रह्मदेवयज्ञौ प्रातःसायं द्विरेव निवर्तनी हो । द्व एव हि निशावासरयोः सन्धिवेले । न्यूनातिन्यूनं ध्यायेदं होरामात्रम् । समाधिस्था-योगिनः परमात्मानं यथा ध्यायन्ति तथैव सन्ध्योपासनमाचरेत् । उदितेऽनस्तमिते च सहस्रांशा-विवरोत्रसमयः ।

अप्तिहोत्रानुष्ठानाय च कस्यचिद्धातोर्ट्दो वोपिर द्वादशपोडशाङ्गलपिरिमतां चतुर्भुजां तावदेव निम्नां निम्नप्रदेशे च त्रिचतुर्वाङ्गल पिरिमतां वेदीं निर्मिमीत । उपितनायामापेक्षया चतुर्थोशोऽध-स्तनायामो भवेत् । तसां पाटीरपालाशाम्नादिश्रेष्ठकाष्ठानां समिधां वेदिपिरिमतानि शकल नि कृत्वा सनिद्ध्यात् मध्ये च जातवेदस स्थापयेत् । ततः पुनर्रापं तत्र काष्ठानि संचिन्नीत । प्रोक्षणीशात्र प्रणीतापात्रमाज्यस्थालीं खुत्रं च हेम्रो रजतस्य काष्ठस्य वा विरचय्य प्रोक्षणीप्रणीतापात्रयोनिध्य पानीयं घृतपात्रेचाज्यं ततापयेत् । तत्र जलाधानाय प्रणीतापात्रं हस्तप्रक्षालनसौकर्याय च प्रोक्षणी-पात्रं निर्मीयते । सन्तरं च तद्धतं साधु सम्प्रश्य जुहुयाद्यन्त्रेरमीभिः ।









आज्यस्थाली ।

प्रोक्षणीपात्रम् ।

प्रणीतापात्रम् ।

सुवा



#### यज्ञकुण्डम् ।

भों भूरसये प्राणाय खाहा। भुवर्वायवेऽवानायं स्वाहा। स्वरादित्याय व्याताय स्वाहा। भूर्भुवःस्वरिस्रवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानत्यानेभ्यः स्वाहा॥

इत्याद्याभिहोत्रस्य प्रतिमन्त्रेणैकेकामाहुति प्रद्यात् । अतोऽप्यधिकाहुतिप्रदानेच्छायाम्—

# ्रिश्वांनि देव मिनितर्दु <u>शितानि</u> पर्रा सुव । यड्डं तन्न

र्भनं पूर्वोक्तेन गायत्रीमन्त्रेण च जुहुयात् । ओं भू प्राण प्रभृतीन्यखिलानि परमेश्वरस्यैव

आत्मज्ञानातुरूपमेव वाचापि भाषणीयं नतु विपरीतम्, यथा च खलु परमात्मना सर्वप्राणि-हिताय रचिताः सकलजगतः पदार्थास्तवैव मनुष्यैरपि परोपकर्तव्यमिति 'खाहा' शब्दार्थः ।

- प्र०-नन्बभिहोत्रेण किमुपित्रयते ?।
- उ०—विदन्येव खिलामे लोका "यत् पृतिगिन्धिना वायुना वारिणा चव्याश्रयः न्याधिनिश्च प्राणिनां हेशः सजायते । शोभनगन्धिना समीरेण नीरेण चारोग्यं नीरोगतया सुख्य समासाद्यतं" इति ।
- प्र॰—चन्दनादीनां समववृष्य लेपेन भञ्जणाय च घृतादिप्रदानेन महदुपकृत भवेत्रतु ? मुधे-वाभौ प्रक्षेपेण द्रव्यप्रणाशो नास्ति प्रेक्षावतां कर्म ?
- स०-पदार्थविद्योञ्चत् त्वं व्यज्ञात्यः नैवं तर्ह्यवक्ष्यः । निष्ट् कस्यज्ञिद् वस्तुनोऽभावः सम्पद्यते । अनुष्टीयमानयज्ञप्रदेशात् स्थितो विप्रकृष्टान्तराले कश्चित् पुमान् सुगन्धं जिन्नति । तथैव दुर्गन्धमपि । एतदेवाल"मन्नौ प्रास्तं हिवः सुक्ष्मीभूय विस्तीर्यं च वायुना सार्धे दूरप्रदेशेषु गत्वा सर्वतो विनादायित पूरिगन्धमिति वोधियतुम्" ।
- प्र॰—एवं सित गृहे सित्रिहितानि काइमीरकस्तूरीसामोदकुसुमानि, पटवासप्रभृतीनि च वस्तूनि संशोध्य माहतं सुखं जनिथिवन्ति ।
- उ॰—भेदकशक्तयभावतया निष्कास्य सद्मनि विद्यमानपवनं सुमारुतं च प्रवेशियतुं नालं तत्सौरभम् । जातवेदस्येव सामर्थ्यमिदं यत "दुर्गन्धमयं पवमानं पदार्थाश्र तिलशः खण्डियत्वा लघूकृत्य च बिहिनिःसारयित । पवित्रं च नभस्यन्तं प्रवेशयतीति" ।
- प्र०-नन्वेवमपि कि प्रयोजनं समन्त्रामिहोत्रस्य।
- ड॰—विद्यते हि खलु मन्त्रेषु यज्ञानुष्ठानलाभावेदकं व्याख्यानम् । पुनः पुनरावर्तेनेन मन्त्राणः नामध्ययनाध्यापनं रक्षा च सम्भवेत् ।
- प्र॰-किमन्तरेण यजिमेनः संजायते ।
- ७०-आम्, यतो हि यापान् दुर्गन्त्रः समुत्पग्र यस देहिनो देहात् सन्दृष्य च प्रक्रम्पनाम्बुनी निद तया रोगाणां क्किरनाति प्राणिनस्तावदेव संप्राप्यते वृजिनं तेन मानवेन । अतस्तहरित् तत्परिमाणेन समधिकेन वा ततः परिमलेन वायुजले सुगन्धयितव्ये । भक्षणमाज भक्षयितारमेवैकं जनं सुखयित । यावचैकेन जनेन घृतादिकं भक्ष्यते, प्रक्षिप्तेन व्यम् पिक्रयन्ते लक्षाणि मानवानाम् । घृत दिवस्तूनां सेवनमन्तरेणात्मदेह्योनोपचीः स्तान्यशनीयान्यपि किन्तु तदपेक्षयाप्यित्रहोत्रं प्रशस्यते ।
- प्र०-नन्त्रेकः पुमान् कियतीराहुतीः प्रद्यात्, किं वा परिमाणमे ै सस्यास्त स्य ?

ड॰-षोडशाहुतयः प्रदातव्या एकेन जनेन । षड्माषाश्च न्यूनातिन्यूनं परिमाणमेकस्याः । अतोत्य-धिकाज्यप्रक्षेपस्तु वरीयान् ।

पुराप्यायंवरिशरोमणयो महर्षयः सम्राजश्च बाहुल्येन यजन्ति याजयन्ति स्म च । यज्ञियकाले भारतभूरियमस्पृष्टा व्याधिमिः सुखपूर्णा चाभवत् । साम्प्रतमिष संजायेत चेद्यज्ञप्रचारस्तिहः पुनरिष भवेत्तथेव ।

समुपवर्णित अध्ययनाध्यापनसंध्योपासनेश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनारूपो व्रह्मयज्ञः । अग्निहोत्रादा-रभ्याश्वमेधपर्यन्तक्रत्वनुष्ठानविद्वत्संगरूपो देवयज्ञश्च । ब्रह्मचारिभिः केवलमिमावेव यज्ञौ निवर्तनीयौ ।

ब्राह्मणस्त्रयाणां वर्णानामुपनयनं कत्तुंमहित राजन्यो द्वयस्य वैश्यो वैश्यस्यैवेति । शूद्रमपि कुलगुणसम्पन्नं मन्त्रवर्जमनु-नीतमध्यापयेदित्येके ।।

ब्राह्मणो ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यान्, क्षत्रियो राजन्यवैश्यों, वैश्यः केवलं वैश्यमेवोपनीयाध्यापिय निम्हिति । कुलीनं शुभलक्षणान्वतं शृद्धमप्यनुपनीय मंत्रसंहितातिरिक्तानि शास्त्राण्यध्यापयेदिति अनेकेषामाचार्याणां मतम् ।

ब्रह्मचर्यकालः—पञ्चमादष्टमाद्वा सं ात्सरात् कुमाराः कुमाराणां कुमार्यश्च कुमारीणामध्ययन-शालां गच्छेयुरधो निर्दिष्टमध्ययनं च सनियमं प्रारमेरन् ।

षट्त्रिंशदाब्दिकं चर्यं गुरौ त्रैवेदिकं वतम्। तद्धिकं पादिकं वा प्रहणान्तिकमेव वा ॥ मनु० अ० ३। १ ॥

आष्टमवर्षात्पट्त्रिंशत्वर्षपर्यन्तम्—साङ्गोपाङ्गस्य प्रतिवेदस्याध्ययने द्वादशवर्षाणीति यावत्—अधी-त एवंचाष्टानां षट्त्रिंशताश्च संकलनया चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि व्रतमाचरेत्। किं वाटादशवर्षाणि चर्ये प्रथमाष्टसंकलेन च वर्षाणां षड्विंशतिं व्रताचरणम्, नववर्षाणि यावता कालेन वाशेष-य्यां परिगृद्धीयात् तावद् वा ब्रह्मचर्यमाचरेत्।

पुरुषो वाव यहस्तस्य यानि चतुर्विछ्णतिवर्षाणि तत्वातः सवनं चतुर्विछ्णत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रोतः सवनं द्वादम्य वसवे।ऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते हीद्छं हो |बं वासयन्ति ।। १ ।।

चेदेतस्मिन् वयसि किञ्चिद्वयतपेतस त्र्यात्त्राणा वसव इदं मे प्रातःस-पंध्यंदिनश्रुसवनमनुसंतनुतेति माहं प्राणानां वस्नां मध्ये यशो विलोप्सी-व तत पद्यगदो हभवति॥ २ अथ यानि चतुश्चत्वारिश्रंशद्वर्षाणि तन्माध्यंदिनश्चं सवनं चतुश्चत्वारिश्चं शद्भरा त्रिष्टुप् त्रेष्टुमं माध्यंदिनश्चं सवनं तदस्य रुद्धा अन्वाय ताः प्राणा वाव रुद्धा एते हीदश्चं सर्वश्चं रोदयन्ति ॥ ३ ॥

तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा रुद्रा इदं मे माध्यंदिनछं सवतं तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति माह प्राणानाछं रुद्राणां मध्ये यशो विलो-प्सीयेत्युद्धे व तत प्रथगदो इ भवति ॥ ४॥

अथ यान्यष्टाचत्वारिश्रंशहर्षाणि तत्तृतीयसवनमष्टाचत्वारिश्रंशदश्ररा जग-ती जागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्यान्वायत्ताः प्राणा वावदित्या एते हीद्श्रं सर्वमाददते॥ ५॥

तं चेदेति मन् वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात् प्राणा भादित्या इदं मे तृती-यसवनमायुर नुसंतनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सी-येत्युद्धेव तत एत्यम्बा हैव भवति ॥ ६ ॥

इदं हि छान्दोग्योपनिषदि पञ्चते— अयमभिप्रायोऽस्य—कनिष्ठमध्यमोत्तमभेदेन त्रिविधं खलु व्रह्मचर्यम् । तत्राद्यम्—अयं पुरुषाख्योऽत्ररसमयो देहः पुरि शरीरे कथिता जीवात्मा च । शुभगुणैः सङ्गतीकरणतया सत्कर्तव्यतया च पुरुष एव यज्ञः । तस्यायुषश्चतुर्विशतिवर्षपर्यन्तमिन्द्रियाणि संयम्य सत्रह्मचर्ये वेदादिजिद्यासुशिक्षयोत्रहणमावश्यकम् , कृत्यापि दारपरिग्रहं लम्पटतां त्यक्तवतः पुंसः शरीरे प्राणा वलवन्तो भूत्वा वासयन्ति शुभगुणान् ।

प्रथमवयस्थेतिस्मन्नाचार्थ्यो विद्याभ्यासतपसा तं संतपेत् । तथैव चोपिदशेत् ब्रह्मचार्यप्ये निश्चिन्वीत यदहं प्रथमवयिस चेदाचरिष्यामि यथाविधि ब्रह्मचर्य्ये तदा मे शरी।(त्मानौ बलवं वारोग्यवन्तौ च भविष्यतः ।

अयि मानवाः ! यथास्मि न विलोपयेयं ब्रह्मचर्ये तथा सुखानि विस्तारयत युगम, विश्वातिसंवत्सरोध्वं गृहाश्रमं प्रविष्टोऽहं निरामयो भविष्यामि । आयुरिष मन सप्तितरशीरिपरिस्तं भविष्यतीत्यत्र नास्ति कश्चित्संशयः ।

मध्यमं ब्रह्मचर्थ्यम्—आचतुश्र्त्वारिशद्वर्षाणि ब्रह्मचर्येण वेदानभ्यस्यतो जनमार् इंद्रियाण्यन्तःकरणमात्मा च वलवन्तो भृत्वा दुर्जनान रोदयन्ति पालयन्ति च सजनान् (अरि भवित्रदेशमनुरुध्य वयस्येतिसमन् किञ्चित्तपस्तपस्यतो मम रुद्ररूपेरेभिः प्राणमध्यमं पुष्पम् सेस्यति ।

हे ब्रह्मचारिणः ! विस्तारयत ब्रह्मचर्य्यमिदम् । यथाह्मविकोप्य ब्रह्मचर्य्यं द<sup>्</sup>िलक्षा-आचार्य्यकुलात्समुपिमि निरामयश्च संपद्ये तथैव यूयमिष सत्कर्माण्यनुतिष्ठत । अष्टचत्वारिंशत्संवत्सरान् यावत् तृतीयमुत्तमं ब्रह्मचर्य्यम्।यथा ह्यष्टचत्वारिंशदक्षराणां जगती-छन्दस्तथैव ताबद्वर्षपर्यतं यथावद् ब्रह्मचर्य्यमाचरतो जनस्य प्राणाः स्वानुकूलाः सन्तः परिगृह्णन्ति निखिला विद्याः।

मात्रिपत्राचार्थाः प्रथमवयस्यात्मसन्ततीर्विद्यागुणग्रहणाय तपश्चारयन्तस्तदेत्रोपदिशन्तु, तः नि द्यापत्यानि स्वतएकाखण्डितब्रह्मचर्यपरिसेवनेन तृतोयमुक्तमं ब्रह्मचर्य्यमाचर्य्य पूर्णं चतुःशतवर्षपरि-मितमायुः परिवर्धयेषुः । यूयमपि तथैव परिवर्द्यथ ।

देहावस्था:---

चतस्त्रोऽःस्थाः शरीरस्य वृद्धिर्योवनं सम्पूर्णता किञ्चित्रारिहाणिश्चेति । भाषोडशाद्धाद्धः । भाषञ्चित्रवेशतेर्योवनम् । आचत्वारिशतः सम्पूर्णता । तत्त किञ्चत्परिहाणिश्चेति ॥

पञ्चित्रों ततो वर्षे पुमान् नारी तु षोडशे। समत्वागतवीयाँ तो जानीयात्कुशला भिषेक्॥

देहस्यास्य चतस्रोऽवस्था भवन्ति—

तत्राद्या वृद्धियस्यां जन्मिनो जन्मन आरभ्याषोडशवर्षे प्रवर्धन्ते सकलधातवः।

सप्तदशवर्षात्पञ्चविंशतिवर्षपर्यन्तं यौवनं द्वितीया ।

षड्विशाब्दत आचत्वारिंशत्समाः धात्मां पुष्टिरूपा तृतीया ।

ततः किंचित गरिहाणिनामी चतुर्थीऽवस्था प्रवर्तते ।

साङ्गोपाङ्गदेहस्थाः सकलघातवः संपुष्टाः पूर्णतां लभन्ते ततः परं शरीरे समुपचीयमानो धातुः स्त्रप्र प्रस्वदादिमुखेन वहिर्निर्याति ।

अयमेत्र चत्वारिंशत्तमः संवत्सरः पाणिपीडनाय प्रशस्यते । प्रशस्यतमोद्वाहसमयस्त्वष्टचत्वारिं-शत्तमो वर्षः ।

e-किमयं नरनारीम्यां कृते समानो ब्रह्मचर्य्यानियमः !

निहं, यदि हि नाम पुमान २५, ३०, ३६, ४०, ४४, ४८, वर्षाणि यात्रत् ब्रह्मचर्यमाचरेत् तिहं पुरुष्तुक्रमण १६, १७, १८, २०, २२, २४ वर्षाणि ब्रह्मचर्य परिपालयेत् । अष्टचत्वारिंशद्वर्षसम् न्तरं पुरुषेण, चतुर्विशतिवर्षभ्यश्च परं कायया ब्रह्मचर्यपालनमनावश्यकम् । गृहस्थधंभ परिपान् पुरुषेण, चतुर्विशतिवर्षभ्यश्च परं कायया ब्रह्मचर्यपालनमनावश्यकम् । गृहस्थधंभ परिपान् पुरुषेत्रयं नियमो अनुष्ठेयस्तदितरे चयावजीवं समाचरन्तु नाम ब्रह्मचर्य्यम् । परं निरुध्य रिनिन्द्रियाणां जयस्य सुदुष्करतया पूर्णविद्यावन्तः संयमिनो निर्दोप्रयोगिनः पुमान्सो योवितो वहन्ति नेतरे जनाः ।

्तरं च स्वाध्यायप्रवचने च। सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च। तपश्च स्वाध्या-द्वाच्य । दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च। शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। अग्नयश्च द्वायप्रवचने च।। अग्निहोत्रश्च स्वाध्यायप्रवचने च। अतिथयश्च स्वाध्याप्र- प्रवचने च। मानुषं च खाध्यायप्रवचने च। प्रजा च खाध्यायप्रवचने च। प्रज-नश्चखाध्यायप्रवचने च। प्रजातिश्च खाध्यायप्रवचने च॥

तै॰ उ॰। प्रपा॰ 9 अ॰ १।

अध्ययनाध्यापनं कुर्वतां नियमाः । (ऋतञ्च) यथार्थाचारेणाध्येतव्यमध्यापयितव्यं च । (सत्यञ्च) सन्याचरणेन सत्याविद्यानां विधेयेऽध्ययनाध्यापने । (तप०) तपस्तितया धर्ममनुतिष्ठताभ्यसनीयं वेदादिशास्तम् । (दम०) निरुध्यासन्मार्गात् बहिरिन्द्रियाण्यध्येतव्यम् (शम०) सर्वविधदोगेभ्यो नियम्य मनोऽध्ययनाध्यापनं कर्तव्यम् । (अग्न०) विज्ञायाह्वनीयादिकं वैद्युतञ्चाग्रिमध्येतव्यमध्याप्यितव्यम् । (अग्निहोत्र०) यजनपूर्वकं पठनपाठनेऽनुष्ठेये । (अतिथ०) आतिथीन् सेवमानैरध्येनव्यम् । (मानुष०) यथायोग्यं संपादयता लोकोचितान् संव्यवहारानध्येतव्यमध्यापयितव्यम् । (प्रजा०) अनुपालयता सन्तती राज्यञ्चाध्य०। (प्रजन०) संरक्षयता वर्द्ययता च वीर्यमध्येतव्यम् । (प्रजन०) प्रजािले ) प्रजां शिष्यगणं च संविश्रता अध्येतव्यमध्यापयितव्यं च ।

यमान् सेवेज सततं न नियमान् केवलान् वुधः। यमान्पन्त्यकुर्वाणो नियमान् केवलान् भजन्॥

मनु० अ० ४। २०४ ।

तत्राहिंसासत्यास्रेयब्रह्मचर्यापरित्रहा यमाः ॥

योग॰ साधनपादे सूत्र ३०॥

वैरत्यागो"ऽहिंसा"। सत्यसंकल्पः सत्यभाषणं सत्यातुष्ठानं च "सत्यम्"। मनवचनकर्मभिश्चौर्थ्य-त्यागो"ऽस्तेयम्"।

उपस्थेन्द्रियस संयमो "ब्रह्मचर्य म्" । लोलुपतातिशयपरियागः स्वत्वाभिमानराहित्यश्चाः "परित्रहः"।

शौचसन्तोषतपःसाध्यायैश्वरप्रणिधानानि नियमाः॥ योग०साधनपादे सू० ३२ ॥

स्नानादिना पावित्र्यं "शौन्यम्"। सुप्रसादेन चेतसा निरुद्यमतयावस्थानं नास्ति सन्तोषाँ ना । यावच्छवयं प्रयतमानेन हानिलाभयोईर्षशोकानुभवाभावः "सन्तोषः"। कृच्छ्रगतेनापि धर्म्यकर्मा क्षानं "तपः"। अध्ययनाध्यापनं च "स्वाध्यायः"। परमात्मनो भक्ति विशेषेणात्मनोऽपेण "मीऽ प्रणिधानम्"। इमे पश्च यमा नियमाश्च सदा सेवनीयाः।

यमान् परिहरन् केवलं नियमान् न सेवेत । द्वावपीमा ( यमनियमौ ) वनुति हे पुष्पम, यमानुष्ठानमन्तरेण नियमानेव सेवते स नाप्नोति समुव्वति किन्तवधोगतौ नं पार एव निम

कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता। काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः॥

्रतिक्षा-असरणो अर्थः ।

मनु॰ अ० २ ।२ ॥

अति शयेन कामातुरत्वं निष्कामता च कस्मैवि इपि न प्रशस्ता । यतः कामनां विना वेदज्ञानं वेदप्रतिपादितकर्मानुष्ठानञ्च न संभवति ।

स्वाध्यायेन वर्तेहोंमैस्त्रेविद्येनैज्यया सुतैः । महायक्षेश्च यक्षेश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ मनु ० अ०२।२८॥

(स्वाध्यायेन) सकलविद्याध्ययनाध्यापर्नेन (व्रतेः) ब्रह्मचर्ण्यसत्यभाषणादिनियमपरिपालनेन हीमैः) अभिहोत्रादिहोमैः। सत्यासत्ययोभेहणपरिहाणाभ्याम्, सत्यविद्यानां दानेन च । विविद्येन) वेदविहितकम्मोपासनाज्ञानविद्याग्रहणेन (इज्यया) पक्षेष्ठ्यादियागैः (सुतेः) सुसन्तानोत्पत्या (महायक्तः) ब्रह्मदेविपत्वैश्वदेवातिथिसेवाख्यैः पश्च महायक्तैः (यक्तः) अभिहोत्रादिभिः क्रतिभः शिल्पविद्याविज्ञानादियज्ञानुष्ठानेन चेयं मानवी तनुर्वाद्यी क्रियते। वेदपरमात्मनो भक्तेराधारहपा विग्नी तनुः सम्पाद्यत इत्यर्थः। एभिः साधनैर्विना ब्राह्मणश्चरीरमन्नाप्तुं न शक्यते।

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । संयमे यत्नमातिष्ठे द्विद्वान् यन्तेव वाजिनाम् ॥ मनु०२। ८८।

विज्ञः सार्थिरिवाश्वानामात्ममनसो दुष्कर्मप्रवर्तकेषु विषयेषु विचरतामिन्द्रियाणां निम्नहे सर्वथा यक्रमाचरेत् ॥

यत:-

इन्द्रियाणां प्रसङ्गीन दे षमुच्छत्यसंशयम् । सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ मनु०२। ६३॥

निहियाणां वशंगतः खल्वयं जीवात्मा महतो दोषानवाप्नोति निस्संदेहम्, तान्येव पुनीरन्द्रियाणि क्रानात्मसात् कृत्वा महतीं सिद्धि लभते ।

> वेदास्त्यागश्च यहाश्च नियमाश्च तपांसि च। न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गछन्ति कर्हिचित्॥ मनुः २। १९॥

्रिययन–दान–यज्ञ–नियम–तपांसि अन्यान्यपि सत्कर्माणि च दुर्वृतावदोन्द्रियस्य पुंसो न स्तर्भफलीभवन्ति ।

विदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यिके । नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममंत्रेषु चैव हि ॥ १ ॥ नैतियके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम् । ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवषट्कृतम् ॥ २ ॥ मनु० २ १९०५ । १०६

वेदाध्ययनाध्यापनयोः सन्ध्योपासनादिपञ्च महायज्ञानुष्ठाने, होममन्त्रेषु च अनध्यायाप्रहो नास्ति नित्यकर्मसु न भवत्यनध्यायः, श्वासप्रश्वासौ हि सदैव गृह्येते, न कार्हीचित्रिगेद्धं शक्येते तथैव प्रत्य- इमनुष्ठेयं नित्यकर्म। यस्मात् अनध्यायेष्विपि कृतमित्रहोत्रायुत्तमं कर्म पुण्यमेव भवति। यथा च असत्य- भाषणे पापं, सत्यभाषणे च पुण्यं सदैव भवति, तथैव दुष्कृतकर्मानुष्ठाने नित्यमनध्यायः सत्कर्मणि च सर्वदा स्वाध्यायः।

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोवसेविनः । चत्वारि तस्य वर्द्धन्त आयुर्विद्यायशोवलम् ॥ मनु०२ । १२१ ॥

बृद्धसेविनो नम्रस्वभावस्य शीलवतो विदुषः पुरुषस्य आयुः प्रज्ञा यशोवलिममानि चत्वारि सम्यग् नित्यं प्रवद्धन्ते । एतद्विरुद्धमाचरतश्च न कदाप्यायुःप्रभृतीनि चत्वारि वर्द्धन्ते ॥

> अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रे योऽनुशासनम्। वाक् चैव मधुरा रुष्ट्रगा प्रयोज्या धर्ममिच्छ ११ ॥ १॥ यस्य वाङ्मनसे शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा। स वै सर्वमवाप्नाति वेदान्तोपगतं फलम्॥२॥ मनु•२।१५ ६। १६०

विपश्चिद्धिरन्तेवासिभिश्च विहाय वैरवुद्धिमुप्देश्यः खलु कल्याणवर्त्तमाखिलजनेभ्यः । उपदेष्ट्भिरं सर्वदा मधुरा मृनृता वाणी व्यवहृतव्या । धम्मेवितिकामाश्च स्वयं सत्यमाचरन्तः परानिष सत्यम् शेयुः ॥ १ ॥ यस्य मानवस्य वाङ्मनसे शुद्धे सुरक्षिते च सदा भवतः स एव वेदान्तं—सर्ववेदः स्पं फलमइनुते ।

संमानाद्राक्षणो नित्यमुद्धिनेत विषादिव । अमृतस्येव चाकाङ्क्षेदवमानस्य सबदा ॥

मनु०२। १६२॥

आदरात् विषादिव विम्यदनादरञ्च सुधामिवाभिलषन्नेव ब्राह्मणो निस्तिलेवंद परम् गच्छति ।

> अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः। गुरौ वसन् सञ्चितुय द्वाधिगमिकं तपः॥

,-लिक्षा-त्रसंरणो

मनु०२ । १६४ ॥ विश्वः।

इत्थमेव कृतोपनयनो द्विजब्रह्मचारी कुमारः, वु.मारी च ब्रह्मचारिणी वेदार्थज्ञानरूपोत्तमं तपः शनैः शनैः प्रवर्धयेताम् ।

> योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् । स जीवन्तेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः॥

> > मनु॰ २ । १६८॥

यः पुमान् वेदमनधीत्यान्यत्र श्रमं कुरुते, पुत्रपौत्रादिसहितस्सोऽजसैव प्रतिपद्यते शौद्रं भावम् ।

वर्जयेन्मधु मांसञ्च गन्धं माल्यं रसान् स्त्रियः।
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम्॥१॥
अभ्यङ्गमञ्जनं चः क्षणोरुपानच्छत्रधारणम्।
काशं क्रांधं च लोभं च नर्त्तनं गोतवादनम्॥१॥
खूतं च जनवादं च परिधादं तथाऽनृतम्।
स्त्रोणां च प्रेश्चणालम्भमुपघातं परस्य च॥३॥
एकः शयोत सर्वत्र न रेतः स्कन्द्येत्कचित्।
कामाद्धि स्कन्दयन्न तो हिनस्ति व्रतमातमनः॥४॥

मनु०२।१९९९—१८०॥

वर्जयोदिति सर्वेऽप्यन्तेवासिनोऽन्तेवासिन्यश्च मद्यं मास गर्न्धं मालं. रसं स्त्रीपुरुषयोः संगं सकल-सम्लजातं प्राणिनां वधम् ॥ १ ॥

अभ्यङ्गमिति-शिरः पादाद्यङ्गानां मर्दनम्, अहेतुकमुपस्थेन्द्रियस्पर्शम्, चक्षुषो रञ्जनम्, उपानच्छ-प्रोधारणम्, कामकोधलोभमोहभयशोकेष्ट्यद्विषतौर्यत्रिकम् ॥ २ ॥ वृतमिति-अक्षक्रीडाम्, यस्य चित्संकथाम् परानिन्दनम्, मृषाभाषणम्, स्त्रीणां दर्शनालिंगने, परहानिप्रभूतीनि कुकर्माणि च ाः॥ ३ ॥

े-निर्धयाः । त्रिकतितः शयीरन् न कर्हिचित् वीर्य स्खलयेयुः। कामनया हि स्वशुक्रपातनमात्मनो ब्रह्मचर्ध्य-प्रदर्शनात्म । तनाश एव विशेषः।

वेदमन्च्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्यायान् । प्रमदः । आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्या-दितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् । कुशलान्न प्रमदितव्यम् । भृत्यं न प्रमदित-स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । देविपतृकार्य्याभ्यां न प्रमदित-तित्यात्वेदेवो भव । धित्वेदेवो भव । यान्यस्प्राकं सुचित्व्यानि नो इतराणि । यान्यस्प्राकं सुचित्व्यानि ने इतराणि । यान्यस्प्राकं सुचित्व्यान् । व्याप्य नि त्वयोपान्यानि नो इतराणि ये के चास्मच्छे यांसो ब्राह्मणास्तेषां प्रभवस्तितव्यम् । श्रद्धयादेयम् । श्रश्रद्धयादेयम् । श्रियादेयम् । हिया

देयम् । भियो देयम् । संविदा देयम् । अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्ति-विचिकित्सा वा स्यात् । ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मिशिनो युक्ता अयुक्ता अलूक्षा धर्म-कामाः स्युर्यथाते तत्र वर्त्तरम्। तथा तत्र वर्त्तथाः । एष आदेशः । एष उपदेशः । एषा वेदोपनिषत् । एतद्नुशासनम् । एवमुपासितव्यम् । एउमु चैतदुपास्यम् । तैत्ति-रीय ० प्रपा० ९ अनु० ११ । कं० १ । २ । ३ । ४ ॥

आचार्य्य आचार्या च स्वान्तेवासिनः—शिष्यशिष्याः—एवमुपदिशेत— सततं सत्यं ब्रूहि । पिरपालय धर्मम् । अप्रमत्तोऽधीष्वाध्यापय च । पूर्णब्रह्मचर्येण निख्लिवद्या अधिगत्य, आचार्य्याय प्रदाय प्रियधनं परिणीय चात्मानं सन्ततीः समुत्पाद्य । प्रमादेन मा कदापि सत्यं त्याक्षीः । अनववानतया मा किंविद्धमें हासीः । प्रमादेनारोग्यवैदग्ध्ये जातु मा रहीः । अनवहितः सद्ध्ययृद्धि मा विमुश्चीः । प्रमतोऽध्ययनाध्यापने जातु मा स्नाक्षीः । देवानां विदुषां जननीजनकादीनां परिचरणे मा प्रमदः । विद्वान्सिमव मात्रिपत्राचार्यातिथीन् सेवस्व । अगर्हि-तानि सत्यभाषणादिधर्म्यकर्माण्यनुतिष्ठ, तदितिरिक्तालिकमाषणादीनि मा चर । यान्यस्माकं सुचरितानि धर्म्यकर्माणि तान्यादेयानिः, यानि चास्माकं जुगुप्सितानि न किंवित्तान्याचर । ये केचिदस्माक मध्ये विद्वान्सो धर्मात्मानः श्रेष्ठब्राह्मणाः तानुपास्व विश्वहि । श्रद्धया देयम् । अश्रद्धया देयम् । शोभया देयम् । प्रतिज्ञ्या देयम् । यदा कदाचित्त्वं कर्मशीलोपःसनाज्ञानेषु संज्ञातसंशयो भवेः तदा तत्र ये विचारवन्तः पक्षपातिवविर्जिता योगिनोऽयोगिन आर्द्रचेतसो धर्मकामा धर्मात्मानो भवेयुः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा त्यमपि वर्तथाः । एतच्छासनम् । एष उपदेशः । एवा वेदोपनिवत् । एषेव च शिक्षा । इत्थमेव व्यवहर्तव्यम् । स्वाचारश्च संशोधनीयः ।

अकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नैह कहिंचित्। यद्यद्धि कुरुते किञ्चित् तसरकामस्य चेष्टितम्॥ मनु०२। ४॥

निष्काममानवे चक्षुपः संकोचिवकाशाविप न संभवत इति मानुषैर्निश्चेतव्यमतो यदि कुरुते तत्तत्कामनां विना न भवतीति सिद्धयति । ततश्च सर्वे कर्म छौकिकं वैदिकश्च यत्॥ कुरुते तत्तिदिच्छ्यैव क्रियते ।

आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त्त एव च। तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः ॥ १॥ आचाराद्विच्युतो विद्यो न वेदफलमश्नुते। आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभाग्मवेत्॥ २॥

मनु० १। १०७ (पुष्पम्,

श्रुतौ वेदानुकूलस्पृत्यादिषु च प्रतिपादितस्य धर्मस्य परिपालनमेव कथन-श्रदे ध्ययनाध्यापनानां फलं तस्मात्सततं धर्माचारतत्परो भवेत् ॥ १ ॥ अाचारिववर्जितो वेदप्रतिपादितधर्मजन्यमुखं न जातु लभते । यस्तु खल्वधीत्य असरणो माचरित स एवाशेषमुखं संलभते ॥ २ ॥

योऽवमन्येत ते मूळे हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः। स साधुभिर्बाह कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः॥

मनु०२ । ११ ॥

यो वे वेदान् तदनुकूलान्यातपुरुषप्रणीतशास्त्राणि चावमन्यते । स वेदनिन्दको नःस्तिको जःति पंक्तिदेशेभ्यो बहिनिःसायः ।

वेदः स्पृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । एतच्तुर्विधं पृाहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥

मनु०२। १२॥

वेदः, स्ट्रितः वेदाविरुद्धमाप्तोक्तं मनुस्मृत्यादिशास्त्रम्, साधुजनानामान्वारः—वेदमुखेन परमेश्वरप्रित-पादितानि कम्मीणि, आत्मनः प्रियमर्थात् यमभिलषत्ययमात्मा यथा हि सत्यभाषणम्, चत्वारीमानि धर्मस्य लक्षणानि विद्यन्ते । एभिरेव धर्माधर्मयोनिश्चयः संजायते । निष्पक्षपातं न्यायसत्ययोर्ष्ट्रण्यम् सत्यस्य च सर्वथा परित्यागरूपाचार एव धर्मः । विपरीतमतश्च—सपक्षपातमन्यायाचरणं सत्यपरित्यागो-ऽसत्यसंग्रहणञ्चाधर्मः ।

> अर्थकामेध्यसकानां धर्मज्ञानं विधीयते। धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः॥ मनु०२।१३॥

ये पुमांसोऽर्थेषु सुवर्णादिरत्नेषु कामेष्वङ्गनासेवनादिषु चन प्रसन्नित त एव धर्मज्ञानं विन्दन्ते। द परिज्ञातुकामैर्वेदद्वारेण धर्मो विनिश्चेयः, निह वेदमन्तरा धर्माधर्मनिर्णयो याथार्थ्येन संभवति।

वित्रिथमाचार्थः स्वशिष्यानुपदिशेत् ।पाथिवानां तद्वयितिरिक्तक्षित्रियाणां वैद्यानामुक्तमगृद्ध जनानाश्च विशेषतोऽवद्ध्यात्।यदि हि केवलं ब्राह्मणा एवाधीयीरन् नतु क्षित्रियाद्यस्तदा विद्याधम-नां समुत्रतिनं जातु सम्भवति । ब्राह्मणां हि क्षित्रियादिभ्यो जीविकामिधगत्य नाः दण्डप्रदातारश्च न वर्तेरन् तिह विप्रप्रमुखाः सर्व एव वर्णा विषयेषु प्रस्रजेयः । कृतिवर्धेषु वेश्वित्रियादिषु ब्राह्मणा अपि सविशेषं विद्यामभ्यसन्ति सेवन्ते च धर्मपन्थानम् । विदुषाञ्च रा प्रीनां पुरस्तात् न शक्तुवन्ति पाखण्डिमथ्याव्यवहारमाचिरितुम् । अविद्वत्सु पुनः क्षत्रियादिषु दिनेषहरन्ति व्यवहारयन्ति च । अत आत्मनः कल्याणकामित्रीह्मणेर्वदादसच्छास्तं सप्रयलम-स्वा क्षत्रियादीन् । यतः राजन्यप्रमुखा एव विद्याधर्मराज्यश्चियं प्रवर्धयन्ति । निह ते कदापि ति त्रिक्टस्वन्ते नापि विद्याव्यवहारेषु पक्षपातिनो भवन्ति । सत्सु चाशेषवर्णेषु विद्याशिक्षासपन्नेषु स्वा श्वित्रयादीन् । यतः राजन्यप्रमुखा एव विद्यार्थमराज्यश्चियं प्रवर्धयन्ति । निह ते कदापि त्रा श्वित्रयादीन् । यतः राजन्यप्रमुखा एव विद्यार्थमराज्यश्चियं प्रवर्धयन्ति । निह ते कदापि स्वा विद्यादीन्त प्रथितुं पाखण्डमयाधर्म्यमिथ्याव्यवहारान् । एतेन 'विप्रा पित्राजकाश्च क्षत्रिया-स्व दिस्यमेषु व्यवस्थापयन्तीति' सिद्धम् । अतोऽखिलवर्णप्रभवेषु नरेषु योषासु च सर्वमध्ययनाध्यापनादिकं सम्यक् परीक्षानन्तरं विधेयम् । परीक्षा च पञ्चविधा भवति ।

- (१) यद्यत् परमात्मनो गुणकमेत्वभावानुरूपं त्रयीसम्मतश्च तत्तत्सत्यमतो विरुद्धमसत्यश्चेति प्रथमा ।
- (२) "जनकयोः संयोगमन्तरैव समुद्पादि सुत," इति वचनं सृष्टिक्रमिवि हृद्धत्वासर्वर्थवासत्यम्। एवं सृष्टिक्रमिविरुद्धं सर्वमसत्यं तदनुकुळश्च सत्यमिति द्वितीया।
- (३) यचाप्तानामर्थात् धार्मिकविदुषां सत्यवादिनां निर्छलानामाचारोपदेशानुकूलं तत्सर्व-मुपादेयं परिहेयश्चान्यदिति तृतीया।
- (४) यत्त्वस्यान्तरात्मनः पवित्रताविद्ययोरिवरुद्धं तदाचरणीयम् । यथा ह्यात्मने सुखं प्रियं तथैव सर्वत्रावगन्तव्यम् । कंचिचेदहमद्धिष्यामि सुखियिष्यामि वा सोऽपि प्रसादम-प्रसादं वा प्राप्सतीति चतुर्थी ।
- (५) अष्टप्रमाणै:—प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दैतिह्यार्थापत्तिसम्भवाभावार्दैयः सुपरीक्षित आचारः पञ्चमी ।

प्रत्यक्षादीनां रुक्षणादिकं न्यायशास्त्रानुसारेणानुपदमेव व्याख्यायन्ते ।

इन्द्रियार्थसन्नि कर्षोत्पन्नं ज्ञानमञ्चपदेश्यमञ्चभित्रारि व्यवसायात्मकम्ब्रत्यक्षम्॥ न्याय०॥ अ०१। आह्निक१। सूत्र ४॥

श्रोत्रत्वक्शुर्जिह्नाघ्राणादीनां शब्दस्पर्शस्परसगन्धेरव्यवहितेन—आवरणग्र्यसम्बन्धेन, इन्द्रियेमनसो मनसाचात्मनः संयोगेन यज्ज्ञानमुत्पद्यते तत्प्रत्यक्षमः; यदि हि तज्ज्ञानं व्यपदेश्यमधीत्संज्ञासंज्ञिनोः सम्बन्धेन समुत्पन्नं न भवेत् । यथा—कश्चित्कञ्चित् "जलमानये"त्यादिदेशः । सोऽपि
पानीयमानीय तत्समीपे संस्थाध्य च समुवाच "इदं जलिमिति" परमत्र 'जलिमत्यक्षरद्वयस्य संज्ञामाः
नेताऽऽनायिता च नेष्टे वीक्षितुम् । केवलं जलाभिधेयस्य वस्तुनः प्रत्यक्षं भवित, शाब्दं च
शब्दप्रमाणविषयम् । अव्यभिचारि यथा—कश्चित्रतंत स्थाणुं निर्गक्ष्य 'पुरुष' इति निश्चि॥
दिवा च पुनर्दर्शनेन रात्रिष्ट्तं 'पुरुषोऽयिमिति ज्ञानमपेत्यस्तम्भज्ञानमवाशिष्यते तच्च नावतरित प्रत्यक्षगरि
वित् । व्यवसायात्मकम्—विप्रकृष्टान्तरालात्कश्चिदवलोक्य तरिङ्गणीसिकतां "तत्र वासांसि शुष्यन्त्यनः
वेविद्यतः आहोस्वित्किञ्चिदन्य"दिति प्राह । अयं पुरः स्थितो देवदनो यज्ञदनो वा । एवाभ्व
दिवश्चात्मकं ज्ञानं यावित्रश्चयात्मकं न जायेत तावत्यत्यक्षपदवीं नावगाहते । अनिश्चयात्मकं
ज्ञानं नास्ति प्रत्यक्षम् । अपि तु अव्यपदेश्यमव्यभिचारिव्यवसायात्मकमेव ज्ञानं प्रत्यक्ष
कथ्यते ।

द्वितीयमनुमानं लक्षयति—
अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतो दृष्ट्ञ॥
न्याय० अ० १। स्० ५॥

्र-लिक्षा-असरणी वर्थः। प्रत्यक्षपूर्वकं किचिद्देशे काले वा कस्यिचदेकदेशस्यैकदेशिनो वा गृहीतप्रत्यक्षस्य दूरतः सहचारि-तदेकदेशप्रत्यक्षेणादृष्टावयिवनो ज्ञानमनुमानम् । यथाहि—पुत्रदर्शनेन पितुः, पर्वतादौ धूमादिलिङ्गसन्द-र्शनेन वन्ह्यादेः, जगित सुखदुःखाद्यवलोकनेन पूर्वजन्मनो ज्ञानमुत्पद्यते । तचैतत्पूर्ववत् शेषवत्सामा-न्यतो दृष्टश्चेति भेदात्विवधम् ।

तत्रपूर्ववत् यत्रानुमाने ( पूर्वेण तुल्यं साध्यं वर्तते तत्पूर्ववत् ) यथाहि मेघसन्दर्शनेन वृष्टेः, उद्घाहिनरीक्षणेन सन्तानसमुत्पादस्य, पठतरछात्रान् निरीह्य विद्याधिगमस्य निथयः सम्पद्यते । इद्मुक्तं भवति यत्र २ कारणसन्दर्शनेन कार्यज्ञानं भवति तत्पूर्ववदिति ।

शेषवत् यत्रानुमाने कार्यनिरीक्षणेन कारणमनुमीयते तच्छेषवत् । यथा वेगेन परिवधमान सारितः प्रवाहं सम्प्रेक्ष्योपरिष्ठात्सजातवृष्टेः, पुष्रदर्शनेन पितुः, स्टिरचनाविलोक्ष्नेनिदिकारणस्य (प्रकृतेः ) कर्त्तुरीश्वरस्य च, पापपुष्याचारावलोक्ष्नेन सुखदुःखादेर्ज्ञानमुत्यद्यते ।

सामान्यतो दृष्टम् –यत्रानुमाने कार्यकारणभावराहित्येन केवलमन्योन्यसाधर्म्यण ज्ञानमुत्पद्यते तत्सामान्यतो दृष्टम् । यथा "न कोऽपि व्रजिक्रियामन्तरेण स्थानान्तरं शकोति लब्धुमिति दर्शनात् अन्येषामपि देशान्तरप्रातिर्गमनमन्तरेण न सम्भवतीति" ज्ञानम् ।

अयमेवानुमानशब्दस्यार्थः—अनु अर्थात् प्रत्यक्षस्य पश्चान्नीयते ज्ञायते येन तदनुमानम् । निह भूमस्य प्रत्यक्षमन्तरेण परोक्षवन्हेर्ज्ञानं भिवतुं शक्यम् ।

त्तीयमुपमानं निरूपयति—

#### प्रसिद्धसाधर्मात्साध्यसाधनमुपमानम् ॥ न्याय॰ ॥ अ॰ १। आ॰ १। सु॰ ६॥

प्रसिद्धस्य पूर्वे प्रमितस्य गवादेः साधम्यात् सादृश्यज्ञानात् साध्यस्य साधनीयस्य ज्ञानस्य सिद्धि-त्मुपमानम् । उपमीयते येन तदुपमानम् । यथायं देवदत्तस्तथा विष्णुमित्र इति स्वामिनो वावय-अज्ञातविष्णुमित्रस्यापि तस्थानं प्राप्तस्य भृत्यस्य पुरोऽवस्थिते मानवे देवदत्तसादृश्यद्रश्-प्रतिक्रियमेव विष्णुमित्र" इति संज्ञासम्बन्धपूर्वकं सादृश्यज्ञानम् । अथवा "यथा गौस्तथा गवय" विनारः वचनानुसारेणवनङ्गतस्य गोतदृशं प्राणिपिण्डमवलोक्य तस्मिन् गवयोऽयमितिज्ञानमुपमानम् ।

भिन्निः सा नेन्

द्धामीपदेशःशब्दः॥ न्या० अ०१। स० ७॥

ति। त्रिविद्यो धर्मात्मा परोपकारिप्रयः सत्यवचनः पुरुषार्थी जितेन्द्रियः पुमान् यथाऽऽसिनि क्रिक्तेन्द्रियः पुमान् यथाऽऽसिनि क्रिक्तेन्द्रियः पुमान् यथाऽऽसिनि क्रिक्तेन्द्रियः पुमान् यथाऽऽसिन क्रिक्तेन्द्रियः सकलजनिहतायोपदेशकः पृथिव्यादिन्तियंवन्तपदार्थानां ज्ञानं प्राप्योपदिशतीतियावन् स "आप्तः" एतादृशस्य पुसो (वाक्यानि) पूर्णान्स्रिक्तेयस्य चोपदेशभृता वेदाश्च शब्दप्रमाणमिति विज्ञेयस्।

पञ्चसमैतिह्यम-

न चतुप्ट्वमैतिह्यार्थापत्तिसम्भवाभावप्रामाण्यात्॥ न्यायः।। अ॰ २। आ०२। सू०१।।

इतिह-इत्थमिदमास, एवं स व्यथादिति ऐतिहासिकं कस्यचिजीवनवृत्तज्ञानमिति यावत् "ऐतिहासिकं क्रियचिजीवनवृत्तज्ञानमिति यावत्

षष्ठी अर्थापत्ति:-

अर्थादापश्चते या सा "अर्थापत्तिः" केनचिदुच्यते सत्सु घनेषु दृष्टिः, सति कारणे कार्ये भवतीति । किमत्र प्रसज्यते असत्सु घनेषु दृष्टिरसातिकारणे च कार्यं न भवतीति ।

सप्तमः सम्भवः ।

सम्भवति यस्मिन्स "सम्भवः" । कश्चिदाह जनकयोरभावे सन्तानः समुखनः ।

कश्चिच्छ्यान प्राणिणत्, पर्वतानुद्त् नुलत्, वारिश्चौ प्रस्तरानतीतरत्, चन्द्रमसमच्छ्रसीत्, षरमे श्वरोज्यागरत् सनुषाशृङ्गमपद्यत्, वन्ध्य ज्ञयोरु ग्रहमका नित् एवमादीनि सर्वाण्यसम्भवानि। इमानि हि चित्रिमविरुद्धानि । स्टिक्रमाविरुद्धं च सम्भवः ।

अष्टम अभाव:---

न भवन्ति यस्मिन् सो "Sभावः । यथा कश्चित् कश्चित् ह "हस्तिनमानयेति स तत्र हस्तिनम-पर्यन् यत्र स आसीतत आनीतवान्" । इमान्यष्टप्रमाणानि । तत्र यदातिह्यं शब्देऽर्थापत्तिसम्भवाभावा-श्चानुमानेऽन्तर्भाव्ये एंत्तर्हि प्रमाणचतुष्टयमेत्रावशिष्यते" । एताभिः पञ्चप्रकाराभिः परीक्षाभिरेव मानवः सत्यासत्ययोर्निणयं शक्तोति कर्तुं नान्यथा । ...

> धर्मविशेषप्रस्ताद् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साध्यस्यवैवस्याभ्यां तत्त्रज्ञानान्निःश्रेयसम्।। वै० अ०१। आ०१। सु०४॥

यदा खलु मानवो धमेस्य यथायथमनुष्ठानेन पूर्तो भवति तदा साधर्म्यवैधर्म्यविज्ञानेन-पृष्टि म्भरोजेडत्वेनेव साधर्म्येण समानधर्मेण तयोरेव मृदुत्वामृदुत्वास्यामिव वैधर्म्यण-द्रव्यगुण सामान्यविशेषसम्बायानां तत्त्वज्ञानं स्वरूपज्ञानमवाध्य निःश्रयसम्—मोक्षमदनुते ।

पृथियापस्तेजोवायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रयाणि ॥ वै०॥ अ०१। आ०१। सू०५॥ विप्रातमा मन इति द्रयाणि ॥

पृथिवी-भूरापो-त्रारि-ते तो-ज्योतिर्वायु-महदाकाशं-व्योम कालः-समयो दिक-आशाऽऽत्म.

सनः-अन्तःकरणं चित्रमित्येतःनि नवद्रव्याण द्रव्यपदवाच्यानिद्रव्यपदार्थं इत्यर्थः ।

कियागुणचत्समवायिकारणमिति द्रव्यळक्षणम् ॥ वै०॥ अ०१। अ

कियागुणवत्समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्॥ वै०॥ अ०१। अ१। स०१। स०१५॥

\*क्रियाश्च गुणाइच विद्यन्ते यस्मिस्तत् क्रियागुणवत् यत्र क्रियागुणाः केवलगुणाश्च निवसन्ति तद्द्रव्यम् । यत् क्रियावट् गुणवत्समवायिकारणं, तद् द्रव्यामितिभावः । तत्र पृथिव्यते जो शयुमन-आत्मान एतत्षद्कं क्रियावच गुणवच्च । आकाशकालदिशः एतत्त्रत्रयं क्रियाशृत्यं गुणवच्च । समबेतुं शीलं यस्य तत्समवायि प्राग्युतित्वं कारणम्, समवायि च तत्कारणं समवायिकारणम् । लक्ष्यते येन तल्लक्षणम् ।

## रूपरसगन्धस् र्शवती पृथिवी ॥ वै ।। अ० २ । आ० १ । सू० १ ॥

रूपरसगन्धस्पर्शाः यस्यां विद्यन्ते सा पृथिवी । अस्यां रूपरसस्पर्शाः विन्हजलवायुक्तियोगजाः ।

व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्धः ॥ वै० अ०२। आ० । २। सू०२॥

पृथिव्यां गन्धगुणः स्वाभाविकः । तथैवाप्सु रसः, वन्हौ रूपम्, वायौ स्पर्शः आकाशे च शब्दः स्वाभाविकः ।

#### रूपरसस्पर्शवत्य आपो द्रवाः स्निग्धाः ॥ वै० ॥ अ०२ । आ०१ । स्०२ ॥

† रूपरसस्पर्शाः सन्ति यत्र तत्, द्रतीभृतं स्नेहंवच जलम् । तत्रापि रसः स्वाभाविको गुणः । रूपस्पर्शो च क्रमेण वन्हिवायु संयोगेन ।

## अप्तु शोतता ॥ वै० ॥ अ० २ । आ० २ सूत्र ५ ॥

अप्सु-पयसि शीतता-शीतल्वगुणः स्वाभाविकः।

# तेजो रूपम्पर्शवत्॥ वै०॥ अ०२। आ०१। सू०३॥

रूपस्पशों स्तो यस्य तत्तेजः । तत्र रूपं तैजसः स्वाभाविको गुणः । स्पर्शस्तु वत्युसम्पर्कजन्यः ।

स्पर्शवान् थायुः ॥ वै० ॥ अ०२ । आ०१ । सू०४॥

स्पर्शोऽस्ति यस स वायुग्तिर्थः । अत्रापि तेजः पयसोः संयोगेनौक्ष्यशीते व्यवतिष्ठेते ।

त आकाशे न विद्यन्ते ॥ वै० ॥अ०२। आ०१। सू०५॥

रूप रस गन्धस्पर्शाश्चत्वारी गुणा आकाशे व्योम्नि न विद्यन्ते— न वर्तन्त इत्यर्थः । केवलं शब्द माम्म प नैजो गुणः ।

विदेशः । क्रियावत्त्वं, गुणवत्वं समवायिकारणभिति त्रयं द्रव्यक्षलणम् ।

मेश्वरं सांसिद्धिकद्रवत्ववत्यः हिनग्धाः स्नेहवत्यः तथा रूपरसस्पर्शवत्यः शुक्रं रूपं, मधुरो रसः, शीतः स्पर्श इत्येते सन्ति यासां ता आप इत्यर्थः ।

# निष्कमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिङ्गम् ॥ वै०॥ अ०२। आ०१। स्०२०॥

यत्र प्रवेशनं निष्क्रमणं च संभवतः स आकाशः । एतदेव तस्य लिङ्गम् ।

( स्परीवतो द्रव्यस्य बहिर्गमन-निक्तमणम्, अन्तर्गमनं -प्रवेशनमिति एतत्कमेद्रयमाकाशस्य लिङ्गम्-आकाशसिद्भौ लिङ्गमित्यर्थः )

कार्यान्तराबादुर्भावाच्य शदः स्वांवनामगुणः॥ वै॰ ॥ अ०२। आ०१। स्०२५॥

- \* पृथिव्याद्यन्यकार्येभ्यः प्रादुर्भावाभावात् शब्दः स्पर्शवतां भूम्यादीनामगुणः । शब्दो-ह्याकाशस्येव गुणः ।
- † भपरस्मित्रपरं युगपचिरं क्षिप्रमिति काललिङ्गानि॥ वै०॥ अ०२। आ०२। सु०६॥

यत्र अपरं पां (युगपत्) सकृत् (चिरम्) विलम्बः (क्षिप्रम्) शीव्रमित्वादयः प्रयोगाः संभवन्ति स कालः।

‡ नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्कारणे कालाख्येति ॥ ॥ वै० अ० २ । आ० २ । सु० ६ ॥

यो व नित्येषु पदार्थेषु नावतिष्ठते अनित्येषु पुनः सन्तिष्ठते अतः करण एव कालसंज्ञा इति । इत इदिमिति यतस्ति द्विश्यं लिङ्ग्यं ॥ वै० अ० २ । आ० २ । स्० १० ॥ अस्मादयं पूर्वो दक्षिणः पश्चिमः उत्तर उपरि नीचैरिति व्यवहारा यत्र जायन्ते सा दिशा । श्व आदित्यसंयोगाद् भूतपूर्वाद् भविष्यतो भूता प्राची ॥ वै० ॥ अ० २ । आ०२ । स० १४ ॥

- कार्यान्तराऽप्रादुर्भावात् –घटेपटादौ पृथिव्यादौ वा कार्यान्तरे प्रादुर्भावाभावात् । शब्दः इ.
   पदार्थः स्पर्शवतां –पृथिव्यप्तजोवायुनामगुणः विशेषगुणो नेत्यर्थः ।
- † यत्रापरिसन्नपरिम ते ज्ञानम्, युगपत्—युगपजायन्तेयुगपत् भैन्तीति युगपञ्जानम् । चिरने जीवति चिरं जातिमिति चिरज्ञानम्, क्षिप्रं—क्षिप्र गच्छति क्षिप्रं करोतीति ज्ञानमिति—एतानि ज्ञानानि कालिङ्कानि ।
- ्रै नित्येषु = परमार्थनित्येषु व्यवहारभूमौ नित्येषु चाभावात् युगपजातः, चिरजातः, हि इदानीं जातः, दिवा जात इत्यादि प्रत्ययानामभावात् । अनित्येषु = कार्येषु = भृम्यादिषु भावात् उक्तप्रत्ययसङ्गावात् ॥ कार्यमात्रकारणं कालः । ति कार्यस्थानकारणं कालः । ति स्वपुष्पम् ,
- अादित्यसंयोगादिति विशेष्यम्, इतरत् पश्चम्यन्तं पदत्रयश्च विशेषणम् । भृतः
   सर्गारम्भे भृतो भृतपूर्वः अतीतस्तस्मात् भिष्यतः = भविष्यन् आगामी हिलाः
   भाविनः भृतात् (आदि कर्मणि क्तः) भृतम् = उदितम् = वर्तमानं तस्त्रसरेणो
   सयोगात्प्राथमिकाद्रविसम्बन्धात् प्राची = प्राची दिगितिक्यपदेशः । प्रथः।

यस्यां दिशि प्रथममादित्यः समयुज्यत संयोक्ष्यते च सा प्राची । यत्र सृथ्योऽरतं गच्छिति सा प्रतीची दिक् ।प्राच्याभिमुखस्य पुरुषस्य वामदेशव्यवस्थिता दिगुदीची । दक्षिणदेशाविष्ठिन्ना च दिगवाची ।

#### एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ॥ वै० । अ० २ । आ० २ । स्० १६ ॥

( एतेन प्राच्यादिषु दर्शितप्रकारेण दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ) पूर्वदक्षिणयोगन्तर्वितिनी-दिक् "आम्नेयी" दक्षिणपश्चिमयोर्मध्यवर्तिनी नर्ऋतिः । पश्चिमोत्तरयोर्मध्यस्था "वायवी" उत्तरपूर्वयो-श्चान्तःस्थिता "ऐशानी" दिक् ।

इच्छाद्वषत्रयत्नसुखदुःखज्ञानात्यात्मनो लिङ्गमिति ॥ न्याय० ॥ अ०१। सू०१०॥

यत्र (इच्छा ) रागः (द्वेषः ) अपीतिः (प्रयत्नः ) पुरुषार्थः, सुखदुःखे (ज्ञानम् ) अवगति-रित्यादयो गुणा उपलभेरन् स जीवात्मा । वैशेषिक इयानतो विशेषः—

प्राणाऽपान निमेत्रोन्मेषजीवनमनोगती न्द्रिया तर्वि काराः सुखदुःखेच्छाद्वेप-प्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि ॥ वै०॥ अ०३॥ आ०२। सू०४।

बहिःप्रदेशाद्वायोरन्तरानयनं "प्राणः"। अन्तःप्रदेशाद्वहिर्निष्कासन"मपानः" चक्षुषोर्निमीलनं "निमेषः"। तयोरुन्मीलन"मुन्मेषः"। प्राणधारणं "जीवनं"। मननं विचारो ज्ञानं "मनः"। अव्याहततया यत्र तत्र गमनं "गतिः"। इन्द्रियाणां विषयेषु प्रवर्तनं तैर्विषयप्रहणमिति यावत् "इन्द्रियम्"। क्षुन् राज्वरपीडाप्रभृतिविकाराः "अन्तर्विकारः" मुखम्, दुःखम्, इच्छा, द्वषः प्रयत्नश्र एत आत्मनो लिङ्गान्यथतो गुणकर्माणि।

## युगपज्ज्ञानानुत्वत्तिर्मनसो लिङ्गम् ॥ न्याय ० अ० १ । आ० १ सू ० १६

येनैकदा पदार्थद्वयस्य ग्रहणं-ज्ञानं न सम्भवति तन्मनः ।

न्य गुणान ब्रमहे—

श्रित परसगन्धस्पर्शाः संख्यापरिमाणानि पृथक्त्वं संयोगिविभागौ परत्वाऽप-विश्वय वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः ॥ वै० ॥ अ०१। आ० सुर्वे सू०६॥

स-गन्ध-स्पर्श-संख्या-परिमाण-पृथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्व-अपरत्व-वृद्धि-सुख-वि । . ज्ञ-द्वेष-प्रयत्न-गुरुत्व-द्रवत्व-क्षेद्द-संस्कार-ध्रम-अर्धम-शब्दाश्चतुर्विशति गुणाः ।

प्ययाश्रय्यगुणवान् संयोगविभागेष्य कारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम् ॥ वै०॥ भेकश् । आ०२ । सू० १६ ॥ द्रव्याश्रयी = द्रव्याधारः । अगुणवान् = गुणान्तरानाधायकः । संयोगिवभागेषु (जनियस-व्येषु) अकारणम् । अनेपेक्षः = परस्परापेक्षाञ्चन्यो यः स गुण इति गुणलक्षणम् ।

श्रोत्रोपरुबित्रवृद्धितिश्राह्यः प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेशः शब्दः ॥ महा-भाष्ये ॥

यः श्रोत्राभ्यामुपलभ्यते बुद्ध्या निर्णृद्धाते प्रयोगेण—न्यवहारेण च प्रकाश्यते आकाशं यदीयदेशः स शब्दः । चश्चषा गृह्धमाणं "रूपम्"। रसनया रसियतन्यो मिष्टाद्यनेकभेदः "रसः" । नासिकया गृह्यमाणो- "गन्धः' । त्वचा क्षेयः "रपर्शः" । एको द्वाविति परिगणितिसाधनं "सख्या" । मानसाधनम्—अयं गुरुरयं लघुरिति ज्ञानसाधनं-"परिमाणम्" । अन्योन्यतः पृथ्वस्थ्यम्, । इतरेतरेण संधानं "संयोगः" । संयुक्तपदार्थानां विच्छेदो "विभागः" । 'अयमस्मात्परः, अयमस्मादपरं' इत्यभिधानसाधन "परत्यापरत्ये" सदसतोर्ज्ञानहेतु "र्धाः" । आनन्दः "मुखम्" । क्षेत्रो "दुःखम्" । इच्छा "रागः" । द्वेषो "विरोधः" । नैकविधवलपुरुषार्थः "प्रयत्नः" । तरलीभवनं "द्वत्वम्" । प्रीतिः है,ग्ध्यश्च "क्षेत्रः" । परयोगेन वासनाभावः "संस्कारः" । न्यायाचारः काठिन्यश्च "धमः" । अन्यायाचारः काठिन्यविपरीतं कोमलत्वश्चा "र्थमः" । इमे चतुर्विशतिगुणाः ।

उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि ॥ वै ।। अ०१। आ०१। सू . ७॥

उद्गमन"मुत्क्षेपणम्" । अवगमन"मवक्षेपणम्" । सङ्कोच "आकुञ्चनम्" । विस्तारः "प्रसारणम्" । गमनागमनश्रमणादिकं "गमनम्', एतानि पञ्च कर्माणि ।

एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति कर्मलक्षणम्॥ वै॥ अ०-१। आ० १। सू० १७॥

एकद्रव्यम् = एकद्रव्यमाश्रय आधारो यस्य तदेकद्रव्यम । अगुणम् = न विश्वते गुणो यर यस्मिन्वा तद्गुणम् । अनपेक्षकारणम् = संयोगेषु विभागेषु चापेक्षारहितं कारणं तत्क्रमेलक्षणर अथवा यत्क्रियते तत्क्रमं, लक्ष्यते येन तल्लक्षणम् । कर्मणो लक्षणं कर्मलक्षणम् ।

द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणं सामान्यम् ॥ वै०॥ अ०१। मा०१। सू०

कार्यस्य द्रव्यगुणकर्मणः कारणं द्रव्यं सामान्यद्रव्यम् ।

द्रव्याणां द्रव्यं कार्यं सामान्यम् ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० २३ ॥ रवपुष्पम् ,

द्रव्याणां कार्यद्रव्यं कार्यत्वेन सर्वकार्येषु सामान्यम् ।

-लिक्षा-

द्र्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वञ्च सामान्यानि विशेषाश्च ॥ त्रसरणो वै० ॥ अ०१ । आ०२ । स्वर्थः । द्रव्येषु द्रव्यत्वं गुणेषु गुणत्वं कमसु च कर्मत्वं सामान्यानि विशेषाश्च भवन्ति । द्रव्येषु द्रव्यत्वं सामान्यं तदेव गुणत्वकर्मत्वाभ्यां विशेषः । इत्थमेव सर्वत्र विशेयम् ।

#### सामान्यं विशेष इति बुद्धचवेक्षम् ॥ वै०॥ अ०१। आ०२। सु०३॥

वस्तूनां सामान्यविशेषभावो बुद्धिमपेक्षते । यथा मानवाकृतिव्यक्तिषु मनुष्यत्वं सामान्यं तदेव पशुत्वाद्यपेक्षया विशेषः । मनुष्येव्वपि स्वीत्वपुंस्त्वादिवम्, तत्रापि ब्राह्मणत्वक्षत्रियत्ववैद्यत्वशृहावं विशेषः । एवं सर्वत्र बोध्यम् ।

#### # इहैद्मिति यतः कार्यकारणयोः स समवायः॥ वै०॥ अ०७। आ०२। स्०२६॥

कार्यकारणयोः = अवयवावयिवनोर्जाति ग्यक्तथोर्गुणगुणिनोः क्रियाक्रियावतोः नित्यद्रव्यविशेषयोश्य समवायसम्बन्धः - नित्यसम्बन्धः । द्रव्याणामन्यः पारस्परिकसम्बन्धः सयोगः = अनित्यसम्बन्धः इति यावत् ।

#### द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं साधम्यम् ॥ वै० अ०१। आ०१। स्०६॥

द्रव्यगुणयोः = द्रव्याणां गुणानां च सजातीयारम्भकत्वं = समानजातीयारम्भकत्वं साधर्म्य = समानो धर्मः । यथा पृथिव्यासचेतनत्वं घटादिकार्दीत्यादकत्वं च स्वसदृशो धर्मः । एवमप्स्विप । इत्यञ्च पृथिव्या जलेनाम्भसश्च पृथिव्या समानधर्मवत्वस् । साधर्म्येण वधर्म्यमपि व्याख्यातम् । तथा-च द्रव्यगुणयोविजातीयारम्भकत्वं वधर्म्यम् । यथा पृथिव्याः कठिनत्व-शुद्धत्व-गन्धवत्वादयो धर्माः भद्भयः, अपाञ्च द्रवत्व-कोमलत्व-रसवत्वादयो धर्माः पृथिवीतो विरुध्यन्ते ।

कारणभावातकार्यभावः ॥ वै० ॥ अ० ४ । आ० १ । स्० ३ ॥

कारणभावात्-कारणस्य सत्वात् कार्यभावः- कार्यस्य सत्वं भवतीत्यर्थः ।

न तु कार्याभावात्कारणाभावः॥ वै० ८०१। आ०२। स्०२।

विन्य वर्याभावात्कारणाभावो नैव भवतीत्यर्थः।

मि रेणाऽभावास्कार्व्याऽभावः ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० १ ॥

विंगिस्माविद्यमानतायां न जातु कार्य निष्पद्यते ।

रिप्रमिति = तन्तुषु पटः, पटे पटत्वम्, घटे रूपम्, इत्येवं प्रकारकः प्रत्ययो यतः = यितिमित्तको-सम्मवायः । कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः ।। वै० । अ० २ । आ० १ । सू० २४ ।। यादशाः कारणेषु गुणाः संलक्ष्यन्ते तादशा एव कार्येष्विप भवन्ति । द्विविधं खलु परिमाणम्— \* अगुमहिद्ति तिस्मन्विशेषभाव।द्विशेषाभाव।च्च ।। वै० ।। अ० ७ आ० १ । स्० ११ ॥

अणु:-सृक्ष्मः, महत्-बृहत् । त्रसरेणुर्लिक्षापेक्षयाऽणुः द्वयणुकापेक्षया च महान् । पर्वतस्तरूनपेक्ष्य बृहत् पृथिब्यपेक्षया चाणुः ।

सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता॥ वै०॥ अ० १। आ०२।स्०७॥

यतः-यित्रमितको द्रव्यगुणकर्मसु-द्रव्येषु गुणेषु कर्मसु च सिद्दित-सद् द्रव्यम्, सन् गुणः, सत्कर्मत्याकारको वर्तमानकालिकः शब्दः सर्वेरन्वेति सा सत्तेत्यर्थः ।

भावोनुवृत्तेरेव हेतुत्वात्सामान्यमेव ॥ वै० ॥ अ० १ । आ० २ । सू० ४ ॥

सर्वेरनुवर्तमानत्वेन सत्ताख्यो भावो महासामान्यम् । अयं सर्वोपि ऋमो भावद्रव्येषु । अभावः पुनः पञ्चविधः ।

क्रियागुणव्यपदेशाभावात्रागसत्॥ वै०॥ अ०६। आ०१। सू०१॥

क्रियागुणयोर्विशेषितिमित्ताभावात् प्राक्-पूर्वमसत्-नासीत्-यथा घटपटादिकमुत्पत्तेः पूर्व ना-भवत् । अयमेव प्रागभावः ।

सदसत्॥ वै॰ अ०६। आ०१। सू०२॥

यद्भत्वा न भवति यथा घट उत्पद्य विनंद्यति सोऽयं प्रध्वंसाभावः ।

सचासत्।। वै०।। अ०६ आ०१। सू०४।।

यद्भवद्पि न भवति । यथा अगौरद्वोंऽनश्चो गौः" अश्व गोर्गविचाश्चमाभाव इति यावत् । गोर्गवि अश्वे चाश्वस्य भाव एव । अयमन्योत्याभावः ।

यचान्यद्सद्तस्तद्सत्।। वैशा अ०६। आ०१। सू०५॥

(अभावत्वे सति ) पूर्वोक्तत्रितयाभावभिन्नत्वमत्यन्ताभावत्वम् । यथा नरद्यक्षम् , रत्रपुष्पम् , बन्ध्यापत्र इति ।

\* विशेषभावात्—महत्परिणामप्रकर्षो विशेष्स्तस्य द्वयणुक्रमपेश्य भावात्सत्वात् विशेषाभावाच—लिक्षा-मपेश्य ताहग्विशेषाभावाच अथवा तरूनपेश्य भावात् पृथिवीमपेश्य चाभावात् त्रसरेणो (आद्योदाहरणे) पर्वते (द्वितीयोदाहरणे) अणुमहदिति द्विविधो व्यवहार इत्यर्थः। नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेहमंसग्यतिषेधः॥ वै० अ० ६ आ० १ सू० १० ॥

नास्ति सदने कलशः=अन्यत्रास्तीति गेहेन घटसंसर्गप्रतिषेधः । एते पश्च अभावा उच्यन्ते ।

इन्द्रियदोषात्संस्कारदोषाचाविद्या ॥ वै०॥ अ०६। आ०२। सू०११॥

इन्द्रियसंस्कारदोषाभ्यामविद्योत्पद्यते ।

तद्दु एज्ञानम् ।। वै० ।। अ० ६ । आ० २ । सू० ११ ।।

ट्रष्टज्ञानं = विपरीतज्ञानं तत् = अविधेत्पर्थः ।

अदुष्टं विद्या ।। वै० ।। अ० ६ । आ० २ । सू० १२ ॥

अदुष्टं = यथार्थज्ञानं विद्या ।

पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शा द्रव्यानित्यत्वाद्नित्याश्च ।। वै०।। अ० ९ ।॰ आ० १ सू० २।।

एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम् ।। वै० ।। अ० ७ । आ० १ सू० ३ ।।

कार्यरूपपृथिव्यादिपंदार्थेषु वर्तमाना रूपरसगन्धस्पर्शगुणाः निखिलद्रव्याणामनित्यत्वादनित्याः । तथैव कारणरूपपृथिव्यादिनित्यद्रव्येषु वर्तमाना गन्धादिगुणा नित्याः ।

सद्कारणवित्रत्यम्।। वै०। अ०४। आ०१। स्०१।

विद्यमानं कारणविरहितं च नित्यम् । तथा सत्कारणवदनित्यम् । कारणवन्तः कार्यरूपगुणा-अनित्या इति भावः ।

अस्येदं कार्यं कारणं संयोगि दिरोधि समवायिचेति लैङ्गिकम् ॥ वै० । अ० १ । आ० २ । स्०१॥

समवायि संयोगि एकार्थसमवायि विगेधि चेति चतुर्विधं लिङ्गकं ज्ञानं-लिङ्गलिङ्ग्नोः सम्बन्धेन समुत्पन्नमिति यावत् । समवायि यथा आकाशं परिमाणविद्ति । संयोगि यथा—देहस्त्वग्वानिति । एकार्थसमवायि-एकार्समन्वस्तुनि द्वयोग्वस्थानम् । विगोधि संज्ञातवृष्टिः संपत्स्यमानवृष्टेर्विगोधि-लिङ्ग् ।

नियतधर्मसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः।। निजशक्त्युद्धवमित्याचार्याः।।

अ। धेयशक्तियोग इति पञ्चशिखः ॥ सांख्यः ॥ अ०५। सू०२६। ३१। ३२

#### तृतीयसमुहासः॥

उभयोः साध्यसाधनयोः = साधियतुमर्हस्य सिद्धिसाधनस्य चेति यावत्, तयोरेकतरस्य साध-नमात्रस्य वा नियतध्रमसहचारो व्याप्तिः । वन्हिधूमयोः सहचार इहोदाहरणम् ॥२०॥

व्याप्यधूमस्य निजञ्जक्तिसमुत्पन्नो व्याप्तिः । देशान्तरं गतो हि धूमो वन्हिसंयोगमन्तरेणापि स्वयमवतिष्ठते वर्हेश्छेदनभेदनाख्यसामर्थ्येन जलादिपदार्थो धूमरूपेणाविर्भवतीति ॥३१॥

प्रकृत्यादेर्महत्तत्वादिषु व्यापकत्वधर्मस्य बुद्धचादिषु च व्याप्यत्वधर्मस्य सम्बन्धो व्याप्तिः ।

एवमादिशास्त्राणां प्रमाणादिभिः सम्परोक्ष्याध्ययनाध्यापने विश्वेये । अन्यथा हि कर्हिचिदिप छात्रा यथार्थवोधवन्तो न भवितुमईन्ति । अध्यापियतुमभीष्टग्रन्थेषु यो नाम प्रन्थः सत्यो व्यव- तिष्ठेत तमेवाध्यापयेयुः । यथाभिः परीक्षाभिर्विरुद्धयेत तं जात्विप नाधीयीरन् नाष्यध्यापयेयुः ।

#### रुक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः।।

"गन्धवती 9ृथिवीं त्येवंविधलक्षणेन प्रत्यक्षादित्रमाणिश्च सर्वे सत्यासत्यं पदार्थाश्च विनिर्णीयन्ते, नह्येताभ्यां विना किञ्चिदपि निर्णेतुं शक्यते ।

# भ्रथ परनपारनविधिः॥

प्रथमं पाणिनिमुनिविरिचता मृत्रहण शिक्षापद्यतिरिध्येतव्या । अर्थतोऽस्य वर्णस्येदं स्थानिमदं प्रयतनं करणश्चदमिति । यथा "प" अस्दोष्ठस्थानं स्पृष्टं प्रयतनम्, प्राणिजङ्गयोव्यापारश्च करणम् । एवं सर्ववर्णानां यथायोग्योक्त्वारणं मातृणिशाचार्याः शिक्षयेयुः । तदनन्तरं व्याकरणमर्थात् प्रथममण्डाच्याः सृत्रपाठं 'वृद्धिरादैजिति'। ततः पदच्छेदान् "वृद्धिः, आत् ऐच् वा आवैजिति" । अनन्तरं समासान् "आच्च ऐच्च आदेच् । ततः परमर्थान् आदेचां वृद्धिसंज्ञा क्रियत इति ( अर्थसमनन्तरं व्याख्यानम्) "तपरो यस्मात् स तपरस्तादिष परस्तपर इति । एवश्चात्राकारस्तकारपरत्येनच्च तकारतः-परत्वेनोशाविष ( आ ऐच् ) तपरो । इस्वष्ठुतयोवृद्धिसंज्ञानिषधश्च तपरकरणप्रयोजनम् । अनन्तरम् प्रदाहरणम् । भाग इति । अत्र भज् धातोधित्र प्रत्यये "घ्—ज्" वणयोरित्संज्ञालोपयोः 'भज्—अ' इति स्थिते जकारात्पूर्वस्य भकारोत्तराकारस्य वृद्धिसंज्ञकाऽऽकारे भाज् इत्यवस्थायां जकारस्य गकारे 'भागः' इति प्रगोगः सम्पन्नः ।

अध्याय इति—अधिपूर्वादिङ् धातोर्घित्र हुस्वेकारस्य स्थाने 'ऐ' वृद्धौ तस्यायादेशे 'अध्याय'— इति सिद्धवति ।

नायकः - नी धातोर्ण्वुल् प्रत्यये परे दीर्घेकारस्थाने 'ऐ'वृद्धावायादेशे आकारसंयोगे 'नायक'-इति सिद्धयति । .

स्तावक:-'अत्र 'स्तु'धातोर्ण्युल् प्रत्यये हस्तोकारस्थाने 'ओ' वृद्धावःयादेशे चाकारसंयोगे स्तावक:।

कारकः—'कृष्'धातोर्ण्युल् प्रत्यये लकारस्येत्संज्ञालोपयोः 'वु' स्थाने अकादंशे ऋकारस्य 'आर्' वृद्धौ च कारक इति सिद्धयति ।

( एवं स्त्रपाठ-पदच्छेद-समासार्थोदाहरण-व्याख्यादिकं क्रमेणाध्यापयेत् ) । पूर्वापरप्रयोगेषु येन येन स्त्रेण यद्यत्कार्य भवति तत्तत्सर्व बोधयेत् । पाषाणपाट्टिकायां काष्ठपटे वा शब्दानां प्रक्रियारूपं विलिख्य सन्दर्शयत्र (ध्यापयेत् ) यथा हि "भज्×घज्×सुँ इत्थं विलिख्य प्रथमं घकारस्यानन्तरं जकारस्य लोपे "भज्÷अ÷सुँ" इति स्थितम् । ततोऽकारस्याकारवृद्धौ जकारस्य गकारे च "भाग्÷अ×सुँ– ( इति स्थितम् ) पुनरकारसम्मेलनेन "भाग×सुँ इत्यविश्वष्टम् । उकारस्येत्संज्ञायां सस्य रुत्ये पुनरुकारस्येत्संज्ञालोपयोः "भाग×ग्" इति स्थितम्, इदानीं रेकस्य (:) विसर्जनीये "भागः" इति सिद्धम् ।

येन येन स्त्रेण यद्यत्कार्यं भवति तत्तद्ध्यापयन् विलेखयंश्व शिक्षयेत्। इत्थमध्ययनाध्यापनेन झटित्ये-व सम्यग्वोधः सञ्जायते। एवं प्रथममञ्जाध्यायीमध्याप्य तद्तु सार्थकं सद्शलकाररूपं प्रक्रियासहितमुत्स-र्गापवादपुरस्सरं धातुपाठम (ध्यापयेत्)।

प्रथममुत्सर्गे-सामान्यस्त्रं यथा "कर्मण्यण्" कर्मोपपदाद्वातुमात्रादण् प्रत्ययः । कुम्भकारः। (इत्युपदिशेत्) तदनु अपवादस्त्रं "आतोऽनुपसर्गे कः" उपसर्गभित्रकर्मोपपदादाकारान्ताद्वातोः "क" प्रत्ययो भवति । (इत्यध्यापयेत् )।

वहुव्यापको नियम उत्सर्गः यथा हि-कर्मण्युपपदे धातुमात्राद् विधीयमानोऽण् प्रत्ययः । अथ चाल्पविषयकोऽपचादः । उत्सर्गसूत्रविषयेऽपवादसूत्रं प्रवर्तते, नत्वपवादसूत्रविषये उत्सर्गः प्रवर्तते । चक्रवर्तिविशांपते राष्ट्रे माण्डलिकानां भृमिपालानां प्रवृत्तिर्भवत्येव न तु माण्डलिकनगिधपानां राज्ये चक्रवर्तिलोकपालस्य । इत्थमेव (उत्सर्गापवादक्रमेणैव) महर्षिः पाणिनिः सहस्रदलोकेषु निाखिलशब्दार्ध-सम्बन्धित्रज्ञानं प्रतिपाद्यामास । धातुपाठस्यानन्तरमुणाादिकोशाध्यापने सकलसुवन्तविषयं सम्यगध्याप्य द्वितीयवारं शङ्का-समाधान-वार्तिक-कारिका परिभाषाणां सोदाहरणं ( ससमन्वयं ) प्रवृत्तिपूर्वकमन्द्राध्याप्या द्वितीयावृत्तिमध्यापयेत् । अनन्तरञ्च महाभाष्यं पाठयेत् ।

बुद्धिमन्तः पुरुषार्थिनो निष्छला विद्योन्नतिमभीष्सवः सततमधीयीरत्रध्यापयेयुश्चेत्तर्हि सार्धसम्वत्सरेणाष्टाध्वायीं सार्धसम्वत्सरेण च महाभाष्यमधीत्य वर्षत्रयेण निखिलं व्याकरणमधिगम्य वैदिकलो किकशब्दान् व्याकरणेन विज्ञायान्यशास्त्राणि शीत्रमनायासेनैवाध्येतुं शक्तुवन्ति । व्याकरण एव महान परिश्रमोऽपेक्ष्यते नान्येषु पुनः शास्त्रेषु । यावान् वोध एतद्रन्थाध्ययनेन वर्षत्रये सज्ञायते, न तावान वोधो कुप्रन्थानां सारस्वत—चन्द्रिका—कौमुदी—मनोरमादीनामध्ययनेन पश्चाशत्सम्वत्सरेष्विप शक्तोति भवितुम्। यतो महाशयमहर्षिभिर्निजप्रन्थेषु प्रकाशितो महान् विषयः क्षुद्राशयाणां मानवानां विरचित-प्रन्थेषु कथङ्कारं भवितुमहर्ति। महर्षीगां ह्याशय यथाशक्यं सुगमो यद्धिगमे चाल्पीयान् कालोऽपेक्ष्येत तथा भवित, क्षुद्राशयाः पुनर्मानवा यथाशक्ति गहनरचनां विधातुं कामयन्ते यां महता परिश्रमेणाधी-त्याल्पीयान्सं लाभं लभेरन्। (गिरिखननेन वराटकप्राप्तिमिव) आर्षप्रन्थानां चाध्ययन "मेकस्मिनेवान्याहे मुक्तालाभेनोपमातुं शक्यते ।

व्याकरणमधीत्य यास्कमुनिकृते निघण्डुनिरुक्तशास्त्रे षड्भिरष्टाभिर्वा मासैः सार्थकेऽध्येये । नान्येषु नास्तिकप्रणीतेष्वमरकोषादिषु व्यथमेत्र वर्षाण यापयेयुः । तदनन्तरं विङ्गलाचार्यकृतछन्दोन्त्रम्थेन वेदिकलोकिकछन्दसां परिज्ञानं, नव्यरचनां, श्लोकिनिर्माणसरणिमपि यघावच्छिक्षेयुः । प्रन्थममुं-प्रारचनाकौशलं प्रस्तारांश्व मासचतुष्ट्रयेन परिज्ञायाध्येतुमध्यापयितुं च शक्तुवन्ति । वृत्तरत्नाकरा-दिष्वल्पवुद्धिप्रकल्पितेषु प्रन्थेषु सम्वत्सरान् मा गमयेषुः । ततो मनुस्मृतिं वाल्मीकीयरामायणं महाभारतोष्ठोगपर्वान्तर्गतिवृद्गनितिप्रमुखानि दुर्व्यसनापहारीणि सम्यताजनकानि सत्प्रकरणानि काव्यमर्याद्या पदःछोद्-पदार्थोक्ति—अन्वय—विशेष्य—विशेषणभावार्थपुरस्तरं गुरवः शिक्षयेयुरन्तेवासिन्ध्व शिक्षेयुः । सर्वमप्येतत् सम्वत्सरेणाधोयीरन् । तदनन्तरं पूर्वमीमांसा—वैशेषक—न्याय—योग—सांख्य—वेदान्ताख्यानि—षट् शास्त्राणि यथासंभवमृष्यप्रणीतव्याख्यायुत्तानि, उत्तमिवदुषां सरलव्याख्यायुक्तानि वाऽधीयीरन्, परं वेदान्तसृत्राध्ययनतः पूर्वमीश केन—कठ—प्रश्न—मुण्डक—माण्डक्य-ऐत-रेय—तैतिरीय—छान्दोग्य—वृहदारण्यकाख्या दशोपनिषदोऽध्येतव्याः । इसा दशोपनिषदो भाष्यवृत्ति-सहितानि षड्दर्शनानि च वर्षद्वयेनाध्याप्यान्यभ्येयानि च । पश्चात् ऐतरेय—शतपथ—साम—गोपथाख्य-श्वसुर्भिर्ञाद्यणेः सहितान् सस्वरशब्दार्थसम्बन्धविज्ञानं सिक्रयश्च चतुरो वेदान् षड्भिरव्दर्शवीवीरन् । अत्र प्रमाणम्—

स्थागुर्यं भारहारः किलाभृंद्धीत्य वेदं न विजानाति योऽथीम् । योऽथीज्ञ इत्सक्लं भ्रद्रमैश्नुते नाकंमेति ज्ञानवि-धृतपाप्मा ॥ निरुक्त १ । १८ ॥

यो वै वेदान् केवलं स्वरपाठमात्रेणाधीत्य तदर्थं न विजानाति स खलु प्रशाखा—पण-पुष्प-फलभरं— शाखीव धान्यादिभरमन्यपशुरिव वा भारमेव वहति । यः पुनर्वेदानधीते—यथावतदर्थमधिगच्छति स एव निखिलमानन्दमुपलभ्य मरणानन्तरमपि ज्ञानेन विध्य पापानि धर्माचारप्रभावेण सर्वा-नन्दमञ्जते ।

उत त्वः पश्यन्न देदर्श वार्त्रमुत त्वः शृगवन्न शृगोत्येनाम्। उतो त्वरमे तुन्वं विसंस्रे जायेव पत्यं उशानी सुवासाः। ऋ०॥ मं०१०। स्०७१। मं०४॥

अविद्वांसः शृण्यन्तोऽपि न शृण्यन्ति, प्रयन्तोऽपि न पश्यन्ति, वदन्तोऽपि न यदन्ति—नानयो-विद्यागिरो रहस्यं विज्ञातुं प्रभवन्तीति यावत् । शब्दार्थसम्बन्धविद्वेषे पुनः शोभनवसनालङ्काराणि सन्द्धती भर्तारं कामयन्ती पत्युः सम्मुखे आत्मानं प्रकाशयन्ती जायेव विद्यापि विदुषः समक्षं स्वरूपं प्रकाशयित नत्वविदुषां समक्षम् ।

# ऋचो अद्योरं परमे न्योम्न यस्मिन्देवा अधिवश्वे निषेदुः। यस्तन्न वेद मिमृचा करिष्यतिय इत्तिद्धिस्त इमे समीसते॥ ऋ॰॥ मं॰ १। स्० १६४। मं० ३६॥

यस्मिन्व्यापकेऽविनाशिनि सर्वोत्कृष्टपरमात्मिनि सर्वे विपिश्वतः भृमिसूर्व्यादयश्च सर्वे लोकाः रंप्रतिष्ठिताः, यत्रैव च कृत्स्वेदानां प्रधानं तात्पर्ये यस्तं परमेश्वरं न विज्ञानाति स ऋग्वेदादिभिः िक्मिपि सुख्मार्थगन्तुमईति किम् १ (निह तेन मनागिप सुखं लब्धुं शक्ष्यते ) निह, निह । ये पुनर्वेदानधीत्य धर्मात्मानो योगिनश्च संभूय तद्वद्म विज्ञानन्ति सर्व एव ते परमात्मिनि स्थिताः सन्तोन्त्रोक्षात्मकं परमानन्दमधिगच्छन्ति । तस्माद् यत्किश्चिदिष अध्ययमध्याप्यं वा तत्सर्वमर्थज्ञानयुतं भवेत् । रीत्यानया सर्ववेदानधीत्यायुर्वेदम्—चरकस्श्रुतादिकमृषिमुनित्रणीत्वयक्षशास्त्रं सार्थकं चित्तित्सान्त्रस्थेदनभेदन—औषध—पथ्य—शरीर—देशकालवस्तूनां गुणज्ञानपूर्वकं वर्षचनुष्टयेनाधीवीरन् अध्याप्यय्थ । तदनन्तरं धनुर्वेदं—राष्ट्रसम्बन्धिकार्यज्ञात (मनुशीलयेत्) निजराजपुरुषप्रजाजनसम्बन्धित्वेन-पायं द्विप्रभेदः ।

तत्र राजकर्मणि निखिलसैन्याधिपत्य (विज्ञानम्) शस्त्रास्त्रविद्यां, नानाविधव्यूहससभ्यासम्, यमद्यत्वे लोके "क्रवायद" इत्याचक्षते । या हि शत्रुभिः सम्पराये क्रियाऽनुष्ठीयते, तत्सर्वे यथाधत् शिक्षेयुः ।

प्रजायाः पालनवर्धनक्रमं परिशिक्ष्य न्यायेनाशेषविशः प्रसादसरिणम्, दुष्टचेतसां यथावद्षण्डेन साधुजनपरिरक्षणप्रकारश्च सर्वथा शिक्षेयुः । राजविद्यामिमां वर्षद्वयेन विज्ञाय गान्धववेदं—गान-विद्यामधीयीरन् । तत्र स्वर—राग—रागिणी—समय—ताल—ग्राम—लय—वादित्र—नृत्य—गीतादिकं यथा-विद्यक्षेयुः । तत्रापि प्राधान्येन सामवेदगानं वादित्रवादनपूर्वकं शिक्षणीयं नारद्संहितादय आर्ष-प्रन्थाश्चाध्येतव्याः । परं भण्डवेद्याङ्गनाधुनिकगायकानां विषयासिक्तजनकान् गर्दभशब्दानिव व्यर्थालापान् जात्वपि नानुतिष्ठेयुः । अनन्तरमर्थवेदं—यं हि शिल्पविद्यति समाचक्षते—अधीयीरन् । तत्र पदार्थानां गुणविज्ञानं क्रियासु कौशलं नानाविधद्रव्याणां निर्माणपाटवं पृथिवीतो द्युपर्यन्तस्य विज्ञानम्, अर्थमश्चर्यवृद्धिकरीं विद्यां वर्षद्वयेन यथावच्छिक्षेयुः ।

पश्चात् सूर्यसिद्धान्तादिज्योतिषशास्त्रं यन्न हि वीजाङ्कगणितम्, भूगोलखगोलविज्ञानम्, भृगभविद्या च वर्ण्यते यथाविच्छक्षेयुः।

अनन्तरं सर्वावधां हस्तिक्रयां यन्त्रकलाविद्याश्च विज्ञानीयुः। ब्रह्—नक्षत्र—जन्मपत्र—सादी-मुहूर्तादीनां फलीवधायकप्रन्थांस्तु मिथ्येत्यवगम्य किहंचित्राधीयीरन् नाप्यध्यापयेयुः। अध्यापकैरध्ये-तृतिश्च तथा प्रयत्न आधेयो येन सम्बत्सराणां विश्वताविकविंशतौ वारोधविद्यामुत्तमाश्च शिक्षां सम्प्राप्य मानवाः कृतकृत्याः रहाः सर्वदा सानन्दा भवेयुः अनया सरण्या यावती विद्या विंशत्येकविंशतिसम्बत्सरेषु समधिगन्तु शक्यते प्रकारान्तरेण तावती वर्षाणां शतरापि भवितुं न शकोति । अतः खडु ऋपिप्रणीतप्रन्था अध्येषा यतो व ऋषयस्ते महाविद्वान्सः पुण्यात्मानश्चासन् । अनृषीणामल्पशास्त्राधीतिनां पक्षपातयुक्तात्मनां च प्रन्था अपि तथैव भवन्ति ।

पूर्वमीमांसायां व्यासमुनिप्रणीतव्याख्या, वैशेषिकशास्त्रे गोतममुनिकृतभाष्यम्, न्यायसृत्रेषु वात्स्यःयनमुनिकृतभाष्यम्, पतज्ञालेमुनिकृतस्त्रेषु व्यासमुनिकृतभाष्यम्, कपिलमुनिकृतसांख्यस्त्रेषु भागुरिकृतभाष्यम्, व्यासमुनिकृतवेदान्तसृत्राणामुपरि वात्स्यायनमुनिकृतभाष्यम्, वौद्धायनमुनिकृतभाष्यश्च वृत्तिसहितमध्येतव्यमध्यापियतव्यम्।

वेदानां विशेषव्याख्यानमृग्वेदादिभाष्यभृमिकायां द्रष्टव्यमत्राप्यग्रतो विलेखिष्यामः।

साम्प्रतं परिहेश प्रन्थाः संक्षेपतः परिगण्यन्ते—अधोनिर्दिष्ठप्रन्था जालप्रन्था विशेषाः। व्याकरणे कातन्त्र-सारस्वत-वन्द्रिका—मुग्धवोध—शेखर—मनोरमादयो प्रन्थाः, कोशेष्वमरकोशादयः। छन्दोप्रत्थेषु वृत्तरत्नाकरादयः, शिक्षायां "अथ शिक्षां प्रवश्यामि पाणिनीयं मत यथे" य दिशब्द रच्धो प्रन्थः। ज्योतिषशास्त्र शीघ्रवोधमुह्त्तिचिन्तामणिप्रभृतयः। काव्येषु नायिकाभेदाः, कुवलयानन्द—रयुद्धा—माध—किरातार्जुनीयादिश्रन्थाश्च ।मीमांसायां धमिसिन्धुव्रतार्कादयः। वशेषिके तर्कसम्बहादयः। न्यायशास्त्र जागदीशीप्रमुखाः योगशास्त्र हठप्रदीपिकादयः। सांख्ये सांख्यतत्त्वकौमुद्यादयः, वेदान्ते योगवासिष्ठपश्चदश्यादयः, आयुवदे शाङ्गधरादयः, स्भृतिषु मनुस्मृतेः प्रक्षिप्तश्लोकाः सर्वाश्चान्याः स्मृत रास्कलतन्त्रश्रन्थाः, सर्वपुराणोपपुराणानि, तुलसीक्षसप्रणीतं भाषारामायणम्, रुक्मिणीमङ्गलादिकम् , कृत्स्रभाषाप्रन्थाश्च कपोलकिष्पता मिथ्या एव ।

प्र०-किमेषु प्रन्थेषु किमपि सत्यं नास्ति ?।

उ०-सत्यप्यल्पीयसि सत्येऽसत्यवहुलत्वादिमे विषसंपृक्तान्नवत्त्याज्याः ।

प्र॰-अपि भवान् पुराणेतिहासान् न मनुते ? ।

उ०-आम्, मन्महे परं सत्यमेव मन्यामहे नत्वलीकम्।

प्र - कतमत् सत्यं कतमद्वासत्यम् ?।

उ०-ब्राह्मगानी तिहासान् पुराणानि करुपान गाथा नाराशंसीरिति गृह्यसूत्रम् । प्रथमार्किखतानामेतरेयशतपथादिब्राह्मणग्रन्थानामेष इतिहास:-पुराणं-कल्प:-गाथा-नाराशंसी-ति पञ्च नामानि । श्रीमद्भागवतादीनां तु नास्ति पुराणेति समाख्या ।

प्र॰-त्याज्यग्रन्थेष्वपि विद्यमानसत्यं कथन्न पॅरिगृह्यते ?।

छ०-तेषु यत्सत्यं तत् वेदादिसत्यशास्त्राणामसत्यं पुनस्तत्कित्पितम् । वेदादिसत्यशास्त्राणामङ्गीकारे च सर्वं सत्यं परिगृहीतं भवति । एतदलीकत्रन्थेभ्यः सत्यं जिघृक्षवोऽसत्येनापि संक्षिष्टा भविष्यन्ति तस्मादसत्यमिश्रं सत्यं विषसंपृक्तमन्नमिव दूरतस्त्याज्यमिति । सर्व करणा करही तह है। वह अस

प्र०-किं वे युष्माकं मतम् ?।

- उ०-वेदः, यद्यद्वेदेषु कर्त्व्यं परिहेयश्रोपदिष्टं तस्य तस्य वयं याथार्थ्येन समाचरणं त्यागश्च मन्महे । वेदान मन्यमानानामस्माकं वेद एव मतम् । इत्थमेवाङ्गीकृत्य सर्वमानवर्विशेषतश्चौयरकमत्येन वर्तितव्यम् ।
- प्र-यथा वै प्रत्थान्तरेषु सत्यासत्ये मिथो विरोधश्च विद्यते तथीव शास्त्रेष्वपि विरोधः संलक्ष्यते, पड् दर्शनानि हि स्टिविषये विरुध्यन्ते तथा च मीमांसा कर्मणः, वैहोषिकः कालात, न्यायः प्रमान् णुभ्यः, योगः पुरुषार्थात्, सांख्यं प्रकृतेः, वेदान्तश्च ब्रह्मणः स्टेष्टः समुत्पति मन्यते अपि नास्त्ययं विरोधः !।
- उ०-प्रथमं तावत सांख्यवेदान्तातिरिक्तेषु चतुर्दर्शनेषु सुस्पष्टं सृष्ट्युत्पत्तिनीपवर्णिता, अपरं चात्र नास्ति विरोधः, निह भवान विरोधाविरोधौ जानीते । युष्मानह पृच्छामि आचष्टां कुत्र स्थले भवति विरोध इति एकस्मिनेव विषये आहोसिद्विभिन्नविषयेषु ?
- प्र०-एकस्मिन्नव विषये भूयसां सिथो विरोधकथनं विरोधः समाख्यायते। अत्रापि च सृष्टिरेक एव विषयः।
- उ०-एका वै विद्या उतः द्वे विद्ये ? एका । एकां चेत् कथं व्याकरण-वैद्यक-ज्योतिषादयो विभिन्नाविषयाः । सत्यपि विद्येकत्वेऽनेकेषां तद्वकानामन्योन्यतो विभिन्नप्रतिपादनमिव पृथ्यभूतष्ठवयवानां
  सृष्टिविद्याया अपिः पृथक् पृथक् द्यास्त्रेषु प्रतिपादनानास्ति तेष्त्रत्पीयानाप विगेधः । यथा खलु
  घटनिर्माणे कर्म-समय-मृद्-विचार-सयोग वियोगादिपुरुषार्थः प्रकृतेर्गुणाः कुम्भकारश्च
  कारणं तथैव स्टेः कर्मकारणस्य व्याख्यानं मीमांसायां, समयस्य वेशेनिके, उपादानकारणस्य
  न्याये, पुरुषार्थस्य योगशास्त्रे, तत्त्वानामनुक्रमेण परिगणनस्य सांख्ये, निमित्तकारणस्य परमात्मनश्च वेदान्तशास्त्रे व्याख्यानम् । तस्मानास्ति कश्चन विरोधः। वैद्यकशास्त्रे निदानचिकित्साओषधिप्रदानपथ्यानां प्रकरणानि पृथक् पृथगुच्यन्ते परं सर्वेषां रोगनिवृत्तावेव तात्पर्यं भवति ।
  तथैव स्टेरपि षट्कारणेव्येकैकमेर्जैकशास्त्रकारेण व्याख्यातं तस्मादेषु नास्ति विरोधलवोऽपि ।
  स्टिप्रकरणे चेदं विशेषतो व्याख्यास्यामः।

विद्याया अध्ययनाध्यापनादिविद्यान् परिहरेरन् तथा च कुसङ्गो दुष्टविषायजनसंसर्गः मद्यादिसेवनं वेश्यागमनादिदुर्व्यसनम्, शेश्वे –वंषीणां पञ्चविश्वातितः पूर्व पुरुषस्य, षोडशान्देभ्यः प्राक् च
वोषितो विवाहः, पूर्णब्रह्मचर्ण्यायापनयोः परीक्षादानप्रदानयोगालस्य छ्याव्यवहरगे वा, सर्वतोऽधिकं विद्याया लाभानववोधः, ब्रह्मचर्यणं वल-बुद्धि-पराक्रमारोग्यराज्यधनानां वृद्धेरनङ्गीकारः, परमात्मानमध्यात्वा असत्यभाषणादिज्ञडमृतिदर्शनपूजनेषु वृथेव समययापनम्, जननीजनकप्राष्ट्रणिकाचायविदुषां
सत्यमूत्यं इति विभाव्य सत्सङ्गाननुष्ठानम्, विद्वाय वर्णाश्रमधर्मान् कर्ष्वपुण्ड्ञिपुण्ड्तिलकादिविरचनम्, कण्ठिकाजपमालादिधार्णम्, एकादशीत्रयोदश्यादिष्यवासः, काश्यादितीर्थदर्शनेन
(पर्यटेन) राम-कृष्ण-नारायण-शिवानभगवती-गणेशादिवासस्सर्णेन च प्रापापहरणविश्वासः।

पाष्णिडनामुपदेशेन विद्याध्ययनेऽश्रद्धानम् , विद्या धर्म योगपरमेश्वरोपासनां विहाय पुराणाख्या-जीकभागवतादियन्थानां कथाभिमेक्षिविश्वासः, लोभाद्धनादिषु प्रसज्य विद्यायामप्रीतिः, इतस्ततो-मुधेव पर्यटनम् । एवमादिसिध्याव्यवहारपाशवद्धाः पुमासो ब्रद्धाचयविद्यालाभिवरहिताः सन्तः-रोगिणो मुर्ख्वाश्चावतिष्ठन्ते । इदानीन्तनाः सम्प्रदायिनः स्वाधकतत्परा ब्राह्मणाश्चान्यान् विनिवर्यं विद्या-सत्सङ्गाभ्यां स्वपाशेन वध्नन्ति । तेषां देह—मनो—धनानि च प्रणाशयन्ति । ते हि "क्षत्रियादयो-वर्णा अधीत्य लब्धविद्याः सन्तोऽस्मत्पाखडजालात् प्रिमुच्य विज्ञाय चास्मच्छलमस्मानवमंत्रनत्यः इति मन्यन्ते । भूमिपालाः प्रजावर्गश्चवमाद्यन्तरायान् निरस्यात्मसंतिश्चापयितुं देहमनोवित्तैः प्रयतेरन् ।

प्र॰—अपि योषितः शृहाश्चापि वेदमधीयीरन्, एतेष्वधीयमानेषु वयं किं करिष्यामः ? नाप्येषामध्य-यने प्रमाणमुपळभ्यते प्रत्युतायं निषेधः सन्दर्यते ।

## स्त्रीशूद्रौ नाधीयातामिति श्रुतेः॥

उ० सर्वे पुमांसी योषितश्च (मनुष्यमात्रमिति यावत्) अध्ययनेऽधिक्रियन्ते । पतत कूपेषु यूयम् श्रितिश्चेयं युष्मत्कर्त्पनाप्रसृता नतु कस्यचित् प्रमाणभृतस्य प्रन्थस्य । निखलमान-वानां वेदादिशास्त्राध्ययनश्रवणाधिकारप्रदर्शकं प्रमाणं यजुर्वेदस्य षड्विंशेऽध्याये द्वितीयो मन्त्रः—

# यथेमां वासं कत्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मगुज-न्याभ्याछं श्रदाय चार्यीय च स्वाय चारंगाय ॥ यज्ञ व्यव २६ । २ ॥

प्रमेश्वरोऽभिधत्ते यथाहं (जनेभ्यः) सर्वमानवेभ्यः इमां (कल्याणी) कल्याणम् अभ्युदय-निःश्रेयसमुख्यम् तत्प्रदायिनी (वाचम्) ऋगादिवेदचतुष्ट्यगिरं (आवदानि ) उपदिशामि तथैव यूयमप्य-नुतिष्ठत् ।

निन्वत्र जनशब्देन द्विजा एवं आह्याः स्मृत्यादियन्थेषु हि वेदाध्ययने ब्राह्मणक्षत्रियंवस्याना-मेवाधिकारो वर्णितः, नतु धोषितां शृहादिवर्णानां वेति शङ्कां परिहरन् स्वयं परमेश्वरः प्राह—(ब्रह्मराज-न्याभ्यामित्यादि) परमेश्वरः प्राह—"अस्माभिर्वाह्मणक्षत्रियाभ्यां (अर्याय)। वस्याय शृहाय (स्वाय) निज्नश्येभ्यो योषादिभ्यश्च (अर्णाय) अतिशृहादिभ्योऽपि प्रकाशिता व वेदाः।

सर्वे मानवा वेदानामध्ययनाध्यापनेन श्रवणश्रावणेन च विज्ञान परिवर्ध्य सर्कमण्<sup>रं</sup> ग्रहणेना-सर्वस्य च परित्यागेन दुखेभ्यः परिमुच्यानेन्द् समवाष्त्रयुः ।

प्र०--- उच्यतां नतु साम्प्रतं - युष्माकं परमात्मनो वा वाचमङ्गी कुर्वीमहि १ परमात्मनो निदेश-अवश्यमभ्युपेतव्यः । सत्यप्येवामद्मनङ्गीकुर्वन् नास्तिक इति व्यपदेश्यते (यतो वे नास्तिको वेदनिन्द-कः) । अपि परमेश्वरः शृद्राणां कल्याणं न कामयते १ अपि परमेश्वरः पक्षपाती १ येन स वेदानामध्य- यनश्रवणे शूद्रेभ्यो निषेधेत् द्विजेभ्यश्च विद्ध्यात् ?। शूद्रादीनामध्ययनश्रवणेऽनिभप्रयन् परमेश्वरस्तेषां शरीरे कयं वाक्श्रोत्रेन्द्रियं व्यरचत् ?। परमात्मना हि पृथिवीजलवाय्विप्रचन्द्रसूर्य्यान्त्रादिपदार्था इव वेदा अपि सर्थेभ्यः प्रकाशिताः। यत्र कापि निषिध्यते तस्यायमभिप्रायः "योऽध्ययनाध्यापनेनापि किञ्चित्रावगच्छिति स हि निर्वृद्धित्वेन मौख्येण च शूदः। व्यर्थमेव तस्याध्ययनाध्यापनमिति" यच्चापि योषितामध्ययनं प्रतिषेधथ तदिष युष्माकं मौद्यीज्ञानस्वार्थान्वदर्थानां प्रभावः। वेदेषु कन्यानामध्ययनप्रमाणं पश्यतः।

# ब्रह्मचर्येगा कृन्या युवानं विन्दते पर्तिम् ॥ अथर्व० कां० ११ । प्र० २४ । अ० २ । मं० १८ ॥

यथा वै बाला ब्रह्मचर्येण पूर्णिविद्यां सुशिक्षां च सम्प्राप्य युवितं विद्धीं स्वानुकूलां प्रियां स्वसद्दशीं च भार्यो परिणयन्ते तैथव (कन्याः) कुमार्यो (ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मचर्यसेवनेन वेदादिशास्त्राण्यधीत्य सकल-विद्यां शिक्षाश्चोत्तमां सम्प्राप्य (युवानम् ) प्राप्तयौवनं स्वसमानं प्रियं पुमांसं (विन्दते) लभेत इति ।

प्र०-नार्योऽपि कि वेदानधीयीरन् ?।

उ०-अवस्यम, पश्चत श्रोतसूत्रादिषु-

#### इमं मन्त्रं पत्नी पठेत्॥

यज्ञे मन्त्रमिमं भार्या सम्पठेदिति । अनधीतवेदादिशास्त्रा हि योषा यज्ञेषु कथं सस्तरं मन्त्रानुच्चा-रियतुं संस्कृतवाचि भाषितुं च पत्रयेत् । पुराप्यस्मिन् भारते योषितामलङ्कारस्वरूपा गार्गीप्रभृतयो वेदा-दिशास्त्राण्यधीत्य पूर्णविदुष्योऽभवनिति शतपथब्राह्मणे स्पष्टं विलिखितम् । यदि नाम पुरुषो विच-क्षणो भार्याचाविचक्षणा, अथवा भार्या विदुषी पुरुषाश्चाविद्वान् भवेत् तर्हि प्रत्यहं, सद्मिन देवासुरसंग्रामः प्रवतेत कुतः पुनः सुखम् १। अनधिगतिवद्या हि नार्यः कन्यानां पाठशालायां, कथमध्यापिकापदवीं लभेरन् । एवमेव विद्यां विना न्यायाधीशत्वादिराजकार्यसदृशं गृहाश्रमकार्यम्, भर्त्रा भार्यायाः, भार्यया च भर्तुः प्रसादनम्, निखिलगृहकार्याणां च भार्याधीनत्वम्, (भार्याधीनानि सकलगृहकर्माणि च) न किंदिन्यसम्यक् भवितुमहंति ।

परयत—आर्यावर्तीयराजपुरुषाणां योषितोऽिव धर्नुवदं—युद्धविद्यां सम्यग् विदन्ति स्म कथमन्यथा कैकेयीप्रभृतयो दशरथप्रमुखंः सह समराङ्गणमवतीर्य योद्धमशक्तुवन् । तस्माद् ब्राह्मणक्षीत्रयाभ्यां सक्ळाविद्याः वैद्यया व्यवहारविद्या, शृद्धया च पाकसुश्रूषादिविद्याऽवद्यमध्येतव्या । पुरुषेर्न्यूनातिन्यूनं व्याकरण—धर्म- स्वव्यवहारविद्याऽवद्यं शिक्षणीया । योषिद्धरापं व्याकरण—धर्म- वद्यक—गणित—शिल्पविद्या अवद्यमेवाधिगन्तव्याः । नह्यषां शिक्षणमन्तरेण सत्यासत्यविनिर्णयः, भर्त्रादिभिरतुकूळव्यवहारः, यथायोग्यं सन्तानोत्यत्तः, तेषां पाळनवद्धने सम्यक् शिक्षाप्रदानम्, सकळगृहकार्याणां यथायथमनुष्ठानश्च सम्भवति । तथा च आयुर्वदिवज्ञानं विनान्नपानादिकमौषधवत्साधियतुं न प्रभवन्ति येन हि सद्मिन व्याधयो न किं विदियि संक्रामेयुः सर्वे च नित्यं सानन्दं निवसेयुः ।

शिल्यविश्वाविज्ञानसन्तरेण गृहविरचनम्, वसनभूषणादीनां निर्माण निर्मापणञ्च, गणितविद्यां विना सर्वेषामायव्ययबोधः प्रबोधनं च न संभवति । वेदादिशास्त्रविज्ञानमन्तरेण परमेश्वरधर्माव-विज्ञायाधर्मात्र किहिचित्रवर्त्तरेन् । तस्मात्त एव धन्यवादार्हाः ऋतऋत्याश्च ये व ब्रह्मचर्येण उत्तमशिक्ष-या विद्यया च स्वसन्ततीनां शरीरात्मनोः पूर्णं बलं प्रवर्धयेयुः । येन हि तान्यपत्यानि मातृ—पितृ—भर्तृ-श्वश्चश्चशुरराजप्रजाप्रतिविश्चि—इष्ट—मित्र—सन्तानिदिभिर्यथायथं धर्मेण वर्त्तरेन् । अयमेवाक्षयः कोशः असौ हि (यावान् व्ययः क्रियेत तावानेव प्रवर्धते) सर्वाण्यपि कोशान्तराणि व्ययेन क्षीयन्ते, दायभा-रिगोऽपि स्वाशमाददेते । नास्य पुनर्विद्याकोशस्य कश्चिदपहारको दायभागी च भवितुं शक्तोति। कोश-स्पास्य रक्षणं परिवर्धनश्च राज्ञः प्रजायाश्च प्रधानं कर्म ।

#### कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रश्चणम् ॥ मनु० ७ । १५२ ॥

सर्वयालिकानां वालकानाश्चोक्तसमयाभ्यन्तरे शिक्षणं राज्ञः कर्तव्यम् । एतदादेशमनूरीकुवैन्तौ पितरौ दण्डनीयौ । अर्थात् नराधिपस्य शासनादष्टवर्षानन्तरं वाला वालिकाश्च कस्पापि सम्मिन नाव-तिष्ठरम् अपित्याचार्यकुले निवसेयुः । समार्वतनसमयतश्च प्राक् विवोद्धं न शक्तुयुः ।

### सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । वार्यन्नगोमहीवासस्तिलकाञ्चनसर्पिषाम् ॥ मनु० ४ । २३३ ॥

जगत्यस्मिन् विद्यमानेभ्यः सर्वविधदानेभ्यः जलात्रगोपृथिवीवासस्तिलस्वर्णघृतादिभ्यो वेदविद्या-प्रतिपादनमितिश्रेयः । तस्माद् यथाशक्यं देहमनोवित्तैर्विद्याविद्वद्धौ प्रयतनीयम् । यत्र देशे यथायोग्यं ब्रह्मच्यविद्ययोवेदोक्तधर्मस्य च प्रचारो भवति स एव सौभाग्यवान् सङ्यायते ।

समासतः खल्वियं ब्रह्मचर्याश्रमशिक्षा विलिखिता। अतःपरं चतुर्थसमुहासे समावतंनगृहाश्रमयोः शिक्षा विलेखिष्यते

इति श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्वार्थप्रकाशे शङ्करदेवेन संस्कृतभाषयाऽन्दिते शिक्षाविषये तृतीयः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ३॥





# अथ चतुर्थसमुखासारम्भः॥

अथ समावत्तनविवाहगृदाश्रमविवि वद्यामः॥

वेदानधीत्य वेदौ वा घेदं वाषि यथाक्रमम्। अविष्ठ तब्रह्मवर्यो गृश्चाश्रममाविशेत्॥ मनु०३।२॥

ब्रह्मचर्याश्रमे यथावदाचार्यनिदेशमनुविधाय चतुरस्त्रीन् द्वावेकं वा वेदं साङ्गोपाङ्गमधीत्य अखण्डितब्रह्मचर्यः पुमानारी वा गृहस्थाश्रममाविशेत् ।

तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः। स्वन्विणं तटप आसीनमह्येत्प्रथमं गवा॥ मनु० ३।३॥

स्वधम्मेण शिष्यधमेण संयुतं पितुर्गुरोर्वा सकाशाद् ब्रग्नदायहरं वेदाध्ययनरूपदायमहीतारं मालयालङ्कृतं शुभासनोप्रविष्ट ब्रह्मचारिणमाचार्य्यः प्रथमं गवा पूज्येत्, कन्याजनकोऽपि तादशलक्षण- लक्षितं गोदानेनार्चेत् ।

कीदृशी कन्या परिणेयेत्यत्राह-

गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि । उद्घहेत द्विजो भाषा सवर्णा लक्ष गान्विताम् ॥ मनु०३ ।४ ॥ -

गुरुणा दत्तानुज्ञः कृताभिषेको यथाविधि गुरुकुलादागत्य ब्राह्मणः क्षत्रियो बेश्यो वा सवर्णा शुभ-लक्षणां कन्यामुद्रहेत् ।

असपिण्डा च या मातुरसंगीत्राच या पितुः। सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुनै ॥ मनु॰ ३।५॥

मात्कुलस्य षड्वंशश्रेणीष्वनुत्पनां (मातामहादिवंशासमुद्भृतामिति यावत्) पितुरप्यगोत्रां कन्यां परिणयेत् । अस्यतत्प्रयोजनम्—

परोक्षत्रिया हि देवाः प्रत्यक्षद्धियः । शतपथ॰

"यादशीह्यप्रत्यक्षवस्तुनि प्रीतिः समुदेति न तादशी प्रत्यक्ष" इति सुनिश्चितमेतत् । यथा सिता-मभोत्तः केवलं तद्गुणान् श्चतवतो जनस्य मनस्तत्रैव लग्नं तिष्ठति, यथा वाकर्ण्य परोक्षवस्तुनः प्रशंसां तेन संगन्तु बलवानिभलाषः समुदेति चेतित तथैव दूरस्थयार्थादात्मनो गोत्रस्य मातुर्वा कुलस्य सिनकदसम्बन्धशून्ययैव कन्यया वरस्य परिणयेन भवितन्यम् । इमे खलु सिनकदरूर्विवाहयोः सन्ति गुणदोषाः—

- १-ये हि वालाः शैशवमारभ्य सहैव निवसन्ति मिथः क्रीडान्ति विद्विपन्ति अनुरज्यन्ति च, अन्योन्यस्य गुणदोषौ प्रकृतिं वाल्यकालिकानसदाचारान् विजानन्ति, विवस्तान् वान्योन्यं वीक्षन्ते न ते परिणयेन अन्योन्यानुरागभाजो भवितुमईन्तीति प्रथमः।
- २-यथा जले जलस्य संमिश्रणात्र कश्चिद्विलक्षणो गुणः समुत्पद्यते तथैत समानगोत्रोत्पत्रयोः पितु-मीतुर्वा कुले विकाहेन शुक्रादिधातूनामपरिवर्तनात् (प्रसूतेः) समुत्रतिर्न भवतीति द्वितीयः।
- ३-सिताशुंठ्याद्यौषधीनां संयोगेन पयसौत्र विभिन्नकुलयोर्माहिपितृकुलासम्बद्धयोः स्त्रीपुंसयोः परिणये सन्ततौ गुणाः प्रवर्धन्त इति तृतीयः
- ४-यथाह्यकत्र ब्याधिनिपीङितोऽपरत्र वायुभक्ष्यपानादीनां परिवर्तनात् स्वास्थ्यं लभते तथैव विप्र-कृष्टदेशवासिनोर्विवाहेऽपि विद्यते खलुप्राशस्यमिति तुरीयः।
- ५-सिन्नकटसम्बन्धेष्वितरेतरस्य सामीप्येनान्योन्यस्य सुखदुःखज्ञानं विगेधश्वापि सम्भवति दृग्दे-शस्त्रेषु पुनः निरन्तरं प्रेमतन्तुर्विस्तीर्थ्यते, यद्धि न कदाचिदपि समीपसम्बन्धेषु सम्भवतीति पञ्चमः ।
- ६-विप्रकृष्टसम्बन्धे तत्तद्देशोदन्ताः पदार्थाश्च सौलभ्येन लभ्यन्ते । अतएव-

### हुहिता दुर्हिता दुरेहिता दोग्धेर्वा ॥ निरु० ३ । ४ ॥

इति समाम्नायते । कन्यानां सम्बन्धो दूरदेशे ज्वेव लाभप्र हो भवति । अतएव ता दुहितेति नाम्ना समाख्यायन्त इति षष्ठः ।

- ७-कुमारीणां सिन्न क्रटसम्बन्धेन तिपतृकुले दारिद्यं स्वादित्यपि सम्भवति यतो हि यदा यदा सा तत्र समेयात् तदा तदा तस्यै किश्चिदातब्यमेवेति सप्तमः।
- ८—उभाविष दम्पती आत्मनः पितृकुलस्य सामीष्येन तत्साहाय्यमिभमंस्येते परस्परं च मनागिष वैमनस्ये संजाते द्रागेव योषित्स्वीयजनकगृहं समुपेष्यित । एवं चोभयोरेव दुष्कीर्तिः परस्परं विरोधश्च भविष्यित । भवित हि प्रायशः प्रकृतियोषितां तीक्ष्णा मृदुश्च । पितुगोत्रे मातुर्वा षड्-वंशश्रेणीषु, समीपदेशेषु च परिणयाप्राशस्ये सन्तीमानि कारणानि ।

महान्त्यपि समृद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः। स्त्रीसम्बन्धे दशैतानि कुस्रानि परिवर्जयेत्॥ मनु०३।६॥ धनधान्यधेन्वजाहरूयश्वराज्यश्रियादिभिः समृद्धानि-उत्कृष्टान्यपि वक्ष्यमाणदशकुलानि विवाह-सम्बन्धे परिवर्जनीयानि ।

### हीनिकयं निष्पुरुषं निश्छन्दे। रोमशार्शसम्। क्षयामयाव्यपस्मारिश्वतृकुष्टिकुळानि च॥ मनु०३। ७।

सिक्तयाविरहितं साधुजनशून्यं वेदाध्ययनपराङ्मुखं बहुदीधरोमान्वितमर्शःक्षयकासश्वासाग्नि-मान्द्यापस्मारश्वेतगलितकुष्ठैः संक्रान्तं यत् कुलं तत्रोत्पन्नयोर्वरकन्ययोर्विवाहो न भवेत् यतो हि सर्व-एव इमे दुर्गुणा व्याधयश्च संक्रामन्त्युद्वोद्धरिप कुलम् । अतः सत्कुलोत्पन्नानामेव कुमाराणां कुमारी-णाञ्च मिथः पाणिग्रहणं कर्त्तव्यम् ।

### नोहहैत्किपिलां कत्यां नाऽधिकाङ्गीं न रोगिणीम्। नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटान्न पिङ्गलाम्॥ मनु०१।८॥

पीतवर्णाम्, अधिकाङ्गी-पुरुषापेक्षया व्यायतदेहामधिकबळवतीम्, रोगिणीम्, रोमरहिताम्, लोमशाम्, वाचालां, बञ्जनेत्राम्, कन्यां नोद्वहेत् ।

### नर्सवृक्षनदीनाम्नीं नान्त्यपर्वतनामिकाम्। न पश्यिहप्रेष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम्॥ मनु०३। १॥

ऋक्षं नक्षत्रं तन्नामिकां—अश्विनी भरणी रोहिणीदेई रेवतीबाई इत्यादिनामवतीम्, तुलिसया गेंदा गुलावी चम्पा चमेली प्रभृतिवृक्षाख्याम्, गङ्गा यमुनेत्यादिनदीनाम्नीं, चाण्डालीत्यादान्यनाम-घेयाम्, विन्या हिमालया पार्वतीत्यादिपर्वतनामिकाम्, कोकिला मैनेत्यादिविह्गाह्माम्, नागी भुजङ्गीत्युरगनामघेयाम्, माधोदासी मेरादासीत्यादि प्रेष्यनामिकाम्, भीमकुंवरी चण्डिका काली-त्यादिभोषणनामघेयां कन्यां नोपयच्छेत्। इमानि वै नामानि कुत्सितानि पदार्थान्तराणाञ्च सन्ति।

### अयङ्गङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम् । तनुलोमकेशदशनां मृहङ्गीमुहहैतिस्त्रयम् ॥ मनु० ३ । १० ॥

ऋजुसरलावयवाम्, यशोदा सुखदेतादिश्रुतिमधुरनाम्नीम्, गत्या इंसान् करिणीश्वानुकुर्वतोम्, मृक्ष्मलोमां, सुकेशां सुदतीं कोमलाङ्गीश्च ललनामुद्रहेत्।

#### प्र - कः खलु श्रेयान् समयः प्रकारो वोद्वाहस्य !

ड॰—षोडशवर्षादारभ्याचतुर्विशतिवर्षे कुमारिकायाः, पञ्चविशतिवर्षादारभ्य अष्टचत्वारिशदूर्ष-पर्यन्तञ्च पुरुषस्योत्तमो वैवाहिकः समयः । अत्रापि षोडशे पञ्चविशतितमेचान्दे परिणयनमधमम् १८, २० तमे नार्य्याः, ३०, ३५, ४० तमे च वर्षे पुरुषस्य मध्यमम् । चतुर्विशतिवर्षाया-योषितः अष्टचत्वारिशदूर्षययस्कस्य च पुरुषस्योत्तमं पाणिग्रहणम् । यत्र देशे सुपरिष्कृतेयं विवाहपद्धतिः प्रचरित भवित च सब्रह्मचर्ण्यमाधिक्येन विद्याभ्यासः स एवानुभवित प्रभृतमानन्दम् । यत्र च ब्रह्मचर्ण्यपूर्वकं विद्याध्ययनमन्तरा व्यत्येति शिशूनां शैश-वम्, अयोग्यानाञ्च परिणयः सम्पद्यते स एव निम्नति दुःखाम्बुधौ । ब्रह्मचर्ण्यपूर्वकं हि विवाह-पद्धतेः प्रचारे सर्वे परिष्कारा विकृतौ च सर्वे विकारा आयताः ।

प्र॰—अष्टवर्षा भवेद् गौरी नववर्षा च रोहिणा॥ दशवर्षा भवेत् हत्या तत ऊर्ध्व रजस्वला॥ १॥ माना चैव पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता तथैव च॥ त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कत्यां रजस्वलाम्॥ २॥

पाराशर्या शीघ्रवोधे च विद्यते पद्यद्वयमिदम् । अस्यायमिप्रायः-—कुमारी अष्टमेऽ दे गौरी, नवमे रोहिणी, दशमे कन्या, तत उत्तरं रजस्वलेति नाम्ना समाख्यायते । अनुपयम्य सम्प्रेक्य च सरजस्कां दुहितरं जननीजनको ज्यायान् सहोदरश्च नरके सम्पतन्ति ।

#### व्रह्मोवाच

प्र॰—एकक्षणा भवेद् गौरी द्विक्षणेयन्तु रोहिणी॥ त्रिक्षणा सा भवेत्कन्या ह्यत ऊर्ध्वं रजस्वला॥१॥ माता पिता तथा भ्राता मातुलो भगिनी स्वका॥ सर्वे ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्॥२॥

सद्योनिर्मितब्रह्मपुराणस्येदं वचः — लब्धजन्मा कन्याद्यक्षणे गौरी, द्वितीये रोहिणी, तृतीये कन्या, तुरीये च रजस्वला सङ्यायते ॥ १ ॥ ऋतुमतीं तामभिप्रेक्ष्य तज्ञननी — जनक — सगर्भ्य — मातुल — स्वसारः सर्व एव नरकगामिनो भवन्ति ॥ २॥

- प्र- नाईतः प्रमाणं श्लोकावम् ।
- उ०—कथमप्रामाण्यम् १ ब्रह्मणोऽपि श्लोकयोरप्रामाण्ये कथङ्कारं स्यात् भवतोऽपि पद्ययोः प्रामाण्यम् १
- प्र०-अहो पराशरकाशीनाथाविप न प्रमाणयन्ति भवन्तः ?
- उ० अहह ? किं ब्रह्मणोऽपि प्रमाणं न कुरुते भवान् ? अपि नास्ति ब्रह्मा महीयान् पराशरकाशी-नाथाभ्याम् ? यदि भवान् ब्रह्मणः श्लोको न प्रमाणयित तर्हि वयमपि पराशरकाशीनाथयोः पद्ये नादियामहे ।
- प्र॰—असंभवदोवप्रस्तत्वात्र प्रमाणमर्हतो भवतः श्लोकौ । जन्मिकियायामेव हि व्यत्येति क्षणानां सहस्रं तस्कथं सम्भवति तदानीं पाणिपीडनम्, नापि तदानीं विवाहस्य किञ्चित्फलं दृश्यते ।

यमनं निष्प्रलोकाविव भवतोऽिष श्लोकावसम्भवदोषदृषितौ । अञ्चनव दशस्ति संवत्सरेषप्ययमनं निष्प्रलमेव । षोडशाब्दानन्तरं नार्ट्याः चतुर्विशतिवर्षसम्वन्तरं न पुरुषस्योद्धाहे पुंसोबिष्ठां परिपक्षतां याति, देहो वलवान् सम्पद्यते । योषितोऽिष गर्भाशयः पूर्णतामामोति शरीरंबिल्ठां जायते तेन च सन्तितित्तमा समुत्पद्यते । कन्यायां निह्न सम्भवित समुत्पादः सन्ततेस्तथव तासां गौरी-रोहिणीत्यादिनामधेयकल्पनाध्यतिवता । वर्णतः श्यामायाः कन्यायाः
"गौरी"तिब्यपदेशः सर्वथातिवत एक्षा किञ्चासीत् गौरी महादेवस्य रोहिणी च वासुदेवस्य
सहधर्मिणी । ताञ्च भवन्तः पौराणिकाः माहवन्मन्यन्ते । कन्या मात्रे च गौरीत्यादिभावनां
भावयतां युष्माकं ताभिविवाहः किथङ्कारं प्रशस्यो भ्रम्यत्रि सम्भवेतः। वस्तुतो योष्माकीणावास्माकीनौ चोभाविष श्लोको किस्तित्वेव । यथास्माभि विद्योक्षे ते व्यपदिश्य श्लोको निर्मितौ
तथेव ताविष पराशरादिव्यपदेशेन निर्मितौ । सर्विम्यमनादृत्य वेदप्रामाण्येनातु उपः सकलक्रियाकलापः । निभाल्यतां मानव धुमशास्त्र तत्र हि—

# त्रीणि वर्षाण्युरीक्षेत कुमायृ तुमती संती । ऊर्ध्वन्तु कालादेत्समाद्विदेत सदृशं पतिम् ॥ मनु० ६ । ६० ॥

### काममामरणाति छेद गृहे कन्यत्तुं मत्यपि । न चैवैनां प्रयच्छेतु गुणहीनाय कहि चित्॥ मनु० ६।८०॥

वरं कुमारः कुमारी वा मरणपर्यन्तमकृतदारकमेंव सन्तिकेतं पर्यमसङ्ग्रयोः—मिथोविरुद्धगुण-कमस्वभावयोः किहिचिद्धयुद्दाहो न भवेत् । सिद्धमतो यतः क्ष्मास्त्रितिहतसम्यात्पूर्वं मिथो-विभिन्नगुणकर्मस्वभावयोर्वा स्त्रीपुरुषयोः विवाहो नेव समुचितं इति ।

प्र॰ — अपि पाणिग्रहणं पित्रोरायत्तं भनेदुत कुमारयोरधीनम् ?

ड॰—पाणिग्रहणस्य कुमारायत्तत्वमेव शोभनम् । यदि नाम पितरी कहिँचित्परिणयमभिल्षेतां तदिप कुमारयोरनुमोदनं विना विवाहो न भवेत । अन्योन्यसमृत्याह्युपयमेऽल्पीयान विरोधः अपल्यानि च श्रेष्ठानि भवन्ति । अप्रसन्नतया पुनरुद्वाहो नित्य हिन्तात्येव । पाणिग्रहणे वरकन्ययोरेव प्रधानं प्रयोजनं नतु पित्रोः । तयोभियः प्रसन्नतायां तावेव सुखिनौ विरोधे च दःखिनौ भवतः ।

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्ता भार्या तथेव च । यस्मिन्नेव कुछे नित्यं कल्याणं तत्र वै धुत्रम् ॥ मनु॰ ३।६० ॥ यत्र कुले भार्यया भर्ता भर्ता च भार्या सम्प्रीतिसती भवति तत्रैवानन्दश्रीकीर्तयो निवसन्ति यत्र त विरोधकलही भवतस्तत्र दुःखद्वारिद्रयनिन्दाः पदमाद्धति । तस्मादार्यावर्ते परम्परागता विवाहसरिशरेव श्रेयसी ।

उद्घोद्धकामयोः पुरुषयोषितोर्विद्याविनयशीलायुर्वलकुलदेहपरिमाणादिकं मिथः समनुरूपं भवेत्। एषां वैसाद्दश्ये हि विवाहे न किम्पि सौल्यमनुभूयते। नापि शशवे कृतोद्वाहेन किश्चिदपि सुखं लभ्यते।

खर्वा सुवासाः परिवीत भागात्स उ श्रेयांनभवित जा-यंगानः । तं भीरांसः क्रवय उन्नयन्ति खाच्यो ई मर्नसा देव्यन्तः ॥ १ ॥ ऋ० ॥ मं० ३ । सू० ८ । मं० ४ ॥

श्रा धेनवो धुनयन्तामशिश्वीः शबर्दु याः शश्राया अपेदुग्धाः। नव्यानव्या अवृतयो अवन्तीमदद्यानामसुर्वमे रूम् ॥२॥ ऋ०॥ मं०३। सू० ४४। मं०१६॥

पूर्वी रहं श्ररदेः श्रश्रमाणा दोषावस्तोरूषमें ज्ञरयन्तीः । मिनाति श्रियं जिस्मा तन्त्नामण्यू नु पत्न वृषेग्यो जगम्यः ॥ ३ ॥ ऋ०॥ मं० १ ॥ स्०१७१ ॥ मं० १ ॥

- (१) यः पुमान् ( परिवीतः ) कृतोपनयनः सब्रह्मचर्ण्यमुक्तमशिक्षया विश्वया च संयुक्तः (मुवाताः) परिहितशोभनवसनो ब्रह्मचारी (युवा) योवनं प्राप्य विद्यामधीत्य गृहाश्रमम् (आगात्) प्रविशति (स उ) स एव द्वितीयविद्यायां (जायमानः) गृहीतजन्मा (श्रेयान्) नितरां कान्तिमान् कल्याणकर्त्ता च भवति । (स्वाध्यः ) सम्यग्ध्यानयुक्तेन ( मनसा ) विञ्चानेन ( देवयन्तः ) विद्योत्रतिं कामयमानाः ( धीरासः ) धैर्प्यवन्तः ( कवयः ) विद्वांसः (तम् ) तमेव पुरुषं ( उन्नयन्ति ) उन्नतिशीलं सम्पाद्य प्रतिष्ठापयन्ति । ये तु ब्रह्मचर्थ्यसेवनमन्तरैव विनोत्तमविद्याशिक्षासंग्रहणं शेशवे विवहन्ति ते पुमानो योषितश्च सर्वतो हीनदशापना विद्वत्सु प्रतिष्ठां न लभन्ते ।
- (२) (अप्रदुग्धाः) केनाप्यप्रहीतपयसः (धेनवः) गाव इव (अशिश्वीः) अतिक्रान्तशैशवाः। (शर्वर्द्धाः) परिज्ञातसकलोत्तमन्यवहाराः (शशयाः) समुर्खङ्कतकौमाराः (नन्या-

नव्याः ) नवनवाभिः शिक्षाभिरवस्थाभिश्च परिपूर्णाः ( भवन्तीः ) वर्तमाना ( युवतयः ) पूर्णयौवना योषितः ( देवानाम् ) ब्रह्मचर्य्यसुनियमवतां पूर्णविपश्चितां ( एकम् ) अद्वि-तीयस्यां ( महत्) महत्यां ( असुरत्वम् ) शास्त्रशिक्षायुक्तप्रज्ञायां वास्तविकसुखं सम्प्राप्य समासाद्य च तरुणभतृन ( आधुनयन्ताम् ) गर्भमादधतु ।

कुमारावस्थायां कस्याश्चिदिप दशायां पुरुषाणां चिन्तनं न प्रकुर्वीरन् । इदमेव हि कर्मात्रामुत्र च सुखसाधनम् । पुरुषापेक्षयापि योषितः समधिका हानिः शैशवोद्वाहेन सज्जायते ।

(३) यथाहं (पूर्वीः) पूर्वेभूताः (शरदः) संवत्सरान् तथा (दोषाः) रात्रीः (वस्तोः) दिनम् (जरयन्तीः) सर्वेषामायुर्हानिकर्त्रीः (उषसः) प्रभातवेला अभिव्याप्य (शश्रमाणा) श्रमं करोमि (अपि उ) यथा च (जिरमा) अतिशयेन जिरता कालः (तन्नाम्) शरीराणाम् (श्रियम्) लक्ष्मीम् (मिनाति) विनाशयित तथा (दृषणः) वीर्ध्यमेक्तारः (प्रजीः) हृदयदियता युवतीः संप्राप्य (नु) शीद्रम् (जगम्युः) भृशं प्राप्तुयुर्गर्भमाद्धतु । विपरीतमतः पाणिग्रहणं वेदविरुद्धत्वात्र किहिचत्सुखप्रदं भवति। यावचैवं सर्वे ऋषिमुनिनरपितसम्राज आर्यपुरुषाः सब्रह्मचर्प्यमधीत्यैव स्वयम्बरिववाहम्मकुर्वन् ताविददं भारतं परां समुन्नतिमध्यगच्छत् । यतश्च परिभ्रष्टं सब्रह्मचर्प्यमध्ययम्य, प्रवृत्तश्च जनकयोरधौनतया विवाहस्तत एव क्रमशो देशस्यार्यवर्त्तस्याधोगितः प्रवृत्ता। तस्मान्निवृत्यास्मादृष्कर्मणः सायुभिः पूर्वोक्तिदिशा स्वयम्बरपद्धितरेवानुसरणीया।

विवाहश्चायं वर्णानुऋमेण सम्विधातव्यः । वर्णव्यवस्थापि गुणकमस्वभावानुसारिण्येव भवेत् ।

- प्र०— किं ब्राह्मणयोरेव प्रसृतिर्बाह्मणत्वं प्रतिपद्यत आहोस्विदितरवर्णस्थयोरिप जनकयोः सन्तिति-विप्रत्वमाधिगन्तुं शकोति ?
- ड॰—आम्, अभवत्रनेके भवन्ति भविष्यन्ति च। "छान्दोग्योपनिषदि अज्ञातकुलो जावाल ऋषिः महाभारते च क्षत्रियवणसम्भवो विश्वामित्रः चाण्डालकुलोत्पन्नो मातङ्गश्च ब्राह्मणत्वं प्रतिपन्नाः" इत्युपन्यस्तम् । साम्प्रतमपि सत्स्वभावो विद्वानेव ब्राह्मणत्वमहीति मूर्खश्च शूद्रताम् । तथैव चाप्रेऽपि भविष्यति ।
- य - ननु शुक्रशोणिताभ्यां समुद्भतिमंद् शरीरं परिवृत्यान्यवर्णयोग्यतां कथं लभेत ? ।
- उ०--निह वीयरजस्संयोगेन त्राह्मणं शरीरमुत्पद्यते । यथाह मतुः--

स्वाध्यायेन जऐहाँमिस्त्रेविद्येनेज्यया सुतैः । महायब श्र यब श्र ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ मनु०२ । २८ ॥

व्याख्यातिमदं पुरस्तादत्रापि समासतो वर्णयामः—( स्त्राध्यायेन ) अध्ययनाध्यापनैः ( जपैः ) मननशीळतया नानाविधयज्ञानुष्ठानेन, शब्दार्थसम्बन्धपूर्वकं स्वरोच्चारणसंयुक्तेन सक्रवेदा-

ध्ययनेन (सुतः) पूर्वोक्तविधिपूर्वकं धंमण सन्तानोत्पत्या (इज्यया) पौर्णमासिष्ट्यादिविधानेन (महायज्ञैः) पूर्वोक्ते ब्रेझदेविपित्वेश्वदेवातिथियज्ञैः (यज्ञैश्व) अग्निष्टोमादियाँगः विदुषां सह-वाससत्काराभ्यां सत्यभाषणपररो गकारादिसत्कमिभरधीत्य सकलिशलपविद्याः प्रतिनिवृत्यासन्मार्गात सदाचारपरि गलने ने चेयं (ततुः) शरीरं (ब्राह्मी) ब्राह्मणसम्बन्धिनी (क्रियते) सविधीयते ।

- प्र॰ अपि नेदं वचः प्रत्येति भवान् ?
- उ॰ -- आम् प्रतीमः । कथं तर्हि रजोत्रीर्यसंयोगेन वर्णव्यवस्थामभ्युपेथ ?
- प्र॰—इदं तु परम्परागतं बहूनां मनुष्यागां मतं न केवलं ममैव। अपि नाम परम्परामपि दूषयित भवान् ?
- उ०--नेव । परं युष्माकं त्रिपर्यस्तां मितमनङ्गीकृत्य दूषयामः अपि ।
- प्र॰-अस्माकमेव मतिः विपर्यस्ता युष्माकम्विपर्यस्ते यत्र किं मानम् ?
- उ०—इदमेवात्र प्रमाणम् । भवन्तो हि पश्चषवंशिश्रणीव्यवहारान् सनातनत्वेन परिगणयन्ति । अस्म भिस्तु वेदात्सर्गाचारभैयदंयुगीनाऽपि परम्परा समाद्रियते । पर्यतश्रेष्ठस्य पितुसानयो दुरात्मा, क्वचित् श्रेष्ठस्य सुनोजनको दुर्जनः क्वचिदुभाविष सजनौ दुर्जनौ वा समीक्ष्येते । तस्मात् श्रान्ता यूयम् , निरीक्ष्यताम्—किमाह मनुः—

### येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः। तेन यायात्सतां मार्गं तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ मनु० ४। १७८॥

पितिपितामहादिभिः परिक्षुण्णं वत्मं तदपत्यैरिप परिचरणीयम् । परं (सताम्) सन्मार्गवर्तिन-एव जनकादयोऽनुगन्तव्याः कुपथवर्तिनस्तु न कथमप्यनुसरणीयाः । यतो ह्यत्तमधर्मशिष्ठैः परितेवितवर्तमिन पदसित्रधानेन न कदापि दुःखमनुभूयते । अपि नामेदमङ्गीकुरुथ न वा ?

- उ०—वाढम् वाढम् मन्यामहे ।
- प्र०—िकश्च परमेश्वराङ्ग्यत्रकाशवेदप्रतिपादित एव धर्मः सनातनः सम्भवति । तदितरस्तु न कथमपि सनातनंत्वेन व्यवहर्त्ते शक्यते इत्थमेव सवैमन्तव्यं न वा ?
- ड॰—अवस्य खलु एवमेव मन्तव्यम् । एवमनभ्युपेयुषो बूत इदम् । अिकश्चनस्य कस्यचिद्वराकस्य सूर्वुरुव्धापि प्रभृतं धनं किमात्मनो जनियतुर्हीनद्शागर्वेण प्रक्षिपेत्रिजधनम् ? किमिक्षिविकलस्य तनयोऽपि स्वचक्षुषी समुद्धरेत् । असन्मार्गावलिम्बनः पुत्रोऽपि कुकृत्यमेवानुतिष्ठते ? निह निह मानवानां सत्कर्मानुसेवनं दुष्कर्मणाश्च परित्याग आवस्यकः, अनाहत्य गुणकर्मणी केवलं रजोवीयसम्बन्धेन वर्णव्यवस्थामाद्रिमाणास्ताविददं प्रष्टव्याः । निजवर्णपरित्यागेन संजातिनकृष्टिन्त्यजं यवनधर्मावलिम्बनं वा जनं बाह्मणं कथं नोररीकुर्वन्ति भवन्त इति ।

До-

# ब्रायमोस्य मुखेमासीदबाहु राजिन्यः कृतः। अरू तदस्य यदेश्यः पृद्धयाः शुद्रो अजायत॥

यजु० अ० ३१ मं०११॥

मुखाद्राह्मणो वाहुभ्यां क्षत्रिय ऊरूभ्यां वेश्यः पद्भयां च शृद्रः समुत्पन्न इति । यथा च वदनं भुजादिकं भुजादयश्च मुखं न भवन्ति तथैव नहि संभवति ब्राह्मणः क्षत्रियादिः क्षत्रियादिर्वा ब्राह्मणः ।

उ॰—अनुपपन्नः खल्वंय भवत्परिकल्पितो मन्त्रार्थः । अत्र हि पुरुषो निराकारो व्यापकः परमात्मा-नुवर्तते । निराकारस्य सतस्तस्य न संभवन्ति मुखाग्रङ्गानि । मुखाग्रङ्गसयुक्तो हि पुरुषः व्यापको-न भवेत् अव्यापकश्च सर्वशक्तिमान् स्रष्टा धर्ता सहतित्यादि विशेषणैर्विशेषयितुं न शक्येत तस्मा दस्य मन्त्रस्यायमर्थः—

अस्य सर्वव्यापिनः परमात्मनोऽस्मिन् सर्गे मखमिव सर्वेभ्यो मुख्यः श्रेष्ठः ( ब्राह्मणः ) (बाहु:) "बाहुर्वेवलं बाहुर्वेवीर्यम्" इत्यादि शतपथवचनेन वलवीर्ये बाहुशब्देन समाख्यायेते । समधिकवलवीर्यः (राजन्यः) क्षत्रियः (ऊरुः) श्रोणेरधोभागो जानुनश्चोपरितनभाग ऊरूशब्देन व्यपदिश्यते यो वे सर्वपदार्थानां व्यवहाराय सकलदेशे ऊर्वी-वंडेन याताय तं प्रकुर्वीत स वैश्यः (पद्भयां) चरणमधमाङ्गमिव मौर्ख्यादिगुणवांश्र शूद्भः। शतपथत्राह्मणादिष्वप्ययं मन्त्र इत्थमेव व्याख्यायते तथा च "यस्मादेते मुख्यास्तस्मानमुखतो ह्यस्ज्यन्त" इत्यादि । सर्वेषां मुख्यतया मुखत इमे समुत्पन्ना इति वचनं सर्वर्थव संगच्छते । अशेषाङ्गेषु मुखमिव मानवजातौ वैदुष्येनोत्तमगुणकमस्वभावसयुक्ततया च ब्राह्मणः श्रेष्ठः। परमात्मनो निराकारतया मुखाद्यङ्गाभावात् मुखतः समुत्पत्तिर्वनध्यापुत्रस्योद्वाह इव सर्वथैवा-सम्भवा । यदि हि नाम मुखायवयवेभ्यो ब्राह्मणादयः समृत्ययेराँस्तर्हि तत्तदुपादानकारणसंभिन्नेव तेषामाकृतिरिप स्यात् । वर्तुलाकारमुखतो जायमाना ब्राह्मी तनुरिप वृत्ताकरिव भवेत् । एवं भुजाकारेण क्षत्रियाणां ऊरूसमानेन वैश्यानां चरणाकृतिना च शृहाणां शरीरेण भवितव्यम्, न चेत्थं तत्स्वरूपं दृश्यते । कल्पादौ मुखाद्यवयवेभ्यो लब्धजन्मनामेव ब्राह्मणादयः समाख्याः सम्भवेयुर्नतु युष्माकमित्यनुयोगे किमृत्तरं भवताम् ? भवन्तो हि सकलजनसाधारण्येन गर्भा-शय।देव जिं लभनते । अनुत्यद्यापि परमात्मनो मुखाद्यक्षेभ्यो ब्राह्मणादिवज्ञानां मुधेव गर्व-मावहन्ति । तस्मात्भवद्क्तो मन्त्रार्थः सर्वर्थव नोपपद्यते । अस्मत्प्रतिपादितस्त सत्यार्थः । अन्य-त्र प्येवमुक्तम् तथाच-

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम् । क्षत्रियाज्ञातमेवन्तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च ॥ मनु० १०१६५॥

समुत्पद्यापिशृद्रकुळे ब्राह्मणक्षत्रियवैद्यैः समानगुणकमस्वभावः शृद्दो ब्राह्मणः क्षत्रियो वैद्यो वा भवेत् एवं ब्राह्मणक्षत्रियवैद्यकुळसम्भृतोऽपि गुणकमस्वभावैः शृद्दमनुकुर्वन् शृद्दो भवेत् तथेव क्षिय-वैद्ययोः कुळे प्रजातो ब्राह्मणशृद्दयोः समानो विद्रः शृद्दो वा सम्पद्यते । चतुर्विप वर्णेषु यो यः पुमान्नारी वा यद्वर्णयोग्या भवेत् तस्य तस्मिन् वर्णे परिगणना विधेया ।

धर्मचर्यया जघन्यो वर्णः पूर्वं पूर्वं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तो ॥ १ ॥ अधर्मचर्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ॥ २ ॥ सृत्रद्वयिमदमापस्तम्वे प्रस्यते । हीनोऽपि वर्णतो जनो धर्म्यकर्मानुष्ठानेन स्वतः पूर्व वर्णमिन-पद्यते तथैव।सदाचारेण समुद्धुरुशेऽिव जात्या जवन्यं वर्णमिनपद्यते । पुरुषाणामिव स्त्रीणामिप-गुणकर्मानुसारेण वर्णव्यवस्थया भिवतव्यम् । एवं संविधानेन सर्वेऽिप वर्णा निजनिजवर्णगुण-कर्मस्वभावपालनतत्पराः सन्तो शुद्धतयाचिवसन्ति—िमथो न संकीर्यन्ते । अर्थात् ब्राह्मणकुलो-त्पनः कोऽपि क्षित्रियवेश्यश्रद्धाम्यं नावहेत् । किश्च क्षित्रियवैश्यश्र्दा अपि विशुद्धा भवन्ति वर्ण-साङ्कर्ये न भवतीति यावत्—एवश्च कोऽपि वर्णो निन्दनीयोऽयोग्यश्च न भविष्यति ।

- प्र॰ नन्वेकापत्यस्य कस्यचित् पुंसो वर्णान्तरमधिष्ठिते तदपत्ये कोनु तत्पितरावाराधियध्यति ? कथं वा तद्वंशसमुच्छेदो न जायेत किमत्र कर्तुं युक्तम् !
- उ०—नैवं कस्यापि सेवाभङ्गप्रसङ्गो नापि वंशसमुच्छेदः सम्भवति । यस्माद्धि, तैरात्मतनयनिमाने निजवणसमुचितमपत्यान्तरं राजविद्यासभयोरादेशेन समिथिगसते नातः मर्यादाव्यतिक्रमो-भिवध्यति । गुणकर्मप्रवृत्ता चेयं वर्णव्यवस्था कुमारोणां षोडशाच्द्रपरीक्षायां पृरुषाणां पञ्च-विशे संवत्सरे नियन्तव्या । अर्थाद्विप्रवंशप्रसृतेन ब्राह्मण्याः क्षत्रियकुलोद्भृतेन क्षत्रियायाः वैश्यान्ववायसमुद्भवेन वैश्यायाः शृद्रकुलसमुत्थितेन च शृद्रायाः पाणिर्यहीतव्यः । एवं-सत्येव चत्वारो वर्णा निजवणकर्माणि विधास्यन्ति तेषु परस्परमनुरागोऽपि यथावद्भवि-ध्यति । चतुर्णमिषि वर्णानां गुणकर्माणि समासतो निर्दिश्यन्ते ।

ब्राह्मणानां गुणकर्माणि—

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिशहरचैव ब्राह्मणानामकृष्यत् ॥१॥ मनु० १।८८

शमो दमस्तपः शौत्रं क्षान्तिरार्ज्यमेव च। ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावज्ञम्॥२॥ भ०गी० अध्याय १८। क्ष्रोक ४२॥

- (१) अध्ययनम्।
- (२) अध्यापनम्।
- (३) यज्ञानुष्ठानम्।
- (४) यज्ञानुष्ठापनम्।
- (५) दानं परेभ्यः प्रदानम् ।
- (६) प्रतियहो दानप्रहणश्चेमानि कर्माणि ब्राह्मणस्य कर्तव्यानि । परं प्रतियहः प्रत्यवर-इति मनुप्रामाण्येन प्रतियहो दानप्रहणं विगीतं कर्म ।

- (७) चेतसाप्यनभिलाषोऽसत्कर्मणः अधर्मे मनसोऽप्रवर्तनञ्च श.मः।
- (८) सन्निवर्त्यान्यायाचरणात् श्रोत्रचक्षुरादीन्द्रियाणां धर्म्यं पथि प्रवर्तनं द्मः ।
- ( ९ ) सततं ब्रह्मचर्यपूर्वकं जितेन्द्रियतया धर्मानुष्ठानम्-तपः।
- (१०) शौचम्

अद्भिगांत्राणि शुध्यित मनः सत्येन शुध्यित । विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यित ॥ मनु० ५।१०

वारिणा बाह्याङ्गानि, सत्याचारेण मनः, विद्यया धर्मानुष्ठानेन चान्तरात्मा, ज्ञानेन च बुद्धिः पूता भवति । रागद्वेषाद्यन्तदेषान् बाह्यमलाँश्च परिधूय शुद्धतयावस्थानेन सत्या- सत्ययोः विवेकपूर्वकं सत्यस्योपादानेन परित्यागेन चासत्यस्य मानवः पवित्रो भवतीत्यत्र नास्ति संशयः ।

- (११) निन्दा स्तुति सुख दुःख हानि लाभ मानापमान हर्षशोकादिमविगणय्य धर्मेय पथि हढतयावस्थानं **क्षान्तिः**।
- (१२) कोमलतानिरहङ्कारपूर्वकं सारल्येन वर्तनं परित्यागश्च कौटिल्यादेदीवस्य आर्जवम्।
- (१३) सम्यगधीत्य साङ्गोपाङ्गं वेदादिशास्त्रं तदथ्यापनक्षमत्वम् , विवेकपूर्वकं सत्यविनिर्णयः याथार्थ्यन वस्तुस्वरूपाववोधः चेतनस्य चेतनत्वेनाचेतनस्याचेतनत्वेन विज्ञानमङ्गीकारश्च ज्ञानम् ।
- (१४) पृथिव्यादियरमेश्वरपर्यन्तान् सकलपदार्थान् यथावद्विज्ञाय यथायथं तैरुपयोगग्रहणम् विज्ञानम् ।
- (१५) वेदेश्वरमोक्षपूर्वपरजन्मसु विश्वासः, धर्मविद्यासत्मक्षेष्वभिरुचिः, जननीजनकाचार्घ्या-भ्यागतानां च परिचरणम्, किह्नचिद्पि तेषामनवमननम्, आस्तिक्यम् । इमानि पञ्चद्शः कर्माणि गुणाश्च ब्राह्मणवर्णस्थेष्वपरिहार्याः ।

क्षत्रियाणां गुणकर्माणि-

प्रजानां रक्षणं दानिमञ्याध्ययनमेथ च । विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥१॥ मनु० १ । ८६ ॥ शौर्यं तेजो धृतिद्दियं युद्धे चाष्यपळायनम् । दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥२॥ भग० ४० १८ क्ष्री० ४३

(१) न्यायेन प्रजापि पालनम, अर्थातिष्पक्षपातं साधूनां सत्कारो न्यकारश्च दुष्टानां सर्वेषां सर्वतो नावेन परिपालनम्, रक्ष गम्।

- (२) धर्मप्रचारेषु गुणवतां परिचर्यासु च भनादिपदार्थानां संव्ययनम् दानम्।
- (३) अग्निहोत्रादियज्ञानुष्ठानमनुष्ठापनञ्चेज्या ।
  - (४) वेदादिशास्त्राणामध्ययनमध्ययनम्।
  - (५) जितेन्द्रियतया नित्यं देहात्मनोर्वलोपचयनम् विषयेष्वप्रसक्तिः।
  - (६) शतसाहरूरेकाकिनोऽपि युद्धधमानस्य भयाभावः शौर्य्यम् ।
  - (७) तेजस्त्रितयार्थात् निर्दैन्यं प्रगल्भतयावस्थानम् तेजः।
  - (८) धर्यावलम्बनं धृति:।
  - ( ९ ) राष्ट्रप्रजासम्बन्धिसकलव्यवहारेष्वशेषेषु च शास्त्रेषु वैदग्धं दाक्ष्यम्।
  - (१०) सङ्ग्रामेऽपि नि:शङ्कतयाऽवस्थाय ततोऽवैमुख्यमपलायनम् । तथा च युद्धयेत येना-वस्य विजयः संलभ्येत । यदि हि नाम ततोऽपसरणात् शत्रूणां प्रतारणेन वा विजयः संलभ्येत्तर्हि तथैवानुतिष्ठेत् ।
  - (११) दानशीलता दानम्।
  - (१२) निष्पक्षपातं सर्वेः यथायोग्यव्यवहारः, सविमर्शे दानम, प्रतिज्ञापूरणम्, कर्हिचिदपि तदभङ्गः ईश्वरभावः । इमानि द्वादश क्षत्रियगुणकर्माणि ।

वैश्यस्य गुणकर्माणि-

पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । विणक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ मनु० १।६० ॥

- ( १ ) गवादिपशूनां पालनं परिवर्धनश्च **पशुरक्षा** ।
- (२) विद्याधर्मयोर्वृद्धिं कर्तुं कारयितुश्च धनादीनां व्यय: दानम् ।
- (३) अमिहोत्रादियज्ञविधानम् इज्या ।
- (४) वेदादिशास्त्राध्ययनम् अध्ययनम् ।
- (५) सर्वप्रकारेण वाणिज्यानुष्ठानं चिणिक्पथः। मूलधनात् द्विगुणं-रूपकमेकं प्रदाय शतवर्षेष्वपि रूपकद्वयस्यायहणे नापि प्रदानम्, चतुःषडष्ट, द्वादश, षोडश, विश्वतिवाण-केम्योऽधिकवृद्धरप्रहणम् कुसीदम्।

(६) कृषीबलन्यवसायः कृषि:। इमानि वैश्यस्य गुणकर्माणि,

शृहस्य कम-

एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् । एतेषामेव वर्णानां शुश्रुषामनस्यया ॥ मनु० १ । ११ ॥

निरस्य परिवादेर्घ्याहङ्कार दिदोषान् ब्राह्मणक्षित्रियवैद्यानां यथावत्परिचर्याविधानं तेनैव चात्मनो भरणमित्येकमेव शृहस्य गुणवत्कर्मनिर्दिष्टम् । इमानि समासतश्चतुर्णामपि वर्णानां गुणकर्माण्यु-क्तानि ।

यस्मिन पुरुषे यद्वर्णसमुचितानि गुणकर्माणि भवेयुस्तस्मै तस्यैवाधिकारः सम्प्रदेयः। व्यवस्थयान्योन्नतिमन्तो भवन्ति सर्वेऽपि मानवाः। तथाच उत्तमवर्णाः सुतरां भेष्यन्ति अस्माकमपत्यानि मूर्खत्वादिदोषयुज्जि भविष्यन्ति चेदाप्स्यन्ति शृद्धभाविभाति। प्रसृतिश्चापि तेषां भेष्यति निन्दनीय-चिरता निर्विद्या वयं शृद्दा भविष्याम इति।

किश्रोत्सिहिष्यन्ते लच्धुं श्रेष्ठवर्णतामन्यजा अपि । विद्याधर्मप्रचारो ब्राह्मणेषु विनिवेशनीयस्ते हि विद्वत्तयाधार्मिकतया च सम्यक्ष्रभवन्ति तदाचरितुमः क्षत्रियेभ्यः राज्याधिपत्यप्रदानेन न कदापि विनङ्क ति राष्ट्रम् । यथावदाचरितुं सक्षमतया पशुपालनाधिकारो विड्भ्यः प्रतिपादयितच्यः । विद्याराहित्येन मूर्खतया विज्ञानसम्बन्धिकार्याणि नानुष्ठातुं शकोति यतस्तस्मात् परिचरणमेव वरीयः कमे शृद्रस्य । स हि प्रभवति शारीरं कमेजातमनुष्ठातुम् । एवं समस्तवर्णानां नियोगेषु प्रवर्तनं पार्थिनवादीनां सभ्यजनानां कर्तेव्यम् ।

# अथ विवाहमेदास्त छत्तगानि च

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्मस्तथाऽऽसुरः। गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः॥ मनुः ३। २१॥

विवाहः खल्वष्टविधो भवति । ब्राह्मः प्रथमः । दैवो द्वितीयः । आर्षस्तृतीयः । प्राजापत्यस्तुरीयः । आसुरः पश्चमः । गान्धर्वः षष्ठः । राक्षसस्सप्तमः । पैशाचः अष्टमश्चेति । एषाञ्चमे नियमाः—

- (१) यथावदाचरितत्रह्मचर्ययोः पूर्णविदुषोर्धार्मिकसुर्शालयोर्वरकन्ययोरन्योन्यसम्प्रसादेन समु-द्वाहो ब्राह्मः ।
- (२) महायज्ञेषु ऋत्विक्कमं कुर्वते जामात्रेऽलङ्कृत्य कन्यादानं देवः।
- (३) वरात् किञ्चिदादाय सुतादानमार्पः।
- (४) धर्मवृद्ध्या उभयोर्विवाहः प्राजापत्यः।

- (५) वराय कन्यायै वा किश्चित्प्रदाय वरकन्ययोरुपयमः आसुरः।
- (६) अकाल एव नियममुलङ्घय कुतिश्वित्कारणात् वरकन्ययोक्भयोरिच्छयान्योन्यसंयोगः गान्धर्यः।
- (७) विगृह्य वलात्कारेण च प्रसमं सकपटं कन्यापहरणं राक्षसो विश्वि: ।
- (८) प्रांतशियतया मद्यादिनोन्मत्तया वा कन्यया प्रसह्य संयोगः पेशाचः।

तत्र सर्वेष्विप विवाहेषु ब्राह्मः सर्वोत्कृष्टः । दैवप्राजापत्यौ मध्यमौ, आर्षासुरगान्धर्वा निकृष्टाः, राक्षसोऽधमः, पैशाचश्च महाश्रष्टः ।

अतो विवाहात्पूर्वमेकान्ते न संगच्छेताम् इत्यवस्यं निश्चेयम्, यतो वै स्त्रीपुरुषयोरेकान्तवासो-दूषणं जनयति ।

यदा वरकन्ययोरुद्वाह्समयः सिन्नकृष्टो भवेत् अर्थात् समाप्ती ब्रह्मचर्णाश्रमित्रद्ययोर्वपेमेकंमासष्ट्कं वावशिष्येत तदा वालानामालोकछेख्यं प्रतिकृतिं वादाय कन्या शिक्षकाणाम्, चालिकानाश्च
प्रतिच्छायादिकं कुमाराध्यापकानां सिवधे प्रषयेयुः । यस्य येन रूपं भवेदनुरूपं तस्य तस्येतिहासं
जन्मनः प्रभृत्यातदात्वचरित्राववोधिकामानाय्य जन्मचरितपुस्तिकां गुग्वः समीक्षेरन् । गुणकर्मस्वभावानामानुरूप्येण यस्य यूनो यया कन्यया विवाहः समुचितो भवेत्तयोवरकन्ययोः प्रतिकृतिं
जन्मचरितश्च कन्यावरौ समर्पयेयुः, योऽत्र युवयोरिभप्रायस्तं वेदयतिमिति च कथयेयुः । यदा च
त्योर्मिथो विवाहस्य निश्चयः सङ्घायेत तदैकस्मित्रेव समये तयोरुभयोः समावर्तनसंस्कारो निर्वर्तनीयः।
वरकन्ये गुरूणां समक्षं विवोद्धमिलषेतां चेतदा गुरुवेश्मित अन्यथा तु कन्याजनकयोर्निकेतने विवाहः
समुचितः । अध्यापकानां कन्याजनकादिभद्रपुरुषाणां वा सम्मुखे तयोः परस्परं संलापः शास्त्रार्थों वा
कारियतव्यः । अन्योन्यस्य रहस्यं विज्ञातुकामौ परिषदि विलिख्यान्योन्यं प्रश्नोत्तरं पृच्छेताम् ।

# अथ गर्भाधानविधिः-

तदनु यस्मिन वासरे कुमारी रजस्तला सती संशुध्येतिस्मित्रहिन वेदी मण्डपश्च विरच्य सुर्गन्धिना घृताग्चनेकवस्तुनाग्निहोत्रं जुहुयुः । अनेकाश्च विदुषो जनान् योषितश्च सत्कुर्युः । यत्र वासरे समुचितं भवेहतुदानं तत्रेत्र दिने "संस्कारितिधि" प्रतिपादितिविध्यनुसारं निर्वत्यं सकलकर्मजातं यात्रक्यामायां यामिन्यां दशवादनसमये निशीधे वा परममुदा सकलजनसमक्षं पाणिप्रहणपूर्वकं समाप्य वैवाहिकं विधि विवित्तमध्यासाताम् । वीर्यस्थापनपद्धति पुरुषः नारी च वीर्याकर्षणसर्गिमनुसरेत् । यथासम्भवं निष्फलं व्यर्थं न स्खलयेयुः ब्रह्मचर्यरेतो यस्माद्धि तद्धीयरजःसयोगेन समुत्पत्रं शरीरमपूर्वमृत्तमञ्चापत्यं भवति । गर्भाशये ग्रुक्रसंपातकाले चोभाविष दम्पती स्थिरौ स्थाताम्, तयोश्च नासाग्रे नासिका चक्षुषोः सम्मुखं चक्षुषी भवेताम्—अर्थात् ऋज्व यतं शरीर सप्रसादश्च चेतो भवेत् । अस्थिरौ न भवेताम् । पुमानात्मनः शरीरं शिथिलयेत् योषा च ग्रुक्र-

प्राप्तिवेलायामपानवायुम् ध्वमाकषेत् । योनिश्चोपि सङ्कोच्य वीर्यमाकृष्य गर्भाशेय स्थापयेत् । तदनु शुद्ध-जलेनोभाविष स्नायाताम् । विदुष्यङ्गना तदानीमेव गर्भस्थिति विजानीते । मासानन्तरं रजिस सिन्न हत्ते सर्वेषामेव गर्भनिश्चयः संजायते । केसरशुन्त्र्यश्चगन्धात्रिपुटासालिमसमिश्रं पूर्वतः संतप्तशीतं स्नीरं यथाभिलाषं प्रपीय पृथक् पृथक् स्वशयनेषु शर्यायाताम् । एष एव विधिरनुष्ठेयः प्रत्येकस्मित्रपि गर्भाधानसमये । मासानन्तरं रजोदश्चाभावे गर्भस्थितौ विनिश्चितायामासम्बत्सरं कदाचिदिप स्नीपुरुषयोः समागमो न भवेत् एवं हि सङ्मायतेऽपत्यमृत्तमम् । द्वितीयमप्यपत्यं तादशमेव भवति । अन्यथा च वीर्यं व्यर्थमेव विनश्यित परिक्षीयत आयुरुभयोरिष व्याध्यश्चानेके संक्रामन्ति । मिथः संलापं सम्नहृत्यवहारं कथमि न त्यजेताम्।पुरुषो वीर्यनिग्नहं कुयात् येन तस्य वीर्यं स्वप्नेऽपि न स्खलेत् योषिच गर्भपरिरक्षणं कुर्यात् येन गर्भस्थवालस्य शरीरमुत्तमरूपलावण्यपृष्टिवलपराक्रमसंयुतं दशमे मासि प्रजायेत ।

## अथ कुमार भृत्या ॥

ताहशभोजनवाससां सेवनमाचरेत् येन स्वप्नेऽपि पुंसो वीर्य न स्वलेत् । तुरीयमासात् विशेष्यत्थाष्ट्रममासात् गर्भपरिरक्षणे प्रयतितव्यम् । अन्तर्वकी रेचकहृक्षमादकद्रव्यवृद्धिवलनाशकपदार्थात्र मुजीत । माषाद्यनपानं देशकालांश्व यथाविधि सेवेत । गर्भस्थस जन्तोश्वतुर्थे मासि पुसवनम् अष्टमे च मासि सीमन्तोन्नयनं विष्यनुसारं कुर्वीत ।

बालस्य जन्मसमये जनन्यर्भकयोः परिरक्षेद्देहं स्वविशेषमवधानेन । पूर्वत एवं निष्यदितशुण्ठीपाकं सौभाग्यशुण्ठीपाकं वा परिसेवेत । प्रसवानन्तरं गन्धवतेषदुष्णेन पयसा स्नायात् प्रसृता
स्नापयेच वालम् । तदनन्तरं नाङीछेदनम्—सुमृदुमृत्रेण वध्वा बालस्य नाभिमूलं परिहाय चतुरङ्गुलं
कृन्तेत । तच्च तथा सन्दानयेत् येन रक्तस्य विन्दुरि न स्ववेत् । तदनु संमार्जिते सृतिकागृहद्वारि सुगनियम्तादिनाप्तिं जुहुयात् । अनन्तरं जनकोऽपत्यस्य श्रवासि "वेदोऽसि" वेदनामासीति (इत्यर्थः )
संश्राव्य समादाय मधुसार्पेषी स्वर्णशालाकया शिशुरसनायां विलिख्य "ओइम्" इत्यक्षरं मधुमृते
तयेव शालाक्या समास्वादयेत् । ततथं तं जननीं समर्पयेत् सा चस्तन्यं धापयेत्, अभावे च तन्मानुःक्षिरे अन्यस्या योषितः सम्परीक्ष्य दुग्धं पाययेत्। तदनन्तरं प्रसृतार्भकौ शुद्धपवने गृहान्तरे वासयेत
तत्र प्रातः सायं गन्धवता मृतेनाभिहोत्रं कुर्यात्। प्रमृताप्यात्मनः शरीरपृष्टियं नानाविधोत्तमभोजनानि
सेवेत । आचरेच्यं योनिसङ्कोचादिविधिम् । षष्ठे चाहिन वहिर्निगच्छेत् । संततेश्च दुग्धपानाय
नियोजयेत् धात्रीम् सैवापत्यं सस्तन्यपानं परिपालयेत् । तथापि जनियत्या नितरां सावधानया भाव्यम्
येन प्रमादं न जायेत तत्परिपालने । सम्पृष्येच तामुत्तमानपानादिना । योषा श्लीरस्वाविमोकाय
कुचाप्रयोस्तादशानि द्रव्याणि लिम्पेत् येन न स्ववेन्मनागपि दुग्धम् । अन्नपानव्यवस्थामपि तदनुकूलामेव विद्ध्यात् ।

संस्कारविधि दर्शितदिशा यथाकालं नामकरणादि संस्कारजातमनुतिष्ठेत् रजोदर्शनात्परि-शुद्धायां जायायां पुमान् पूर्ववदेव ऋतुदानं संभावयेत् । अथ गृहमेधिनां धर्माः---

ऋतु हाळाभिगामी स्वात्स्वदारनिरतः सदा। पर्ववर्जं ब्रजेचे नां तह्नतो रतिकाम्यया॥ मनु०३। ४५॥ निन्धास्यष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन्। ब्रह्मवार्थ्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्॥ मनु०३। ५०॥

यः खल्वात्मजाययैव संतुष्यति ऋतुगामी च भवति गृहस्थोऽपि स ब्रह्मचारिणमनुकरोति ।

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्ता भार्या तथैव च।
यस्मिन्तेव कुळे नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुत्रम् ॥ १ ॥
यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसन्न प्रमोदयेत्
अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्त्तते ॥ २ ॥
स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुळम् ।
तस्यां त्यरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ३ ॥
मनु० ३ । स्त्रो० ६०-६२ ॥

(१) यत्र षु. ले भार्यया भर्ता भार्यांच भर्ता प्रीता भवति तत्रैव वु ले सौभाग्यमैश्चर्यञ्च चिरं निवसतः। यत्र पुनः किल्पासं प्रवर्तते तत्र दौर्भाग्यदारिद्रये। (१) या व योपा भर्तारं नानुरज्येत् प्रीणीयाच हिं कामो नोत्पत्स्यते भर्तुरप्रसादात्। (३) यस्या योषितः प्रसादे सर्व कुलं प्री तत्स्या एवाप्रसादे सर्वभप्रसत्रं हेशकरं सम्पर्यते।

पितृभिर्भातृभिश्चैताः पितिभिर्देवरैस्तथा ।
पूज्या भूषितव्याश्च बहुकत्याणमीष्मुभिः ॥ १ ॥
यत्र नार्थ्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राऽफलाः कियाः ॥ २ ॥
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् ।
न शोचन्ति तु यत्रैता वर्द्धते तद्धि सर्वदा ॥ ३ ॥
तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः ।
भूतिकामैर्नरैनित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ ४ ॥
मनु० ३ । शहो० ५५-५७ । ५६ ॥

- (१) बहुकल्याणमीष्सुभिः पितृश्रातृभर्तदेवगैरेता योषितः सत्कारपूर्वकं भूषणादिभिः संप्रसाद्याः।
- (२) यत्र कुले स्त्रियः पूज्यन्ते तत्र पुमान्सः प्राप्य सकलिश्यां लब्ध्वा देवसंज्ञां परमानन्देन रमन्ते । यत्र पुनरेता न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रिया निष्फला भवन्ति ।
- (३) यत्मिन कुले गृहे वा योधितः शोकगीडिता दुःखिन्यो भवित तत्कुलं शीव्रं निनश्यित । यत्र चानन्देन सोत्साहाः सुप्रसन्नाश्च भवन्ति तत्कुलं नि यं संवर्धते ।

(४) तस्मात् भूतिकामैर्जनैः भूषणाच्छादनाशनैर्नित्यं सत्कारेष्ट्रसवेषु चैताः पूजनीयाः । "सत्कारवाचकः पूजा्शब्द" इति सर्वदावगन्तव्यम् । नक्तन्दिवं प्रथमसंमेलने वियोगे चान्योन्यं प्रीतिपूर्वकं ''नमस्ते'' इति पदेनाभिवादयेयुः ।

सदा प्रहृष्ट्या भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया । सुसंस्कृतीपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ मनु०५ । १५० ।

योषा सुप्रसन्नतया चातुर्येण गृहकर्माणि कुर्वीत, सर्वपदार्थान् सम्यक् सस्कुर्पात्, निकेतनं सम्मार्जयेत् व्यये चात्युदारा न भवेत् यथायोग्यं व्ययं कुर्यात् तदीयसर्ववस्तृनि पूतानि भवेयुः। सा च भोजनं तथा साधयेत् येन तदौषधिकः सम्पद्य न जनयेत् शरीरात्मनोः कमि रोगम्। आयव्ययपरिसंख्यानश्च याथार्थ्येन संस्थाप्य भर्तप्रमुखान् संश्रावयेत्। भृत्यान् यथार्हे कार्येषु विनियोजयेत् येन कथमि गृहकार्यविपर्ययो न भवेत्।

स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या सत्यं शौचं सुभाषितम् ॥ विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ मनु॰ २।२४० ॥

उत्तमाङ्गना नानाविधरत्नानि विद्या सत्यम् पवित्रता श्रेष्ठं वचः विविधाः शिल्पविद्याः—वस्तु-निर्माणचातुर्य-सर्वदेशेभ्यो निखिलमानवेभ्यश्च प्रहीतन्याः ।

> सत्यं ब्रूयात् त्रियं ब्रूयाश्च ब्रूयात् सत्यमित्रयम्। प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ॥ १ ॥ भद्रं भद्रमिति ब्रूयोद्भदमित्येव वा वदेत्। शुष्कवैरं विवादं च न कुर्यातकेनचित्सह॥ २ ॥ मनु० ४ ॥ १३८ । १३६ ॥

- (१) सर्वदा प्रियं सत्यमन्यस्य हितकरं ब्रूयात्, एकाक्षस्यैकाक्षशब्देन सम्बोधनमिवाप्रिय-सत्यं न वदेत् परप्रसादनाय च कदाप्यनृतं न भाषेत ।
- (२) सर्वदा भद्रं सर्वहितं वचः प्रब्रूयात, शुष्कवैरं विनापगधं केनिचन विरुम्धानवा विव-देत्। अप्रियस्यापि सत्यस्य भाषणे तु न ग्लायेत् यदि नाम तद्धितमावहेत ।

पुरुषा बहुवी राजन् सनतं प्रियवादिनः । अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुव्र्लभः॥

हे धृतराष्ट्र ! जगत्यस्मिन् परप्रसादनाय सततं प्रियवादिनश्रादुकारा भूयांसो वर्तन्ते परम-प्रियस्मापि हितकरस्य वचसो वक्ता श्रोता च पुरुषः क्रचिदेव छभ्यते ।

सम्मुखं परदोषप्रकाशनमात्मनो दोषसंश्रवणम्, परोक्षश्र परगुणप्रकाशनं साधुजनोचितम्। समक्षे गुणप्रकाशनं परोक्षे च दोषाविष्करणं दुर्जनसरणिः। यावद् मानवः स्वदोषान् परसमक्ष न प्रकाशयति तावद्दोषेभ्यो विमुच्य गुणान् न धारयति। न कदापि कमपि निन्देत्। गुणेषु दोषारोपण-म प्रया अर्थात् दोषेषु गुणारोपणमध्यस्या । गुणेषु गुणारोपणं, दोषेषु दोषारोपणश्च स्तुतिः। अलीकभाषणमेव निन्दा सत्यभाषणश्च स्तुतिरिति यावत्।

> बुद्धिक्रराण्याशु धन्यानि च हितानि च । नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्वैष वैदिकान् ॥ १ ॥ यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समिधिगच्छिति । तथा तथा विज्ञानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २ ॥ मनु०४ ॥ १६ । २० ॥

पुमान्सो योषितश्राल्पीयसा कालेन बुद्धिप्रवर्धकानि धनार्जनसम्पादकानि हितजनकानि वेदादिशा-स्नाणि शृणुपुः श्रावयेपुश्च । ब्रह्मचर्याश्रमे समधीतान्यपि नित्यं विचिन्तयेपुरध्यापयेपुश्च । यथा यथा हि पुरुषः शास्त्राणि यथावद्विजानाति तथा तथा तद्विगाविज्ञाने तत्र रुचिश्च प्रवर्धते ।

## भथ पञ्चमहायज्ञाः-

ऋषियतं देवयत् भूतयत् च सर्वदा।
नृयतं वितृयतं च ययाशक्ति न हापयेत्॥ १। मनु॰ ४।२१।
अध्यापनं व्रव्ययतः पितृयत्वश्च तर्णम्।
होमो देवो चलिमीतो नृयतोऽतिथिपूजनम्॥ २। मनु॰ ३।९०।
स्वाध्यायेनार्चयेत्वीत् होमैदेवान् ययाविधि।
पितृन् श्राद्धेः नृतन्नैमूंतानि चलिकमीगा॥ ३॥ मनु॰ ३।८१॥

यज्ञद्रयं ब्रह्मचर्ण्यप्रकरणे व्याख्यातम् । अर्थात् वेदादिशास्त्राणामध्ययनाध्यापने सन्ध्योपासनं-योगाभ्यासश्च प्रथमो ब्रह्मयज्ञः । विदुषां सङ्गपित्वरणं पावित्र्यं दिव्यगुणयारणं दात्रवं विद्योत्रति-सम्पादनश्च द्वितीयो देवयज्ञः । यज्ञाविमौ सायं प्रातर्निर्वर्तनीयौ ।

मायंसीयं गृहपंतिनों अग्निः प्रातः प्रीतः सौमन्तर्यं द्वाता ॥ १॥ प्रातः प्रांतगृहपंतिनों अग्निः मायं सायं सौप-नसस्यं दाता॥ २॥ अ०। कां० ११ अनु० ७। मं०३। ४॥

> तस्मादहोरात्रस्य संयोगे ब्राह्मगः सन्ध्यामुगासीत । उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिध्यायन् ॥ ३ ॥ षड्विंशब्राह्मणे प्र० ४ । खं० ५ ॥

न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम् । स शूद्रवद्वहिष्कार्यः सर्वस्याद् द्विजकर्मणः ॥ ४ ॥ मनु०२ । १०३ ॥

सायन्तनसन्ध्यामिहोत्रे हुतद्रव्यं प्रातःकालपर्यन्तं पवनं संशोध्य सुखयित । प्रातरिमहोत्रे च हुतं द्रव्यं सायंकालपर्यन्तं वायुशोधनद्वारा वलबुद्धयारोग्यप्रदं भवति । अतएव वासरक्षपयोः सन्धि-वेलायामर्थादुदितेऽस्तिमते च सूर्ये परमात्मनो ध्यानमिहहोत्रश्चापिहार्यम् । यश्चैतत्कर्मद्वयं प्रातः सायं न निर्वर्तयेत् तं साधवः सर्वस्माद् द्विजातिकर्मणः बिहिष्कुर्युः । तं शूद्रविद्वजानीपुरिति यावत् ।

#### प्र॰-कथन्नानुष्ठेयं कालत्रये सन्ध्योपासनम् ?

उ॰—मैवम् । न भवन्ति त्रिष्ठः सन्ध्याः । प्रकाशतमसोः सन्त्रिरिप प्रातः सायं द्विरेव भवति । इदमनङ्गीकृत्य मध्यान्हेऽपितृतीयसन्ध्यामभ्युपयता निशीथेऽपि कथं न निर्वर्तनीयं सन्ध्यो-पासनम् ! । मध्यरात्रेऽप्युपासितुकामः प्रहरघटीपलक्षणानामपि सन्धिषु सन्ध्यामुपासीत यदि हि नाम कश्चिदेवं कर्तुकामोऽपि भवेत् तथापि न पारयेत्तत्संपादियतुम्, नापि कस्यापि शास्त्रश्च मध्याहसंध्यायां प्रमाणं वर्तते तस्मात् कालद्वय एव सन्ध्याप्तिहोत्रनिर्वर्तनं समुचितं नतु कालत्रये । एष कालत्रयविभागश्च भूतभविष्यद्वर्तमानभेदेन नतु सन्ध्योपासनभेदेन ।

#### तृतीयः पितृयज्ञः--

विदुषां देवानाम् अध्ययनाध्यापनादिकुर्वतामृषीणाम्, मातृपित्रादिवृद्धज्ञानिनां पितृणां परम-योगिनाज परिचर्या तृतीयः पितृयज्ञः ।

अस्य च द्वी प्रमेदी श्रद्धा एकोऽपरश्च तर्पणम्।

श्राद्धमर्थात् श्रदिति सत्यनाम श्रत् सत्यं दधाति यया क्रियया सा श्रद्धा श्रद्धया यत्कियते तच्छाद्धम् ।

किञ्च तुप्यन्ति तपंयन्ति येन पितृन् तत्तर्पणम् । पर्मिदं जीवितेभ्य एव नतु पञ्चत्विमितेभ्यः । तपंणमपि पुनिस्त्रिया विभज्यते देवतर्पणम्, ऋषितर्पणम्, पितृतर्पणञ्चेति ।

# अथदेवतर्पगाम् ।

भों ब्रह्मादयो देवास्तृष्यन्ताम् । ब्रह्मादिदेवपत्न्यस्तृष्यन्ताम् । ब्रह्मादिदेव-सुतास्तृष्यन्ताम् । ब्रह्मादिदेवगणास्तृष्यन्ताम् । इति देवतर्पणम् ॥

"विद्वांसोहिदेवाः"(शतपथ॰) साङ्गोपाङ्गवेदचतुष्टयस्य ज्ञातारो ब्रह्मपदवाच्याः तदपेक्षयाल्प-भूता अपि देवपदभाजो भवन्ति । तत्समाना तेषां विदुषी भार्या ब्राह्मणी देवी । एषां तत्तुल्यपुत्र-शिष्याणां तादशतदीयगणानां सेवकानाञ्च शुभूषणं श्राद्ध' तर्पण्य ।

# व्यथितर्पगाम् ॥

ओं मरीच्याद्य ऋषयस्तृत्य ताम् । मरीच्याद्यृषि गत्यस्तृत्य ताम् । मरी-च्याद्यृषिसुतास्तृत्यन्ताम् । मरीच्याद्यृषिगणास्तृत्यन्ताम् । इति ऋषितर्पणम् ॥

ये हि खलु ब्रह्मणः प्रपोत्रमरीचित्रत् वैदुष्यमाध्याध्यापयेयुः तत्तुल्यविद्यास्तेषां भार्याः कुमारी-रध्यापयेयुः ये च तादृशस्तेषां सुतिशिष्यसेवकास्तेषां परिचरणं सत्कारश्च ऋष्वितर्पणम् ।

# ष्मय पितृतर्पग्म् ॥

(पित्रभ्यो भोजनवस्त्रादिप्रदानेन शुश्रू यया च तेषां संतोषापादनम् —येन कर्मणा पितृणां शरीर-स्त्रास्थ्यमात्मनः सौख्यञ्च जायेत प्रयत्नेन तत्कर्मानुष्ठानिमिति यावत् (पितृतर्पणम् । अथस्तान्निर्दिश्य-मानाः पितृणामन्येऽपि कियन्तो भेदा विधन्ते) ।

श्रीं सीमसदः पितरस्तृष्यन्ताम् । श्रीनिष्वात्ताः पितरस्तृष्यन्ताम् । बर्हिषदः पितरस्तृष्यन्ताम् । सोमपाः पितरस्तृष्य ताम् । हिविर्मु जः पितरस्तृष्यन्ताम् । श्रा—ज्यपाः पितरस्तृष्यन्ताम् । सुकालितः पितरस्तृष्यन्ताम् । यमादिभ्यो नमः यमादींस्तर्पयामि । पित्रे ख्रिया नमः पितरं तर्पयामि । पित्रे स्वया नमः पितामहाय ख्रियामि । पित्रे स्वया नमः पितामहं तर्पयामि । मात्रे स्वया नमो मातरं तर्पयामि । पितामहौ स्वया नमः पितामहौ तर्पयामि । प्रितामहौ तर्पयामि । प्रितामहौ तर्पयामि । स्वितामहौ तर्पयामि । स्वयः स्वया नमः स्ववः तर्पयामि । स्वयः स्वया नमः स्ववः तर्पयामि । सम्वित्रभयः स्वया नमः सम्बिन्धनस्तर्पयामि । सगोत्रेभ्यः स्वया नमः सगोन्त्रांस्तर्पयामि । इति पितृतर्पणम् ॥

- (१) ये सोमे जगदीश्वरे पदार्थविद्यायाञ्च सीद्नित नैपुण्यमिधगच्छन्ति ते सामसदः।
- (२) यैरमेर्विद्युतो विद्या गृहीता ते अश्लिष्वात्ताः।
- (३) ये वर्हिषि विद्यावृद्धियुक्त उत्तमे व्यवहारे सीदन्ति ते बर्हिषदः।
- (४) ये सोममैश्वर्यमोषधीरसं वा पान्ति पिबन्ति वा ते सामपाः।
- (५) ये हिवहीं तुमत्तुमई मादकं हिंसासंश्चिष्टद्रव्यञ्च विहाय भुजते भोजयन्ति वा ते हिवर्भुजः।
- · (६) य आज्यं ज्ञातुं प्राप्तुं या योग्यं रक्षान्ति वा घृतदुग्धादिकं वा पिवन्ति त आज्य गाः।
  - (७) शोभनः धर्मातुष्ठानेन सुखमयः कालो वियते येषां ते सुकालिनः।

- (८) ये दुष्टान् यच्छन्ति निगृह्णनित सुजनांश्व पालयन्ति ते यमाः।
- (९) यः पाति अन्नेन सत्कारेण च सन्तती विरक्षति जनयति वा स पिता ।
- (१०) पितुः पिता पितामहः
- (११) पितामहस्य पिता प्रितामहः ।
- (१२) यात्रेन सत्कारेण च मानयात अपत्यानि सा माता।
- (१३) या पितुर्माता सा पितःमही।
- (१४) पितामहस्य माता प्रिपितामही । एषां स्वभार्याया भिगन्याः सम्बन्धिनामेकगोत्रोद्ध-वानामन्येषां वा साधुजनानां वृद्धानां वात्यन्तश्रद्धयोत्तमात्रवस्वशोभनपानादिना सम्यक् तर्पणमर्थात् येन कर्मणा तेषामन्तरामा तृत्येत् शरीरञ्च स्वास्थ्यं उभेत तेनैव कर्मणा प्रीतिपूर्वकं तेषां परिचरणं श्राद्धं तर्पणञ्जोच्यते ।

### चतुर्थी वैश्वदेवः-

संसिंहे भोजने भोजनार्थं सिद्धवस्तुनोऽम्ळळवणआरं परियज्यं घृतमिष्टसम्मिश्रमत्रमादाय चुल्लिकातो वर्न्हि पृथक् निधाय अधोनिर्दिष्टमन्त्रैगहुर्ति प्रद्धात् विभजेतं च तदन्नम् । तथाचात्र प्रमाणम्—

वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्ये ऽग्नी विधिपूर्वकम् । भाभ्यः कुर्याद्वेवताभ्यो ब्राह्मगो होममन्बहम् । मनु० १ । ८४ ।

पाकशालायां भोजनार्थे निभ्यत्रान्तेत दिश्य गुणसिद्धये प्रकारनात्रेत्र विधिपूर्वकं मन्त्रैरमीमिर्नित्यं जुहुयात् ।

भी अग्नये खाहा। सोमाय खाहा। अग्नीषोमाभ्यां खाहा। विश्वेभ्यो-देवेभ्यः खाहा। धन्वन्तरये स्वाहा। कुह्नै स्वाहा। अनुमत्ये स्वाहा। प्रजापतये स्वाहा। सह द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा। स्विष्टकृते स्वाहा॥

सुदीप्तामी प्रत्येकेन मन्त्रेणैकैकामाहुर्ति प्रद्यात तद्दु स्थाल्यां भूमिस्थितपात्रे वा पूर्वादि-क्रमेण यथाक्रममेभिर्मन्त्रेभाँगान् निवंपेत् ।

ओर्म्—सानुगायेन्द्राय नमः। सानुगाय यमाय नमः। सानुगाय वरुणाय नमः। सानुगाय सोमाय नमः। मरुद्ध्यो नमः। अद्भयो नमः। वनस्पतिभयो नमः। श्रिये नमः। भद्रकाल्ये नमः। वृहस्पतये नमः। वास्तुपतये नमः। विश्वेभयो नमः। दिवाचरेभ्यो भृतेभ्यो नमः। नक्तं वारिभ्यो भृतेभ्यो नमः। सर्वातमभृतये नमः। भागानिमान् समुपास्थतमतिथिं भोजयेदमौ वा प्रक्षिपेत् । तदनन्तरम् लवणात्रमर्थात् द्विदत्र-भक्तशाककपृष्टिकादिकं (रोटीतिलोके) समादाय तस्य भागषट्कं भूमौ निद्ध्यात् । अत्र प्रमाणम्—

> शुनां च पतितानां च श्वपचां पोपरोगिणाम् । बायसानां कृमीणां च शनकैनिर्वपेद्ववि॥ मनु०३। ६२ ॥

एवं श्वभ्यो नमः, प्रतितेभ्या नमः, श्वपचेभ्या नमः, पापराणिभ्या नमः। वायसेभ्या नमः, कृमिभ्या नमः इति ।

एवमुचार्य भागान निरूप्यानन्तरं दुःखिनं दीनचेतसं बुभुक्षितं किंद्याणिनं श्ववायसादिकं वा भोजयेत् । अत्र नमः शब्दार्थोऽत्रम् । शुने, पापाय, चाण्डालाय, पापरोगिणे, वायसेभ्यः, विपीलिकादि-कृमिभ्यो वालदानमिति यावत् । मन्वादिधमशास्त्रस्यैष विधिः। पाकशालापवनसंशोधनम्, अज्ञानेना-दृष्टजन्तूनां हत्याप्रत्युपकारश्चाप्रिहोत्रप्रयोजनम् ।

#### पञ्चमोऽतिथि यहः-

अनिश्चितिथि रितिथिकच्यते । गृहस्थः खल्वकस्मात् गृहमागताय धार्मिकसत्योपदेशकाव सर्वो रकाराय सात्र अमणशीठाय पूर्णविद्षे परमयोगिने च सन्यासिने प्रथम पाद्याध्यीचमनीयं त्रिविषं जलं प्रदाय तदतु तं साद्रं शुभासने समुपवेश्यात्रपानाशुतमपदार्थैः संसेव्य प्रसादयेत् । अनन्तरं तदीय-शुभसङ्गेन धर्मार्थकाममोक्षहेतून् ज्ञानविज्ञानाशुपदेशान् शृणुयात् स्वीयचरित्रमपि तेषां सदुपदेश-मनुवर्तयेत् ।

अवसरेषु गृहस्था नृपादयश्चापि अतिथिवन्समादरणीया भवन्ति ।

### पाषण्डिनो विकर्मस्थान् वैडालकृत्तिकान् शठान् । हैनुकान् बकवृत्तीश्च बाङ्मावेणापि नार्चयेत् ॥ मनु॰ ४। ३०॥

(पाषाण्डनः) वेदनिन्दकाः वेदविरुद्धाचारवन्तः, (विकर्मस्थाः) वेदविरुद्धकर्मकारिणः, असत्यभाषणतत्पराश्च (वैडालब्रितकाः) यथा वै विडालः स्थिरोऽन्तर्हितश्च सन् निर्निमेषचश्चुषा पर्यन् सहसावपत्य मूषिक दिप्राणिबधेन विभित्त निजोदरं तथेवाचरन्तौ जना "वैडात ब्र तिकाः" ( राठाः ) दुराप्रहिगः अहङ्कारिणः येच स्वयमनवगच्छन्तोऽपि परेभ्य उपदेशं न गृह्णन्ति ( हैं दुकाः ) कुतर्किणोजल्पाकाः अनगं ठवादिनः यथेदानीन्तना वेदान्तिनो जल्पन्ति "अहं ब्रह्म जगन्मिण्या चेदादिशास्त्रमोश्चरश्चापि" कल्पित इति ( बक्वृति ) यथा वकः पादमेकमुत्थाष्य ध्यानावस्थित इव
भूत्वा झटिति व्यापाद्य मत्स्यं स्वार्थं साधयति तथेवेदानीन्तना वरागी खाकीत्यादिनामभृतः वेदविरोधिनो
दुगयहिणश्च भ ।न्ति, तान् वाचापि नाचयेत्, यतो ह्यते समाहताः सन्तः जगदधर्मे पातयन्ति । स्वयमवनतिजनकानि कर्माणि कुर्वन्त्येव परं सेवकवर्गमप्यात्मना सहाविद्यासागरे मजयन्ति ।

व्रह्मयशानुष्ठानेन विद्याशिक्षाधर्मसभ्यतादिशुभगुणानां वृद्धिः । अश्विहोत्रेण—वायुवृष्टिजलानां शुद्धिपूर्वकं वृष्टिद्वारा जगतः सुखप्राप्तिः । अर्थात् शुद्धवायोः श्वासस्पर्शसंग्रहणेनारोग्यवलवृद्धिपराक्रमाणां प्रवृद्धया धर्मार्थकाममोक्षानुष्टानसंसिद्धिः । वाष्वादिपदार्थानां शोधकत्वादेव देवयत् इत्यसिधीयते ।

पितृयक् न-माह पितृ ज्ञानि महात्मनां सेवयाधिगतज्ञानेन सत्यासत्यौ विनिर्णीय सत्योपा-दानेनासत्यपरित्यागेन च सुखप्राप्तिः । अनेन कृतज्ञतापि प्रकाशिता भवति माहिपित्राचार्येरुपकृतापत्य-शिष्यैस्तत्प्रत्युपकारो न्याप्य एव ।

### बलिवेशवदेवस्य प्रागुक्तमेव फलम् ।

अतिथि यज्ञस्य (फलानि)-

- (अ) जगति साध्वतिथीन् विना समुन्नतिर्न भवति ।
- ( आ ) तेषां सर्वदेशपरिश्रमणेन सत्योपदेशेन च न प्रवर्धते पाखण्डः ।
- (इ) सर्वत्र गृहस्थैरनायासेन लभ्यते सत्यविज्ञानम् ।
- (ई) मनुष्यमात्र एको धर्मः प्रतिष्ठितो भवति।
- ( उ ) अतिथिभिर्विना न भवति सन्देहविनिवृत्तिः सन्देहिनवृत्तिं विना स्थिरिनश्चयो न भवति, निश्चयमन्तरेण च कुतः सुखम् ? अमीत्रां पश्चमहायज्ञानामेतान्येव फठानि ।

### ब्राह्में मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थी चानुचिन्त्येत्। कायक्लेशाँश्च तन्मुलान् वेदतत्त्वार्थमेव च॥ मनु०४। ६२॥

रात्रेः पश्चिमे यामे अवशिष्टायां वा चतुर्घटिकारजन्यामुत्याय कृत्वावश्यकं कार्ये धर्मार्थी शारीर-रोगाणां निदानं परमात्मानश्च ध्यायेत् । न कदाप्यधर्ममाचरेत् यतः—

### नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव । शनैरावर्त्तमानस्तु कर्त्तुर्मूलानि इन्तति ॥ मनु० ४। १७२ ॥ -

अनुष्ठिताधर्मो न जातु निष्फलो भवति परमनुष्ठानवेलायामेव न लभ्यते फलम् । अत एवा-ज्ञानिनोऽधर्मात्र विभ्यति तथाप्ययमधर्माचारः शनैः शनैः युष्मत्सुखमूलानि कृन्ततीति निश्चयं वित्थ ।

अनेन ऋमेण-

अधर्मेणेधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति । ततः सपत्नाञ्जयति सम्लस्तु विनश्यति मनु० ४ । १७४ ॥

यथा तडागकूठं भित्वा जलं सर्वतः संद्रवते तथा अधर्मात्मा मानवः समुलंघ धर्ममर्यादां मिण्या-भाषणकपटपाखण्डैः अर्थात् रक्षोपायभृतवेदानां खण्डनेन विश्वासघातादिकर्मभिरादौ परपदार्थानादाय प्रवर्धते । पश्चात् धनाधैश्वर्येण भोजनपानवस्त्राभूषणयानस्थानमानमर्यादादिकं लभते, शत्रुनिप अन्यायेन विजयते ततोऽचिरादेव विनश्यति छिन्नमूलो द्रम इवाधर्मपरायण्ये जनः ।

> सत्यधर्मार्यकृतेषु शौचे चैथारमेत्सदा । शिष्यांश्च शिष्याद्धर्भेण वाग्बोहृदरसंयतः ॥ मनु० ४ । १७: ॥

वुधः खलु वेदोक्तसन्यधर्मम्—पक्षपातराहित्येन सत्यसङ्ग्रहणमसत्यस्य च परित्याग इति न्यायात्मकं वेदोक्तधर्म=धर्मानुष्ठानं शिष्यान् धर्मेण शिक्षयेत् ।

> ऋत्विक् पुरोहिता वार्थ्येमीतु जातिथिसंश्चितैः । बालबृद्धातु रैंवेंचेशितिसम्बन्धिवान्धवैः ॥ १॥ मातापितृभ्यां यामोभिर्भात्रा पुत्रेग भार्यया । दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत् ॥ २॥ मनु० ४॥ १७६ । १८०॥

(ऋतिक्) यज्ञकर्ता। (पुरोहितः) नित्यं सदाचारशिक्षकः। (आचार्यः) विद्याध्यापकः। (माउलः) माउन्नाता। (अतिथिः) गमनागमनयोगिनिश्चिततिथिः। (संत्रिताः) अनुजीविनः। (बालः) शिशुः। (बृद्धः) स्थितिः। (आतुरः) पीछितः। (वैद्यः) आयुर्वेदिकितः। (ज्ञातयः) स्वागेत्रस्था वार्गस्था वा। (सम्बन्धिनः) श्वशुराद्यः। (बान्धवः) मित्रति।। १॥ (पिता) जन्कः। (यामी) भिगती। (भ्राता) सहोद्दरः। (भार्या) पत्री। (दुहिता) पुत्री। एतैः सह सेवक्रवर्गेण चन कदापि कल्हमाचरेत्।

अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिद्धिनः । अम्भस्यश्मप्छवेनेव सह तेनैव मज्जिति ॥ मनु० ४ । १६० ॥

(अतपाः) ब्रह्मचर्ष्यसत्यभाषणादितपश्चन्यः प्रथमः। (अनवी०)अध्ययनविवर्जितो **द्वितीयः।** (प्रतिग्रहः) धर्मव्यपदेशेन परेभ्यो दानिलिप्सः तृतीयः। एतत्त्रयं प्रास्तिरिक्रनौक्ष्या सागरे सन्तरिव निजदुष्कर्मभिः सहैव दुःखाम्बुधौ निमजन्ति। स्व गं मजन्त्येव दातृनिष च मजयन्ति।

त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्यर्जितं धनम् । दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥ मनु० ४ । १६३ ॥

त्रिभ्योध्येतेभ्यो धर्मन्यायार्जितं दतं धनं दातारममुष्मित्रेव जन्मनि प्रतिप्रहीतारश्च पर-जम्मनि विनाशयति । तेष्वेवं सत्सु किं भवेत् ? अत्राह—

> यथां. प्लियेनोपलेन निमज्जत्युदके तरन्। तथा निमज्जतोऽधस्ताद्शौ दातृपतीच्छकौ। मनु० ४। १६४॥

यथा पाषाणमयेनोडुपेन सन्तरन् जले निमजति तथैवाज्ञानिनो दाताप्रतिप्रहीतारावधोगति दःखसागरं प्राप्तुतः ।

# पाखिंगडनां लच्यानि--

धर्मध्वजी सदालुब्धश्छाद्मि हो लोकद्ममकः । वैडालबतिको इयो हिस्तः सर्वाभिसन्धकः ॥ १॥ अधोद्वष्टिनेष्कृतिकः स्वार्थमाधनतत्परः । शठो मिथ्याविनीतश्च बकबतचरो द्विजः ॥ २॥ मनु० ४॥ १६५ । १६६॥

(१) (धर्मध्वजी) धर्ममनाचरन् धर्मव्याजेन परवश्चकः। (२) (सदालु॰) नित्यं लोभसंयुक्तः परधनाँ भिलाषुकः। (३) (छाद्मिकः) कापटिकः। (४) (लोकदम्भकः) संसारी-जनवदात्मनः सातिशयश्लाघकः। (५) (हिं ह्वः) प्राणिनां घातकः परेषां द्वेष्टा च। (६) (सर्वाभि॰) दुर्जनसुजनैः सर्वैः सह संगन्ता मैत्रीभावप्रदर्शकः पुमान् वेडालबतिकः विडाल इव धूर्तः पापीयाँश्व विश्लेयः। (४) (अथो॰) यशः ख्यापनाय सततमध एव निरीक्षते। (८) (नैष्कृति॰) ईर्ध्यकः अंत्पीयस्यपि परापराधे प्राणान्तवरिनर्यातनतत्परः। (९) (स्वार्थ॰) छद्माधर्मविश्वासघाति-रिष स्वप्रयोजनसाधने चतुरः। (१०) (शठः) असत्यामप्यात्मवार्तायां दुराग्रहाविष्टः। (११) (मिण्या॰) अलीकमेव विहेष्टः शीलतायुत्वदर्शकश्च वक्वतवर उच्यते स हि वकइवाधर्मी विश्लेयः। एत्र अक्षणाः पाषण्डिनो भवन्ति तान् कदापि न विश्वसेत् नवा परिचरेत्।

धर्म शनैः सञ्चिनुयाद्वत्मीकमिव पुत्तिकाः । परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्य गीडयन् ॥ १ ॥ नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः । न पुत्रदारं न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः ॥ २ ॥ एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । एको नु भुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् ॥ ३ ॥ मनु० ४ ॥ २३८—२४० ॥

एकः पापानि कुरुते फलं भुङ्के महाजनः। भोकारो विश्रमुच्यन्ते कर्त्ता दोषेण लिप्यते॥ ४॥ महाभारते। उद्योगप० प्रजागरप०॥ अ०३२॥

मृतं शरीरमुत्सुज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितौ । विमुखा वान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ ५ ॥ मनु० ४ । २४१ ॥

- (१) यथा िल पुत्तिका शनैः २ वल्मीकं निर्माति तथैव स्त्रीपुरुषो भृतमात्रमहिसन्तौ परजन्मसुखाय शनैः २ धर्म संचिन्वीयाताम् ।
- (२) परलोके हि धर्म एवैकः साहाय्यं कर्तुं शकोति नतु पित-मात-पत्नी ज्ञातयः साहाय्यं कर्तुं क्षमन्ते।
- (३) एकाक्येव जीव उत्पद्यते म्रियते च एक एव धर्मफळं मुखादिकमधर्मफळं दुख-श्रोपभुङ्क्ते।
- (४) इदमेवावगच्छत-कुले एक एव पुरुषः पापपूर्वकं पदार्थमानयित महाजनः सकलकुटम्बश्च तमुपभुङ्के परं भोक्तारो दोषभागिनो न भवन्ति किन्तु अधर्मानुष्ठातैव दोषेण लिप्यते ।
- (५) उपरते किस्मिश्चित् तद्वान्थवा मृतखण्डिमिव भुवि तच्छरीरमुत्सज्य परावर्तन्ते न कोऽपि तमनुगच्छिति केवलं धर्म एव तेन सह याति।

धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा हतिकित्विषम् । परलेकं नयत्याशु भास्त्रन्तं खशरीरिणम् ॥ १ ॥ तस्माद्धमं सहायार्थं नित्यं सञ्चितुवाच्छनेः । धर्मोण हि सहायेन तमस्तरति दुसारम् ॥ २ ॥ मनु० ४ ॥ २४२ । २४३ ॥

- (१) योहि पुरुषो धर्म प्रधानवस्तुरूपेण स्वीकरोति यश्च धर्मानुष्ठानेन विनष्टपापः तं धर्म एव प्रकाशस्त्ररूपं व्योमशरीरं परलोकं परं दर्शनीयं परमात्मानमचिरादेव प्रापयित ।
- (२) तस्मात्परलोकाय परजन्मसुखसाहाय्याय सर्वदा शनैः शनैः धर्मे संचिन्वीत । जीवो-हि धर्मस्यैव साहाय्येन महतो दुस्तराद्दःखाम्बुधेः पारं गन्तुमहिति । तस्मात्—

दूढ़कारी मृदुर्दान्तः कूराचारैरसंवसन् । अहिंस्रो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्गं तथाव्रतः ॥ १ ॥ वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःस्ताः । तान्तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयक्रक्षरः ॥ २ ॥ आचाराल्लभते ह्यायुराचारादोष्सिताः प्रजाः । श्राचाराद्वनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम् ॥ ३ ॥ मनु० ४ ॥ २४६ । २५६ ॥ १५६ ॥

(१) उद्यमी अध्यवसायी स्थिरकर्मा कोमलस्वभावः जितेन्द्रियः हिंसकक्रूरदुराचारैः पुरुषः परिहृतसंसर्गः धर्मात्मा मनोजयेन विद्यादिदानेन च सुखं लभते ।

- (२) यस्यां वाचि सर्वेऽर्था व्यवहारा निश्चीयन्ते सर्वव्यवहारसंपादकतया वागेव तेषां मूलं वाचैव सर्वे व्यवहाराः सिद्धयन्ति यः पुमान् तादृशीं गिरं स्तेनयति मिथ्या- भिधत्ते स नरः स्तेयादिसर्वपापकुद्भवतीत्यवगन्तव्यम् ।
- (३) अतो मिथ्याभाषणाद्यधर्म परित्यज्य धर्माचारेण ब्रह्मचर्य्यजितेन्द्रियतया पूर्णमायुरुत्तमां सन्तितमक्षय्यं धनं रुभते । अपि च यो धर्मपथप्रवृत्तो दुर्रुक्षणानि विहन्ति तदाचारं नित्यमनुकुर्वीत ।

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । दःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥ मनु० ४ । १५७ ॥

दुराचारो हि पुरुषो लोकेषु सिद्धिर्गर्ह्यते दुःखभाक् निरन्तरम् व्याधियुक्तश्च सन्नल्पायुर्भगति । तस्मादेवं प्रयतेत—

यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत्। यद्यदात्मवशं तु स्यासत्तत्सेवेत यत्नतः ॥ १ ॥ सर्व परवशं दुःखं सवमात्मवशं सुखम्। एतद्विद्यात्समासेन रुक्षणं सुखदुःखयोः ॥ २ ॥ मनु॰ ४ ॥ १५६ । १६० ॥

- (१) यद्यत्पराधीनं कर्मजातं तत्तत् यत्नपूर्वकं परित्यजेत्। यचात्माधीनं तत् यत्नतोऽतु-तिष्ठेत्।
- (२) पराधीनं सर्वमेव दुःखम् आत्माधीनन्तु सर्धमेव सुखम् । एतदेव संक्षेपेण सुखदुःखयोः लक्षणं विज्ञेयम् । सत्यप्येवं यदितरेतस्याधीनं कर्मजातं तदधीनत्येव कर्तव्यम् यथा दम्पत्योर्व्यवहारोऽन्योन्यायत्तः । तथाहि पुरुषेण भार्या भार्यया च पुरुषस्य मिन्नः प्रियाचारा- वृिवधानम् , व्यभिचारिवरुद्धाचारयोर्न कदाप्यनुष्ठानम्, पत्युरादेशात् एहकार्याणां भार्याधीनत्वञ्च, दुर्व्यसनप्रसङ्गादितरेतरस्य वारणम् । परिणयानन्तरम- न्योन्येन क्रीताविव दम्पती इति विज्ञेयम् । स्वीयुरुषयोः हावभाववीर्यादिकं यत्किञ्चिदान- खाग्राशिखापर्यन्तं तत्सर्वमपि भवतीतरेतराधीनम् , अन्योन्यानुमितं विना न किमपि व्यवहरेताम् । तत्रापि महदप्रियकराणि व्यभिचारवेश्यागमनपरपुरुषगमनादिदुष्कर्माणि परित्यज्य भार्यया भर्ता भर्ता च भार्या स्वैदव सुप्रसन्नौ भवेताम् । ब्राह्मणवर्णस्थः पुमान् वालान् सुशिक्षिताङ्गना च कन्यारध्यापयेत् नानाविधोपदेशव्याख्यानस्तान् विदुषः सम्पाद्यताम् । स्वीणां भर्तेव पूज्यो देवः । पुरुषस्यापि भार्येव पूजनी । समादरणीयेति यावत् । अन्तेवासन आगुरुकुलवासमध्यापकानेव जननीजनकानित्र मन्येरन् अध्यापकाश्च शिष्यानापत्यानीव मन्येरन् । अध्यापितारोऽध्यापका अध्यापिकाश्च कीदशाः भवेयुः अत्राह—

आत्मज्ञानं समारम्मस्तितिक्षा धर्मनित्यता । यमथा नापकपन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ १॥ निषेयते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते ।
अनास्तिकः श्रद्धान एतत्पण्डितलक्षणम् ॥ २ ॥
क्षिप्रं विज्ञानाति चिरं श्रणोति, विज्ञाय चार्थं भजते न कामात् ।
नासम्पृष्टो ह्यु प्रयुङ्क्ते परार्थे, तत्वज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य ॥ ३ ॥
नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नैच्छन्ति शोचितुम् ।
आपःसु च न मुहान्ति नरःः पण्डितबुद्धयः ॥ ४ ॥
प्रवृत्तवाक् चित्रकथ उह्वान् प्रतिभानवान् ।
आशु व्रन्थस्य वक्ता च यः स प्रश्चित उच्यते ॥ ५ ॥
श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्र्तानुगा ।
असंभिन्नायमर्थादः पण्डिताख्यां लभेत सः ॥ ६ ॥

पद्यानीमानि महाभारते उद्योगपर्वान्तर्गत विदुरप्रजाभरस्य द्वाविंशेऽध्याये विद्यन्ते ।

- (१) (आत्मज्ञानं) आत्मज्ञानी (समारम्भः) सम्यक् आरम्भो यस्य स अर्थात यो निश्चेष्टोऽलसो नावतिष्ठत इति यावत् न कदापि निर्थकं कालं यापयित । (तितिक्षा) सुखदुःखहानिलाभमानापमानिन्दास्तुतिषु हर्षशोकौ न कुर्वीत (धर्मनिद्यता) धर्म एव नित्यं रमेत इति यावत् (यम०) यस्य मनः लौकिका दीक्षिमन्त उत्तमोत्तम-विषयसम्बन्धिनः पदार्थाः नापहरेयुः स एव पाष्डित उच्यते ।
- (२) सर्वदा धर्म्यकर्मणां परिसेवनम्, अधर्म्याणाश्च परित्यागः, ईश्वरवेदसत्याचाराणःमनिन्दनम् परमेश्वरादिषु श्रद्धातिशयश्च पण्डितस्य कर्तव्यानि ।
- (३) यो ग्ढार्थमपि विषयमनायासेनैवाववुध्येत चिरं शास्त्राण्यथीयीत श्रूयात् विचन्ते च अवगतार्थं परोपकारे प्रयुज्जीत, स्वार्थपरवशः किमपि कार्यं नानुतिष्ठेत, अपृष्ठोऽनवसरे वा परार्थे सम्मतिं न प्रयच्छेत् । तदेतत् पण्डितस्य प्रथमं प्रज्ञानं लक्षणम् ।
- (४) प्राप्तुमनर्हमर्थं नाभिलवित नष्ट वा न शोचित आपत्स्विप न मुह्यित व्याकुलायते किंकर्तव्यतां न प्रजहाति स एव बुद्धिमान् पण्डित: ।
- (५) यस्य वाक् विचित्रा सर्वविद्यासु प्रक्तोत्तरेषु चातिनिषुणा, दुरूहशास्त्रप्रकरणानां प्रोक्ता तर्कविद्यायां सुविशारदः स्मृतिमान् यश्च प्रन्थार्थान् अनायासेन व्याकरोति स एव पण्डित उच्यते ।
- (६) यस्य प्रज्ञा श्रुतं सत्यार्थमनुवर्तते श्रवणश्च बुद्धिमनुसरित यश्च कदाप्यार्याणाम् साधुधार्मिक-जनानां मर्यादां नोल्लङ्घयित स एव पण्डिताख्यां लभते ॥ ६॥

यत्रैतादृशाः पुमान्सः स्त्रियो वाध्यापयन्ति तत्रैव विद्याधर्मयोः सदाचारस्य च प्रवर्धमानतया प्रत्यहमानन्दः संवद्धते ।

अध्ययनेऽसमर्थानां मूर्खाणाञ्च लक्षणम्-

अश्रुतश्च समुन्नद्धो द्रिह्रत्त्र महामनाः । अर्थाश्चाऽ कर्मणा प्रेष्सुर्मूढ इत्युच्यते बुधैः ॥ अनाहृतः प्रविशति ह्यपृष्टो वहु भाषते । अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः ॥ २ ॥

इमाविप इलोकौ महाभारत उद्योगपर्वान्तर्गतविदुरप्रजागरस्य द्वात्रिंशेऽध्याये विद्येते ।

- (१) अनधीतश्रुतशास्त्रो नितरामिमन्ता दरिद्रोऽपि य उत्राभिलाषसंयुक्तः यश्राकर्मणैव पदार्थान् काङ्कृते बुद्धिमद्भिः स मूढ इत्युच्यते ।
- (२) सभां कस्यचिद् गृहं वा अनाहूतः प्रविशति उत्तमासनमध्यास्तुं वाञ्छति, अपृष्टः सभा-दिषु बहु जल्पति, विश्वासानहेंऽपि वस्तुनि मनुष्ये वा विश्वसिति स एव मूर्खो मनुष्ये-षु नीचतमः नराधमश्च ।

यत्रैतादृशा जना अध्यापका उपदेशका गुरवः सम्मान्या वा भवन्ति तत्रैवाविद्याधर्मासभ्यता-कलह्विरोधविभेदाः प्रवर्धमानाः दुःखानि प्रवर्धयन्ति ।

# विद्यार्थिनां लच्चणानि-

भारुस्यं मद्मोही च चापलं गोष्ठिरेव च ।
स्तब्धना चाभिमानित्वं तथाऽत्यागित्वमेव च ।
एते वै सप्त दोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां मताः ॥
सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम् ।
सुखार्थी वा त्यजेद्विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत्सुखम् ॥

एतेऽपि विदुगप्रजागरस्यैकोनचत्वारिं रातोऽध्यायस्य श्लोका विद्यन्ते ।

- (१) (आलस्यं) बुद्धिदेहयोर्जाड्यम्, (मदः) क्षैव्यम्, (मोहः) कस्मिचित् वस्तुन्या-सक्तिः, (चापलम्) अनवस्थितिः चापल्यम्, (गोष्ठिः) असम्बद्धकथानां कथनश्रवणे, (स्तब्धता) अध्ययनप्रमादः, अभिमानित्वम्, अत्यागित्वश्च एते सप्तदोषाः छात्रेषु सम्भवन्ति एतादृशा न जातु विद्यामधिगच्छन्ति ।
- (२) मुखमधिगन्तुकामानां कुतो विद्याधिगमः, विद्याभिलाषुकाणां वा कुतः मुखम् । विषया-नुपभोकुकामो विद्यां, अध्येतुकामश्च विषयान् दूरतः परित्यजेत् । इत्यं विना न कर्हिचिद्विद्या लभ्यते ।

### सत्ये रतानां सततं दान्तानामूर्ध्वरेतसाम्। ब्रह्मचर्यं दहेद्राजन् सर्वपापान्युवासितम्॥

ये वै सर्वदा सदाचारप्रवृत्ता जितेन्द्रियाः न कदापि स्खिलितवीर्या मानवास्तेषामेव ब्रह्मचर्ये यथार्थे त एव च विद्वाँसो भवन्ति । अतो गुरुभिरन्तेवासिभिश्च शुभलक्षणान्वितैर्भवितव्यम् । अध्यापकाश्च तथा प्रयतेरन् यथान्तेवासिनः सत्यवाचस्सत्यमन्तारस्सत्यस्येव कर्तारः सम्यताजितेन्द्रियतासुशीलतादिशुभगुणान्विताः सन्तः शरीरात्मनोः वलं लब्ध्वा सकलवेदादिसच्छास्त्रविदो भवेयुः । गुरवः सर्वदेव स्वान्तेवासिनां दुःस्वभावापनयने विद्याध्यापने च प्रयतेरन् । येन छात्राः सर्वदा जितेन्द्रियाः शान्ताः सतीर्थ्येषु स्नेहवन्तः विचारशीलाश्च सन्तः सकलविद्यां पूर्णमायुः सर्वधर्माश्च समिधिगम्य पुरुषाधिनो भवेयुः । ब्राह्मणवर्णस्थानामिमानि कर्माणि । क्षत्रियाणां कर्माणि राजधर्मे प्रवश्यामः । सब्रह्मचर्थमधीत्य वेदादिविद्यां परिणीयचात्मानं सर्वदेशभाषाविज्ञानम् , नानाविधव्या-पारपद्वतिपरिचयः, पदार्थानामर्घाधिगमः, क्रयविक्रयौ, द्वीपद्वीपान्तरेषु गमागमौ, लाभार्थे कर्यसमारमः, पशुपालनम् , चातुर्येण कृषितनुत्रयनम् , धनोपार्जतम् , विद्याधर्मयोहन्नतौ तद्वययः, सत्यवादिना कपटशून्येन सता सत्यतयैव सर्वव्यवहारानुष्ठानम् , वस्तृनाश्च तथा संरक्षणं येन किमपि न विनद्येत् । इमानि वैद्यानां कर्माणि ।

शृहोऽपि सर्वविधसेवासु चातुर्यमधिगम्य प्राप्य च पाकविद्यासु नैपुण्यं प्रेम्णा द्विजानुपसेवेत । द्विजेरप्यस्यानपानवस्वस्थानविवाहादिकार्येषु सर्वव्ययः प्रदातव्यः । मासिकं वास्य वर्तनं निर्धारयेयुः । चत्वारो वर्णाः मिथः प्रीतिपूर्वकमन्योन्योपकारसौजन्यसुखदुःखहानिलामादिष्वकमत्येन राष्ट्रप्रजयोः समुन्नतौ देहमनोवितानि संव्ययेरम् । सीपुष्वयोर्वियोगो न किहिचिद्भवेत् ।

### पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽरनम् । स्वप्नो यगेहवासश्च नारीसन्दूषणानि षट् । मनु॰ ६ । १३ ।।

मद्यविजयादिमादकद्रव्याणां पानम्, असत्पुरुषसंसर्गः, भर्त्रासह विरहः, एकाकिन्या धूर्तपुरुषा-दिइर्शनमिषेणेतस्ततः परित्रमणम्, परगृहे रायनं निगासो वा इमे दुर्गुणाः स्त्रियं दूषयन्ति । पुरुषा-नपीमे सन्दूषयन्ति । द्विवित्रः खद्उ दम्पत्योर्वियोगः—क्रिचित् कार्यार्थ देशान्तरेषु गमनं प्रथमः । मरणजनित्वियोगश्च द्वितीयः । तत्रश्र्यात्रार्थ जनपदान्तरं गन्तुकामेन स्वभार्यापि सह नेतव्येत्याद्यस्योपायः । येन तयोश्चिरं विप्रयोगो न भवेदित्येवाभिप्रायः ।

प्र॰—स्त्रीपुरुषयोर्बहुविवाहाः समुचिता न वा ?

उ०-युगपद्-एकस्मिन् समये नोचिताः।

प्र०-अपि समयभेदेनानेके विवाहाः सम्भवन्ति ?

उ०-आम्, तथा हि-

सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागतापि वा । पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमहिति । मनुः १ । १७६ ।। पाणिग्रहणमात्रजातसंस्कारयोः, असंभुक्तयोः-अक्षतयोतेः स्त्रियाः, अक्षतवीर्यस्य च पुरुषस्येति यावत् पुरुषान्तरेण स्त्र्यन्तरेण वा सह पुनर्विवाहः सम्भवति । परं ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यवणेषु क्षतयो नेरङ्गनायाः क्षतवीर्यस्य च पुसः पुनर्विवाहो न प्रशस्यते ।

#### प्र०-ननु पुनर्विवाहे के दोषा: ?

- उ०—स्नीपुरुषयोरनुरागस्य न्यूनता प्रथम: यतो हि तौ यथेच्छभन्योन्यं परित्यज्यान्येन सह सम्बन्धमुपेष्यतः । दम्पत्योरन्यतरस्य मरणेऽन्येन परिणयान्तरं कर्तुमिच्छेत्तदा प्रथमभर्तुर्भार्याया वा पदार्थापहरणम्, तद्वंद्यानाश्च ताभ्यां सह विवादो द्वितीयः बहूनां भद्रकुलानां नाम्नो चिन्हस्याप्यनवरोषतया तत्पदार्थप्रणाद्याः तृतीयः पतिप्रतभायीत्रतथमयोर्विनादाश्चतुर्थः इत्यादिदोषैर्द्विजेषु पुनर्विवाहो बहुविवाहो वा न विहितः ।
- प्र॰—स्यादेतत्—वंशच्छेदेऽपि विनंश्यत्येत्व तत्कुलम् , पुमांसो योषितश्च व्यभिचारादिषु प्रवृत्ता गर्भ-पातनादिदुष्कर्माणि विधास्यन्त्यतः पुनर्विवाहः प्रशस्यते ।
- उ०—निह निह । यदि स्त्रियः पुमांसो वा ब्रह्मचर्थ्यंणैव जीवनं व्यत्यापियतुमिभलषेयुस्तदा न किमिप दूषणं भविष्यति अपि च कुलपरम्पराविनाशाय समानजातीयं कमिप दित्रिमं पुत्रं परिगृह्णीयुः तेन कुलमिप नैष्यति नाशम् , नापि व्यभिचारो भविष्यति । ब्रह्मचर्थ्यंणाव-स्थातुमनीशैस्तु नियोगविधिना सन्तितिः समुत्पादनीया ।

#### प्र- पुनर्विवाहे नियोगे वा को भेद: ?।

- उ॰—(१) परिणयानन्तरं कुमार्यात्मनो जनकस्य गृहं परित्यज्य भर्तुर्गृहमासादयित पित्रा च कश्चन विशेषेण सम्बन्धो नावशिष्यते (नियोगे तु) विधवा पुनस्तस्यैवोद्वोर्ड्डभर्तुगृहे निवसति।
  - (२) पाणिगृहीतिभार्याया अपत्यानि विवाहितस्येव पत्युर्दायभागिनो भवन्ति, विधवायाः पुनरपत्यानि रेतस्सेकतुरपत्यत्वेन न परिगण्यन्ते नापि तेषां तद्रोत्रं भवति तस्य किञ्चित्त सत्वमिप तेषु नावतिष्ठते । अपि तु मृतस्यैव मर्तुः पुत्राः परिगण्यन्ते गोत्रमिप तस्यै- वोपलभन्ते तस्यैव धनस्य रिक्थभगिनः सन्तस्तद् गृहे निवसन्ति ।
  - (३) परिणीतयोः स्त्रीपुरुपयोगन्यशुश्रूषणं पालनञ्चावश्यकं नियुक्तयोस्तु तयोः सर्वेऽिप सम्बन्धा विच्छियन्ते ।
  - (४) वित्राहितस्त्रीपुरुषयोः सम्बन्धो यावजीवमवतिष्ठते नियुक्तयोः पुनः व्यत्येति कार्या-नन्तरम् ।
  - (५) परिणीतौ स्त्रीपुंसौ एकगृहकार्यसिद्धयर्थ प्रयतेते नियुक्तौ तु स्व स्व गृहकार्यमनुतिष्ठत:।
- प्र०-विवाह नियोगयोर्नियमाः समाना एव उत विभिन्नाः ?

उ०-सन्त्यल्पीयांसो भेदास्तेषु केचनानुपद्मेव विनिर्दिष्टाः कियन्तश्राञ्च निर्दिश्यन्ते-

विवाहितौ स्त्रीपुरुषौ-कृतोपयमः एक एव पतिः एकाएव च भार्या सम्भूय सन्तानदशकं समुत्पा-द्यितुमईतः । नियुक्तौ पुनः स्त्रीपुंसौ द्वे चतस्रो वा सन्ततीहत्पाद्यितुं शक्तुतः नातोयिकाः ।

कुमारयोहद्वाह इव नियोगोऽपि मृतपितभार्ययोरेव स्त्रीपुरुपयोः प्रशस्पते नत्वनृढयोः । विवाहितस्त्रीपुरुषौ सर्वदा सहैव निवसतस्तथा नाहितो नियुक्तौ सह वस्तुम् ।

ऋतुदानाहते तो सङ्गतो न भवेताम् । यदि हि नामाङ्गनामात्मार्थं नियोगमाचरेत् तर्हि द्वितीयगर्भ-स्थितिसमनन्तरं व्योपतु स्त्रीपुरुपयोः सम्बन्धः । पुरुषोऽपि यद्यात्मनः ऋते नियोगमनुतिष्ठेत् तथापि द्वितीयगर्भस्थितिसमनन्तरं सम्बन्धो विच्छियेत, परं नियुक्तेव योपित् वर्षद्वयं वर्षत्रयं वा परिपाल्य तनयान नियुक्तमनुजाय प्रयच्छेत् । इत्थं विगतर्भत्तेकवावला द्वावात्मनः ऋते द्वौ द्वौ चान्यनियुक्तपुरुष-चतुष्टयस्य ऋते तनयान् जनियतुर्महिति । एवं मृतदारः पुमानप्यात्मऋते द्वौ, द्वौ द्वौचान्यविधवार्थे पुत्रान् प्रसातुमहिति । तदेवं मिलित्वा दशः सन्तानानुत्पादियतुमादिशति वेदः—

# इमां त्विमिन्द्र मीद्वः सुपुत्रां सुमगां कृशा । दशास्यां पुत्रानाधिष्टि पतिमेकादशं कृषि॥ ऋ०॥ मं० १०। सू० ८४। मं० ४४॥

हे ( मीड्व इन्द्र ) वीर्यसिश्चनसमर्थ ! ऐश्वर्यसम्पन्न ! पुरुष ? त्विममां कृतोपयमां भार्या विधवायोषितं वा प्रशस्तपुत्रां सौभाग्यवतीश्च विधेहि, विवाहितपत्न्यां जनय दशपुत्रान, भार्याश्च विद्धि एकादशीम् ( स्वात्मनः कुटुम्बस्य परिगणने ) हे स्त्रि ! त्वमिष पाणिग्राहकात् नियुक्ताद्वा पुरुष्वादपत्यदशकं समुत्पाद्य पतिमेकादशं विजानीहि ।

वेदस्याज्ञयामुया ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यवर्णस्थाः स्त्रियः पुमांसो वा सन्तानदशकान्नाधिकं जनयेयु-र्यत आधिक्येन निर्वेळानि निर्वेद्धीनि अल्पायूंषि चापत्यानि भवन्ति । योषितः पुरुषा अपि निर्वेळा-अल्पायुषो व्याधिनिपीडिताश्च सन्तो वार्थके बहूनि दुःखानि प्राप्नुवन्ति ।

प्र॰-व्यभिचारसिन्नभः खल्वयं नियोगः संलक्ष्यते ?

उ०—अनूढयोः पुरुषयोषितोरिवानियुक्तयोरेव समागमः व्यभिचारः । अनेन यथा सनियमं कृतो-द्वाहो व्यभिचारो नाख्यायते तथैव नियमपूर्वकमनुष्ठितो नियोगोऽपि व्यभिचारो नाख्यास्यते । अन्यस्य दुहितुः कुमारान्तरेण सह शास्त्रोक्तविधिपूर्वकं विवाहेन समागम इव वेदप्रति-पादितनियोगेऽपि व्यभिचारः पापं लजा वा न मन्तव्या ।

प्र॰ -- नतु यथार्थोऽप्येष वेश्यासमागम इव संलक्ष्यते ?

उ॰—निह, वाराङ्गनासमागमे न भवित किश्वितिश्वितः पुमान नापि नियमस्तादशः, नियोगस्य तू-द्वाहसदशा नियमा वर्तन्ते । यथान्यस्मै दुहितुः प्रदाने समुद्राह्य वा समागमे न भवित लजा तथैव नियोगेऽपि न भवितव्यं लज्ञया । किं व्यभिचारिण्यो नार्यः पुमान्सो वा परिणीयापि प्रतिनिवर्तन्ते कुकर्मणः ?

#### प्र - नियोगेऽस्मिन् पापामवाभिलक्ष्यते ?

उ०—िनयोगे चेत्पापमभ्यपेय कथन्नोररीकुरुथ परिणयेऽपि पापम्, पापं तु नियोगस्यावरोध एवः यतः वैराग्यवतः पूर्णविद्वयो योगिनो विनाऽन्ये सृष्टिक्रमानुकूलं स्वीपुरुषयोः स्वाभाविकव्यवहारं रोद्ध न शक्नुवन्ति ।

गर्भपातनरूपां भ्रणहत्यां विगतभर्तृकाया योषितो मृतपत्नीकस्य च पुरुषस्य मानसं सन्तापज्वरमिय न गणयथ पापम् १ मानसे सन्तानोत्पत्तिं कामयमानानां विषयाभिलाषिणां यूनां वा राष्ट्रजातिनियमस्य प्रतिबन्धकतया प्रतिषिद्धवर्त्मना प्रवर्तन्ते प्रच्छन्नकर्माणि । जितेन्द्रियतयावस्थानमेवास्मात् व्यभिचारात् कुकर्मणः प्रतिनिवर्तितुं भ्रयानुपायः । जितेन्द्रियर्विवाहानियोगयोः अननुष्ठानमपि वरम्, परमवशेन्द्रियाणां परिणय अपत्काले नियोगश्चापि परमावश्यकः । अनेन हि व्यभिचारस्य न्यूनता, प्रेम्णोतम-सन्तानसङ्गावेन मनुष्याणां वृद्धिश्च सम्भवति, गर्भहत्या चिप सर्वया विमुक्ता भवति । सद्वंशप्रस्तिष्ठनानामधमजनैवेर्रयाद्यथमाङ्गनाभिः सत्पुरुषाणां व्यभिचाररूपो दुराचारः सत्कुलकलङ्कः वंशसमुच्छेदः स्वीपुरुषयोस्संतापः गर्भहत्याद्वद्वकर्मजातश्च विवाहानियोगाभ्यां निवर्तन्ते तस्मानियोगोऽनुष्ठयः ।

#### प्र॰--ननु का पद्धतिर्नियोगस्य ?

- उ॰--(१) उद्घाह इव नियोगोऽपि प्राकाश्येन कर्तव्यः।
  - (२) यथा च खत्रु भवति परिणये भद्रपुरुषाणामनुमतिर्वरकन्ययोश्च संप्रसादः । तथैव नियोगेऽपि भवितव्यमर्थतः स्त्रीपुरुषयोनियोगानुष्ठानकाले "सन्तानोत्पत्ये नियोग्याचरावः, सम्पन्न नियोगविधौ न कदापि संयुक्तौ भविष्यावः, इतरथा पापिनौ समाजराष्ट्रयोर्दण्ड्यौ भवेव, सक्चदेव मासि गर्भमाधास्यावः, गर्भस्थितौ च यावदब्दं ब्रह्मचर्थ्यण स्थास्याव" इति नियोक्तकामाभ्यां स्त्रीपुरुषाभ्यां स्वकुटभ्विनां समक्षे प्रकाशियतव्यम् ।
- प्र॰ -- आत्मवर्ण एव नियोगः कर्तव्यो वर्णाः तरेष्विप वा ?
- उ॰—आत्मनो वर्णे स्त्रोत्तमवर्णस्थेन वा पुरुषेण सह नियोगः कर्तु शक्यते तथा च वैश्याङ्गना-विड्राजन्यविष्रः, क्षत्रिया क्षत्रियब्राह्मणाभ्यां, ब्राह्मणी च विष्रेणैव नियोगमनुतिष्ठेत्। अस्येदं त त्पर्यम्—यत् शुक्तं योषितः समानजातीयस्योतमस्य पुरुषस्य वा भवेत् नृतु स्वतउ-त्कृष्टस्येति। धर्मण वैदिकवत्मना परिणयेन नियोगेन वा सन्तानोत्पत्तिरेव छीपुरुषयोर्नि-र्माणफलम्।

- प्र॰-पुनिववाहमनुष्ठातुं क्षमो मानवो नियोगं किमथमाचरेत् !
- उ॰—द्विजेषु स्त्रीपुरुषयोः सक्नदेव परिणय वेदादिशास्त्रसम्मत इति पुरस्तादेव प्रत्यपादि अस्माभिः।
  कुमारकुमार्थोरेव परिणयो न्यायः। विधवया कुमारस्य, कन्यया च मृत्यत्नीकस्य पुंसोविवाहोऽन्यायोऽधर्मः। यथा च पुमान् विधवां परिणेतुं नामिलवित तथैव कुमार्थिप
  कृतोद्वाहं मुक्ताङ्गनं वा पुमान्समुपयन्तुं नामिलविष्यति । यदा च कापि कुमारी कृतोद्वाहं
  विधवाश्वापि कश्चित् कुमारों नोपयंस्यित तदा स्त्रीपुरुषयोर्नियोग एवावश्यकः सम्पद्यते।
  अयमेव च धर्मो यत्समानयोरेव सम्बन्ध इति।

प्र - वेदादिशास्त्राणां विवाह इव नियोगेऽपि प्रमाणानि सन्ति न वा ?

उ॰-सन्ति बहून्यत्र प्रमाणानि-

कुई स्विद्योष। कुह वस्ते रिश्वना कुह। निष्टितं कैंग्तः कुहोषतुः । को वां शयुत्रा विध्ये व देवरं मर्यं न योषा कुणुते सधस्य आ। ऋ०॥ मं० १०। स्० ४०। मं०२॥

उदी धर्व नार्यभिजी वेल कं गुता सुमेत मुर्पशेष एहिं। हुस्तु शाभस्य दि धिषोस्ते वेदं पत्यु निल्लम् भिसं वेभुष ॥ ऋः॥ मं० १०। सुः० १८। मं०८॥

(१) (हे अश्विना) स्त्रीपुरुषौ ! यथा (देवरं विधवेव) विगतभर्तका देवरेण (योषा मर्यन) भर्त्राचोद्वाहिता योषित् (सधस्थे) समानस्थाने शप्यायां सम्भूय सन्ततीः (आकृणुते) सवतो भावेन समुत्पादयित तथैव युवां (कुहस्विहोषा) कुत्र नक्तं (कुह वस्तः) कुत्र च दिवा अवसतम् (कुहाभिपित्वं करतः) कुत्र पदार्थान् प्राप्तुतम् (कुहोषतुः) कि च कदावात्तम् ? (को वां शयुत्रा) कुत्र युवयोः शयनस्थानम् ? कि देशवास्तव्यौ युवाम् । एतेन देशान्तरेष्विप स्त्रीपुंसौ सहैंव वसेताम् पाणिप्राहकेणेव नियुक्तेनापि भर्त्रा विधवाङ्गना सन्तानमुत्पादयेति च सिद्धयित ।

प्र- नतु अविद्यमाने भर्तुः कनीयसि सहोदरे केन विधवा नियोगमाचरेत् !

उ०--देवरेण सह, परं नास्ति भवदभिमतो देवरशब्दार्थः तथा च निरुक्तम्-

देवरः कस्मात् छितीयो वर उच्यते । अ०३ । स्नं० १५ ।

विधवाया द्वितीयः पतिर्देवर उच्यते । स हि भर्तुः कनीयान् ज्यायान् वा सगभ्यः स्ववर्णस्थः स्वोत्तमवर्णस्थो वा भवेत् । देवर इति नियोक्तर्नाम ।

(२) (नारि) विधवे ! (एतं गतामुं) परासोरस्य भर्तुराशां विहाय (शेषे) अवशिष्टेषु पुरुषेषु (अधिजीव) जीवन्तमन्यं पतिं (टेपहि) प्राप्नुहि। परं (उदीर्व्व) विचार्य निद्यनुहि चैतत् (हस्तप्राभस्य दिधिषोः) विधवायास्तव पुनः पाणिप्राहकस्य नियुक्तभर्तुर्लाभार्थमनुष्ठितेनानेन नियोगेन (जीनत्वम्) समुत्पनः शिशुः तस्यैव नियुक्त-पतेभविष्यति अथ चेत्वमात्महिताय नियोगमनुष्ठास्यसि तर्हि तदपत्यं तवैव भविष्यति। (इत्थमभिसंबभृथ) मनस्येवं विनिश्चितुहि। नियुक्तः पुमानिप नियममिभमनुसरेत्।

श्रदेवृद्यपितिद्नी है वि शिवा प्रशुभ्यः सुयमाः सुवर्ताः प्रजावती वीरसूर्देवृक्तामा स्योनेममुग्नि गाहिपत्यं सपर्य।। श्रयवि०।। वां०१४। अनु०२। मं०१८।।

है (अपितष्यदेवृद्धि ) भतुँदेवरस्य चाव्यथनशीले ! (इह ) अस्मिन् गृहाश्रमे (पशुभ्यः ) गवादिपशुभ्यः (शिवा ) कल्याणवर्तिनी (स्यमाः ) धमिनियमपथाह्डा (सुवर्चाः ) रूपवतीसकल्याखियासम्पन्ना च (प्रजावती ) पुत्रपौत्रादिमती (वीरसः ) वीरतनयानां जननी (देवृकामा ) कामयमाना देवरं (स्थोना ) सुखप्रदा च सती त्वं भर्तारं देवरं वा प्राप्य इमं गाईपत्यमितं (सपर्य ) सेवस्व ।

तामनैन विधानेन निजी विन्देत देवरः मनु० ६। ६६।।

अक्षतयोनिमङ्गनां विधवां सतीं भर्तुः कनीयान् सहोदरोऽपि शकोति परिणेतुम् ।

प्र॰-एकः पुमान् योषिद्वा कतिकृत्वो नियोगमनुष्ठातुमईति कानि चोपयन्त्रनियुक्तपतीनां नामानि ?

सोमः प्रथमो विविदे गन्ध्वी विविद् उत्तरः । तृतीया किपनष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्युनाः ॥ ऋ॰ मं॰ १० । सू० ८५ । ४० ॥

उ॰—अयि योषे ! यस्त्वां प्रथमं (विविदे ) विवाहितः पितः प्राप्नोति स सौकुमार्यादिगुणयुक्तत्वात् स्रोमसंज्ञो भवति (गन्धर्वो वि॰) यस्तु उत्तरो द्वितीयो नियुक्तः पितः विश्ववां त्वां विविदे प्राप्नोति स भोगाभिज्ञत्वात् गन्धर्वं तंज्ञां लभते (तृतीयोऽभि॰) येन सह त्वं तृतीयवारं नियोगं करोषि स अत्युष्णतायुक्ततयाश्चिसंज्ञो जायते (तुरीयस्ते य०) हे स्त्रि! चतु-र्थमारभैपकादशपर्यन्तास्तव पतयः साधारणबळवीर्यत्वात् मनुष्यनामानो भवन्ति ।

(इसां त्व०) इत्यादि मन्त्रेण एकादशपुरुषपर्यन्तं योषेव पुरुषोप्येकादशनारीपर्यन्तं नियोगं कर्तु-मईति ।

प्र॰-एकादशशब्देन दशपुत्रानेकादशञ्च भर्ताः कथन गृह्णीमः ?

भवत्प्रतिपादितोऽयमर्थः "विभवेव देवरम्"—"देवरः करमात् द्वितीयो वर उच्यते" "अदेवृिश्व" "ग भवीं विविदं उत्तरः" इत्यादि वैदिकप्रमाणैर्विरुध्यते । युष्मद्व्या-ख्यानेन हि द्वितीयोऽपि भर्ता नानुज्ञायते ।

देवराद्वा सिर्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ् नियुक्तया।
प्रजेष्मिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये॥१॥
ज्येष्ठो यवीयसो भार्या यवीयान्वाग्रजस्त्रियम्।
पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावण्यमापदि॥२॥
औरसः क्षेत्रजश्चैव॥३॥ मनु०६॥ ५६। ५८। १५६॥

इत्यदिषु मनुना प्रतिगदितं यत् सिनिष्डेन-भर्नुः षड्वंशश्रेणितमुद्भवेन पर्युर्यवीसा अन्जेन वा सोदरेण स्वोत्तमवर्णस्थेन वा पुरुषेग सह विधवाया नियोगो विधेयः । परमयं नियोगो नितरां सन्तानस्य परिक्षये सन्तानोत्यितम्मिलग्तोरेव प्रमीतपतिपत्नीकयोः पुंयोषितोः समुचितः । आपदि सन्तानकामनायां ज्येष्ठेन यवीयसो भार्यायां यवीयसा चाप्रजिख्यां नियोगविधिना समुत्पादितेष्वपत्येषु पुनर्भिथः, संगतौ नियुक्तौ पतितौ भवेताम् ।

एकस्मित्रियोगे आद्वितीयगर्भस्थिति तदविः । तदनन्तरं तौ मिथो न सङ्गच्छेताम् । उभयार्थे तुनियोगे चतुर्थगर्भो नियोगाविः।अन्ततः पूर्वोक्तिदिशा सन्तानदशकं समुत्पाद्यितुं शक्यते । अतो-धिकः समागमो विषयासक्तिः परिगण्यते पतितौ च भवतः । कृतोद्वाहा अपि नरनार्यो दशमगर्माद् । परतः संगच्छमानाः कामिनो निन्धाश्च भवन्ति । यतः केवलं प्रजार्थमेव विघाहनियोगावनुष्ठीयेते नतु पशुवत्कामकेलिकरणाय ।

प्र - अपि नियोगो भर्तर्युपरत एव भवत्याहोस्विद् विद्यमानेऽपि ?

उ॰-भवात विद्यमानेऽपि भर्तरि।

अन्यमिन्कस्य सुभगे पतिं मत्।। ऋ० मं० १० सृ० १० मं० १०

ŧ

सन्तानो पादनासमर्थी भर्ता भार्यामादिशेत्-

हे सुभगे ! सौभाग्याभलाषिणि भार्ये ! त्वं ( मत् ) मतः ( अन्यत् ) भर्त्रन्तरम् ( इच्छस्व ) कामयस्व यतो नितरामक्षमोऽस्मि साम्प्रतमपत्यज्ञनने । भार्यापि तदानीं नियोगविधिना पुरुषान्तरेण जनयेदपत्यम्, परं विवाहितं पतिं यथापूर्वं शुश्रूषेत ।

एव भार्यापि रोगादिदोगैरिभभूता सन्तानोत्पादनाक्षमा सती "अयि स्त्रामिन्! परिहाय मत्तः सन्तानोत्पादकामनां क्याचित् त्रित्रत्रया ानगोगितित्रिना अपयानि जनयेति" भर्तारमनुजानीयात् । एवमेत्र राज्ञः पाण्डोमिहिषी कुन्ती माद्र्याद्याश्च समाचरन् । किश्च व्यासमुनिराप उपरतयोः चित्राङ्गद-विचित्रवीर्ययोः स्त्रश्चाद्रस्त्रीषु नियोगितिधिनाभ्बिकायां धृतराष्ट्रं अम्बालिकायां पाण्डं परिचारिकायां विदुरं च जनयामास । इत्याद्यैतिह्यमप्यत्र प्रमाणम् ।

प्रोवितो धर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्योऽष्टौनर समाः। विद्यार्थं षह् यशोर्थं षा कामार्थं त्रींस्तु वत्सरान्॥१॥ षन्ध्याष्ट्रमेऽधिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा। एकादशे स्त्रीतननी सद्यस्त्वियवादिनी। २ मनु० ६। ७६। ८१॥

विवाहिता पत्नी धर्मार्थं प्रोषितं देशान्तरगतं भर्तारमष्टौ वर्षाणि, विद्यायशोभ्यां षड् वर्षाणि, धन दिकामनया च तिस्वः समाः, प्रतीक्ष्य परस्तात् नियोगिविधिना जनयेदपत्यानि । प्रवासात् प्रतिनिवृत्ते पुनर्विवाहिते भर्तार नियुक्तपितसम्बन्धो विच्छियेत । पुरुषपक्षेऽप्येतादृशा एव नियमाः । आविवाहादृष्टौ वर्षाणि यावदनस्थितगर्नी वन्ध्यामष्टमे वर्षे, मृतप्रजां (यस्या अपत्य नि समुत्पद्य- म्रियन्ते ) दशमे स्त्रीजननी कन्याया एवोत्पादिकामेकादशे अप्रयवादिनी च भार्यो सद्य एव परि- त्यज्य अन्यया योषिता नियोगपूवक सन्ततीः समुत्पाद्येत् । एवं योषिदिपि प्रविहाय क्रेशप्रदं भर्तारं पुरुषान्तरानियोगेन समुत्पाद्य सन्तानान् विवाहितस्यैव पत्युर्दायभागिनः कुर्यात् ।

इत्यादीनि प्रमाणानि युक्तयश्च विवाहानियोगयोर्वर्तन्ते । यथा औरसा विवाहितमर्तुः समुत्पन्ना-स्तन्या पितुः पदार्थानां स्वामिनो भवन्ति तथैव क्षेत्रजा नियोगोत्पन्ना अपि पुत्रा मृतापितुर्दायभागिनो-भवन्ति । अमूल्ये खु शुक्तर जसीति पुमांसो योषितश्च विजानीयः । ये अमूल्यं पदार्थिमिमं प्रयो-षिति वेश्यायां दुरात्मनां वा संसर्गे विनाशयन्ति त एव महामूर्खा भवन्ति । जडाधियोऽपि मालाकार-कृषीवलाः स्वक्षेत्राद्रारामाद्वान्यत्र बीजानि न वपन्ते ।

मूर्बाणां सामान्यवीजेष्वप्येतादृश्च्यवहारं पश्यत्रिप यो नाम सर्वोत्तममानवदेहतरोवींजानि कुक्षेत्रेषु वपते स महामूर्वः । निह तत्कलं तेनाधिगम्यते । अत्र खोपुरुषाभ्यामवधातव्यम् । अपि च—"भारमा वै जायते पुत्रः" इति ब्राह्मणेष्वाम्नायते—

अङ्गोदङ्गात्सम्भविम् हृद्यादिधिजायसे । आत्मा वै पुत्रनामामि स जीव श्रादां श्तम्। निरु० ३ । ४॥

#### चतुर्थसमुहासः॥

हे पुत्र ! त्वं प्रत्यङ्गादुत्पन्नवीर्यात् हृदयाच संजायसे अतस्त्वं ममान्तरात्मा, मत्तः पूर्वे प्राणान्मा-हासीः, जीव शरदां शतम् । येनैतादशमहात्मनां महाशयानां वा शरीराण्युत्पद्यन्ते तस्यैव वेश्यादि-परक्षेत्रेषु वपनं शुभकेदारेषु वा दुष्टवीजस्य परिवापणं महत्पापम् ।

- प्रं॰ किमंर्थ विवाहोऽनुष्ठेयः । विवाहेन स्त्रीपुरुषौ वन्धनं समासाद्य महद्दुः खमनुभवतः अतो मिथः संजातानुरागौ यावत्प्रेम सङ्गतौ भवेताम् पुनर्विघटितायां संप्रीतावन्योन्यं परित्यजेताम् ।
- उ॰—पशुपक्षिणामयं व्यवहारो नतुं मानवानाम् । यदि हि नाम मानवेषुद्वाहिनयमो विच्छियेतं गृहस्थाश्रमस्य सर्व एवोत्तमव्यवहारा विलुम्पेयुः, न कोऽपि कमिप वार्षके परिचरेत्। व्यभिचारस्य परिवृद्ध्या सर्व एवं मनुजा रोगिणोऽल्पायुषश्च सन्तः स्वल्पकालेन म्रियेरन्, एवश्च भूयांसि कुलानि विनदयेयुः, न कोऽपि कुतश्चित् विभीयात् जिद्देद्वा। कश्चित कस्यचिद् पदार्थानां स्वामित्वं दायभागित्वमिप वा नाहित्। नापि कस्यचित् कस्मिश्चिद्वस्तुनि सुदीधकालं स्वत्वमवतिष्ठेत । एवमादिदीषपरिहारायं विवाहपद्विरेव सर्वथोचिता ।
- प्र॰ ह्वी गुरुषयोरेकिस्मिन्विवाहे एकस्य पुंसः एकैव भार्या योषितश्चैक एव पुमान पतिर्भविष्यति । तथा चान्तर्वत्न्यां नित्यमामयाक्रान्तायां वा भार्यायां चिरव्याधिना संपीडिते वा पुरुषे तरुणावङ्गनापुरुषो ब्रह्मचय्येण स्थातुमशक्तुवन्तो नतु ि विधताम् ?
- उ॰ नियोगविषये समाहितमेतत्। ि ऋत्र ससत्वया समं वर्षमेकं समागमाभावदशायां पुरुषः, दीघरोगिणः पुंसो जाया च ब्रह्मचर्थ्यणावस्थातुमक्षमा केनचिन्मानवेन सह नियोगविधिन तदर्थमपत्यमुत्पादयेत् नतु जात्विप वेशसङ्ग व्यभिचारं वा कुर्वीयाताम्।

यथाशक्यमप्रात्तवस्तुकामना, लब्धस्य परिरक्षणम्, रक्षितस्य वृद्धिर्विद्धितस्य च वित्तस्य देशोपकारेव्ययो विधातव्यः । सर्विधात्—प्रथमप्रिपादितवर्त्मना निज २ वर्णाश्रमाचागत्—सोत्साहं कायेन,
मनसा, धनेन च प्रयत्नपूर्वकं परमार्थमनुतिष्ठेयुः । जननी-जनक-श्रश्र—श्रशुरान् ययावच्छुश्रूषेयुः ।
नित्रैः, प्रतिवेशिभः, विशापितिभः, विचक्षणः, भिषिमः, साधुभिश्र प्रीतिपूर्वकं व्यवहरेयुः दुर्जन्दिक्षया, अद्रोहेण तेषां सत्पथप्रवर्तने प्रयत्नमनुतिष्ठेयुः । यथासम्भवश्र प्रमणा स्वाप यानि यथायथं धनादिव्ययेनापि विद्यासुशिक्षां लम्भयेयुः । धर्मव्यवहार पूर्वकं मोक्षसाधनान्यनुष्ठाय परमानन्दमुपमुजीरन् ।
वक्ष्यमाणस्लोकान् कदाचिदाप न स्वोकुर्युः ।

पिततोपि द्विजः श्रेष्ठो न च श्रद्रो जितेन्द्रियः। निर्दुग्धा चापि गौः पूज्या न च दुग्धवती खरी ॥ १ ॥ अश्वालम्भं गवालम्भं संन्यासं पलपैतिकम्। देषराच सुतोत्पत्तं कली पञ्च विवर्जयेत् ॥ २ ॥ नष्टे मृते प्रवजिते क्लीवे च पितते पतौ। पञ्चस्वापत्सु नारीणां पितरन्यो विधीयते ॥ ३ ॥ इमानि मनःकिल्पतानि पाराशरीपद्यानि ।

यदि हि वयं दुराचारमापि द्विजं श्रेयान्सं सदाचारिणं शृद्धश्च जघन्यं मन्येमिह, ननु किमतः परमन्योऽधर्मोऽन्यायः पक्षपातश्च संभवेत् । सदुग्धा निर्दुग्धावापि गौगोपालेश्चेत्पालनीया तदा कुम्भकारा-दिभिः कथन्न खरी पालनीया ? अयं चापि भवतां दृष्टान्तो विषमः । द्विजशृद्धयोर्भनुष्यजातित्वात् गौगर्द-भ्योश्च विभिन्नजातत्वात् । अथापि कथित्रदेकदेशेन दृष्टान्तो दार्ष्टान्ते संगच्छेत । तथाप्ययं इलोको-ऽसदाशयत्वात् विचक्षणैन जातु मन्तव्यः । अश्वालम्भगवालम्भौ ( अश्वं गाश्च विनिहत्य यज्ञानुष्ठा-नम् ) न कापि वेदेषु विधीयेते पुनः कलौ तिन्नषेधः कुतो ने वेदेभ्यो विरुध्यते ?

वेदाादशास्त्रेषु सन्यासस्य विहितत्वात् तन्निषेधो निर्मूलम्। मांसभक्षणस्य च निषेधोऽपि सार्वकालिकः। देवरात्सुतोत्पत्तवेदावहितत्वात्स्लोककर्तुस्तद्विरोधः प्रलापमात्रम् ।

नष्टे—देशान्तरं प्रविजिते भर्तिर गृहस्थिता भार्या नियोमाचरेत् तदैव च विवाहितः पितर्गृहान् समेयात् तदा सा वर्य भार्या मन्तव्या ? उद्घोद्धिति, वेनचिकादुच्येत तद्वयमपि स्वीवुर्मः, परं नेयं व्यवस्था पाराशर्यामुपन्यस्ता । अपि योषितः पश्चैवापत्कालाः—

- (१) भर्तुर्दीर्घव्याधिना निपीडनम्।
  - (२) भर्त्रा सह गुर्राविरोधः । एदमाद्या आपदः पश्चाधिका वर्तन्ते तस्मादेतादशक्षीकाः कर्हि-चित्र मन्तव्याः ।

प्रं - अपि भवान् पराशरमुनेरिप वची नाभ्युपैति ?

उ॰—भवेत्राम कस्यापि वचनम्, वेदविरुद्धत्वात्र मन्यामहे । इदन्तु पुनर्नास्ति पराश्वरस्य वाक्यं यतः केचन मानवाः प्रख्यातपुरुषाणां— ब्रह्मोत्राच, विशिष्ठ उवाच, राम उवाच, शिव उवाच, विष्णु उवाच, देव्युवाच,—रामादीनां नाम्ना निजयन्थान् निर्मान्ति येन प्रन्था इमे कृत्स्नेन जगता मन्येरन् । अस्माकश्च जीविका साविशेषं सिद्धयेत् । अतएव च तेऽनर्थगाथासयुतान् प्रन्थान् प्रथनन्ति । ये केचित्प्रक्षिप्तभागास्तान् परित्यज्य मनुस्मृतिरेव वेदानुकूला नान्याःस्मृतयः । इत्थमेव मिथ्याकल्पितप्रन्थानां व्यवस्था ज्ञेया ।

प्र८-गृहाश्रम आश्रमान्तरेभ्यो ज्यायान् लघीयान् वा ?

उ॰-सर्वेऽप्याश्रमाः स्वाचारेषु महीयान्सः । परम्-

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्। तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्॥ मनु०६। ६०॥ यथा गृहस्थमाश्रित्य वर्त्तन्ते सर्वजन्तवः। तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्त्तन्ते सर्व आश्रमाः॥ २ यस्मात्त्रयोप्याश्रमिणो दानेनान्ने न चान्वहम् । गृहस्थेनेव धार्यन्ते तस्माउज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ ३ ॥ स संधार्यः प्रयत्ने न खर्गमक्षयमिच्छता । सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्बलेन्द्रियैः ॥४ ॥ मनु०३ । ७९ ७६॥

- (१) यथा वै न यो वृहन्तो नदाश्रासमुद्रप्रातिं गच्छन्त्येव न क्वचिद्पि विश्राम्यन्ति तथैव सर्व-आश्रमा-एहस्थस्यैवाश्रयेण सन्तिष्ठन्ते न ह्येतं विना कस्याप्याश्रमस्य कश्चिद्पि व्यव-हारः सिद्धिम, नोति ।
- (२) त्रज्ञचर्यवानप्रस्थसंन्यासाख्याश्रमाणां दानेनान्नन् च प्रत्यहं धारणात् गृहस्थाश्रमो ज्येष्टः । सर्वव्यवहारधुरन्धरोऽभिधीयते ।

तस्मात् मोक्षमेहिकश्च सुखिमच्छता दुर्वलेन्द्रियै:—भीहिमिनिर्वलैर्मानवैर्धारियतुमयोग्यो गृहा-श्रमः प्रयंत्रन संधायः । गृहाश्रम एव जगित विद्यमानसर्वव्यवहाराणां मूलम् । गृहाश्रमं विना हि सन्तानोत्पत्यभावात् ब्रग्नचर्धवानप्रस्थसंन्यासाश्रमाः कृतः सम्भवेयुः । गृहाश्रमस्य गिहितेव विनिन्द्यः संस्तोतेव च प्रशस्यः । गृहाश्रमेऽिष तदैव सुखं लभ्यते यदा स्त्रीपुसावुभाविष मिथः सुप्रसन्त्रौ विद्वान्सौ पुरुषार्थिनौ सर्वव्यवहारज्ञातारौ च भवेताम् । ब्रह्मचर्य पूर्ववर्णितः स्वयम्बरिववाहश्च गृहाश्रम-सुखस्य प्रधानं कारणम् इति ।

संक्षेपेण समावर्तन —विवाह—गृहाश्रम—शिक्षाविषये व्याख्यातमतः परं वानप्रस्थसंन्यासविषये—व्याख्यास्यामः।

इति श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे शङ्करदेवेन संस्कृतभाषयाऽनूदिते समावर्तन्विवाहगृहाश्रमविषये चतुर्थः समुद्लासः सम्पूर्णः ॥ ४ ॥



नम्

उ

# त्रथ पञ्चमसमु**हासारम्भः॥**

SA SESENTING TO THE SECOND TO

## अथ वानप्रस्थतंन्यासविधि वच्यामः॥

ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेत् गृही भूत्वा वनी भवेद्वती भूत्वा प्रवजेत् शत् का० १४ ॥

उचितमेतन्तृणां यत्ते मनुष्या यथाविधि ब्रह्मचर्ष्याश्रमं समाप्य गृहस्था भवेयुस्ततो वानप्रस्था-श्रमं संपाल्य सन्यासिनो भवेयुरिति ।

पवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः ।
वने वसेत्तु नियतो यथाविद्विज्ञतेन्द्रियः ॥ १ ॥
गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलोपिलतमात्मनः ।
अपत्यस्यव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् ॥ २ ॥
संत्यज्य श्राम्यमाहारं सर्वं चैव परिच्लदम् ।
पुत्रेषु भार्या निःक्षिण्य वतं गच्लेत्सहैव वा ॥ ३ ॥
अश्रिहोत्रं समादाय गृह्यं चाश्रिपरिच्लदम् ।
श्रामाद्रण्यं निःस्त्रत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥
मुन्यत्रे विविधीमेंध्यैः शाकमूलफलेन वा ।
पतानेव महायज्ञान्त्रिवंपिद्विधिपूर्वकम् ॥ ५ ॥ मनु० ६ । १ — ५ ॥

- (१) इत्थमवसितब्रह्मचर्ग्याश्रमो गृहाश्रमधर्मपालियता स्नातको द्विजो ब्राह्मणः क्षत्रियो-वर्यश्च गृहाश्रमे स्थित्वा निश्चितात्मा यथाविधि विजितेन्द्रियः सन् वने वसेत् ।
- (२) यदा शिरसः केशा धवला भवेयुस्त्वक् च शिथिला स्यात् पुत्रस्यापि पुत्र उत्पद्येत तदा गृहस्थो वनमाश्रयेत्।
- (३) सकलं प्राम्यमाहारं सर्वश्र सुन्देरं वस्त्रादिवस्तुनिकरं परिहाय पुत्रेभ्यश्व भार्या समर्प्या-त्मना सहैव वा नीत्वा वने निवसेत्।
- (४) गृहस्थितमग्न्युपकरणसहितमग्निहोत्रं गृहीत्वा प्रामान्त्रिगर्म्यारण्ये संनियम्येन्द्रियाणि निवसेत् ।

(४) नीवारायनैः नानाविधे रुचिरैः शाकमूलपुष्पफलेश्च पूर्वोदितान् पश्चमहायज्ञान् विधि-पूर्वकं मनुजः कुर्यात् तैः फलमूलादिभिरेवातिथिपूजामात्मनो निर्वाहमपि कुर्यात् ।

खाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दान्तो मैत्रः समाहितः । दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकस्पकः ।। १ ।। अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः । शरगेष्यममश्चैव वृक्षमूलनिकेतनः ।। २ ।। मनु० ६ ।। ८ । २६ ।।

- (१) स्वाध्यायेऽध्ययनाध्यापने सततं निरतो विजितात्मा सर्वेषां मित्रं संयतेन्द्रियो निरन्तरं विद्यादिदानदाता सर्वथा प्रतिमहनिवृत्तः सर्वप्राणिषु द्यालुश्च सन् सर्वदा व्यवहरेत्।
- (२) शरीरसुखांधमयतमानो भूमौ शयानः स्वाश्रितेषु स्वाश्रितपदार्थेषु च ममत्वश्रन्यः सन् वृक्षमूले नित्रसेत्।

तपः श्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसी भैक्षचर्या चरन्तः । सूर्य्यद्वारेण ते विरज्ञा प्रयान्ति यत्राऽमृतः स पुरुषो ह्यव्ययातमा ॥ मुण्ड० ख०२। मं०११॥

ये शान्ता विद्वजनान्तपोधममनुतिष्ठन्तः सत्ये च श्रद्धाना भिक्षोपजीविनोऽरण्ये वसन्ति ते, यत्र नाशरहितो हानिलाभग्रन्यो विराजते पूर्णपुरुषः परमात्मा तत्र निर्मलाः सन्तः प्राणद्वारेण परमेश्वरं प्राप्यानन्दिता भवन्ति ।

> अभ्यादेधामि समिधमग्ने ब्रनपते त्वियं । बनञ्चं श्रद्धां चोपैमीन्धे त्वां दीच्चिनो अहम् ॥ यजुर्वेदे ॥ अध्याय २० । मं० २४ ॥

"विधायामिहोत्रं दीक्षितो भृत्वाऽहं वृतं सत्याचरणं श्रद्धाश्च संपादयेयम्" इतीच्छन् वानप्रस्थे भवेत् । विविधैस्तपश्चरणैः सत्सङ्गयोगाभ्यासैः सुविचौरश्च ज्ञानं पवित्रताश्च प्राप्तुयात् । तदतु यदा स्र संन्यासम्रहणाभिलाषी स्यात्तदा भार्यो पुत्रसमीपे संप्रेष्य सन्यस्तो भवेत् ।

इति संक्षेपेण वानप्रस्थविधिः॥

## श्रथ संन्यासविधिः ॥

वनेषु च विहत्यैवं तृतीयं भागमायुषः। चतुर्थमायुषो भागं त्यकत्वा सङ्गान् परिव्रजेत्। मनुः ६। ३३।। 33

नम

अनेन प्रकारेण वनेषु वयसस्तृतीये भागे-पञ्चाशद्वर्षादारभ्य पञ्चसप्ततिवर्षपर्यन्तं वानप्रस्थो-भृत्वा वयसस्तुरीये भागे सर्वसङ्गान परित्यज्य परिवाजको भवेत् ।

प्र॰--गृहस्थवानप्रस्थाश्रमावननुष्ठाय यः संन्यासाश्रममनुतिष्ठेत् तस्य पापं जायते न वा ?

उ॰ - जायते नापि वा जायते।

प्र - कथं द्विविधं वचनमुच्यते भवता ?

उ॰—नोच्यते द्विविधं वचनम् । यः खलु बाल्यदशायां विरज्य पुनर्विषयेषु विलीयेत स महापापीयान् यश्च न विलीयेत स महापुण्यशाली सत्पुरुषः । तथा हि ब्राह्मणप्रन्थस्य वचनमिदम्—

### यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेद्धनाद्वा गृहाद्वा ब्रह्मचर्यादेव वा प्रव्रजेत्।।

यस्मिन दिने वैराग्यमुत्यद्येत तस्मिनेव दिने गृहाद्वा वनाद्वा परिव्रजेत् । आदौ संन्यासस्य पक्षक्रमो वर्णितः तत्रैते विकल्पाः यथा वानप्रस्थमनुष्ठाय प्रव्रजेदिति प्रथमः पक्षः, वानप्रस्थमननुष्ठाय
गृहाश्रमादेव संन्यसेदिति द्वितीयपक्षः, विजितेन्द्रियो विषयभोगाभिलाषशून्यः परोपकारमनाः पूर्णज्ञानवान्
ब्रह्मचयदिव संन्यसेदिति ततीयःपक्षः । वेदेष्विप च "यतयो ब्राह्मणस्य विज्ञानतः" इत्यादिपदेषु
संन्यासविधानं वर्तते किन्तु—

नाविरतो दुश्चरिताञ्चाशान्तो नासमाहितः । नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् ॥ कठ० वल्ली २ । मं० २३ ॥

यो दुराचारादनिवृत्तः शान्तिरहितोऽसमाहितात्माऽशान्तिचित्तश्चास्ति स संन्यस्यापि प्रज्ञानेन परमात्मानं नाधिगच्छति । ततः—

> यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेद् ज्ञान आत्मिन । ज्ञानमात्मिनि महति नियच्छेतद्यच्छेच्छान्त आत्मिनि ॥

कठ० वली दे। मं० १६॥

दुद्धिमान् संन्यासी वाचं मनश्चाश्रमीत्रिरुध्य ज्ञाने आत्मिनि च नियुजीत तौ च ज्ञानात्मानौ परमात्मिनि युजीत । तच्च विज्ञानं ज्ञान्तरूपात्मिनि स्थिरीकुर्यात्—

> परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो िचेदमायाश्वास्त्यकृतः कृतेन । तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् सिवत्याणिःश्रोत्रियं ब्रह्मनिष्टम् ॥

ब्राह्मणः संन्यासी स्वकर्मसिश्चतान् सर्वछौिककभोगाितरीक्ष्य वैराग्यं प्राप्तयात् । यतः—अकृतः परमात्मा—कृतेन केवछेन कर्मणा न प्राप्यते ततः किश्चिदुपायनमादाय पाणौ संन्यासी वेदिवदं ब्रह्मिनष्ठं गुरुमुपगम्य तिद्वज्ञानायोपगम्य सर्वसंदेहाितराकुर्यात् । परं परिहेया संगतिर्वक्ष्यमाणमानवानम्

अविद्यायामन्तरे वर्त्तमानाः खयं घीराः प्रिडतस्मत्यमानाः । जङ्गत्यमानाः परियन्ति मुढा अन्धेनैत्र नीयमाना यथान्याः ॥ १॥ अविद्यायां बहुधा वर्त्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः। यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः क्षीणस्रोकाश्च्यवन्ते ॥२॥ मुण्ड०। खं०२। मं०८। ६॥

ये अविद्यायां रममाणा आत्मानं धीरं पण्डितञ्च मन्यन्ते । ते अधोगामिनो मूढा अन्धेन नीय-माना अन्धा इव दुःखं प्राप्नुवन्ति ।

ये बहुधा विद्यायां विहरन्तो वालबुद्धयो "वयं कृतार्था" इत्यभिमन्यन्ते, यान् केवलकर्मकाण्डिजना रागवशात् वेत्तुं वेदयितुश्च न प्रभवन्ति ते आतुराः सन्तो जननमरणमये दुःखे निपतन्ति ॥ २ ॥ अतः—

> वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्वाः। ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ मुण्ड० ३। खं०२। मं०६॥

परमेश्वरप्रतिपादकवेदमन्त्रार्थज्ञाने स्वाचारे च सुनिश्चिताः संन्यासयोगाद् विशुद्धान्तःकरणा-यतयः परमेश्वरे मुक्तिसुखमुपलभ्य भोगानन्तरं मोक्षसुखावधिसमाप्तौ मुक्तिसुखात् परिमुच्य संसारमभिसरन्ति । मुक्तिं विना दुःखनाशो न संपद्यते । यतः—

> न वै संशरीरस्य सतः वियाविययोरपहतिरस्त्यशरीरं वा वसन्तं न वियाविये स्पृशतः ॥ छान्दोः । प्र०८ खं० १२ म० १ ॥

देहधारिणः खलु न कदापि सुखदुःखोपलब्धिव्यतिरिक्ताः स्थातुं शक्तुवन्ति किन्तु यदा ते विमुक्तदेहा आत्मानः सर्वव्यापिना परमात्मना सह क्रुद्रा वसन्ति तदा तान् सांसारिकसुखदुःखानि नोपसपन्ति । तस्मात्—

पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च ब्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति ॥ शत० कां० १४ । प्र०५ । व्रा०२ । कं०१ ॥

लोकप्रतिष्ठां सम्मानलामं धनोपभोगं पुत्रकलत्रादिरागश्च परिहाय परिव्राजका भक्षमाहरन्तो नक्तन्दिवं मोक्षसाधने निरता भवन्ति ।

प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं तस्यां सर्ववेदसं हुत्वा ब्राह्मणः प्रवजेत् ॥१॥
यज्ञवेदब्राह्मणे॥
प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम्।
बात्मन्यग्नीन्समारोत्य ब्राह्मणः प्रवजेद् गृहात्॥२॥
यो दत्वा सर्वभूतेभ्यः प्रवज्ञत्यभयं गृहात्॥
तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मबादिनः॥३॥
मनु०६॥३८।३६॥

न ि

33

प्रजापतेः परमात्मन उपलब्धिनिमित्तामिष्टि विधाय तस्यां यज्ञोपवीतशिखादिचिन्हानि विस्त्रज्याहवनीयादिपश्चामीत् प्राणापानव्यानोदानसमानाख्येषु पश्च प्राणेषु समारोध्य श्रह्मविद् श्राह्मणो गृहान् निःस्त्य सन्यासी भवेत—१,२॥ यः सर्वभृतेभ्यः प्राणिभ्योऽभयं दत्वा गृहाश्रमात् परित्रजति तस्य परमेश्वरप्रकाशितवेदोक्तधर्मादिविधोपदेशकस्य ब्रह्मवादिनः संन्यासिनः प्रकाशमया मोक्षानन्द्रह्पा लोका भवन्ति ॥ ३ ॥

प्र॰-को धर्मः खलु संन्यासिनाम् ?

उ॰—धर्मस्तु पक्षपातराहित्येन न्यायाचरण-सत्यग्रहणासत्यपरित्याग-वेदोक्तेश्वराज्ञापालन-परोपकार-सत्यभाषणादिलक्षणः सर्वाश्रमिणां मनुजानां समान एव किन्तु सन्यासिनामयं विशेषो-धर्मः । यथा—

> दृष्टिपूरं न्यसेत्रादं वस्त्रपूतं जलं पिवेत्। सत्यपुतां वदेद्वाचं मनः पूतं समाचरेत् ॥ १ ॥ कुद्धयन्तं न प्रतिकःयेदाकष्टः कुशलं वदेत्। सप्तडारावकीणां च न वाचमनृतां वदेत्॥ २॥ अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः। आत्मनैव सहायेन सुखार्थी बिचरेदिह ॥ ३॥ क्लमकेशनखश्मश्रः पात्री दण्डी कुसुम्भवान् । विचरेत्रियतो नित्य सर्वभूतान्यवीडयन् ॥ ४॥ इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च। अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ५॥ द्वितोऽपि चरेद्धमें यत्र तत्राश्रमे रतः। समः सर्वेषु भूतेषु न छिङ्गं धर्मकारणम् ॥ ६॥ फलं कतकबृक्षय यद्ययम्ब्यसादकम्। न न।मग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीद्ति ॥ ७॥ प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्रकृताः। व्याहतिप्रणवैर्यका विज्ञेयं परमन्तपः ॥ ८।। द्द्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य नित्रहात् ॥ ६ ॥ प्राणाय मैर्इहें। पान् धारणाभिश्च किल्विषम् । प्रत्याहारेण संसगान् ध्यानेनानी श्वरान् गुणान् ॥ १०॥ उचावचेषु भूतेषु दुर्जे यामकृतातमभिः। ध्यानयोगेन संपश्येद् गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ११ ॥ अहिंसयेन्द्रियासङ्गे वैंदिकेश्चैव कर्म्सभिः। तपसभ्ररणेश्चोत्रेस्साध्यन्तीह तत्पदम् ।। १२ ।।

यदा भावेन भगति सर्वभावेषु निःस्पृहः।
तदा सुखमगण्नोति प्रत्य चेह स शाखनम्।। १३।।
चतुर्भरिष चैवैतैर्नित्यमाश्रमिभिर्द्धिजैः।
दशलक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्न गः।। १४।।
धृतिः क्षमा दमे।ऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिष्रहः।
धीर्विद्या सत्यमकोयो दशकं धर्मलक्षणम्।। १५।।
अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा संगान् शनैः शनैः।
सर्वद्रन्द्विनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावितष्ठते।। १६।।
मनु० अ०६। प्रलो० ४६। ४८। ४६। ५२। ६०। ६६। ६९। ७०-७३। ७५। ८०। ६१। ६२। ८१।।

- (१) मार्गे गच्छन् संन्यासी इतस्ततोऽनवलोकयन् भूमौ दृष्टि निक्षिण्य गच्छेत् । सर्वदा वस्त्रशोधितं जलं पिबेत् । सदा सत्यमे । वदेत् । सततं मनसा विचार्य सत्यमङ्गीकुर्यात् । असत्यश्च परित्यजेत् ।
- (२) कचिदुपदेशे संवादादी वा सजातक्रीयं कथन संन्यासी न प्रतिकृष्येत् । निन्दितथा-न्येन स तत्म निरन्तरं हितमेत्रोपदिशेत्रतु कुप्येत् । मुखन।सिकानेत्रकर्णेरूपसप्तद्वारेषु विकीणिया वाचा केनापि हेतुना कदाप्यनृतं न वदेत् ।
- (३) स्वात्मिन परमात्मिन च निरतः स्थिरश्च निस्रुहो मद्यमांसादिरहित आत्मनैव सहायेन सुखार्थी सन्नस्मिन संसारे धमित्रिद्यासंवर्धनोपदेशायात्रिश्रान्तं विचरेत् ।
- (४) लूनकेशनखश्मश्रर्धतरुचिरपात्रदण्डः परिहितकुसुम्भवर्णरिक्जितवसनो निश्चितात्मा सर्व-भूतान्यपीडयन् सर्वेश्र परिश्रमेत् ।
- (५) अधर्माचरणादिन्द्रियाणि निरुध्य रागद्वेषावपहाय सर्वप्राणिभिः समं निर्वेरायमाणो मोक्ष-सामर्थ्यमुपचिनुयात् ।
- (६) संसारे यस्मिन किस्मिश्विदाश्रमे स्थितः केनचिद् दूषितो भृषितोऽपि वा सर्वप्राणिषु पक्षपातरहितः सन् स्वयं पर्ममनुतिष्ठत्रन्यांश्वापि धर्मानुष्ठाननिष्ठान् विवातुं प्रयतेत ।

स्वमनिस च निश्चितं जानीयादसौ—"न खलु दण्डकमण्डलुकाषायवस्नादिचिक्र-धारणमात्रं धर्मकारणमि तु सदुपदेशविद्यादानाभ्यां निखिलमनुष्यादिप्राणिनामुन्नयनमेव संन्यासिनां प्रथमो धर्म" इति ।

(७) यद्यपि कतकनृक्षस्य फलं निष्पिष्य मिलनजले प्रक्षेपेण तजलं शोधयित तथापि फल-चूर्णप्रक्षेपं विना तस्य नामोचारणमात्रेण केवलं श्रवणेन वा तजलं न शुध्यित ।

- (८) ओङ्कारपूर्वकसप्तव्याहितिभिर्युक्तान् यावद्वलं विधिवत् प्राणायामान् विदध्यात् । किन्तु त्रिभ्यो न्यूनान् प्राणायामान् कदापि न कुर्यात् । इदमेव परमं तपः सन्यासिनाम् ।
- (९) यतो यथाम्रौ ताप्यमानानां विलाप्यमानानाञ्च धातूनां मला नश्यन्ति तथैव प्राणायामेन मन आदीन्द्रियाणां दोषा भस्मीभवन्ति ।
- (१०) अतः सन्यासिनः प्रतिदिनं प्राणायामैः आत्मान्तः करणेन्द्रियदोषान्, धारणाभिः पापम् प्रत्याहारेण संसंगदोषान्, ध्यानेनचानीश्वरगुणान् हर्षशोकाविद्यादीन् जीवात्मनो दोषान् नाशयेयुः।
- (११) अयोगिभिरविद्वद्भिर्दुर्ज्ञियामुत्कृष्टापकृष्टेषु पदार्थेषु परमात्मनो न्याप्ति स्वातमनोऽन्तर्या-मिनः परमेश्वरस्यापि गतिश्चासौ सम्यग्ध्यानाभ्यासेन संपद्येत् ।
- (१२) सर्वप्राणिषु निर्वेराचरणैरिन्द्रियाणां विषयसङ्गपरिहारैर्वेदोदितैः कर्मभिरत्युप्रैस्तपो-ऽतुष्ठानश्चास्मिन् संसारें पूर्वोक्तः सन्यासो एव मोक्षपदं प्राप्नोत्यन्यांश्च प्रापयति ।
- (१३) यदासौ सर्वेषु भावेषु सर्वपदार्थेषु च निस्पृहः सन् बाह्याभ्यन्तरव्यवहारेषु भावेन शुद्धयित तदैवात्र जन्मनि परजन्मनि च निरन्तरं सुखं लभते।
- (१४) एतद्रथंमेतैर्ब्रह्मचारिगृहस्थवानप्रस्थसंन्यासिमिर्वक्ष्यमाणो दशलक्षणको धर्मः सततम-नुष्ठेयः प्रयत्नेन।
- (१५) प्रथमं लक्षणम् घृतिः—सदा धैर्यधारणम् । द्वितीयं क्षमा-निन्दास्तुतिमानापमानहांनिलाभादिदुःखेज्विष सहनशीलत्वम् । तृतीयं दमः—अधर्मान् निवार्यः
  सदा धमं प्रवर्तनं मनसो येनाधर्माचरणेच्छापि न स्यात् । चतुर्थमस्तेयम्—चौर्यत्यागः-विनाज्ञां विश्वासघातकपटादिव्यवहारेण वा वेदविरुद्धाचरणेन चान्यद्रव्यहरणं स्तेयं
  तत्परित्यागो ऽस्तेयम् । पश्चमं शौचम्—रागद्वेषपक्षपातपरित्यागेन मनसो जलमृत्तिकामार्जन।दिभिश्व वाद्यं पावित्रयम् ।

पष्ठिमिन्द्रियनिष्ठहः—अधर्माचरणात्रिरुध्येन्द्रियाणां धर्माचरण एव सदा प्रवर्तनम् । अष्ठद्रव्याणां सेवनेन सज्जनानां संगतेन योगाभ्यासेन च बुद्धिवर्धनम् । अष्ठपं विद्या—पृथिव्या अष्ठद्रव्याणां सेवनेन सज्जनानां संगतेन योगाभ्यासेन च बुद्धिवर्धनम् । अष्ठपं विद्या—पृथिव्या आरभ्य परमेश्वरपर्यन्तस्य यथार्थज्ञानस्योपार्जनं तेन च यथायोग्यमुपकारसंपादनम् । यथात्मिन तथा मनसा, यथा मनसि तथा वाचा, यथा वाचि तथा कर्मणा सत्यानुष्ठानमेव विद्या, तद्विपरीतम-विद्या। तवमं सत्यम्—यादशो यः पदार्थः स तादश एवावगन्तव्यो वर्णनीयोऽनुष्ठेयश्च । दशमञ्चा-क्रोधः—क्रोधादिदोषानपहाय शान्त्यादिगुणानां स्वीकरणम् । इतीमानि धर्मस्य लक्षणानि । अस्य दशलक्षणयुक्तस्य पक्षपातरहितन्यायाचरणस्य धर्मस्य सेवनश्चाश्रमिनिर्विधेयम् । अमुमेव च वेदो क्तथर्मं स्वयमनुस्त्य अन्याश्वापि बोधियत्वा तत्परिपालने नियोजनम् सन्यासिनां विशेषो धर्मः ।

- (१६) अनेन विधिना शनैः शनैः सर्वान् सङ्गदोषान् परित्यज्य हर्पशोकादिस्वद्वन्द्वभयो विनिर्मुक्तः सन्यासी ब्रह्मण्येवावतिष्ठते । सर्वान् गृहस्थादीनाश्रमान् सर्वविधव्यवहारेषु सत्यनिश्चयं कारियत्वाऽधमेकृत्येभ्यो विमोच्य तेषां निखिलसंशयान् निराकृत्य सत्यधर्म- युक्तव्यवहारेषु तान्प्रवर्तयेयुरित्येव प्रधानं कर्तव्यं सन्यासिनाम् ।
- प्र॰ संन्यासम्रहणं ब्राह्मणस्यैव धर्मः क्षत्रियादेरिप वा ?
- उ० त्राह्मणस्येनाधिकारः, यतो हि त्राह्मण इति सर्ववर्णेषु पूर्णपण्डितस्य धार्मिकस्य परोपकारिप्रयस्य मानवस्य नमा। पूर्णपाण्डित्यं धार्मिकत्वं परमेश्वरिनष्ठत्वं वराग्यश्च विना सन्यासप्रहणे जगतो-विशेष उपकारो विश्वातुं न श्वयते । अस्ति तस्मादियं जनश्चितः— ''व्राह्मणस्यैय संन्यासाश्रमाधिकारो नान्यस्येति'' अत्र मनोरिष प्रमाणम्—

एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः। पुर्योऽक्षयफलः प्रेत्य राजधर्मान् निबोधतः।। मनुः अः ६। १९।।

एवमादिशाति मनुर्भगवान् "अयि ऋषयः ? एष ब्रह्मचर्यगृहस्थवानप्रस्थसंन्यासाश्रमानुष्ठानरूपश्च-तुर्विधो ब्राह्मणानां धर्मः । वर्तमानजन्मनि पुण्यस्वरूपो देहत्यागानन्तरं मोक्षरूपाक्षयानन्दप्रदश्च सन्यासधर्मः । एतदनन्तरं राजधर्मान् श्रृणुत इति । "एतेन सन्यासप्रहणे प्राधान्येन ब्राह्मणस्यैवा-ऽधिकारः, क्षत्रियादेर्बह्मचर्य्याश्रम" इति सिद्धयति ।

- प्र॰--सन्यासग्रहणस्य कावश्यकतास्ति ?
- उ — देहे शीर्षस्येवाश्रमेषु संन्यासाश्रमस्यावश्यकता विद्यते यतस्तेन विना कदापि विद्यार्थमयोरुन्नतिभिवितुं न शक्यते । यतोऽन्याश्रमिभिर्यथाक्रमं विद्याग्रहणगृहकृत्यसंपादनतपश्चरणादिप्रसङ्गादतीवाल्पः समयो लभ्यते । पक्षपातराहित्येन वर्तनमन्याश्रमिभिः दुष्करम् । यथा
  संन्यासी सर्वतो मुक्तः सन् जगदुपकारं तनुते तथान्याश्रमिणः कर्तुं न समर्थाः । यतः संन्यासिनः सत्यविद्यया पदार्थविज्ञानोन्नतये यावन्तमवकाशं लभन्ते तावान्नन्याश्रमिभिर्न लभ्यते ।
  तत्रापि यो ब्रह्मचर्य्यदिव परिव्रज्य जगतः सत्योपदेशेन यावतीमुन्नतिं विधातुं प्रभवति
  तावतीमुन्नतिं गृहस्थवानप्रस्थाश्रमावुपभुज्य संन्यस्तो जनो न कर्तुं पारयति ।
- प्र॰—संन्यासप्रहणं परमेश्वराभिप्रायेण विरुद्धमस्ति मनुष्याणां वृद्धावीस्वरस्याभिप्रायत्वात् । यदि कोऽपि गृहमेथी न भवेत्तस्यापत्यमेव न स्यात्।यदा खलु संन्यासाश्रमो मुख्यस्तञ्च सर्वे जनाः पालयेयुस्तदा मनुष्याणां मूलोच्छेदः संपद्यते ।
- उ॰—साधु । कृतोद्वाहानामि केषाञ्चित् पुत्रा न जायन्ते जाता अपि वा सत्वरं म्रियन्ते तदा तु संवृ-त्तमेतदपीश्वराभिप्रायप्रतिकूलम् । यदि खलूच्येत भवता—

यत्ने कृते यदि न सिद्धचित कोऽत्रदोषः।

इति कस्यापि कवेर्वचनम् । यदि प्रयत्नेनापि कार्यं न सिध्येत्तदा कस्तत्र दोपः ? कश्चिदपि नास्तीति भावः । तदा वयं पृच्छामो भवन्तं गृहाश्रमात्पुत्राः प्रभृताः प्रभृत परस्परं प्रतिकूलिचरणं विधाय युद्धे म्नियन्ते तदा कियती बलवती हानिः संजायते । यदा संन्यासी एकवेदोक्तधर्मोपदेशेन परस्परं प्रीतिमुत्पादयेत् तदा लक्षमनुष्यान् परिरक्षेत् । सहस्वगृहमेधिन इवायं मनुजान्वधयेत । अपि च सर्वे मनुष्याः सन्यासप्रहणं कर्तुमपि न समर्था भवन्ति यतः सर्वे कदापि विषयसङ्गान् परिहातुं न पारियष्यन्ति । ये केचन मानवाः सन्यासिनामुपदेशेन धार्मिका भवेयुस्ते सर्वे सन्यासिनां पुत्रा-इवेति मन्तव्यम् ।

- प्र॰—"अस्माकं किमिष कर्तव्यन्नास्ति" इति संन्यासिनः कथयन्ति । अन्नवस्त्रमादाय सानन्दं स्थेयम् । अविद्यामयेन जगता वृथा शिरःपीडनं किमिष् विधेयम् १, आत्मानं ब्रह्म परिकृत्य संतुष्टैरवस्थेयम् । कश्चिदुपगम्य पृच्छेचेत्त्वमिष ब्रह्मासीति सोऽपि समुपदेष्टव्यः 'न त्वां पापपुण्ये स्पृशतः, यतो हि शीतोष्णे शरीरस्य, श्चुनृषे प्राणानां, सुखदुःखं च मनसो धर्मः, जगन्मिथ्या जगतो व्यवहाराश्चापि सर्वे परिकित्पता सिथ्या सन्तीति तेषु प्रसाक्तिर्बुद्धि-मतामन्द्रा । यत्किश्चित्पापपुण्यं भवित तद्देहेन्द्रियाणां धर्मो नात्मन" इत्युपदिशन्ति ते । भवता तु केचन विलक्षणाः सन्यासिनां धर्मा वर्णिताः । तद् वयं कस्य वचनं सत्य कस्य चासत्यं मन्यामहे !
- उ॰—िक तैरुत्तमानि कर्माण्यपि न कर्तेन्यानि ? पश्यत (वैदिकैश्वेव कर्मभिः) वैदिकानि कर्माणि—यानि धर्मयुक्तानि कर्माणि—तानि संन्यासिभिरवश्यं करणीयानि नित्यमिति मनुना प्रतिपादितम् । किन्ते भोजनाच्छादनादीनि कर्माणि परित्यक्तं प्रभविष्यन्ति । एतत्कर्म विद्वातुम्यक्तास्त उत्तमकृत्यपरित्यागेन पतिताः पापभाजश्व किं न भविष्यन्ति ? । यदा गृहमे-धिभ्योऽनवस्त्रादीनि गृह्णन्ति ताँश्वेत्र प्रत्युपकुर्वीर स्तदा ते किं पापीयाँसो न भवेयुः ? यथा नेत्राभ्यां दर्शनं कर्णाभ्यां च श्रवणं न स्याचेत्रेत्रकर्णानां वैयथ्यप्रसङ्गस्तथेव यदि संन्यासिनः सत्योपदेशं वेदादिसत्यशास्त्राणां विचारं प्रचारश्च न विदश्यस्तदा तेऽपि संसारे वृथा भारभृता एव । ये चाविद्यारूपेण जगता शिरःस्फोटनं किसिति करणीयिमित्यादि लिखन्ति समुपदिशान्ति च तेऽत्वतादिनः पापसंवद्धेकाः पापीयांसः सन्ति । यत्किश्चित् देहादिना कर्म विधीयते तदाखिलमात्मन एव, तस्य फलभोक्तापि चात्मवास्ति । ये जीवं ब्रह्म वर्णयन्ति तेऽविद्यानिद्वायां निद्राणां वर्तन्ते । कुतः ? जीवो हि अल्पोऽल्पज्ञः, ब्रह्म च सर्वव्यापकं सर्वज्ञम् । नित्यशुद्धः वुद्धमुक्तस्वभावयुक्तं ब्रह्म, जीवश्व कदाचिद् वध्यते कदाचिन्मुच्यते । सर्वव्यापकत्वात्सर्वज्ञन्त्वाच्च ब्रह्मणः कदापि श्रमोऽविद्या वा न संभवति जीवस्तु प्रपद्यत इति वितथस्तेषा-स्वति । ब्रह्म जननमरणदुःसं कदापि न प्रपद्यते जीवस्तु प्रपद्यत इति वितथस्तेषा-स्वरेशः ।

प्र॰—संन्यासी सर्वकर्मविनाशी वर्तते स चामि धातूँश्च न स्पृशतीति वार्ता वितथाऽवितथा वा ?।

€ • — तथा।

"सम्यङ् नित्यमास्ते यस्मिन् यद्वा सम्यङ् न्यस्यन्ति दुःखानि कर्माणि येन स संन्यासः स प्रशस्तो विद्यते यस्य स संन्यासी ।

- ः खलु दुष्कर्मपरिहारिप्रकृष्टस्वभाववानास्त स संन्यासी कथ्यते ।
- प्र॰ —अध्यापनमुपदेशअ गृहिणः कुर्वन्ति ततः संन्यासिनां कि प्रयोजनम् ?
- उ॰—सत्योपदेशं सर्वाश्रमिणः कुर्युः श्रृणुयुश्च किन्तु यावानवकाशो यावती च निष्पक्षपातता सन्या-सिनां भवति तावान तावती च गृहिणां न भवति । आम् ब्राह्मणेषु पुरुषाः पुरुषान् स्वियश्च स्त्रीः सत्यमुपदेशेयुर्विद्याश्च पाठयेयुरित्येव ब्राह्मणानां कार्यम् । यावान् भ्रमण-समयः सन्यासिभिः लभ्यते तावान् गृहस्थब्राह्मणादिभिः कदापि लब्धुं न शक्यते । बेद-विरुद्धमाचरतः संन्यासी नियमयति । एषा हि सन्यासिनामानश्यकता वर्तते ।
- प्रं "एकरात्रिं घसेद् प्रामे" इत्यादिवचनैः संन्यासिनैकामेव रात्रिमेकत्र वस्तब्यं नातो-ऽधिकम्।
- उ० अल्पांशतस्तु सत्यिमदं वचनं यदेकिस्मिन्नेव स्थाने निवासात् विशेषो जगद्पकारो न सम्भ-वित स्थानविशेषस्याभिमानश्चापि जायते रागद्वेषावपि वर्द्धते। किन्तु ययेकत्रावस्थानात् विशेषोपकारः सम्पयेत तदा निवसेत्। यथा जनकराजनगरे चतुरो मासान् पश्चशिखाद-योऽन्ये च संन्यासिनः कियन्ति वर्षाणि निवासं चिक्तरे। अपि च — "एकरात्रं न चसेत्" इति वचनमद्यतनानां पाखण्डिसम्प्रदायिनां निर्मितम्। यतः संन्यास्येकत्राधिकं निवसेचे-तेषां पाखण्डः खण्डितः स्यात् अधिकश्च न वर्द्धत।

## प्र॰ — यतीनां काञ्चनं द्यात्तास्त्रूलं ब्रह्मचारिणाम् । चौराणामभयं द्यात्स नरो नरकं बजेत् ।।

इत्यादिवचनैर्यः संन्यासिभ्यः सुवर्णादिदानं दद्यात्स दाता नरकगामी स्यादित्यभिप्रेयते ।

उ॰—इदमि वर्णाश्रमिवरोधिभिः संप्रदायिभिः स्वार्थसिन्धुभिः पौराणिकैश्व कल्पितमस्ति । यतः सन्यासिनो धनं प्राप्नुयुस्तेषामधिकं खण्डनं कर्तु शक्नुयुस्तेषां हानिस्स्यात्तेषामधीन नाश्चापि न भवेयुः । यदा च भिक्षादिव्यवहारस्तदायत्तो भवेत्तदा संन्यासिनस्तेभ्यो विभीयुः । मूर्खेम्यः स्वार्थिभ्यश्व दानमुत्तमं मन्यन्ते तदा तु प्राज्ञेभ्यः परोपकारिभ्यः सन्या-सिभ्यो दातुं कश्चिदपि दोषो न सम्भाव्यते । पद्यत—

#### विविधानि च रतानि विविक्तेषूपपाद्येत्।।

विविधानि सुवर्णादिधनानि रत्नानि च विविक्तेभ्यः संन्यासिभ्यः समर्पयेत्। अपि च युष्मा-भिरुपन्यस्तः स श्लोकोऽनर्थकः। यतः सन्यासिभ्यः सुवर्णविश्राणनेन यजमानश्चेत्ररकं ब्रजेत्तदा किं रजतमुक्ताहीरकादिवितरणेन स स्वर्गं गच्छेत् ?।

- प्र॰—अत्र पण्डितः पाठिसमं पठन विस्मृतवान् । स चैवम्—"यति हस्ते धनं दद्यास्" इति यः सन्यासिनां हस्ते धनं ददाति स नरकं व्रजतीति भावः ।
- उ•—इदं वचनमप्यविदुषा स्वकल्पनया विरचितम्, यतो हस्ते धनवितरणेन दाता नरकं गच्छेचेचरणयोर्वितरणेन पोटलिकायां निबध्य दानेन वा स्वर्ग गच्छेत् किमु ?। अतो न मन्तव्येहशी कल्पना। आम् यः संन्यासी योगक्षेमादिधकं रिक्षिष्यति स तस्करादिपीडितो
  मोहितश्चापि भविष्यति । किन्तु विद्वानयोग्याचरणं कदापि न करिष्यति तन्सोहेऽपि वा न पतिष्यति स हि पूर्वे गृहाश्रमे संकलान् भोगानुपभुक्तवान् दृष्टवाञ्चापि। यश्च ब्रह्मचर्यात् प्रवजिति स पूर्णवैराग्ययुक्तत्वात् कदापि व चिदिपि न
  सजिति।
- प्र॰-श्राद्धे संन्यासी चेदागच्छेत्तश्च यजमानो भोजयेत्तदा तस्य पितरः पलायेरन नरके च पतेयु-
- उ•—प्रथमं तु मृति वृत्णामागमनं कृतश्राद्धस्य च मृति पृतृणां स्त्री । प्रापणमेवासम्भवं वेदप्रतिकूलं युक्ति विरुद्धेश्वत्यम् । नागच्छन्त्येव यदा तदा के नाम पलायिष्यन्ते । यदा च
  निजपापपुण्यवदातः परमात्मनो व्यवस्थया प्रेत्य जीव उत्पद्यते तदा तस्यागमनं कथं
  सम्भाव्यते । तस्मादियं वार्तापि उदरम्मिरिभिः पौराणिकै पूर्ते औरः परिकल्पितेव वर्तते ।
  आम्, इदं तु सत्यं यद् यत्रैव सन्यासी गिमिष्यति तत एव वेदिवरुद्धत्वादस्य मृतकश्राद्धस्य
  पाखण्डः पल विष्यते ।
- प्र•—ब्रह्मचर्यादेव प्ररिव्रजितमानवस्य निर्वाहः सुदुष्करम्, कामनिरोधश्वाप्यतिदुष्करः । अतो एहमे-धिनां वानप्रस्थाश्रमं समाप्य वार्द्धके संन्यासप्रहणमत्युत्तमम् ।
- उ॰—निर्वाहासमर्थ इन्द्रियनिप्रहाशक्तश्च ब्रह्मचर्यात्र संन्यसेत् । यस्तु शक्तः स कथं नोररीकुर्यात् । यः पुरुषो विषयदोषान् वीर्यसंरक्षणगुणांश्च विज्ञातवान् स किंहिचिदपि विषयासक्तो न भवति । विचाराग्नेरिन्धनिमव चास्ति तद् वीर्य विचार एव तद् व्ययते। रुग्ण एव वैद्यमौवधश्चापेश्चते नतु स्वस्थः । एवं यः पुरुषो या च स्त्री विद्यां धमिश्च वर्द्धयितुं सकलं जगचोपकर्तुमेव वाञ्छेतां नोद्वहेताम् । यथा पश्चशिखादयः पुरुषा गार्गीत्रमुखाश्च स्त्रियो चभृवः । एतदर्थ-मधिकारिणां सन्यासप्रहणमुवितम् । अनिधकारिणश्चेत् सन्यासमङ्गीकरिध्यन्ति स्वयं ते दुःस्त्रे पतिष्यन्ति, अन्याश्च पातियिध्यन्ति । यथा सम्राट् चक्रवर्ती तृपो भवति तथैव "परिव्राट्" सन्यासी भवति । प्रत्युत तृपः स्वदेशे स्वसम्बन्धिजनेषु वा पूज्यते । अत्र चाणवयनीतिशास्त्रस्यायं श्लोको यथा—

विद्वस्वं च नृपत्वं च नैय तुः यं कदाचन । स्वदंशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ।। विद्यो नृपस्य च कदापि साहश्यं न सम्भवति । राजा हि निजदेश एव सिक्तयते बुधस्तु सर्व-देशेषु सममाद्रियते । अतो विद्याध्ययनाय सुशिक्षात्रहणाय बलसम्पादनाय च ब्रह्मचर्याश्रमः, विचार-ध्यानविज्ञानवृद्धिनि।मित्ताय तपश्चरणाय वानप्रस्थाश्रमः, वेदादिशास्त्राणां प्रचाराय धर्मव्यवहारष्रह-णाय दुष्टव्यवहारपरिहाराय सत्योदेशकरणाय सर्वेषाश्च संदेहनिराकरणाय संन्यासाश्रमो विद्यते । परं ये सत्योपदेशादिकं संन्यासिनां मुख्यधर्मं नाचरिन्त ते पतिता नरकगामिनश्च भवन्ति । तस्मात्तं-न्यासिनः सत्योपदेशेन शङ्कासमाधानेन वेदादिसत्शास्त्राध्यापनेन वेदोक्तश्चर्मवर्द्धनप्रयत्नेन च सकल-संसारोत्रितिं विदध्युः ।

- प्र॰—संन्यासिभ्यो व्यतिरिक्ता ये साधवो वैरागी गोसाई खाखीत्यादिनामभृतस्तेऽपि संन्यासाश्रमे गणियतुं शक्यन्ते न वा ?°
- उ०—निह । यतस्तेषु संन्यासिन एकमि लक्षणं न वर्तते । ते तु वेदिवरुद्धपद्धतौ प्रवर्तमाना वेदेभ्योऽपि स्वसम्प्रदायाचार्याणां वचनानि वहु मन्यन्ते । स्वमतमेव च स्तुत्वा मिथ्याव्यवहारे समासक्ताः स्वार्थतत्परा अपरानिष स्वस्वमतजाले निपातयन्ति । सन्मार्गनयनं तु दूरमास्ताम्,
  प्रत्युत लोकं प्रतार्याधः पातयन्ति स्वार्थश्च साधयन्ति ते । तदर्थममी सन्यासाश्रमे न गणयितुं शक्यन्ते । नूनममी प्रवलाः स्वार्थाश्रमिणः, नात्र संदेहलवोऽपि विद्यते । ये स्वयं धमें
  प्रवृत्य निखलं लोकमिष तथा प्रवर्तयन्ति, इह जन्मिन परजन्मिन च स्वयं सुखमुपभुक्षते
  सक्लान्मनुजांश्च सुखभाजः कुर्वन्ति त एव धर्मात्मानो जनाः संन्यासिनो महात्मानश्च सन्ति ।
  इयं संक्षेपेण संन्यासाश्रमस्य शिक्षा वर्णिता अतोऽग्ने राजप्रजाधमिवषयं
  वर्णायिष्यामः ।

इति श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्वार्थप्रकाशे मेधावत कविरत्नेन संस्कृतभाषयाऽन्दिते चानप्रस्थसंन्यासाश्रमविषये पञ्चमः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ४॥





## भ्रथ राजधर्मान् व्याख्यास्यामः ॥

----

राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्तृपः । संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ १ ॥ ब्राह्मं प्राप्ते न संस्कारं श्रत्रियेण यथाविधि । सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्त्तव्यं परिरक्षणम् ॥ २ ॥ मनु० ७ । १ । २ ॥

उ

महाराजो मनुः ब्रवीति—हे महर्षयः ! चतुराश्रमाणां चतुर्वर्णानां च व्यवहारप्रतिपादनानन्तरं राजधर्मानिदानीं वक्ष्यामः । कीदृशो राजा भवेत् ? कथं च तत्सम्भवः ! कथङ्कारश्चायं परमसिद्धिं प्राप्तुयात् ? इति सर्व व्याख्यास्यते । क्षत्रियो ब्राह्मण इव परमविद्वान् सुशिक्षितः सन् न्यायेन सर्वराज्यं यथावत् परिरक्षेत् । तस्यायं प्रकारः—

# त्रीणि राजांना विदये पुरुशा परि विश्वांनि भूष्यः सदांसि ॥ ऋ० ॥ मं ३ । सू० ३८ मं० ६ ॥

ईश्वर उपिदशति—हे (राजाना) राजन् ! प्रजाप्रतिनिधयः ! यूपं सर्वे मिलित्वा (विदथे) मुखप्राप्त्येकसाधकविज्ञानवृद्धिकारकराजप्रजासम्बन्धिव्यवहारार्थं (त्रीणि सदांसि) विद्यार्थ्यसभा, राजाव्यसभा, धर्मार्थ्यसभास्तिस्तः समितीः संस्थाप्य (पुरूणि) बहुविधान् (विश्वानि) सर्वेप्रजासम्बन्धिमनुष्यादिप्राणिनः (परिभू•) सर्वतो भावेन विद्यास्वातन्त्र्यधर्मसुशिक्षा धनादिभिः विभूषयत तथा—

तं सभा च सिमितिश्चसेनां च ॥ १ ॥ अथर्व० कां॰ १४ । अनु०२ । व० १ । मं०२ ॥

# सभ्यं सुभां में पाहि ये च सभ्याः समासदः । २ ॥ अथर्व॰ कां॰ १९ । अनु० ७ । व० ४४ । मं ६ ॥

- (१) (सभा) विद्यार्थ्यसभादयः (रुमितिश्व) सङ्क्रामादीनां व्यवस्थापिका सभा (सेना) सैन्यश्व (तम्) राजधर्ममैकमत्येन पालयेयुः।
- (२) हे (सभ्य) सभायां साधो मुख्यसभासद ! त्वम् (मे) मम् (सभाम्) सभाया-धर्मयुक्तव्यवस्थां (पाहि) रक्ष । ये च (सभ्याः) सभायां साधवः सभास्तारास्तेऽपि सभाव्यवस्थां पालयेयुः । एकस्मा एव स्वातन्त्र्येण राष्ट्रस्याधिकारो न देयः किन्तु सभापते राज्ञोऽधीना सभा, सभाधीनश्च राजा, राजसभे च प्रजाधीने, तथा प्रजा च राजसभयोरधीना भदेदित्यभिप्रायः । अन्यथा हि—

राष्ट्रमेव थिश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विशं घातुकः। विशमेव राष्ट्रायाद्यां बरोति तस्माद्राष्ट्री विशमत्ति न पुष्टं पशुं मन्यत इति॥ शत० कां॰ १३। प्र॰ २। ब्र० १। कं० ७। ८।

ेयदि नाम प्रजातः स्वतन्त्रः स्वाधीनो राजवर्गो भवेत तर्हि (राष्ट्रमेव विश्याहन्ति) राज्यं प्रविश्य प्रजां दिनाशयेत्। यतो हि केवलः स्वाधीनो नराधिप उन्मतः सन् (राष्ट्री विशं घातुकः) प्रजां विनाशयित (विशमेव राष्ट्रायाद्यां करोति) स प्रजां भक्षयतीव अतितरां निपीडयित । अतः कोऽप्येको राष्ट्रे स्वाधीनो न विधातव्यः। यथा वै सिंहोऽन्यो वा कश्चन मांसाशी हृष्टपुष्टाङ्गं पशुं व्यापाद्य भक्षयित तथैव (राष्ट्री विशमात्ति) स्वतन्त्रो राजा प्रजामुच्छिनत्ति कस्यापि स्वस्मादाधिक्यं न सहते, श्रीमतो जनानन्यायेन दण्डियत्वा विद्युष्ट्य च स्वार्थ साधयित । अतः—

इन्द्रे। जयाति न परा जयाता अधिग्राजो राजंस रा-जयाते । चुर्कृत्य ईड्यो बन्धश्रोपसद्यो नम्स्या भवेह ॥ अथर्व० ॥ कां०६। अनु० १०। ब०१८। मं०१॥

हे मनुष्याः ! यो व (इह ) मनुष्यसमुदाये (इन्द्रः ) परमैश्वर्यसम्पन्नः सन रात्रून (जयाति ) जेतुं समर्थः (न पराजयाते ) न च रिपुभिः पराजीयते यश्च (राजसु ) नृपेषु (अधिराजः ) सम्राट् महाराजाधिराजः सन् (राजयाते ) प्रकाशते—दीप्यते । यश्च (चर्कृत्यः ) सभापतिपद्योग्यः (ईड्यः ) प्रशंसनीयगुणकर्मस्वभावः (वन्यः ) सत्करणीयः (चोपसद्यः ) समीपगम्यः शरणयोग्यः शरण्यः (नमस्यः ) सर्वमान्यश्च (भव ) भवेत् तमेव सभापति राजानं विधत्त ।

इमन्देवा असपुरन छंस्वध्वं महते च्रत्राये महते ज्यैष्ठयाय महते जानेराज्यायेन्द्रंस्येन्द्रियाये ॥ यजुः ॥ अ० १ मं ४०

हे (देवाः ) विद्वान्सः राजप्रजाजनाः ! यूयम्, एवम्भूतं पुरुषं (महते क्षत्राय) चक्रवर्ति राज्य-करणाय ( महते ज्येष्ठवाय ) अतिशयसमृद्धिवर्द्धनाय (महते जानराज्याय ) पूर्णविद्वयुक्तराष्ट्र-पालनाय (इन्द्रस्येन्द्रियाय ) परमैश्वर्ययुक्तराष्ट्रस्य धनस्य च रक्षणाय ( असपल ए सुवध्वम् ) सम्मति विधाय पक्षपातविवर्जितं पूर्णविद्याविनयसंपन्नं सर्वेषां मित्रं सभापति राजानं सर्वाधीश-मङ्गीकृत्य निखलां पृथ्वी शत्रुविराहतां कुरुत ।

# स्थिरा वंः मृत्त्वायुंधा पर्। गार्दे बील उत प्रतिष्केभं। युष्माकमस्तु तिविधी पनीयमी मा मत्येंस्य मायिनः।। ऋः।। मं० १। सू० ३१। मं०२।।

ईश्वर उपदिशति—हे राजपुरुषाः! (वः) युष्माकं (आयुधा) आग्नेयादीन्यस्वाणं शतध्नीभुशुण्डी (तोप वन्दूक इति लोके) धनुःशरास्यादीनि शस्त्राणि च शत्रुणाम् (पराणुदं) पराजयाय (उत्त) तथा तथाम् (प्रतिष्कमें) वारणाय च (वीलुं) प्रशंसितानि उत्तमानि (स्थरा)
हढानि (सन्तु) भवन्तु। तथा युष्माकं (तविषी) सेना (पनीयसी) प्रशंसनीया (अस्तु) भवतु।
येन युष्माकं सदा विजयो भवेत्। किन्तु (मायिनः) गर्हितान्यायरूपकर्मकारिणो जनस्य पूर्वोत्तपदार्थाः (मा) न कर्हिचिदिष भवेयुरिति। यावाद्धि मानवा धार्मिका भवन्ति तावदेव राष्ट्रमेधते, दुष्टाचारित्वे पुनस्तेषां नितरां विनश्यति। अतो महाविद्वांसो विद्यासमाधिकारिणः, धार्मिका विद्वांसो धर्मसमाधिकारिणः, प्रशंसनीया धर्मात्मानश्च राजसभाधिकारिणो विषेयाः। यश्च सर्वोत्कृष्टगुणकर्म्मस्वभावत्वेन सर्वेभ्यो गरीयान् तं राजसभायाः सभापतिं मत्वा सर्वत दन्नतिं कुर्वीरन्। तिस्णां सभानां
सम्मतिभिरेव राजनीतेरुत्तमानियमाः स्युः। नियमाश्च प्रजाभिः पालनीयाः। सर्विहितकारकक्रमंसु
सम्मतिं प्रदर्श्य सर्विहितहेतुभूतकार्थे परतन्त्राः, तथा धर्मयुक्तकर्त्तव्येषु निजकार्येषु सर्वे स्वतन्त्राः स्युः।
सभापतिः कीहशयुणसम्पन्ना भवेदित्यत्राह—

इन्द्राऽ निलयमार्काणामग्नेश्च चरुणस्य च । चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वतीः ॥ १ ॥ तपत्यादित्यवच्वेष चश्चृषि च मनांसि च । नचैनं भुवि शक्तोति कश्चिद्प्यभिवीक्षितुम् ॥ २ ॥ सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट् । स कुवेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ३ ॥ मनु० ७॥४।६।७॥

(१) स समेशो राजा सभापतिः। (इन्द्रः) विद्युद्वदाश्वैश्वर्यविधायकः, (अनिलः) वायुरिव प्राणवत् प्रियः परेषां हृदयज्ञः (यमः) पक्षपातराहृतः सन् न्यायाधीश इव व्यवहर्ता (सूर्यः) तथा सूर्य इव न्यायधर्मविद्यानां प्रकाशेनान्धकाररूपयोगविद्याऽन्याययोनिरोधकः (अग्निः) अग्निवद्युष्टानां भस्मसात्कर्ता (वरुणः) बन्ध्वियतेव दुष्टानां नैकथा बन्धकः। (चन्द्रः)

चन्द्रवत्श्रेष्ठानां धर्मात्मनामाह्णादकः (कुवेरः) धनाध्यक्षवद्धनानां विविधकोषानां विधायको-भवेत् ।

- (२) यः सूर्य्यवत् प्रतपित सर्वेषां विहरन्तो मनांसि स्वतेजसा तापयित, यञ्चेह लोके क्रूरदृष्ट्या कश्चिद्धि दृष्टुं न शकोति ।
- (३) यः स्वप्रभावेणाभिवायुसूर्य्यसोमधर्मसिन्नभः प्रकाशको धनवर्द्धको दुष्टानां बन्धियता महदैदवर्यसम्पन्नश्च स एव सभाध्यक्षः सभेशो भिवतुर्महिति ।

को वै सन्नृप इत्यत्राह—

स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः। चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभः स्मृतः ॥१॥ दएडः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड प्रवाभिरक्षति । दराडः सुप्तेषु जागत्ति दण्डं धर्म विदुर्वधाः ॥ २ ॥ समीक्ष्य स भृत: सम्यक् सर्वा रञ्जयति प्रजाः। असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥ ३॥ दुष्येयः सर्ववर्णाश्च भिद्येरन्सर्वसेतवः। सबलोकप्रकोपश्च भवेद्ग्ण्डस्य विभ्रमात्॥४॥ यत्र श्यामो लोहिताक्षो द्राडश्चरति पापहा। प्रजास्तत्र न महान्ति नेता चेत्साध पश्यति ॥ ५ ॥ तस्याहः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम् । समीक्ष्य कारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थको विदम् ॥ ६ ॥ तं राजा प्रणयन्सम्यक त्रिवर्गेणाभिवर्द्धते। कामात्मा विषमः क्षद्रो दण्डेनैव निहन्यते ॥ 9॥ दण्डो हि समहत्तेजी दुर्घरश्चाकृतात्मभि:। धर्माद्विचलितं हन्ति नृपमेव सबान्धबम् ॥ ८॥ सोऽसहायेन सूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना। न शक्यो न्यायतो नेतं सक्तेन विषयेषु च॥ ६॥ शचिना सत्यसन्धेन यथाशास्त्रानुसारिणा। प्रणेतं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ १० ॥ मनु० ●॥ १७-१६। २४--२८ । ३०। ३१ ॥

- (१) दण्ड एव पुरुषो राजा च स एव न्यायप्रचारकः सर्वेषां शासकश्च स एव च चतुर्णां वर्णानामाश्रमाणाञ्च धर्मस्य च प्रतिभूः।
- (२) स एव दण्डः प्रजामनुशास्ति, सर्वतश्च पालयित, सुप्तेषु प्रजाननेषु जागित, स एव दण्डो भीमद्भिर्धर्म इत्याख्यायते।

- (१) सर्वसेनानां सेनापतीनाश्चाधिपत्यम् सर्वविषदण्डव्यवस्थाधिपत्यम्, सर्वेषामाधिपत्यं सर्वाधीशत्वम्, राज्याधिकारः । एषु चतुर्विधप्रधानाधिकारेषु सकलवेदशास्त्रपारङ्गताः पूर्णविद्यावन्तो जितेन्द्रिया धर्मात्मानः सौशील्यवन्त एव पुरुषा नियोक्तव्याः । प्रथमो-मुख्यसेनानायकः । द्वितीयो मुख्यराज्याधिकारी । तृती ने मुख्यन्यायाधीशः । चतुर्थः-सभापतिः (राजा) एते चत्वारोऽपि सर्विद्यासु पूर्णविद्वान्तो भवेदुः ।
- (२) न्यूनतो न्यूनं दशिबद्वत्पुरुषाणाम्, दशिवदुषामुपलब्ध्यभावे त्रिपुरुषाणां संभा यां कामिष व्यवस्थां व्यवस्थापयेत्र तां किथदप्युह्नेङ्वयेत् ।
- (३) यस्यां सभायां ब्रह्मचर्यगृहस्थवानप्रस्थाश्रमिणश्रतुवेदन्यायशास्त्रनिहक्तधर्मशास्त्रवेतारो विद्वान्सः सभासदो भवेयुः सा सभा न्यूनातिन्यूनं दश्विद्वद्भिः संघटिता भवेत् ।
- (४) यद्वा यस्यां सदिस ऋग्यजुःसामवेदवेत्तारस्वयः सभासदो यां व्यवस्थां व्यवस्थापयेयुस्तां कोऽपि नातिक्रामेत् ।
- (५) सर्ववेदिवद् द्विजेषूत्तम एकोऽपि संन्यासी यमेव धर्म व्यवस्थापयेत्स एव श्रेष्ठो धर्मः । अयुत्तरसङ्ख्यरिप मूढैः कल्पितो धर्मस्तु कदाचिदिप नाङ्गीकर्तव्यः ।
- (६) ब्रह्मचर्घ्यसत्यभाषणादिवर्तावरिहतानां वेदिवद्याविचारश्रुत्यानां केवलं जात्यैव शृह्विद्वि-द्यमानानां पुरुषाणां सहस्वरिप संघटिता समितिः समितिनं भवति ।
- (७) अविद्वान्सो मूर्खा.वेदानभिज्ञा मानवा यं धर्म इति वदन्ति स किहिचिदिप नानुसरणीयः । मूर्खप्रदिशतिधर्ममनुसरन्तो हि नानाविधपापेषु सज्जन्ति । अतिस्त्रिविधासु विद्याधर्म-राजसभासु मूर्खा न प्रवेश्याः किन्तु विद्वान्सो धार्मिका एव पुरुषा नियोज्याः ।

सव राजानो राजसभासदश्चेदशाः कथं सम्भवन्तीत्यत्राह-

त्रैविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिश्च शाश्वतीम् ।

शान्वीक्षिक्षीं चात्मविद्यां वार्तारम्भाश्च लोकतः ॥ १ ॥

इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेद्दिवानिशम् ।

जितेन्द्रियो हि शक्तोति वशे स्थापियतुं प्रजाः ॥ २ ॥

दश कामसमुत्थानि तथाष्ट्रौ कोघजानि च ।

व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नैन विवर्जयेत् ॥ ३ ॥

कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः ।

वियुज्यतेऽर्थघर्माभ्यां कोघजेष्वात्मनैव तु ॥ ४ ॥

मृगयाक्षो दिवास्त्रप्तः परिवादः स्त्रियो मदः ।

तौर्यात्रिकं वृथास्या च कामनो दशको गणः ॥ ५ ॥

н .... ии

भुः याः

सम्म सम पैशुन्यं साहसं द्रोह ईष्णंस्यार्थद्षणम् ।

वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोष्टकः ॥ ६ ॥

द्वयोरप्येतयोर्मूळं यं सर्वे कवयो विदुः ।

तं यत्नेन जयेल्लोभं रुजावेतावुभौ गणौ ॥ ७ ॥

पानमक्षाः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाकमम् ।

एतत्कष्टतमं विद्याचतुष्कं कामजे गणे ॥ ८ ॥

दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थदूषणे ।

क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतित्त्रकं सदा ॥ ६ ॥

सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुषङ्गिणः ।

पूर्वं पूर्वं गुरुतरं विद्याद्वयसनमात्मवान् ॥ १० ॥

यसनस्य च मृत्योश्च यसनं ,कष्टमुच्यते ।

स्मन्यधोऽधो वजति स्वर्यात्ययसनी मृतः ॥ ११ ॥

मनु० ७ । ४२—५३ ॥

- (१) (त्रैविद्येभ्यः) चतुर्वेदस्थानां कर्मोपासनाज्ञानविद्यानां ज्ञातभ्यो विद्वद्भयः (त्रयी वि०) तथोक्तां त्रिविधां विद्याम्, सनातनीं दण्डनीतिम् (आन्विक्षिकीम्) न्यायविद्याम् (आत्म॰) परमात्मनो गुणकमस्वमावासिधायिकां ब्रह्मविद्यां तथा लोकाच्च वार्ताना-मारम्भं (कथनं, पृच्छाम्) ज्ञात्वैव सर्वे सभापतिः सभासदश्च भवेयुः।
- (२) सर्वे सभासदः सभापतिश्चेन्द्रियाणि विजित्य—स्ववशे स्थाप्य नित्यं धर्मेण व्यवहरेयुर-धर्माच निवर्तेरन । एतद्र्ये दिनक्षपयोर्नियतवेलायां योगाभ्यासमनुतिष्ठेयुः । अजिते-न्द्रियो हीन्द्रियाणि—सनः प्राणशारीरात्मिकामन्तः प्रजामविजित्य बाह्यप्रजां विजेतुं स्ववशे स्थापियतुं कर्हिचिदपि न क्षमते ।
- (३) येषु प्रसक्तः कृच्छ्रेण निस्सरित तानि कामोत्पन्नानि दश, क्रोधानातानि चाष्टौ व्यसन् नानि दढोत्साहः सन् प्रयत्नेन त्यजेत् ।
- (४) कामोद्भवेषु व्यसनेषु प्रसक्तो भूपोऽर्थराज्यधर्मादिभ्यः प्रच्यवते, क्रोधाजातेषु व्यसने-ष्वासक्तश्च स्वशरीरादेव होयते ।

कामजानि व्यसनानि परिगण्यन्ते-

(५) १-आखेट:, २-अक्षक्रीडा, ३-दिने शयनम्, ४-क मकथा परिनन्दा वा, ५-स्वीसङ्गः, ६ मादकद्रव्याणां मद्याहिफेनविजयानां तद्विकाराणां गांजाचरंस इति ख्यातानां सेवनम्, ७-गानं (गानश्रवणम् ) ८-वादनम्, ९-नृत्यानुष्ठानं दर्शनं वा, १०-इतस्तो निर्थंकं भ्रमणम् । एतानि सदा कामजानि व्यसनानि भवन्ति ।

- (६) क्रोधजन्यसनानि परिगण्यन्ते— १-क्रणेंजपत्वम, २-वलात्कारेण परस्त्रीसंभोगः, ३-द्वेषः ४-परोत्कर्षामर्षः, ५-दोवेषु गुणारोपणम्, गुणेषु च दोवारोपणम्, ६-अधमयुक्त ऽसद्वय वहारे धनादीनां न्ययः, ७-आक्रोशः, ८-आतिवादः, अपराधं विनापि दण्डनं भत्सेन्य, एते क्रोधोत्पना अटौ दुर्गुणाः ।
- (७) एतेवां कामक्रोधजन्यसनानां कारणं लोभमेव विद्वान्सो वदान्त । अतस्तं लोभं यत्नेन जह्यात् । लोभजावेव हि कामक्रोधो ।
- (८) मद्यानां मदकारकद्रव्याणां सेवनम्, द्यूतक्रीडा, स्त्रीणां सिवशेषसङ्ः, आखेटश्चेतानि चत्यारि व्यसनानि कामजेषु महादुष्टानि भवन्ति ।
- (९) अपराधं विनापि दण्डप्रदानम्, क्रूरवचनानामुपयोगः दुष्टकर्त्तव्येषु धनादीनां व्ययश्च एत-त्त्रयं क्रोधजेषु महत्कष्टकरं भवति ।
- ( १० ) कामक्रोधजगणयोः परिगणितेषु सप्तदोषेषु पूर्व २—व्यथेव्ययात्कठोरभाषणम् , वाक्पा-रुष्यादन्यायः, अन्यायाद्दण्डपातनम् , तस्माद् मृगया, मृगयातः स्त्रीजनसङ्गः, तनो य्तक्रीडा, ततोऽपि च मद्यादिसेवनं महत्कष्टकरम् ।
- (११) अतो दुर्व्यसनप्रसङ्गाद्मरणमेव श्रेयः । यतो हि दुराचारः पुमान बहुकालं जीवन-धिकपापानुष्ठानेनाधोगतिं—दुःखवाहुल्यं प्राप्स्यति । किस्मिश्चिदपि व्यसनेऽनिमन्नस्तु मृतोऽपि सुखं लप्स्यतेऽतः सर्वे मनुष्या विशेषतश्च नरपतिर्मृगयामद्यपान।दिः ष्टकमेसु किहिचित्र प्रसजेयुः । दुर्व्यसनेभ्यश्च पृथग्भूय धर्म्यगुणकमेस्वभावाः सन्तः सत्कर्माण्यनु-तिष्ठेयुः ।

#### राजसभासदो मन्त्रिणश्च कीहशा भवेयुरित्यञाह-

मौलान् शास्त्रविदः शूराँलुब्धलक्षान् कुलोद्गतान् ।
सिचिवान्सप्त चाण्यो वा प्रकुर्वीत परीक्षितान् ।। १ ॥
अपि यत्सुकरं कर्म तद्प्येकेन दुष्करम् ।
विशेषतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोद्यम् ॥ २ ॥
तैः सार्द्धं चिन्तयेक्षित्यं सामान्यं सिच्धविप्रहम् ।
स्थानं समुद्यं गुप्तिं लब्धप्रशमनानि च ॥ ३ ॥
तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुग्लभ्य पृथक् पृथक् ।
समस्तानाञ्च कार्थ्येषु विद्ध्याद्धितमात्मनः ॥ ४ ॥
अन्यानि प्रकुर्वीत शुचीन् प्राज्ञानविस्तान् ।
सम्यगर्थसमाहर्तृनमात्यानसुपरीक्षितान् ॥ ५ ॥
निवर्त्तेतास्य यावद्धिरितिकर्तव्यता नृभिः ।
तावतोऽतन्द्रितान् दक्षान् प्रकुर्वीत विचक्षणान् ॥ ६ ॥

तेषामर्थे नियुञ्जीत शूरान् दक्षान् कुलोद्गतान् । शुत्रीनाकरकर्मान्ते भीक्षनन्तर्निवेशने ॥ ७ ॥ दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम् । इङ्गिताकारचेष्ट्रज्ञं शुच्चं दक्षं कुलोद्गतम् ॥ ८ ॥ अनुरक्तः शुच्चिर्दक्षः स्मृतिमान् देशकालवित् । षपुष्मान्वीतभीर्वाग्नी दूतो राज्ञः प्रशस्त्रते ॥ ६ ॥ मनु० ७ । ५४—५७ । ६०—६४ ॥

- (१) स्वराज्यस्वदेशोद्भवान् वेदादिशास्त्रज्ञान् पराक्रमिणः अनिष्फलविचारान् कुलीनान्, सुपरीक्षिताँश्च सप्त अष्टौ वा धार्मिकान् मन्त्रिणः कुर्यात् ।
- (२) यतः सरलमपि कर्म्म विशेषसाहाय्यमन्तरेणैकेन दुष्करं भवति । एवं च महद्राज्यकम एकः कथं साधयेत् ? अतएव स्वतन्त्रः कश्चिद्राजा तद्विचार एव सम्पूर्णराज्यभार-निर्भरश्च महद्गहितं कमं ।
  - (३) सन्धि:—मित्रता । विग्रहो—विरोधः । स्थानम्-स्थितिसमयं प्रतीक्ष्य स्वराज्यरक्षापूर्वकमुदासीनतया व्यवहारः । समुद्यः—आत्मन उदये वृद्धौ दुष्टशत्रोहपर्यात्रमणम् ।
    लब्धप्रशमनम्—प्राप्तदेशेषु शान्तिस्थापनम्, एतेषु षड्विषयेषु राज्यकार्यकुशलैः विद्वन्म- न्त्रिभिः सह सभापतिना प्रत्यहं विचारः कर्त्तव्यः ।
- (४) तेषां सभासदां पृथक् २ स्वंस्वमिष्प्रायमाशयमाकर्ण्यं बहुपक्षानुसारेणात्मनोऽन्येषाञ्च यद्धितं तत्कुर्यात् ।
- (५) पवित्रात्मनो बुद्धिमतः स्थिरमतीन् पदार्थसंग्रह कुशलान् (धर्मादिना ) परीक्षितान् सचिवान् कुर्वीत ।
- (६) अस्य राज्ञो यत्संख्याकैर्मानवै राज्यकार्य संपद्येत तत्संख्याकान् मनुष्यानालस्यशून्यान् बलवतो विदग्धान् प्रधानपुरुषान् नराधिपः क्वर्यात् ।
- (७) तेषामधीनतायां विक्रान्तान् वलवतः सत्कुलसम्भूतान् पवित्रभृत्यान् महत्कर्मसु, भीहँश्वा-न्तःपुरकार्येषु नियुक्षीत ।
- (८) सुकुलोद्गतं चतुरं शुचिं हावभावचेष्टाभिर्हद्यान्तर्निहितस्य भाविनोऽप्यर्थस्य ज्ञातारं सक-लशास्त्रपारङ्गतं पुमान्सं दूतकर्मणि विनियुञ्जीत ।
- (९) राष्ट्रकार्येषु सोत्साहः प्रीतिमान् निश्चलः पवित्रात्मा देशकालानुकूलं व्यवहर्ता शोभन-रूपसंपन्नः निर्भीको वावदूकश्च पुरुषो राजदूतकर्मणि प्रशस्पते ।

कस्मै कोऽधिकारः प्रदेग इत्यत्राह-

अमात्ये दएड आयत्तो दण्डे वैनियकी किया। चुपती कोशराष्ट्रे च दूने सन्धिविपर्ययो ॥ १ ॥ दूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन वा न वा ॥ २॥ विम्ति मिन्नः मोश्राम्य बुद्धा च सर्वन्तस्वेन परराजचिकीर्षितम्। तथा प्रयत्मातिष्ठे व्यात्मानं न पीडयेत ॥ ३ ॥ धनुद्रंगं महीदुर्गमद्द्रगं वार्श्वमेव वा । नृद्गं गरिद्गं वा समाश्रित्य वसेत्युरम् ॥ ४॥ एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः। शतं दशसहस्राणि तस्मादद्गं विधीयते ॥ ५ ॥ तत्स्यादायु बसम्पन्नं धनधान्येन वाहनै: । ब्राह्मणैः शिहिपिसर्यन्त्रैर्यवसेनोदकेन च ॥६॥ तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेदुगृश्मात्मनः। गुप्तं सवत् कं शुभ्रं जलवृक्षसमन्वितम् ॥ ।॥ तव्ध्यास्योद्धहेद्धार्या सवर्णा लक्षणान्विताम्। कुले महति सम्भूतां हृद्यां रूपगुणान्विताम्॥ ८ ॥ प्रोहितं प्रकृवीत वृज्यादेव चरिर्वजम् । तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्य्वैतानिकानि च॥ ६॥ मनु० ७ ॥ ६५ । ६६ । ६८ । ७० । ७४ — ७८ ॥

- (१) मन्त्रिण दण्डाधिकार आयत्तः, दण्डे च विनयिक्रिया आयत्ता भवेतः; येनान्यायरूपो दण्डो न भवेतः। भूपतौ कोशराष्ट्रप्रवन्धावायत्तौ भवेताम्। राजा सर्वविधप्रवन्धं समाधीनं, सन्धिविरोधौ च गुप्तचराधीनौ कुर्यात्।
- (२) दूतस्तदाचरेत् येन शत्रवो भेदं प्राप्तुयुः। यो वै भिन्नान् सम्मेलयित सम्मिलितांश्व भेदयित तं दूतं प्रचक्षते।
- (३) सभापतिः सभासदो दूताश्च परेषां शत्रूणामन्यविरोधिनो राज्यस्य वाऽऽशयं याथाथ्ये । नावगम्य तथाविधं प्रवन्धं कुर्युर्येन स्वराज्यपीडा न भवेत् ।
- (४) अतः स्वराज्यस्य रक्षणार्थं रमणीये वने धनधान्ययुक्ते देशे वा धनुद्रारिभिः पुरुषे रिक्षतम्, अतएव (दुर्ग) दुर्गमम् (महीदु०) मृदादिभिर्निर्मितप्राकारम् (अब्दुर्ग) परितो जलैः परिवृतम् (वार्क्षम्) सर्वतो वृक्षसमृहैवें ष्टितम्, (नृदुर्गम्) समन्ततः सेनाभिरावृतम्, (गिरिदुर्गम्) परितो महाप्वतैवां समाकुलं नगरं निर्माय निवसेत्।

सत्यार्थप्रकाशः ॥

दयान भाषा समभ अधिः अधि वंगार् उसी इस के ग्रन्थः संस्कः एम० । कालेज विया

(५) दुर्गस्थो धनुर्धरो योद्धा स्वयमेक: सन्निप सशस्त्रान् शतं शत्रून् योधयति, तत्रस्थाश्च शतयोद्धारो दशसहस्रशत्रभिः समं योद्धं क्षमाः । अत एव नगरं परितः प्राकारोऽव-इयं निर्मातव्य: ।

- (६) तच द्र्ग शस्त्रास्त्रेरायुधेर्युक्तम्, द्रव्यात्राक्षरथादिभिः संकुलम्, उपदेष्टभिरध्यापकेर्वाह्मणैः शिल्पिभः कार्रभः नानाविधकलाकौशलयन्त्रैः तृणादिना जलेन च सम्पन्नं स्यात् ।
- (७) तस दुर्गस्य मध्यप्रदेशे सर्वतो रक्षितं सर्वत्तेषु सुखकरं धवलं जलवृक्षपुष्पादिभिरा-वृत्रश्च गृहं निर्मिमीत । यत्र सकलराष्ट्रकार्ध्यनिविहः स्यात् ।
- (८) एवं ब्रह्मचर्ग्याश्रमे स्थित्वा विविधां विद्यामधीत्य तावद्राष्ट्कार्ये विधायानन्तरं सौन्द-र्यलावण्यगुणयुक्तां हृदयप्रियामुत्तमकुलोत्पनां स्वतुल्याविद्यादिगुणकर्मस्वभावामेकामेव भार्या विवहेत । अन्याश्वागम्या इति बुद्धवा चक्षुषापि न वीक्षेत ।
- ( ९ ) पुरोहितर्त्विजौ हि नैत्यिकमिन्नहोत्रं पक्षेष्ट्यादिराजकृत्यश्च कुर्याताम्, एतद्र्थमेतौ वृणुयात स्वयश्च राष्ट्रकार्यतत्परो भवेत । राज्ञ एतदेव हि सन्धोपासनादिकर्मास्ति येन राष्ट्रकार्योषु प्रवृत्तः सन्तत्दृद्विपन्नभावं प्रापयेत् ।

बार्षिकरनियमानाह-

सांवत्सरिकमाप्तैश्व राष्ट्रादाहारयेद्वलिम्। स्याचाम्नायपरो लोके वर्त्तेत पितृबन्नुबु ।। १ ।। अध्यक्षान् विविधान् कुर्यात् तत्र तत्र विविधातः। तेऽस्य सर्वार्यवेक्षेर नृणां कार्याणि कुवंताम् ॥ २ ॥ थावृत्तानां गुरुकुलाद्वियाणां पूनको भवेत्। नृवाणामक्षयो होष निधिर्वाह्यो विधीयते ॥ ३ ॥ समोत्तमाधमे राजा त्वाहृतः पालयन् प्रजाः। न निवर्त्तेत संग्रामात् क्ष त्रं धर्ममन्समरन् । भाहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः। युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्गं यान्त्यवराङ्मुखाः ॥ ५ ॥ न च हन्यात्खलारूढं न क्रीवं न कृताञ्जलिम्। न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीतिवादिनम् ॥ ६॥ न सुप्तं न विसन्नाइं न नग्नं न निरायुधम्। नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम् ॥ ७॥ नायुधव्यसनं प्राप्तं नात्तं न परिक्षतम् । न भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ ८॥ यस्तु भीतः परावृत्तः सङ्ग्रामे हन्यते परैः। भत्तुर्यदुदुष्कृतं किञ्चित्तत्सर्वं प्रतिपद्यते ॥ ६ ॥

माघ

यद्यास्य सुकृतं किंचिद्मुत्रार्धमुपार्जितम् ।
भर्ता तत्सर्वमाद्दते परावृत्तहतस्य तु ॥ १० ॥
रथाश्वं हस्तिनं छत्रं धनधान्यपशून् स्त्रियः ।
सर्वद्रयाणि कुप्यं च यो यज्ञयति तस्य तत् ॥ १२ ॥
राज्ञश्च द्यु रुद्धारमित्येषा वैदिकी श्रुतिः ।
राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यमपृथग्जितम् ॥ १२ ॥
मनु• ७ । ८०—८२ । ८९ । ८६ । ६१-६९ ॥

- (१) आप्तानां सत्पुरुषाणां द्वारेव वार्षिकं करमाददीत, सभापती राजा प्रधानपुरुषादयश्च प्रजासु पितृवद् वेदानुकूलाः सन्तो व्यवहरेयुः ।
- (२) सभा तत्तद्राष्ट्रकार्येषु विविधानध्यक्षान् नियुञ्जीत, ते चाधिपतयो राजपुरुषाणां कार्याणि लोकेरन् (तत्तद्राजकर्मणि विनियुक्ता राजपुरुषा यथावीत्रयमेन स्वकार्ये कुर्वन्ति नवेति) नियमेन कार्यसाधकः सत्कर्तव्यः, विरुद्धित्रयाद्य यथावद्षण्डनोयाः।
- (३) तृपतीनां वेदप्रचाररूपो यो ब्राह्मो निधिरक्षयकोशस्तस्य प्रचाराय ब्रह्मचर्येण वेदादिशास्त्र-मधीत्य गुरुकुलादागतानां सत्पुरुषाणां यथावदादरो राज्ञा सभाभिश्च विधेयः, यैरध्यापि-ता विद्वांसो भवन्ति तेऽपि सत्कर्तव्याः।
- (४) एवं हि राष्ट्रे विद्योत्रत्या महातुदयः संजायते । स्वतुल्येन, उत्कृष्टेन, हीनबलेन वा संग्रा-मार्थमाहूतः प्रजापालको तृपः क्षात्रधर्ममतुस्मरन् संग्रामान्न निवर्तेत किन्तु चातुर्येण तथा युद्ध्येत येन स्वविजयः स्यात् ।
- (५) संप्रामेषु परस्परं हन्तुभिच्छन्तो तृपा यथाशक्तयभीकृतेनापराङ्मुखाः सन्तो युद्ध्यमानाः सुखमाप्तुवन्ति । तस्मात्ते कदाचिद्पि विमुखा न भवेयः, किन्तु शत्रुजयार्थं तत्संमुखात्कादा- चित्कोऽहद्द्यभावस्तुचित एव । येन प्रकारेण शत्रुजयः स्यात् स्तथैवाचरेत, यथा सक्रोधः सिंहोऽभिमुखसागच्छन्शस्त्राम्नो भस्मसाद् भवति न तथा स्वयं मूढभावेनात्मानं भ्रंशयेत् ।
- (६) युद्धसमये इतस्तत आसीनम्,नपुसकम्, प्रणमन्तम्, अवद्धकेशम्, उपविशन्तम्, तवैव शरणं गतोऽस्मीति ब्रुवन्तम् ।
- (७) निदितम्, मूर्च्छितम्, अवस्त्रम्, शस्त्ररहितम्, सङ्ग्राममवलोकयन्तम् शत्रुणा सहागतम् तथा —
- (८) आयुधप्रहारसंपोडितम्, दुःखितम्, विक्षतं, भीरूम्, तथा पलायमानश्च पुरुषं सत्पुरु-पाणां धर्ममनुस्मरन्तो योद्वारो जात्विप न हन्युः। किन्तु राजा तान्निगृह्य अक्षतान् कारागारे स्थापयेत्, तेषां भोजनाच्छादनप्रवन्धो यथावद् भनेत्, क्षतश्रारीराणामौषधादिभिर्वि-धिपूर्वकं सततं हक्प्रतीकारं कुर्यात्। तान् न क्षोभयेत्, नचापि दुःखयेत्, तैश्च यथायोग्यं

सत्यार्थप्रकाशः ॥

कार्य कार्यत्, स्त्रीवालवृद्धातुरशोकसन्तप्तपुरुषात्र प्रहरेत् । अत्रैव साविशेषमवधातन्यम् ।
स्राप तथा तेषां वालकांश्र स्वसन्तानवत् पालयेत्, स्नियश्रापि स्वस्वसदुहित्वद् बुद्ध्वा रक्षणीयाः,
विषयाभिकांक्षया चक्षुषापि न ताः समीक्षेत । राष्ट्रस्य स्थिरतायां च यैः सह न भूयो
अधि
युद्धसम्भवस्तान् सत्कारपूर्वकं परित्यज्य स्वस्वगृहाणि स्वदेशान् वा प्रस्थापयेत् , किन्तु
अधि
यः समं भाविष्यति काले युद्धसम्भवस्तांस्तु निरन्तरं कारागार एव स्थापयेत् ।
वंगा

- ( \$ ) यः खलु योधः भयत्रस्तः, सङ्ग्रामात् पलायमानः रात्रुभिर्हन्यते, स स्वस्वामिनोऽपराद्धः दण्डनीयो भवेत् ।
- ( १०) पलायमानस्य हतस्य योद्धः प्रतिष्ठां ययात्र परलोके च सुखसम्भावनाऽऽसीत् स्वाम्ये-वादत्ते। यस्तु धर्मेण यथावत् युद्धयते स एव पुण्यफलमङ्नाति।
- (११) रथाः वाजिनः, छत्र्-धन-धान्य-पशु-स्त्रियः, सर्वद्रव्याणि, कुप्यं ताम्नादिकैं, घृततैला-दिकश्र, एषां यो यो भृत्यः सेनापतिर्वायत् जयित तत्सर्वे तस्यव भवित । नेमां व्यवस्थां कश्चिदप्युल्लङ्घयेत् ।
- (१२) किन्तु योद्धार्भिजितद्रव्याणां घोडषांशो राज्ञे प्रदेयः। राजापि सर्वैर्मिलित्वा जित-द्रव्याणां घोडशांशान् सेनास्थवृद्धेभ्यः प्रदद्यात, संप्रामे निहतानां च भार्याभ्यो बालेभ्यो वा तस्यांशः प्रदेयः। संग्रामविनिहतानामसमर्थे कलत्रपुत्रादिकं यथावत्परिरक्षेत् । सामर्थ्यमुपपत्रास्तु ते यथायोग्यमधिकारेषु विनियोज्याः। यः स्वराज्यवृद्धिमिच्छेत् यश्च प्रतिग्रां विजयश्चाभिकाङ्केत् स नैतां मर्यादामतिक्रामेत् ।

अलब्धं चैव लिप्पेत लब्धं रक्षेत्ययत्ततः ।
रिक्षतं वर्द्धयेवचैव वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥ १ ॥
अलब्धमिव्छेद्दण्डेन लब्धं रक्षदेवेक्ष्या ।
रिक्षतं वर्द्धयेद् वृद्धया वृद्धं दानेन निःक्षपेत् ॥ २ ॥
अमाययैव वर्त्तेत न कथंचन मायया ।
बुध्येतारिप्रयुक्तां च मायां निर्द्धं सुसंवृतः ॥ ३ ॥
नास्य छिद्धं परो विद्याच्छिद्धं विद्यार परस्य तु ।
ग्रहेत्कूर्म इवाङ्गानि रक्षेद्विचरमात्मनः ॥ ४ ॥
वकविद्यन्त्ययेद्धान् सिंहवच पराक्रमेत् ।
वृक्षचावलुम्पेत शशवच विनिष्पतेत् ॥ ५ ॥
पत्रं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्धिनः ।
तानानयेद्वशं सर्वान् सामादिभिक्पक्रमैः ॥ ६ ॥
यथोद्धरित निर्दाता कक्षं धान्यं च रक्षति ।
तथा रक्षन्तृपो राष्ट्रं हन्याच परिपन्धिनः ॥ ७ ॥।

वि.य)

उसी

इस <sup>ह</sup> ग्रन्थ

संस्कृ

एम॰ काले

माघ

मोहाद्वांजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षया। सो ऽचिरादु भ्रश्यने राज्यःजीविताच सवान्धवः॥ ८॥ शरीरकर्षणात्प्राणाः भीयन्ते प्राणिनां यथा। तथा राज्ञामपि प्राणाः श्लीयन्ते राष्ट्रकर्षगात् ॥ ६॥ राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानभिद्माचरेत्। सुसंग्रहीतराष्ट्रो हि पार्थिव: सुखमेधते ॥ १० ॥ ह्योस्त्रयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम । तथा ग्रामशतानां च कुर्याद्राष्ट्रय संग्रहम् ॥ ११ ॥ यामस्याधिपतिं कुर्यादृशयाम्वतिं तथा। विशतीशं शतेशं च सहस्रातिमेव च।। १२।। यामे दोपान्समुत्पन्नान् ग्रामिकः शनकैः खयम्। शंसेदु ग्रामद्शेशाय द्शेशो चिंशतीशिनम् ॥ १३ ॥ विंशतीशस्त तत्सवं शतेशाय निवेदयेत्। शंसेद ग्रामशतेशस्त सहस्र रतये स्वयम् ॥ १४ ॥ तेषां प्रास्याणि कार्याणि पृथकार्याणि चैव हि। राज्ञोऽत्यः सचिवः स्तिग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः ॥ १५ ॥ नगरे नगरे चैकं कुर्यात्सर्वार्थचिन्तकम्। उच्वै: स्थानं धोरकः नक्षत्राणामिव प्रहम् ॥ १६॥ स ताननुपरिकामेत्सर्वानेव सदा खयम्। तेषां वृत्तं परिणयेत्सस्यप्राप्टेषु तचरैः ॥ १७ ॥ राज्ञो हि रक्षाधिकताः परस्वादायिनः शठाः। भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १८॥ ये कार्यिकेश्योऽर्थमेव गृह्णीयुः पापचेतसः। तेषां सर्वस्वमादाय राजा बुत्यां प्रवासनम् ॥ १६॥ मनु० ७ ॥ १६ । १०१ । १०४ - १०७ । ११० - ११७ । १२० - १२४ ॥

- (१) राजा राजसभा चाप्राप्तं लब्धुमिच्छेत्, प्राप्तश्च यत्नेन गोपायेत्, सुगुप्तश्च परिवृह्येत्, परि-वर्धितधनश्च वेदविद्याधर्मप्रचारे विद्यार्थिवेदमार्गोपदेशकानामसमर्थानां च रक्षणे व्ययेत ।
- (२) एतचतुर्विधपुरुषार्थप्रयोजनमवगम्य निरालसः सन् यथावदमुमनुतिष्ठेत् । दण्डेना-प्राप्तस्य प्राप्तिकामनां, सततः पर्यवेक्षणेन प्राप्तस्य रक्षणं, रक्षितस्य वृद्धिं कुसीदादिना परिवर्धनं कुर्यात् । प्रवृद्धं च धन पूर्वोक्तमागेषु व्ययेत ।
- (३) नैव कश्चिद् वश्चियतव्यः, किन्तु निर्छलं सर्वेस्सह व्यवहरणीयम् । सदैव स्वरक्षां कुर्वन् शत्रुप्रयुक्तकपटं ज्ञात्वा तिववारणाय यतेत ।

f

- (४) कश्चिदपि रिपु: स्वछिद्रं नैर्वल्यं न विजानीयात्, रिपोरिछद्राणि तु स्वयं विजानीयात्। यथा कच्छपः स्वाङ्गानि गृहति, तथैव रात्रोः प्रवेशछिद्रमाच्छादयेत् ।
- (५) यथा वको मत्स्यानिमहे ध्यानावस्थितः सन् निर्निमेवचक्षुषा पद्यति, तद्वद्रथंसम्महान् विचिन्तयेत्, द्रव्यादिपदार्थान्वलं च प्रवर्ध्य रात्रोजिये केशरीवरपौहषं विद्ध्यात् । शार्दूल- वदन्तर्हितः शत्रूतिगृह्णीत । समीपमागतान् बलवतो रिपून् दृष्ट्वा च शशयत्पलायेत । ततस्तान् वश्रयित्वा निगृह्णीयात् ।
- (६) एवमुक्तप्रकारेण विजयमानस्य सभापते राष्ट्रे ये (परिपन्थिनः) दस्यवः पाटचराः स्युस्तान साम-दाम-दण्ड-भेदैरुपायैर्वशमानयेत्। तत्र साम = शान्तिः। दाम = कि-श्चित्प्रदानम् । भेदः = परतो विद्लेष्य आत्मसात् करणम् । दण्डः = ताडनादिकम् ।
- (७) यथा कृषीवलः (कक्षम् ) तृणादिकं पृथक्कृत्य शस्यादिकं रक्षति, एवं नराधिपः पाटचरान् हत्वा राष्ट्रं विवर्धयेत ।
- (८ यो हि नराधियो मोहादिवचारेण स्वराष्ट्रं निर्वलतां नयित सोऽचिरेणैव सराष्ट्रान्वयः प्रणद्यात ।
- ( ९ ) यथा प्राणिनां प्राणाः शरीकाश्येन क्षीयन्ते तथेव प्रजानां दुर्वलीकरणेन राज्ञां प्राणाः— बलादीनि-सान्वयं विनस्यति ।
- (१०) अतो राजा राजसभा च राज्यकार्यसिद्ध्यंथे तथा प्रयतेत येन तद् यथावत् सिद्ध्येत् । नित्यं राष्ट्रपालनतत्परो भूपः निरन्तरं सुखमनुभवति ।
- (११) अतो द्वित्रिपश्चशतग्रामाणां मध्ये राज्यस्थानमेकैकं निर्मिमीत । तेषु यथायोग्यं भृत्यान् राजपुरुपान् नियोज्य सकलराष्ट्रकार्याण साध्येत् ।
- (१२) प्रत्येकस्मिन ग्राम एकैकः प्रधानपुरुषः कार्यः, तेष्वेव दशग्रामेष्वन्यो द्वितीयः, एवमेतेष्वेव विश्वित्यामेष्वन्यस्तृतीयः, तथैव शतग्रामेष्वपरश्चतुर्थः, तेष्वेव सहस्रग्रामेष्वपरः पश्चमो ग्रामाधिपतिः प्रधानपुरुषः स्थापनीयः । यथेदानीमेकैकस्मिन ग्रामे क्षेत्रमापकः (पटवारी पदवाच्यः) दशग्रामेष्वेको निप्रहालयः (थानाष्ट्यः) द्वयोर्निग्रहालययोर्नेको महानिग्रहालयः, पश्चस्वतेषु "तहसीलनामकम्" स्थानमेकम्, दशसु चैतेषु प्रान्त (जिला) एको नियतोऽस्ति । अयं प्रवन्धप्रकारो मन्वादिधमशास्त्रात्परिगृहीतः ।
- (१३) एवं प्रवन्धं विधायते यामाधिपतयः समादेखाः यत् यामिकोऽधिपतिः तत्र समुत्यि-तान्दोषान् गुप्तरूपेण प्रत्यहं दशयामाधिपतये निवेद्येत् । दशयामाधिपतिश्च तथैव विशतीक्षिने दशयामवृत्तान्तं सुचयेत् । तथा—

- (१४) विंशतीशेन शतेशः सूचनीयः, शतेशेन तत्रत्यवृतान्तजातेः सहस्रेशः सूचनीयः, एवं सहस्रेशेन दशसहस्रेशः, दशसहस्रेशेन लक्ष्म्रामेशः, लक्ष्म्रामेशेस्तु नित्यं प्रात्यहि-कवृत्तान्ते राजसभा सूचनीया । तथा राजसभायाः सभासिद्धः सार्वभौमचक्रव-र्तिमहाराजसभायां सार्वभौगोलिकवृत्तान्ता विज्ञापनीयाः।
- (१५) प्रतिदशसहस्रप्रामं द्वौ सभापती नियोजयेत् । ययोरेको राजसभाकार्याण्यवेक्षेत । अपस्थ निरालसः सन् सर्वन्यायाधीशादिराजपुरुषाणां कार्याण परिश्रम्य निरीक्षेत ।
- (१६) प्रत्येकस्मिन् महानगरे विचारिकायाः संसदो विशालमुत्रतं चन्द्रबद्रमणीयं गृहं निर्मा-पयेत् । महान्तो विद्यया कृतसर्वविधपरीक्षाः विद्याकृद्धाः तत् समास्थाय विचारं कुर्युः । राजप्रजयोहत्रतिकरान् नियमान् विद्याश्च प्रकाशयेयुः ।
- (१७) परिम्नमणेन कार्यनिरीक्षकसभापतेरधीनाः सर्वे गुप्तचरा भवेयुः । ये हि क्षत्रियव-णसम्भवा अन्यवर्णसम्भवा वा स्युः । गुप्तचराणां द्वारेव राज्यप्रजानां गुणदोश्रौ गुप्त-रीत्या विजानीयात् । अपराधिनो दण्ड्याः, सत्पुरुषा गुणिनश्च सत्कर्तव्याः ।
- (१८) राज्ञोऽधिकृता राजपुरुषास्तु सुपरीक्षिताः सुकुलोत्पन्ना धर्मात्मानश्च भवेयुः । तदधीना नियुक्तपुरुषाः प्रायो दुष्टाः पर्पदार्थहर्तारो मोषकाश्च भवन्ति, एभ्योऽपि वृक्तिदानेन दुष्कमभ्यस्तान् परिरक्षेत् । तेभ्यद्वेमाः प्रजा पिरक्षेत् ।
- (१९) यो राजपुरुषोऽन्यायेन वादिप्रतिवादिभ्यां गुप्तरूपेण धनमादाय पक्षपातेनान्यायं विद्धात तस्य सर्वस्वहरणं विधाय यसमात्र पुनरावर्तनं तथाभूतं स्थानं तं प्रेषयेत्। अन्यथा ह्येतस्य दण्डाभावेऽन्येऽप्येनमनुकुर्युः। दण्डिते च तिस्मन् दण्डभयात्सर्वे निर्दोषाः स्युः। यावता धनादिना तेषां राजपुरुषाणां योगक्षेमौ सम्यग् भवेताम्, तावद् धनं भूमिर्वा राष्ट्रात् प्रतिमासं प्रतिसम्वत्सरं सक्तदेव वा तेभ्यः प्रदातव्या। वार्द्वक्यमुपपत्रेष्चिपे तेषु तद्वत्तर्थभागं वेतनमामरणान्तं यथावत्तेभ्यः प्रद्यात्। एषामपत्यानि सत्कर्तव्यानि, गुणानुसारेणभ्योऽपि वृतिरवद्यं प्रदातव्या। तथा अतमर्थभ्यस्तद्दारकेभ्यो भार्याये च—यदि जीविता भवेत्—निर्वाहार्थे धनं राष्ट्रात् दापयेत्। परं यदि तत्पत्नी तत्पुत्राश्च दुष्विमणः स्यस्तदा किमप्येभ्यो न प्रयच्छेत्। इयश्च नीतिः सदैवानुसरणीया।

यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम् ।
तथावेश्य नृपो राष्ट्रे कल्पयेत्सततं करान् ॥ १ ॥
यथाल्पाऽल्पमदन्त्याऽऽद्यं वार्य्योकोवत्सपद् द्दाः ।
सथाऽल्पाऽल्पो ब्रह्मीतस्यो राष्ट्राद्वाञ्चाब्दिकः करः ॥ २ ॥
नोच्छिन्द्वादात्मनो मूलं परेवां चातितृष्ण्या ।
उच्छिन्द्न्ह्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीडयेत् ॥ ३ ॥
तोक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात्मार्यं वीश्य महीपतिः ।
तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति सम्मतः ॥ ४ ॥

百 元 平 2 2 2 3 天 双 比 年 信

पवं सर्व विधायेदमितिकर्त्वयमात्मनः ।
युक्तश्चैवाप्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः ।। ५ !।
धिकोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्ध्रियन्ते दस्युभिः प्रजाः ।
सम्पथ्यतः सभृत्यस्य मृतः स न तु जीवति ॥ ६ ॥
क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम् ।
निर्दिष्टक्तलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ ७ ॥
मनु० ७ ॥ १२८ । १२६ । १३६ । १४० । १४२—१४४ ॥

- (१) येन राजा कर्मणां कर्ता राजपुरुषः प्रजाजनो वा सुखात्मकफलेन युज्येत तथैव विचार्य राजा राजसभा च स्वराष्ट्रे करनियमान कुर्यात् ।
- (२) वारि जलम्, तदेव ओकः स्थानं यस्य स वार्योकः "जोंक" इत्याख्यातः, वत्सो गो बालः, पट्पदो भ्रमर एते यथाऽऽद्यं भक्षणोयमल्पतरमेव भक्षयन्ति, एवं राज्ञापि प्रजा-तोऽल्पतर एव वार्षिकः कर आदेयः ।
- (३) अतिलोभेन स्वस्य तथाऽन्येषां मुखमूलं नोन्मूलयेत्, यो व्यवहारं मुखमूलश्चोच्छिनत्ति स स्वमन्यांश्चापि दुःखयत्येव ।
- (४) राजा कार्यवशात्कठिनस्वभावः कोमलश्च भवेत्, दुष्टेषु क्रूरदृष्टया श्रेष्ठेषु च कोमलदृष्ट्या सदैवातिमान्यः संजायते ।
- (५) एवं सर्वविधं प्रवन्धं विधाय प्रमादरहितस्तत्परश्च सन् निरन्तरं प्रजाः पालयेत् ।
- (६) सभ्ययस्य यस्य राज्ञः पश्यत एव दस्यवो हदतीनां विलपन्तीनां च प्रजानां पदार्थीन् प्राणांश्वापहरन्ति स भृत्यामात्यसहितो मृत एव नतु जीवति महद् दुःखं चाप्रोति ।
- (७) अत एव प्रजानां पालनमेव राज्ञ: परमो धर्मः । मनुस्पृतेः सप्तमाध्याये यथाकर-नियमो व्यवस्थापितः, यथा वा सभा व्यवस्थापयेत् तमनुसरन्नराधिपः धर्मेण युक्तः सन् सुखमधिगच्छति, अन्यथा तु दुःखं लभते ।

उत्थाय पश्चिमे यामे क्तशौचः समाहितः।
हुताग्निज्ञां झणाँश्चाच्यं प्रविशेत्स शुभां सभाम्॥ १॥
तत्र स्थिताः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्द्य विसर्जयेत्।
विस्रुच्य च प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्द्य विसर्जयेत्।
विस्रुच्य च प्रजाः सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः।। २।।
गिरिपृष्ठं समारुद्य प्रासादं वा रहोगतः।
अरण्ये निःशलाने वा मन्त्रयेदविभावितः।। ३।।
यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः।
स कृत्स्तां पृथिवीं भुङ्के कोशहीनोऽपि पार्थिवः।। ४।।
मनु० ७। १४५—१४८

- (१) रात्रेरन्तिमप्रहर उत्थाय, शौचं विधाय सावधानमितरिश्वरं ध्यायेत् । अग्निहोत्रं कृत्वा धार्मिकान् सत्कृत्य भोजनादिकश्च निर्वर्त्य सभां प्रविशेत् ।
- (२) तत्रोपिस्थताः सर्वाः प्रजा (सम्भाषणदर्शनादिभिः) आहत्य विसर्जयित्वा च राजव्य-वस्थाविचारं कुर्यात् ।
- (३) पर्वतशिखरमारुद्य एकान्तगृहे निःशलाके वने निर्जने वा स्थाने विरोधभावं परित्यज्य-मन्त्रिभिस्सह राष्ट्रकार्ये चिन्तयेत् ।
- (४) यस्य राज्ञो मनोगतभावमन्ये जना सम्भूयापि न विदन्ति, यस्य शुद्धो गभीरः परो-पकारिनिमितो विचारः सर्वदा सुगुप्तो भवति । स द्रव्यहीनोऽपि राजा सकलपृथ्वीशासने समर्थः । तस्माद् भूपः सभासदामनुमतिमन्तरेण न किमपि स्वेच्छयाऽनुतिष्ठेत् ।

आसनं चैव यानं च संधिं विग्रहमेव च। कार्यं वीक्ष्य प्रयञ्जीत है घं संश्रयमेव च ॥ १।। संधिं तु द्विविधं विद्याद्वाजा विष्रहमेव च। उमे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ २ ॥ समानयानकमा च विपरीतस्तथैव च। तथात्वायतिसंयुक्तः संधिर्शयो द्विलक्षणः ।। ३॥ स्वयँकतश्च कार्यार्थमकाले काल एव वा। मित्रस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः ।। ४ ॥ एकाकिनश्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यद्वच्छया। संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानम्चयते ॥ ५॥ क्षीणस्य चैव कमशो दैवात्पर्वकृतेन वा। मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम् ॥ ६॥ बलस्य सामिनश्चैव स्थितिः कार्यार्थसिद्धये।। हिविधं कीर्त्यते हैधं षाडगुण्यगणवेदिभिः ॥ 9 ॥ अर्थसंपादनार्थं च पीड्यमानः स शत्र भ : । साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ ८॥ यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं भ्रवमात्मनः। तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा सन्धिं समाश्रयेत ॥ ६ ॥ यदा प्रहृण मन्येत सर्वास्त प्रकृतीभृशम्। अत्युच्छितं तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम् ॥ १०॥ यदा मन्येत भावेन हुन्हं पुन्हं बलं स्वकम्। परस्य विपरीतं च तदा यायाद्विपं प्रति॥ ११ ॥ यदा तु स्यात्वरिक्षीणो वाहनेन बलेन च। तदासीत प्रयत्नेन शनकैः सांत्वयन्नरीन् ॥ १२ ॥

fa

मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा वलवत्तरम्।
सदा द्विधा वलं कृत्वा साध्येत्कार्यमात्मनः॥ १३॥
यदा प्रवलानां तु गमनीयतमो भवेत्।
तदा तु संश्रयेत् क्षित्रं धार्मिकं बलिनं नृपम्॥ १४॥
निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्याद्योरिबलस्य च।
उपसेवेत तं नित्यं सर्वयत्नेगुं हं यथा॥ १५॥
यदि तत्रापि संपश्येद्दोपं संश्रयकारितम्।
सुगुद्धमेव तत्राऽपि निर्विशङ्कः समावरेत्॥ १६॥
मनु० ७। १६१—१७६॥

#### क्षत्र सर्वे: राजादिराजपुरुषेरवधातव्यम्-

- (१) (आसनम्) स्थिरता, (यानम्) शत्रुमुखाभिगमनम्, (सन्धिः) मैत्री, (विग्रहः) दुष्टशत्रुभिर्विगेधः, (द्वैषं) सैन्यं द्विधा विधाय स्वविजयसाधनं (संश्रयः) नैर्वल्यद शायां प्रबलराजाश्रयणम्, एतानि षट् कर्माणि यथावत्कार्यं विचार्यं तत्र प्रयोज्यानि।
- (२) सन्धिर्विष्रह यानमासनं द्वैचीभावः संश्रयश्च द्विप्रभेदाः । तान् यथावत् विजानीयात् ।
- (३) सन्धिर्द्विविधः शत्रुणा मैत्री विपरीतभावो वा । किन्तु तात्कालिकं तथौत्तरकालिकञ्च कर्म कुर्वन्नेव द्विविधं सर्निध समाचरेत् ।
- (४) वित्रहश्चापि द्विविधः । स्वार्थसिद्धैय योग्यायोग्यसमयमिवचार्य संत्रामानुष्ठानमेकः, तथा सुहन्निमित्तः संत्रामो द्वितीयः ।
- (५) यानश्चापि द्विविधम् । आकिस्मिके स्वार्थलाभे स्वेच्छया युद्धे प्रवर्तनमाद्यम् । मित्रयोगे-नारिमुखाभिसपेणं द्वितीयम् ।
- (६) स्त्रयं कथित क्षीणस्य निर्वलस्य मित्रण वा निवारितस्य स्वस्थानावलम्बनामिति द्विविधमासनम् ।
- (७) द्यार्यसिद्धये सेनापतीन सैन्यानि च द्विथा विभज्य विजयसाथनं द्विविधं द्वैधमुच्यते ।
- (८) स्वप्रयोजनसिद्धयर्थे कस्यचिद् बलवतो राज्ञो महात्मनो वा शरणाश्रयणं—येन शत्रुणा पीडितो न भवेत्—द्विविधः संश्रय उच्यते।
- (८) तात्कालिकयुद्धे म्वल्पेऽपि नाशसंभवे तथोत्तरकालसंग्रामे च स्ववृद्धिविजयलाभावगमे शत्रुणा सहोचितकालावधिं सर्निथ कुर्यात् ।
- (१०) यदैव निजां सर्वा प्रजां सेनाअ सुप्रसन्तामुन्नतिशीलां विजानीयात्, आत्मानमि च तथैव मन्येत तदा शत्रुणा युद्धयेत ।

- ( ११ ) यदात्मनो बलं सैन्यं प्रहृष्टं पृष्टियुक्तं सुप्रसन्नश्च जानीयात् रात्रोश्च बलमतो विपरीतं निर्वलं भवेत् तदा रात्रुमिभयायात् ।
- (१२) यदा सैन्येन रथाश्वादिभिर्वाहनैश्व पारिक्षीणो भवेत् तदा शत्रुं सामोपायेन शनैः शनैः शान्तिमुपनयन्नासनमाचरेत्।
- ( १३ ) वैरिं वलीयांसं विलोक्य द्वैधमाश्रयेत्, स्वकार्यश्च सम्पाद्येत्।
- ( १४ ) शत्रोगक्रमणसंभावनायां तु तूर्णे धर्मात्मानं वलीयांसं राजानसाश्रयेत् ।
- (१५) संश्रितो यः कश्चिद् भूपः शत्रो राज्याङ्गं शक्तिञ्च नाशार्यतुं प्रभवेत् सिंह विशेषतो-गुरुवत्सेन्यः ।
- ( १६ ) यद्याश्रितोऽपि कस्यचिदाश्रयदातुः कर्मणि दोषं पश्येत्तेन सहापि निर्मीकः सन् युद्ध-माचरेत् । धार्भिकेण राज्ञा समं न कदाचिदपि विरोधं कुर्यात् किन्तु तेन साकं सदैव मैत्री-मुपगच्छेत् । दुर्जनस्य तु प्रवलस्यापि शत्रोर्जयार्थं पूर्वोक्ताः प्रयोगाः प्रयोज्याः ।

सर्वोपायैस्तथा कुर्याक्षीतिकः पृथिवीपतिः ।
यथास्याभ्यधिका न स्युमिनोदासीनशत्रवः ॥ १ ॥
धायतिं सर्वकार्याणां तदात्वं च विचारयेत् ।
धतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वतः ॥ २ ॥
धायत्यां गुणदोषकस्तदात्वे क्षिप्रतिश्चयः ।
धतीते कार्य्यशेषकः शत्रुभिनीभिभ्यते ॥ ३ ॥
यथैनं नाभिसंद्ध्युमिनोदासीनशत्रवः ।
तथा सर्वं संविद्ध्यादेष सामासिको नयः ॥ ४ ॥
मनु० ७ । १९७—१८० ॥

- (१) नयविन्तृपः सर्वविधेरुपायेरेवं प्रवन्धं विद्धीत येन मित्रणि, उदासीनाः, शत्रवश्चिका न भवेयुः ।
- (२) त्रिष्विप भृतभविष्यद्वीमानकालेषु कर्तव्यिविषयान्याथार्थ्येन गुणदोवाणां विचारपुरस्सरं चिन्तवेत्।
- (३) ततश्च दोषाणां निवारणे गुणानाञ्च स्थेर्यसम्पादने यतेत । यो भूप आगामिकालेषु विधा-तव्यविषयाणां गुणदोषौ वेति, यश्च तात्कालिकेषु प्रत्युत्पन्नमितः, यो वाऽनुष्ठितकायेषु कर्त्तव्यावशेषं सम्यग् जानाति नैव स कर्हिचिदपि शत्रुभिः पराभूयते ।
- (४) सर्वे राजपुरुपैर्विशेषेण च सभापतिना तथा प्रयतनीयम, येन सुहृदः, उदासीनाः, रिपवो-वा नैनं राजान राष्ट्रं वा परिभवेयुः । संक्षेपत अत्रेयमेव नीतिः ।

古文文 2 2 2 3 天 双 中 中 信

कृत्वा विधानं मूळे तु यात्रिकं च यथाविधि । उपगृह्यास्पदं चैव चारान् सम्य ग्विधाय च ॥ १ ॥ संशोध्य त्रिविधं मार्गं षड्विधं च बेलं स्वकम् । सांपराधि ककल्पेन यायादरिपुरं शनैः ॥ २ ॥ शत्रुलेविनि मित्रे च गूडे युक्ततरो भवेत्। गतप्रत्यागते चैत्र स हि कष्टतरो रिषुः॥३॥ द्रडव्यूहैन तन्मार्गं यायात्तु शकटेन वा। वरहिमकराभ्यां वा सुच्छा वा गरुडेन वा ॥ ४ ॥ यतश्च भयमाशंकेत्ततो विस्तारयेद्वलम्। पदान चैव ब्युहेन निविशेत सदा स्वयम् ॥ ५ ॥ सेनापतिबलाध्यक्षौ सर्वदिश निवेशयेत्। यतश्च भयमाशङ्केत् प्राचीं तां कल्पयेद्विराम् ॥ ६ ॥ गल्मांश्च खापयेदाप्तान् कृतसंज्ञान् समन्ततः। स्थाने युद्धे च कुशलानभोरूनविकारिणः ॥ ७ ॥ संहतान् योधयेद्दान् कामं विस्तारयेद् बहुन् । सूच्या बज्जोण चैवैतान् ब्यूहेन ब्यूह्य ये।ध्येत् ॥ ८॥ स्यत्वनाश्वैः समे युध्येद्नूपे नीद्विपैस्तथा। वृक्षगुरमावृते चापैरसिचर्मायुधैः स्थे ॥ ६॥ प्रहर्षयेदु बलं व्यूह्म तांश्च सम्यक् परीक्षयेत्। चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन् योधयतामपि ॥ १० ॥ बपरुध्यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडथेत्। द्वयेचास्य सततं यवसान्नोर्केन्यनम् ॥ ११ ॥ मिन्द्याच्वैव तडागानि प्राकार रिखास्तथा। समयस्कन्ययेच्बैनं रातौ वित्रासये तथा ॥ १२॥ प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्म्याद्न्यथोदितान्। रतेश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह ॥ १३ ॥ आदानमिपयकरं दानश्च प्रियकारकम्। अमोप्सितानामर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते ॥ १४॥ मन् १८३-१६२ । १४-१६६ । २०३ । २.४ ॥

- (१) स्वराष्ट्ररक्षाप्रवन्धं विधाय यात्रानिमित्ताः सैन्य-पान-वाहन शस्त्रास्त्राद्याः सर्वसामग्री-रादाय दूतान-सार्वत्रिकसमाचारप्रदपुरुषांश्र सुगुप्तं संस्थाप्य शत्रोरिभमुखं योद्धं यायात ।
- (२) त्रितियं पन्थानं एकं स्थले, द्वितीयं भूमौ जले, समुद्रेषु, नदीषु वा ततीयमाकाशे-संशोध्य, भूमिमांगे रथाश्वकरिमिः, जले नौकाभिः, आकाशे च विमानादियानेगे छोत्।

पदातिरथाश्वहस्तिशस्त्रास्त्रान्नपान दिसामग्रीं यथावदादाय केनचिद् व्यपदेशेन शनैः शत्रुनगरसमीपं यायात्।

- (३) योऽन्तर्नृत्या रिपुणासंयुक्तः, निजेन समश्चापि वहिभीवेन मित्रत्वमुपागतो, गृढभावेन च शत्रुं सूचयित, स हि महारिपुरवगन्तव्यः । तस्य गमनागमनयोः तेन सहाऽऽलापे च सावधानमितभीवेत् । अन्तःशत्रुहपरिमित्रं पुमान् महाशत्रुखगन्तव्यः ।
- (४) व्यूहो हि नाम सैन्यविन्यासः, युद्धिनिम्तं सैनिकानां रचनाविशेषः। व्यूहरचनावि-शेष राजपुरुषान शिक्षयेत, स्वयं नृपोऽप्यभ्यसेत्, एवं सर्वप्रजाजनांश्वापि शिक्षयेत्, शिक्षिता एव योद्धारः सम्यग् योद्धं विजानन्ति, शिक्षाकाले तथाविधशिक्षया दण्डव्यूहेन दण्डवित्यप्रचनाविशेषस्तेन, शकटव्यूहेन—शकटो रथस्तद्वसेन व्यूहेन, वराहव्यूहेन—यथा हि शुकरा धावन्तोऽन्योऽन्यमनुयान्ति किहिचिच सर्वं सयुज्य निचयेन यान्ति तद्वत्, मकर-व्यूहेन—मकरो यथा जले प्रवते तथा, सूचीव्यूहेन—यथा सूचिकाप्रभागः सूक्ष्मः तदन्तर्भागः स्यूलः तथा सैन्यं चालयेत्। कण्ठः पिक्षविशेषो यथोपरि—अध्योत्खुत्य प्रहरित तद्वत् सैनिकान् व्यूह्य योधयेत्।
  - ५) यतो भीतिसन्देहस्तत एव सेंनां प्रसारयेत् । स्वयः सर्वसेनापतिभिः परिवृतः पद्मब्यूहेन सर्वतः सैन्यानि स्थापयित्वा मध्ये तिष्ठेत् ।
- (६) सेनानायकान्योद्धृश्राष्ट्रासु दिश्च स्थापयेत्। यतो दिग्भागतः समरसम्भवस्तदिभमुख-मेव सेनामुख कारयेत्, तथान्यास्त्रिपि दिश्च सुप्रबन्धो विधेयः, अन्यथा हि पृष्ठपार्श्व-भागेनापि वैरिघातः सम्भवति ।
- (७) युद्रविद्यानिपुणान् धार्मिकान् अवस्थानयुद्रयोः प्रत्रीणान् निर्भयानव्यभिचारिणः स्थिर-स्तम्भानिव सैन्यैकदेशान् गुल्माख्यान् सर्वदिश्च सैन्यं परितः स्थापयेत्।
- (८) स्वल्पैकः सैनिकैर्वहुभिः सह सम्पराये सङ्घन योग्नव्यम् । सत्यवसरे चाल्पानेव झटिति विस्तारयेत् । नगराणि दुर्गान् शत्रुक्षैन्यं वा प्रिविश्य योधने स्चीव्यूहेन वज्रव्यूहेन वा द्विधारोऽसिरिव सव्यापसव्यं शत्रून् योधयन्तः प्रविशेयुः । अन्ययापि नैकविधव्यूहरचन्या—सैन्यस्थित्या—योधयेयुः । सम्मुख एव शत्र्व्ञीभुशुण्डीनां प्रहारे तु सर्पव्यूहेन—संपवदभूमिं स्पृशन्तो गच्छेयुः । शत्र्व्ञीसात्रिध्ये पुनः सम्प्राप्ते तत्रस्थान् जनान् निहत्य निगृह्य च शत्र्व्ञीमुखं शत्रोरिभमुखं विधाय ताभिरेव शत्र्व्ञीभुशुण्ड्यादिभिरिन् रिन् हन्युः । अथवा वृद्धपुरुषान् तुरङ्गेष्वारोप्य शत्र्व्नीसम्मुखं धावयेयुः, मध्य च श्रुरानश्वारोहिणः संस्थाप्य रिपुमुपगम्य प्रहरेयुः
- (९) समभूमौ रथाश्वपदातिभिः, जलनिधौ पोतैः, स्वल्पजले गर्जैः, तहगुल्मावृतप्रदेशे धनु-वणिः, सैकतप्रदेशेषु कृपाणिश्वमीयुधेश्व (ढाल इत्याख्यातैः ) युद्धवेरन् योधयेयुश्व ।

- (१०) समरसमये योद्धृन् उत्साहयेत्, तथा हर्षयेदिप । युद्धान्ते च शौर्यपराक्रमोत्पाहोत्पाद-कैर्च्याख्यानरन्नपानशस्त्रास्त्रभेषजदानश्च सर्वसैनिकानां सनांस्याल्हादयेत् । व्यृहं विना न युद्धयेत नापि योधयेत् । तथा योधानामरिभिः सह युद्धयमानानामपि सोपध्यनुपधि-चेष्टा बुध्येत ।
- (११) सत्यवसरे यथाकामं शत्रून् परित आवृत्य निरुन्ध्यात्, राज्यश्चास्य समुत्साद्य यत्रसघा-सान्नोदकेन्धनादिकं दूषयेत् ।
- (१२) शत्रोः सरांसि विनाशयेत्, तथा दुर्गप्राकारपरिखा भिन्यात्। रात्रौ चैनं वित्त्रासयेत् जयोपायञ्च विद्धीत ।
- (१३) विजित्य प्रमाणं प्रतिज्ञादिकं लेखयेत् । तद्वंश्यमेवान्यं धार्मिकनरं राजानं कुर्वीत तस्माच संविदं कारयेत् "यथास्माकमादेशः, यथा च धार्मिका राजनीतिस्ताग्नुस्त्य न्यायेन प्रजाः पालनीयाः" इति । एवमुपिद्श्य तद्भ्याशे तादशाः पुमान्सः नियोजनीया येन भूय उपद्रशे न जायेतः । विजितश्च प्रधानपुरुषैः सह रत्नाद्युक्तृष्टपदार्थ-प्रदानेन सत्कुर्वीत । येन कार्यनिर्वाहोऽप्यस्य न भवेत्रथनत्र कुर्यात् । कारपिक्षप्तमप्येनं यथाईमर्चयेत् । येनासौ पराभवशोकविमुक्तः सन्नानन्दमनुभवेत् ।
- (१४) लोके हि परपदार्थानां ग्रहणमग्रीतिकरं स्वपदार्थग्रदानञ्च ग्रीतेः कारणमिति प्रसिद्धमेव विशेषतश्च यथाकालं कर्तव्यानुष्ठानं प्रशस्यते । पराजितपुरुषाय तन्मनोऽभिलिषतः पदार्थग्रदानन्तु नितरां श्रेयः । नैनं कदाचिद्पि गईयेदुपहसेद्वा । अपि चास्माभि-स्त्वं विजितोऽसीति तत्पुरः जात्विप न भाषेत । किन्तु स "भवानस्मदीयो बन्धु"रेवमा-दिवस्रोभिः सततं मान्य आदरणीयश्च ।

कीहशाः सुहृदो भवेयुरित्यत्राहः -

हिरएयभूमिसम्बाष्ट्या पार्धियो न तथेधते।
यथा मित्रं भुवं लब्ध्वा स्थामप्यायतिक्षमम् ॥
धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्ट्रकृतिमेवच।
अनुरक्तं स्थिरारम्भं लघु मित्रं प्रशस्यते॥२॥
प्राज्ञं कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च।
कृतज्ञं भृतिमन्तञ्च कष्ट्राहुरिं खुधाः ॥३॥
धार्यता पुरुषज्ञानं शोर्थं करुणवेदिता।
स्थीललक्ष्यं च सत्तमुदासीनगुणोद्यः॥४॥
मनु० ७। २०८ – २११॥

(१) भृमिसुवर्णलाभेन पार्थिवस्तथा न वृद्धिमेति यथास्थिरानुरागिणं दूरदर्शिनं कार्यसाधकं समर्थं सुहृदम्, अपि वा दुर्वलमपि मित्रं लब्धा वर्धते ।

- (२) धर्मज्ञं, कृतोपकारस्य स्मर्तारम्, प्रसनस्वभावम्, अनुरागिणं, स्थिरकार्यारम्भं, निर्वलमिष सुहृदं लब्ध्वा महीपितः प्रशस्यते।
- (३) बुद्धिमन्तं, माहाकुलं, विकान्तं, चतुरं, दातारं, उपकारस्मर्तारं, धैर्यवन्तं (सुखदुःखयोरेक-रूपम्) पुमान्तं न किंचित् शत्रुमावमापादयेत् । अन्यथाह्यात्मानं क्लेशयिष्यति ।
- (४) सुप्रशस्यगुणान्वितः, सदसत्पुरुषविशेषज्ञः, विक्रान्तः, कृपालुः, स्यूललक्ष्यश्च—सततं स्वासम्बद्धवार्ताश्रावकः—पुमान् उदासीन इति गीयते ।

एवं सर्वमिद् राजा सह संमन्त्र्य मन्त्रिक्षः । व्यायम्याप्तुत्य मध्याह्रे भोक्तुमन्तःपुरं विशेत् ॥ मनु० ७। २१६ ॥

एवं पूर्वोक्तवर्त्मना प्रातक्त्थाय कृतशौचः सन्ध्यामिहोत्रादिकं निवर्त्यान्यैः पुरोहितादिभिर्वा कार-यित्वा मन्त्रिभिः सह सम्मन्त्र्य सेनासित्रवेशमभ्येत्य सैनिकान् सेनानायकांश्च निरीक्ष्य तान विविध-व्यूहरचनाप्रकारं शिक्षयित्वा हस्त्यश्वगोशालां शस्त्रास्त्रागारं भेषजालयं द्रव्यकोशश्च प्रत्यहं परीक्ष्य प्रवन्धप्रतिवन्धकानपानुदेत् । ततो व्यायामशालामेत्य शारीरं परिश्रमं विधाय मध्यान्हे भोक्तं भार्यादि-निवासस्थानमन्तःपुरं प्रविशेत् । सुपरीक्षितं बुद्धिवलपराक्रमारोग्यवर्धकं रोगहरं विविधानव्यज्ञन-पानयुतं सुगन्धिमिष्टाद्यनेकरससंयुक्तमुत्तमाशनं भुज्ञीत । येन सदेव सौख्यं भवेत् । इत्थं सुप्रवन्थेन सकलराष्ट्रकार्यमुनयेत् ।

प्रजासम्बन्धिनः करविषयकनियमानाह-

पञ्चाशद्भाग आदेयो राज्ञा पशुहिरस्ययोः । धान्यानामछमो भागः षष्टो द्वादश एव वा ॥ मनु॰ ७ । १३० ।।

व्यवसायिशिल्पिजनेभ्यः पशुसुवर्णरजतादिव्यापारेषु ठव्धलाभानां पश्चाशङ्कागः, धान्याश्चलेषु षष्ठोऽष्टमो द्वादशो वा भागो प्राह्मः । धनादानं तथा विद्धीत येन कृषीवला धनाद्यभावेन क्लेशभाजोन्न स्युः । यतो वै प्रजानां धनाद्यारोगत्ते अन्नपानादिभिः सम्पन्नत्वे च राजानः प्रवर्धन्ते । राजपुरुषः स्वसन्तानवत्प्रजाः पाल्याः, प्रजाभिश्च राजानो राजपुरुषादयश्च पितृवद्वगन्तव्याः । कृषाणप्रभृत्तयः श्रमजीविनो राज्ञामपि राजान इति तथ्यमेव । राजा तु तेषां केवलं रक्षकः । प्रजानामभावे हि कस्य राजा भवेत ! राज्ञश्चाभावे कस्य ताः प्रजाः स्युः ! इत्थं द्वावि स्वत्वकर्तव्यकर्मसु स्वतन्त्रौ, अन्यो-ऽन्याश्चितोपकारकर्मसु च परतन्त्रावासाताम् । प्रजासम्मतिविरुद्धा राजानो राजपुरुषाश्च न भवेयुः । राजादेशविरोधिनश्च राजपुरुषाः प्रजाश्च न स्युः । एवं राजकीयं राजनीतिविषयककर्तव्यविधानं समासतो वार्णतम्, विस्तरस्तु चतुर्वेदेषु, मनुस्मृतौ शुक्रनीतौ महाभारतादिषु च द्रष्टव्यः । प्रजानां न्यायव्यवहारविषयश्च मनुस्मृतेरष्टमनवमाध्याये वर्णितः, तदनुसारेण व्यवहर्तव्यम् । संक्षेपेणाञ्चापि विन्यस्यते ।

प्रत्यहं देशद्रव्येश्च शास्त्रद्रव्येश्च हेतुभिः । अष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि पृथक् पृथक् ॥ १॥ ग्र

तेषामाद्यम्णादानं निक्षेगोऽम्बामिविकयः। संभूय च समृत्थानं दत्तस्यान्यकर्म च ॥ २ ॥ वेतनस्येव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः। क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिगलयोः॥ ३॥ सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दएडवाचिके। स्तेयं च साहसं चैव स्त्रीयङ्ग्रह गमेत्र च 1 8 ॥ स्त्रीपंधमा विभागश्च द्यतमाह्वय एव च। पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारिस्थनाविह ॥ ५॥ एषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां नृणाम्। धर्म शाश्वतमाश्रित्य क्र्यातमार्थावनिर्णयम् ॥ ६ ॥ धर्मे। विद्वस्त्वधर्मेण सभा यत्रोपतिष्रते। शहयं चास्य न कृतन्ति चिद्धास्तत्र सभासदः॥ १॥ सभा वा न प्रवेष्ट्या वक्तव्यं वासमञ्जलम् । भव्रवन्विव्यवन्वापि नरो भवति कित्विषी ॥ ८ ॥ यत्र धर्मों हाधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च। हन्यते प्रक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ ६ ॥ धर्म एव हतो हन्ति धर्मे। रक्षति रक्षितः। तस्माद्धमों न हत्त्रयो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्॥ १०॥ वृषी हि भगवान् धर्मस्तस्य यः कुरुते हालम्। वृष्ठं तं विदुर्वेवास्तस्माद्धर्मं न लोपयेत् ॥ ११ ॥ एक एव सुरुद्धमाँ निधनैष्यन्याति यः। शरीरेण समनाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥ १२ ॥ पादोऽधर्मस्य कत्तारं पादः साक्षिणमृ ळिति। पादः सभासदः सर्वान् पादो राजानमुच्छति ॥ १३ ॥ राजा भवत्यनेनास्त मुच्यन्ते च समासदः। पनो गच्छति कत्तीरं निन्दाहीं यत्र निन्दाते ॥ १४ ॥ मन्०८।३-८।१२-१६॥

- (१) सभाभी राजभी राजपुरुषेश्व देशाचारशास्त्रव्यवहारहेतुभिरष्टादशविवादास्पदाविषयेषु विवादयुक्तविषयाः प्रत्यहं निर्णेतव्याः । शास्त्रोक्तनियमानामभावे सुनियमाश्चापि निर्धार्याः, येन राजप्रजयोहन्नतिभवेत ।
- (२) ते च वश्यमाणा अष्टादश विवादास्पद्विषयाः— १-ऋणादानम्—केनचिरणादानप्रदानयोर्विवादः । २-निक्षेपः—न्यासः । स्वधनस्यान्यस्मिन्नपंणम् ।

- ३ -अस्व मिविक्रयः पदार्थास्वामिना कृतो विक्रयः ।
- ४-सम्भूय समुत्थानम्-संहतरन्यस्मिन्नत्याचारः ।
- ५-दत्तस्यानपकर्म च-दत्तानां पदार्थानां पुनरदानम् ।
- ( १ ) ६-वेतनस्यैवचादानम्--कर्मकरस्य भृते (दानमल्पदानं ततो प्रहणम्वा ।
  - ७-संविदश्च व्यतिक्रमः-कृतव्यवस्थातिक्रमः ।
  - ८-ऋयविक्रयानुशयः-क्रये विक्रये च कृते पश्चात्तापाद विप्रतिपत्तिः।
  - ९-स्वामिपालयोर्विवादः-पशूनां स्वामिनः पालियतुश्च परस्परिवरोशः।
- (४) १०-सीमाविवादधर्मः--ग्रामादिसीमाविप्रतिपत्तिः।
  - ११ दण्डपाठ्ष्यम् कठोरदण्डप्रदानम् ।
  - १२-वाक्पारुष्यम्-अभिवादः ।
  - १३-स्तेयम्-चौर्यम् ।
  - १४-साइसम्-प्रसह्य बलात्कारेण कार्यानुष्ठापनम् ।
  - १५-स्रीतंत्रहणम्-स्रीपुरुषयोर्व्यभिचारः ।
- (५) १६-स्रीपुंभमः-स्रीपुरुषयोधेर्मे व्यतिक्रमः।
  - १७-विभागः-दायभागविषये कलहः।
  - १८—्यूतमाङ्गयश्च —्यूताङ्गयौ "जुआ" इति ख्यातौ तत्र अप्राणिभिर्यत् क्रियते तल्लोके यूत-मुच्यते, प्राणिभिः क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाङ्कयः । एतानि चाष्टादशविधानि विरोधकारणानि ।
- (६) एष्वृणादानादिव्यवहारस्थानेषु बाहुल्येन विवादं कुर्वतां नृणां सनातनधर्ममवलम्ब्य कार्यनिर्णयं कुर्यात्, पक्षपातः कस्यापि न विधेयं इति यावत् ।
- (७) अधर्मेण पीडितो धर्मः यां सभां समुपतिष्ठते, तत्रत्याश्च सभासदः शल्यमिव धर्मापवादं नोद्धरन्ति, अधर्मञ्च न प्रणिहन्ति । धर्मवन्तो न सम्मान्यन्ते अधर्मात्मानश्च न दण्ड्यन्त-इति यावत्, तदा त एव तेनाधर्मशाल्येन विद्धा इव भवन्ति ।
- (८) धार्मिकेण पुरुषेण सदिस प्रवेशो न विधेयः, प्रविष्टेन च सत्यं याथातथ्यमेव वक्तव्यम, यो वै सभायामन्यायं विलोकयन्नपि तृष्णीमवतिष्ठते, सत्यन्यायविरुद्धं भाषते स पापी-यान् भवति ।
- (९) यत्र परिषदि प्रेक्षमाणानां सभासदां धर्मोऽधर्मेण सत्यश्चासत्येन विहन्यते, तत्र सर्वे सभासदो इता भवन्ति । न कश्चित् तस्यां प्राणितीति यावत् ।
- (१०) हतो धर्मो धर्महन्तारं निहन्ति, रक्षितश्च धर्मो रक्षकं विरक्षति, निहतो धर्मोऽस्मान इन्यादिति विचार्य धर्मो न हन्तव्यः।

- (११) यो वै सकलैश्वर्यप्रदं सुखजनकं धर्मे विलुम्पति, तमेव विद्वान्सो वृषलं शृद्ध इति संचक्षते । अतो धर्मो न विलोपनीयः ।
- (१२) धर्म एवैक: सुहृदिह लोके, यो हि मरणेऽप्यतुगच्छति, अन्ये सर्वे पदार्थाः सिङ्गनश्च शरीरनाश एव विनश्यन्ति, सर्वेषां सङ्गः परिहीयते धर्मस्तु तदापि तत्साहचर्य न मुञ्ज-तीति यावत् ।
- (१३) यत्र राजसंसदि पक्षपातेनान्यायः समनुष्ठीयते तत्राधर्मस्य चतुर्विभागा भवन्ति, एको-ऽधर्मस्य कर्तारं, द्वितीयः साक्षिणम्, तृतीयः सभासदः, चतुर्थश्वाधार्मिकं सभापति राजानं व्याप्नोति ।
- (१४) यस्यां पुनः सभायां निन्दाहीं निन्दाते, स्तोतव्यः स्तूयते, दण्ड्यो दण्ड्यते, मान्यश्च मान्यते, तत्र राजा सभासदश्च सर्वे पापात्रिर्मुक्ताः सन्तः पूतात्मानो भवन्ति, पापदो-षाश्च तत्कर्तारमेवानुयान्तीति ।

साक्षिणः कीटशा भवेयुरित्यत्राह-

आप्ता सर्वेषु वर्णेषु कार्याः कार्येषु साक्षिणः। सर्वधर्मविदोऽलुब्धा विपरीतांस्तु वर्जयेत् ॥ १ ॥ स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुर्यद्विजानां सद्गा द्विजाः । शुद्राश्च सन्तः शुद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥ २ ॥ साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसङ्ग्रहणेषु च। बाख्रहयोश्च पारुप्ये न परीक्षेत साक्षिणः॥ ३ ॥ षहुत्वं परिगृहणीयात्साक्षिद्धं घे नराधिपः। समेषु तु गुणोत्कृष्टान् गुणई घे द्विजीत्तमान् ॥ ४ ॥ समक्षदर्शनात्साक्ष्यं श्रवणाच्येव सिध्यति । तत्र सत्यं व बन्साशी धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥ ५ ॥ साक्षी दृष्टश्रुतादन्यद्वित्रवन्नार्य्यसंसदि। अवाङ्गरकमभ्येति प्रत्य खर्गाच हीयते ॥ ६ ॥ स्वभावेनैव यदु ब्रयुस्तदु ब्राह्यं व्यावहारि हम्। अतो यदन्यद्विव्युर्धमार्थं तद्पार्थकम् ॥ ७ ॥ सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानर्थिपत्यर्थिमञ्जिषी । माइविवाकोऽनुयुक्षीत विधिनाऽनेन सान्त्वयन्॥ ८ ॥ यद् द्वयोरनयोर्वेत्थ कार्येऽस्मिन् चेष्टितं मिथः। तद् वृत सर्वं सत्येन युष्माकं हात्र साक्षिता॥ ह ॥ सत्यं साक्ष्ये ब्रुवन्साक्षी लोकानाप्रोति पुष्कलान्। इह चानुत्तमां कीर्तिं चागेपा ब्रह्मपूजिता॥ १०॥

सत्येन प्यते साक्षी धर्म: सत्येन वर्द्धते ।
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्षिभिः ॥ ११ ॥
थात्मैव द्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः ।
मावमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणसृत्तमम् ॥ १२ ॥
यस्य विद्वान् हि वद्तः क्षेत्रज्ञो नामगङ्कते ।
तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽत्यं पुरुषं विद्रः ॥ १३ ॥
एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यस्वं कत्याण मन्यसे ।
नित्यं स्थितस्ते हृद्ये प पुर्यपापेक्षिता सुनिः ॥ १४ ॥
मजु० ८ ॥ ६३ । ६८ । ७२ — ७५ । ७८ — ८१ । ८३ । ८४ । ६६ । ६१ ॥

- (१)) कृत्स्रवणेषु ये धार्मिका विद्वान्सो निरुछलाः सर्वविधधमज्ञाः क्षोभरहिताः यथार्थवा-दिनश्च त एव न्यायव्यवस्थायां साक्षिणः कतव्याः, न त्वभ्यो विपरीता इति ।
- (२) स्त्रीणां स्त्रियः, द्विजानां द्विजाः, शृहाणां शृहास्तथान्त्यजानामन्त्यजा एव साक्षिणः स्युः।
- (३) बलात्कारेषु चौयव्यभिचाराभिवाददण्डनिपातेषु साक्षिणः परीक्षा न विधेया, दोबा-ह्यते गुप्तरूपेण भवन्ति ।
- (४) उभयवर्तिसाक्षिषु बहुसम्मत्यतुसारेण, तुल्यसाक्षिषूत्कृष्टगुणिनां विचारातुकूल्येन, तथो-भयवर्तिसाक्षिणामुत्तमगुणत्वे, तुल्यत्वे च द्विजोत्तमानामृषिमहर्षियतीनां साक्यतुसारेण न्यायव्यवस्थां विदधीत ।
- (५) साक्षी हि द्विविधो भवति साक्षाद् दर्शनादाद्यः, श्रवणाच्च द्वितीयः । यः साक्षी सदिस पृष्टः सन् सत्यं ब्रूते न स धर्मार्थाभ्यां हीयते, यः पुनरनृतं ब्रुवीत, स यथायथं दण्डनीयः ।
- (६) यो वै राजसभायां सत्पुरुषाणाम्वा संसदि दृष्टश्रुतादन्यादशं वदेत् स जिङ्काच्छेदनदण्डेनेह जन्मनि दुःखरूपां दुर्गतिमियात्, मरणानन्तरश्च सुखाद्भरयेत ।
- (७) साक्षिणस्तदेव बचनमंभ्युपगमनीयं यत् स्वाभाविकं व्यवहारसिद्धं भवति, एतस्माद् विपरीतमन्यत् सर्वे व्यर्थे मिथ्याभृतमपरैः शिक्षितमित्यूह्यम् ।
- (८) वादित्रतिवादिनोः सम्मुखे सभान्तः स्थितान् साक्षिणः शान्तिमयेन वचसा प्राड्विवाको न्यायाधीशश्चेतं पृच्छेत् ।
- (९) हे साक्षिणः ! द्वयोरेतयोः परस्परकर्मणि यत्किमपि यूपं जानीय तत्सर्व यथार्थं कथयत, द्रष्ट्रवादेवात्र हि यूपं साक्षिणः ।
- (१०) साक्षी साक्ष्य कर्मणि सत्यं वदन जन्मान्तरेषु शोभनं जन्मोत्कृष्टलोकांश्व संप्राप्य सुखं भुड़क्त, अत्रामुत्र च शुभं यशः संलभते । यतः खलु इयं वागेव वेदेषु आदरानादरयोः कारणं विनिर्दिष्टा । सत्यं भाषमाणः सुप्रतिष्ठितोऽलीकवादी च विनिन्दितो भवति ।

- (११) यस्मात् सत्याभिधानेन साक्षी पापान्मुच्यते (पूयते ) सत्यनेव धर्म एधते, सर्ववर्णस्थः साक्षिभिरतः सत्यमेव वक्तव्यम् ।
- (१२) आत्मनः साक्षी खल्वात्मैव भवति, आत्मैव चात्मनः शरणम् । हे साक्षितः! एव-मवगम्य त्वं स्वमात्मानं नराणामुत्तमं साक्षिणं मृपाभिधानेन मावज्ञासीः । तवात्ममनो-वाक्षु प्रतिष्ठितमेव सत्यमतो विपरीतश्चालीकमिति ।
- (१३) यस्य वदतः पुरुषस्य विद्वान क्षेत्रज्ञो देहाधिगन्ता वै आत्मान्तर्न शङ्केत तस्मादन्यं प्रशस्ततर पुमांसं विद्वांसो न जानन्ति ।
- (१४) हे भद्र! यत्त्वं "एक एवाहमिस्म" इति स्वात्मिन निश्चित्य मृषा ब्रवीषि नेतत्समुचितम् यतस्तव हृद्येऽन्तर्यामिरूपेण पुण्यपापदक् परमेश्वरो मुनिरास्ते । तस्मादेव विभीय निरन्तरं सत्यं ब्रूहि ।

कोभान्मोहाद्भयानमैत्रारकामात् कोधासथैव च। अज्ञानादुवालभावाश्च स स्यं वितथम्ब्यते ॥ १ ॥ एषामन्यतमे श्यामे यः साध्यमनृतं वदेत् । तस्य द्राडिक्शेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः ।। २ ।। लोमात्महस्रं दण्डयस्तु माहात्पूचन्तु पाहसम् । भयाद्द्री मध्यमी दर्डधी मैत्रात्पूर्वं चतुर्गणम् ।। ३ ॥ काम।दृशगुणं पूर्वं क्रोधात्त त्रिगणं परम्। अक्षानादुद्धे शते पूर्णे बालिश्याच्छतमेव तु ॥ ४ ॥ उपस्थम्दरं जिह्वा हस्ती पादी च पञ्चमम्। चक्षनीसा च कर्णी च धनं देहस्तथैव च ॥ ५ ॥ अनुबन्धं परिज्ञाय देशकास्त्री च तस्वतः । साराऽपराधी चालो म्य दण्डं दण्डच ेषु पातयेत्।। ६।। अधर्मदण्डनं लोके यशोधनं कोर्त्तिनाशनम्। अखर्यश्च परत्रापि तस्मात्तत्परिधर्जयेत्। ।।। अदण्ड्यान्दण्डयन् राजा दण्ड्यांश्चैवाप्यदण्ड्यन् । अयशो महदामोति नरकं चैव गच्छित ।। ८।। वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्धिग्दण्डं तदनन्तरम्। तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम् ॥ ६ ॥ मन् ८। ११८-१२१। १२५-१२१।

(१) लो म-मोह-भय-मैत्र-काम-को प्रवशातथाऽज्ञानाद् वालस्वभावाच यत्साक्ष्यं तदलीक-माख्यायते ।

- (२) एषां लोभादीनामन्यतमनिमित्ते सित योऽन्यथा साक्ष्यं ब्रुवीत सि हि वक्ष्यमाणैरनेकिविध-दण्डैदण्ड्यः ।
- (३) लोभेन मृषा साक्ष्यं ददानः १५॥≈) दण्ड्यः, मोहेन साक्ष्येऽनृतं वदन् ३≈) दण्ड्यः, भये-नागृतं भाषमाणः ६।) दण्ड्यः, मैत्रात्त्वनृतं वदन् १२॥) दण्ड्यः।
- (४) कामानुरोधेन मिथ्या बुवाण: २५), यः क्रोधाद् वितथं साक्ष्यं वदति स ४६॥ ⊨), अज्ञानवदोन मिथ्या साक्ष्ये ६), वालिस्यान्मिथ्याभिधाने १॥ –) दण्ड्यः ।
- (५) उपस्थेन्द्रियम, जठरम, जिह्ना, करौ चरणो नेत्रे नासिका श्रोत्रे द्रव्यम् शरीरश्चेतानि दश दण्डस्थानानि ।
- (६) किन्तु यद्दण्डविधाने लिखितं पुरतो वा विधास्यते, यथा वे लोभेन साक्ष्ये मृषाभिधाने १५॥ ) दण्डोऽभिहितः, अपराधकारिणो धनादिसारमपेक्ष्य आकिश्चनस्य न्यूनं श्रेष्ठिनस्तु द्विगुणस्त्रिगुणश्चतुर्गुणो वा दण्डो विधातन्यः । अपराधिनोऽपराधगौरवलाघवं देशकाला-वालोक्य दण्डनीयेषु दण्डं कुर्यात् ।
- (७) इह लोकेऽधर्मेण दण्डनं यशो विनाशयित, तथा वर्तमाने भविष्यात परजन्मनि च भाविनीं कीर्ति व्यपनयित, परजन्मनि च महाकष्टदं भवति । तस्मादधर्मेण कर्माप न दण्डयेत ।
- (८) यो महोपतिर्वण्डनीयानदण्डयत्रदण्डनीयान दण्डयति, स वै जीवन गर्ह्यते, उपरतश्च महरहेरीमनुभवति, अतएवं सापराध एवं नरो दण्ड्यः, अदोवश्च न कर्हिचिदपि दण्डनीयः।
- (९) प्रथमापराधे वाङ्निर्मर्त्सनं कुर्यात । ततः (द्वितीयापराधे ) धिक् त्वां कथं त्वमेतत् पापमनुष्ठितवानसीत्येवं "धिग्दण्डं" विद्धीत । परतः (तृतीयापराधे ) धनदण्डमस्य तृतीयं कुर्यात, अनन्तरं (चतुर्थापराधे ) बधदण्डं कशावेत्रादिभिस्ताडनं शिरद्छेदो वास्य विदध्यात् ।

येन येन यथाङ्गेन स्तेनो नृषु विश्वेष्टते ।
तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ १ ॥
पिताचार्यः सुदृन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः ।
नादण्ड्यो नाम राजोऽस्ति यः स्वधमं न तिष्ठति ॥ २ ॥
कार्षापणं भवेद्दण्डयो यत्रान्यः प्राष्ठतो जनः ।
तत्र राजा भवेद्दण्डयः सहस्रमिति धारणा ॥ ३ ॥
अष्टागाद्यन्तु शूद्रस्य स्तेये भवति किृत्विषम् ।
षोडशीय तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत् क्षत्रियस्य न ॥ ४ ॥
ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णं वापि शतं भवेत् ।
दिगुणा वा चतुःषष्टिस्तद्दोषगणविद्धि सः ॥ ५ ॥

" 中 " 中 市 可 野 环 野 口 西 任

पेन्द्रं ष्यानमभित्रे पुर्यशक्षाक्षयमययम् ।
नोपेक्षेत क्षणमि राजा साहसिकं नरम् ॥ ६ ॥
षाग्दुष्टात्तस्कराच्चेव ६ण्डेनेव च हिंसतः ।
साहसस्य नरः कर्ता विङ्गेयः पापकृत्तमः ॥ ७ ॥
साहसे वर्त्तमानन्तु यो मर्पयित पार्थिवः ।
स विनाशं वजत्याशु विद्धेषं चाधिगच्छिति ॥ ८ ॥
न मित्रकारणाद्राज्ञा विषुळाह्या धनागमात् ।
समुत्स्चेत् साहसिकान्सवंभूतभयावहान् ॥ ६ ॥
म हं वा बाळवृद्धी वा ब्राह्मणं वा धहुश्रुतम् ।
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥ १० ॥
नाततायिवधे दोषां हन्तुर्भवति कश्चन ।
प्रकाशं वाऽप्रकाशं चा मन्युस्तन्मन्युमुच्छिति ॥ ११ ॥
यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दृष्ट्वाक् ।
न साहसिकदण्डधनौ स राजा शक्तळोकभाक् ॥ १२ ॥
मजु० ८ । ३३४ — ३३८ । ३४९ — ३४७ । ३५० । ३५१ । ३८६ ॥

- (१) येन येनाङ्गेन हस्तपादादिना येन प्रकारेण (सन्धिछेदादिना) चोरो मनुष्येषु विरुद्धं चेष्टते तस्य तदवाङ्गं मनुजानामुपदेशाय छेदयेत् ।
- (२) पित्राचार्यमित्रश्रातपत्नीपुत्रपुरोहितानां मध्यात्त्वश्रमे यो नावतिष्ठते स राज्ञोऽदण्डनीयो-नास्ति ।
- (३) यत्रापराधे साधारणो नरः पणमेकं दण्ड्यो भवेत, भृपतिस्तस्मिन्नवापराधे पणसहस्तं दण्डनीयः । अर्थाद् भृपतिः प्राकृताजनात् सहस्रगुणं दण्ड्यो भवति, राजमन्त्रिणोऽष्ट-शतगुणं, तदवरे सप्तशतगुणं, ततोऽप्यपकृष्टाः पट्शतगुणं दण्डनीया भवेयुः । इत्थं राज-पुरुषेषु सर्वेषां लघीयान् दण्डधरो (सिपाही) ऽपि अष्टगुणं दण्डनीयः ।
- (४) यहिंमस्तिये यो दण्ड उक्तः स स्तेयगुणदोषज्ञस्य विवेकिनः शृद्रस्याष्टगुणः कर्तव्यः । षोडशगुणो वश्यस्य, द्वात्रिशद्गुणः क्षत्रियस्य ।
- (५) हाह्मणस्य चतुःषिष्ठगुणः शतगुणो वाष्टाविंशत्यधिकशतगुणो वा दण्डः कर्तव्यः। यस्य यादशं ज्ञानं प्रतिष्ठाधिकयश्च तस्य तावदेवाधिकदण्डनियमो विधातव्यः।
- (६) राज्याधिकारिण: धर्मेश्वर्याणि अभिलवन्नरपतिश्व प्रसद्य कर्मकारिणो मलिम्जुचान दण्डितान क्षणमपि नोपेक्षेत । साहसिकलक्षणन्तु—
- (७) वाक्पारुष्यकृतः चौरात् अपराधम्त्रिनापि दण्डप्रदातुश्च साहसकृन्मनुष्योऽतिरायेन पापकारी बोद्धव्यः।

- (८) यो राजा साहसे वर्तमानं नरमदण्डिया क्षमते स शीव्रमेव विनश्यित तद्राष्ट्रे च विद्वेषः समुत्तिष्ठति ।
- (९) सोहार्दात् प्रचुरधनावाप्या वा नरपितः सर्वभूतिनिपीडकान साहसिकान बन्धनच्छे-दाभ्यां विना न जातु परिमुश्चेत् ।
- (१०) धर्म परित्यज्याधर्मपथप्रवृत्तान निरपराधं परघातकान गुरुप्रभृतीन्—गुरुं, पुत्रादिबालान, पित्रादिवृद्धान, विप्रं, बहुश्रुतमपि निर्विचारं, हन्यात् । पूर्वे निहत्य पश्चाद्विचारः कर्तव्यः।
- (११) जनसमक्षं रहिस वा दुर्जनानां मारणे हन्तुर्न किमिप पापं जायते, यतः खलु कृष्यतः क्रोधेन हननं मन्युना मन्योः संपरायः।
- (१२) यस्य राज्ञो राष्ट्रे चोरः, पारदारिकः, साहसिकः, दण्डन्नः नृपादेशसमुहङ्घकश्च नास्ति स एव भूपतिरतितरां प्रशस्यः।

भत्तारं लङ्घयेद्या स्त्री खज्ञातिगुणद्रिता।
तां श्विभः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते।। १।।
पुमांसं दाहयेत्वापं शयने तम आयसे।
अभ्याद्ध्युश्च काष्ठानि तत्रदद्योत पापकृत्।। २।।
दीर्घाध्वनि यथादेशं यथाकालङ्करो भवेत्।
मदीतीरेषु तद्विद्यात्समुद्रे नास्ति लक्षणम्।। ३।।
अहन्यहम्यवेक्षेत कर्मान्तान्वाहनानि च।
आयययौ च नियतावाकरान्कोषमेव च।। ४।।
एवं सर्वानिमानाजा व्यवहारान्समापयन्।
व्यवोद्य किल्विषं सर्वं प्राप्तोति परमां गतिम्।। ५।।
मनु०८। ३७१। ३७२। ४०६। ४१६ । ४१६ ।।

- (१) या स्त्री स्वोत्कृष्टनातिदर्पेण, सौन्दर्यगुणद्पेण वा गर्विता स्वपितं परिमुच्य व्यभिचरित, प्रभूतानां स्त्रीपुरुषाणां समक्षे बहुभिर्जीवितैव तां श्वभो राजा खादयेत्।
- (२) तथैव पुरुषः स्वपन्नीं विहाय परस्त्रीगमनं, वेश्यागमनं वा कुरुते तं पापिनं पुरुषं पावकप्रदीतमयोमयं पल्यद्भमधिष्ठाप्य जीवन्तमेव सर्वसम्मुखे दाह्येत्।
- प्र• यदि राजा राज्ञी वा, न्यायाधीशस्तत्पत्नी वा व्यभिचारादिकुत्सितकर्माचरेत् कस्तां दण्डयेत् ? उ• — राजसभा । ते तु नृनं प्रजापुरुषेभ्योऽप्यधिकं दण्डनीयाः ।
- प्र०---नरपतिप्रमुखाः प्रजाभ्यः कथं दण्डं प्रहीध्यन्ति ।

- उ॰—हपोऽपि पुण्यात्मा भाग्यसम्पन्नो मनुष्यः । स एव यदि दण्डनीयो न भनेत् , दण्डश्चापि नाददीत, कथमन्येऽपि दण्डनिपातं स्वीकुर्वीरन् ? अपि च यदाखिला प्रकृतिः, अधिकृताः पुरुषाः, सभा च धार्मिकतया राजानं दण्डियतुमिच्छेयुस्तदा केवलो नरपितः किं कर्तु- शक्तुयात् । एविष्वधव्यवस्थाभावे भूपितः प्रधानोऽन्ये च शक्तिशालिनः पुमान्सोऽन्यायिनि मग्नाः सन्तो न्यायधर्मे प्रतिहृत्य कृत्स्नप्रजा विनाश्य स्वयमपि विनश्येयुः । "स राजा पुरुषो दण्डः, दण्डं धर्मे विदुर्वुधाः" इति श्लोकार्थः स्मरणीयः । यो दण्डधर्मे लोपयित नास्ति तस्मात्कश्चिनीचतरः पुरुषः ।
- प्र॰—क्रिष्टदण्डविधानं नैतदुचितम्, निहं कश्चिद् विनष्टाङ्गस्यावयववान् निर्मातुं मृतं वा प्राणियतुं समर्थः अतो नेषा दण्डव्यवस्था युक्ता ।
- प्रभ्यक्ष्मिमां क्रिष्टां विजानन्तो निह सन्ति राजनीतिज्ञाः । एकस्य कठोरदण्डविधानेनान्येपामसत्कर्मणि प्रवृत्यभावात्सवंऽसत्सरिणं पिरत्यज्य धर्माध्वानमिधिष्ठास्पन्ति । यथार्थश्चैतत्—
  यद्ययमेव दण्डः सर्वविभागेषु विभक्तः स्यात्तिहं सर्वपमात्रोऽपि न समेध्यति एकस्य भागे,
  सुगमदण्डविधाने हि कुत्सितकर्मणां नैरन्तयंणोन्नतिर्भवेत् , यश्च दण्डं सुगमं मन्यसे स हि
  कठोरतमोऽस्ति । दण्डस्य सारत्येन प्रभृतानां जनानां दुष्कर्मसु प्रवृत्तः स्वत्पदण्डितानामिष
  सर्वेषां सर्वदण्डसङ्कलनेन प्रभृतदण्डोपपत्तेश्च, वहूनां मनुष्याणां दुष्कर्मसु तत्परत्येन ते दण्ड्या
  भविष्यन्ति, यथा ह्येकः खारीपरिमितो दण्डितः, द्वितीयश्च कुडवपरिमितः, (द्वयोः सङ्कलनेन ) कुडवाधिकखारीपरिमितो दण्डो भवति, प्रत्येकस्य भागे कुडवाधी विश्वतिप्रस्थाश्च भवन्ति । ईदृशं सरलं दण्डं दुर्जनाः किमिष न परिगणयन्ति । यथा वा सहस्वजनेष्वेकस्मिन खारीपरिमितेन (चत्वारिशत् सेटक परिमितेन) दण्डेन दण्डिते सर्वेषु सहस्वजनेषु प्रत्येकस्य कुडवपरिमिते (सेटकस्य चतुर्थाशपरिमाणेन) दण्डे च प्रथमदण्डः
  खारीपरिमित एव, द्वितीयश्च सर्वदण्डसङ्कलनेन सपादः षट्खारीपरिमितो दण्डो मनुष्यजातौ
  भवति, अतोऽयमेव दण्डो गरीयान्कठोरश्च, खारीपरिमितदण्डस्तु सहस्वजनेषु विभक्तो
  न्यून सुगमश्च ।
  - (३) दूराध्यसु, समुद्रखातेषु, नदीषु, महानदेषु च देशदैर्ध्यानुरूपमेव करं व्यवस्थापयेत् । महा-समुद्रे तु निश्चितं तरपण्यं न सम्भवति । अतो यथा नृपनाविकानुभाविप लाभवन्तौ भवेतां तथा यथावसरं तार्यं व्यवस्थापयेत् । एतेन "पुरा पोता नासन्" इति वादिनो नितरां मृषाभाषिणः" इति सिद्ध्यति । देशान्तरेषु, द्वीपान्तरेषु च नौभिर्गन्तृन् प्रजा-पृह्णान्परितः पायात् येन कथि अदिपि ते दुः खिता न स्युः ।
  - (४) नरपितः प्रत्यहं कर्मणां समाप्तिं, हस्यश्वादीनि वाहनानि, आयव्ययौ, सुवर्णरत्नोत्पिति-स्थानानि, कोषं भाण्डागारश्चावेक्षेत ।
  - (५) एवमुक्तप्रकारेण सर्वव्यवहारात्रियमेन समाप्य सर्वविधदुरितानि निवार्य च नरपितः परमपदं मोक्षमिधगः छति।

प्र०-संस्कृतविद्यायां सम्पूर्णा राजनीतिरपूर्णा वा ?

उ॰-सम्पूर्ण । भूमण्डले या २ राजनीतिः प्रवृत्ता प्रवत्स्यति वा सा सर्वापि संस्कृतविद्याया एव गृहीता । यत्र च स्पष्टं नोपदिश्यते तत्र—

## ''प्रत्यहं लोकदृष्टैश्च शास्त्रदृष्टैश्च हैतुभिः''॥ मनुः ८।३॥

ये वे नियमा राजप्रजयोर्हितकारका धर्मयुक्ताश्च सर्वे ते विदुषां सभाभिव्यंवस्थापनीयाः । (किन्तु) यथाशक्यं वाल्यविवाहिनरोधे प्रयतेरन, तारुण्येऽपि मिथः प्रसन्नतां विना नोद्वहेत् । न-चाण्युद्वाहयेत् । व्रह्मचर्यस्य यथावत्पालनं कर्तव्य कारायेतव्यञ्च । व्यभिचारवहुविवाहौ च निषेध्यो येन शरीरात्मानौ पूर्ण्यलवन्तौ भवेताम । आत्मिकवलस्य तथा विद्याविज्ञानानामेवोत्रतिः स्यात शारीरिकवलं चोपेक्येत चेदेक एव बलवान् पुमान् शतिवदुषो ज्ञानिनो जेतुं शकोति । तथैव यदि केवलं देहिकं वलं प्रवध्येत न त्यात्मिकं तदापि राज्यपालनोत्कृष्टव्यवस्था विद्यया विना न संभवति । राष्ट्रस्य सुव्यवस्थाभावे मिथः कलहित्ररोधयोर्गुद्धया सर्वराष्ट्रस्य विनाशः स्यात् । अतः शारीरिकात्मिकवलद्वयमप्यावश्यकम् । सततमेतद् वर्धनीयम् । यथा च वलद्वद्धीनां विनाशकौ व्यभिचारातिविषय प्रसंगौ भवतो न तथान्यः कश्चिदस्ति । विशेषतस्तु क्षत्रियाद्यो दृढाङ्गा वलीयांसश्च भवेयुः । दि नाम त एव विष्येषु प्रसज्ञेयुस्तिहं सर्वराष्ट्रधर्मो विनश्येत "यथा राजा तथा प्रजा" इति न्यायात् । अतो विशेषतो राज्ञा राजपुरुषेश्च कुत्सिताचारो न कदाचिद्ध्याचरणीयः । अपि तु धार्मिकव्यवहारेण सर्वानुकेतुं स्वजीवनं ह्यादर्शतां नेयम् । संक्षेपेणायं राजधर्मो वर्णितः । विशेषतश्च वेदेषु, मनुस्मृतेः सप्तमाष्टमनवमाध्यायेषु, शुक्रनीतौ, विदुरप्रजागरे तथा महाभारतस्य शान्तिपर्वान्तर्गतराजधर्मापद्व-मंप्रकरणेषु समीक्ष्य कृत्सनां राजनीतिमिथिगम्य माण्डितकं सार्वभौमचक्रवर्त्तिराज्यश्च प्राप्नुयः ।

#### प्रजापतेः प्रजा अभूम (य॰ १८-२६)

वयं (प्रजापतेः) प्रजानां पालियतुः परमेश्वरस्य प्रजाः, तथा परमात्मा चास्माकं राजा, वयञ्च तस्यानुचरवत्सम इति । सपरमेश्वरोऽनुप्रहेण स्वस्रष्टावस्मान् राज्याधिकारिणः कुर्यात्, तथास्मन्युखेन स्वसत्यन्यायव्यवस्थां प्रवर्तयेदिति ।

अतः परमीश्वरवेद्धिषयी व्याख्यास्यामः।

इति श्रीमद्यानन्द्<mark>सर्</mark>स्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे शंकरदेवपाठकेन संस्कृतभाषयाऽनूदिते राजधर्मविषये पष्ठः समुख्लासः सम्पूर्णः ॥ ६॥

\*>>01000



## श्रथेश्वरवेदविषयं व्याख्यास्यामः ॥

ऋचो अचरे परमे न्योमन्यस्मिन् देवा अबि विश्वे निष्दुः । यस्तन्न वेद्र किमृत्रा कंश्च्यिति य इत्तब्रिद्धस्त इमे समांसते ॥ १ ॥ ऋ० ॥ मं० १ । स्० १६४ । मं० ३ ।॥

ईशावाम्यमिद्रसर्वं यत्किञ्च जगत्याञ्जगत् । तेनै त्यक्रेन सञ्जीया मा गृथः कस्य स्विद्धनम् ॥ २॥ यज्ञः ॥ अ० ४०। मं० १॥

श्राहम्भुवं वस्नेनः पूर्व्यस्पतिर्हं धनानि संजेपामि श्राप्त्रंतः । मां हैवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं द्वाशुषे विभेजामि भोजेनम् । ३ ॥ श्राहमिन्द्रो न पर्श जिग्य इद्धनं न मृत्यवे-ऽवतस्थे कदांचन । सोम्मिन्मासुन्वन्तो याचता वसु न में पूरवः सृद्ये रिषाथन ॥ ऋ०॥ मं०१०। सू०४८। मं९। ॥

(ऋचो अक्षरे) उक्तः खल्वर्थो मन्त्रस्यास्य ब्रह्मचर्याश्रमिविधौ। तथा हि—यो दिव्यगुणकर्म-स्वभावो यस्मिन्य्यिव्यादयो लोकाः प्रतिष्ठिताः, यश्राकाश इव सर्वत्र व्यापको देवानामिष देवः पर-मेश्वरो विद्यते ये नरास्तथाविधमीश्वरं न जानन्ति न मन्यन्ते न च ध्यायन्ति, नास्तिका मूडिधयस्त-एव दुःखाम्बुवौ सततं निमजन्ति । अतस्तमेव विदित्वा सर्वमानवैः सुखमासाद्यते ।

- प्र नेदेष्वीश्वरानेकत्वप्रतिपादनमभ्युपगम्यते न वा भवद्भिः ?
- ड॰—नैव मन्यामहे । कुतः ? चतुर्ष्विप वेदेषु ईश्वरवहुत्वप्रतिपादकं वाक्यं न कापि गोचरी-ऋयते । प्रत्युतेश्वरैद्धत्ववोधकं वाक्यजातं सततं निरीक्ष्यते ।
- प्र- वेदेषु देवताबाहुल्यं प्रतिपायते नतु कोऽभिप्रायस्तस्य !
- ट०—देवताः किल दिव्यगुणयोगात्तथोच्यन्ते पृथिवी च दिव्यगुणसमवेता अतः सापि देवतेत्युच्यते।
  ( एवमन्ये स्याद्योऽपि देवता उच्यन्ते) परं कुत्रापि पृथिव्यादेरीश्वरत्वमुपास्यत्वं वा नाङ्गीकियते। किश्वास्मिनेव मन्त्रे प्रतिपादितम्—"यो हि सर्वेषां देवानामिधिष्ठानं स एवेश्वरो
  ज्ञातव्य उपासनीयश्वे"ति। परमेश्वरो हि देवानामिषि देवत्वेन महादेवः, सर्वजगत उत्यतिस्थितप्रलयकर्ता न्यायाधीशोऽधिष्ठाता च।अत्र च—"त्रयस्त्रिं रात् त्रिशता" इत्यादिवेदिकं प्रमाणम्। व्याख्यायते च तत् शतपथत्राद्धणे—"त्रयस्त्रं रात् त्रिशता" इत्यादिवेदिकं प्रमाणम्। व्याख्यायते च तत् शतपथत्राद्धणे—"त्रयस्त्रं रात् विश्वतः। देहं परिमुश्चन्तः सर्वेषां रोदकतया प्राणापानसमानव्यानोदाननागर्क् मृत्रकलदेवदत्तथनज्ञयनामानो
  दशप्राणा जीवातमा चैकः, एवमेकादश (११)—हृद्गः। सर्वेषामायूष्यादत इति सम्वत्सरस्य
  द्वादश मासास्तावन्तः १२—आदित्याः। परमैश्वर्यसम्पादकतया इन्द्राख्या १—विद्युत्।
  वायुवृष्टिजलौषधीनां संशोधनात् विदुषां सत्कारात् नानाविधशिल्पविद्यया प्रजानां परिपालनाच प्रजापतिनामधेयो १—यज्ञः। एते पृथिव्यादयः पूर्वोक्तगुणयोगात् त्रयस्त्रिशः
  देवा उच्यन्ते। एषां नियन्तृत्वात् सर्वतो वृहत्वाच परमात्मा चतुर्हित्रशत्तमः समुशस्यो देव
  इति शतपथत्राद्धणस्य चतुर्दशे काण्डे स्पष्टं वर्णते। तथैव चान्यत्रापि प्रतिपादितम्।
  यदीमे शास्त्राणीमान्यप्रक्ष्यन् कथं तर्हि "वेदेव्वनेकेश्वरसद्भाव इति श्रमगर्तेऽपतिष्यन्।
  - (२) हे मनुष्य ! यिकश्चिदिस्मन् जगित वस्तुजातमीश्यते सर्वत्रापि तत्र परिव्याप्य सर्व-नियन्ता जगदात्मा सर्वान् नियमयित । तस्माद्विभीय त्वमन्यायेन मा कस्यापि धनं-काङ्कीः । अन्यायपरित्यागेन न्यायाचरणरूपधर्मण चानन्दमुपभुङ्क्व ।
  - (३) ईश्वरः सर्वानुपदिशति यत्—"अयि मानवाः! अहमीश्वरः सर्वेभ्यः प्राग् विद्यमानः सकलस्य जगतः पतिरस्मि । अहमेवास्य सर्गस्य सनातनं कारणम् । सकलधनविजेता प्रदाता चास्मि, मामेव सर्वे जीवाः पुत्राः पितृनिवाहूयन्तु । सर्वेभ्यः सुखप्रदस्य जगतः पालनाय नानाविधभोजनानि विभजामि ।
  - (४) परमैश्वर्यवानहं सूर्य्य इव सकलमि भुवनं प्रकाशयामि न कदापि पराजयं लभे नापि कि विनिन्नये। अहमेव निर्माता जगद्धनस्य। कृत्वजगत उत्पादियतारे मामेव वित्त । अयि जीवाः! ऐश्वर्यप्राप्तये यतमाना यूयं मत्त एव याचध्वं विज्ञानादि-धनम् । मा कदापि मम सख्यपदवीं विमुश्रत । हे मनुजाः! सत्यभाषणरूपां स्तुर्ति विद्वपते मनुजाय प्रयच्छामि सनातनं ज्ञानादिधनम् । अहमेव ब्रह्मणो वेदस्य प्रकाशकः।

य स

Q

मामेव च यथावदाख्याति वेदः । तेनैव सर्वेषां ज्ञानं परिवर्धयामि । अहमेव सत्पुरुषाणां प्रेरको यज्ञकर्तः भयः फलप्रदश्च । अहमेवास्मिन् कृत्स्र जगिति विद्यमानकार्यजातस्य प्रणेता धारकश्चास्मि तस्माद् विहाय मां मान्यं कमप्यार्चिष्ट मा चाङ्गीकार्ष्ट ।

# हिर्गयगर्भः समंवर्ततात्रे भूतस्य जातः पित्रिकं आसीत्। सर्वाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हिविषा विधेम ॥ यज्ञ०। अ०१३। ४॥

हे नराः ! यः खलु स्टेरिप पूर्व सूर्यादिज्योतिष्मतां लोकानां प्रभव आधारश्वासीत् , सर्वस्यापि भूतस्य भवतो भविष्यतश्च वस्तुनः पतिरासीत् , अस्ति, भविष्यति च; स एव पृथिव्यादिसूर्यान्त-ममुं सर्ग निर्माय धारयति । सुखल्बरूपस्य तस्य परमात्मनो वयमित्र यूयमि भक्ति विधत्त ।

प्र - भवन्तो "हीश्वर ईश्वर"इत्यसकृदभिद्वति परं कथं तं साधयन्ति ?

उ०-सर्वेरिप प्रत्यक्षादिप्रमाणैः।

प्र॰-परमात्मनि प्रत्यक्षादिप्रमाणानि न कर्हिचित्संगच्छन्ते ।

### उ॰—इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारिव्यवसायात्मकं प्रत्य-क्षम् ॥ न्याय०। अ०१। स्०४॥

श्रीत्रत्वस्वक्षुर्जिहाघ्राणमनसां शब्दह्मश्रह्मरसगन्यसुखरुःखात्मकसत्यासत्यविषयेः सम्बन्धेन समुत्यन्तं निर्भ्रमात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्षम् । अत्रेदं विचारणीयम्—इन्द्रियेमेनसा च गुणा एव प्रत्यक्षीक्रियन्ते न तु गुणवान् । यथा हि—खगादिचतुर्भिः करणः स्वर्शह्मरसगन्धानां ज्ञानेन गुणवती पृथिवी आत्मसंयुक्तेन मनसा प्रयक्षीक्रियते तथेव पुरोवर्तिन्यामस्यां सृष्टे स्वनाविशेषप्रमुखज्ञानादिगुणानां प्रत्यक्षतया परमेश्वरसापि प्रत्यक्षं भवति । यदा चायमात्मा मनः मनश्चित्र्याणि नियोजयित यस्मिनकस्मिनपि विषये, अथवा स्तेयादिदुरितानि परोपकारादिगुण्यानि वा समारभते तदानीं जीवात्मन इच्छाज्ञानादयो गुणास्तमेवामिष्टविषयं प्रवणा भवन्ति । तस्मिनेत्र क्षणे पापाचरणे भयवितर्कलजाः सत्कर्मानुष्ठाने चामयनेशङ्कयानन्दोत्साहाः समुदयन्ति । सर्वमिदं परमात्मनः प्ररण्या न तु जीवात्मनः । यदा च जीवात्मा विग्रुद्धः सन् ध्यायित परमात्मानं तदेव तमुभाविष प्रत्यक्षतामापयेते । सित परमात्मनः प्रत्यक्षेऽनुमित्यादिना तज्ज्ञाने कोऽवकाशः संशयस्य । कार्य हि दृष्ट्वा कारणमनुमीयते ।

प्र - परमेश्वरो व्यापक आहोस्विद्देशविशेषेऽवतिष्ठते ।

- उ॰ व्यापको वर्तते । यदि हि नामैकेदेशेऽत्रतिष्ठते न भवेत्तर्हि सर्वान्तर्यामी सर्वज्ञः सर्वनियन्ता सर्वेषां खष्टा धर्त्ता संहत्ती च । न ह्यप्राप्तदेशे कर्तुः क्रिया सम्भवति ।
- प्र- परमेश्वरो न्यायकारी दयालुर्वास्ति न वा !
- उ॰ -वर्तते।
- प्र॰ मिथो विप्रतिषिद्धौ गुणाविमौ । न्यायमाचरतो दया, दयां परिपालयतश्च न्यायः परित्यक्तो भवति । यस्माद्धि "कर्मानुरूपेग नाधिकं नापि न्यूनं मुखदुःखप्रापणं न्यायः" । "अदङ्यै वापराधिनो विमुश्चनश्च दया" अभिधीयते ।
- उ > अल्पीयानेवैतयोभेंदः । यतो हि न्यायेन यस्प्रयोजनं सिन्न्यति तदेव द्ययापि । परिमुच्य पापेभ्यो मानवा दुःखानि नाष्तुयुरित्येव दण्डफलम्, द्या चापि परदुःखप्रहापणम् । भव-स्प्रतिपादितस्तु न्यायद्ययोर्थो न साधीयात् । कुतः ? येन यादशं यावत्पापकर्माचरितं तस्मै तादशस्तावानेव दण्डः प्रदात्व्यः, एव एव न्यायः । अपराधिनोऽपि दण्डाभावे द्या खलु विलुप्येत । एकस्यापराधिनः पाटचरस्यादण्डनं ह्यनेकसाधुजननिपीडनम् । यदा चेकस्य मोक्षे सहस्रशो जना दुःखिता भवन्ति तदा कथङ्कारं भवेत् सा द्या ? वस्तुतः कारायां निक्षेत्रेण पापेभ्यो विनिन्नर्तनं दस्यौ, तद्वातेन चान्यसहस्रजनेतु द्या प्रकाशिता भवति ।
- प्र॰—िकमर्थे तिह न्यायदये इति शब्दद्वयं प्रवृत्तम्। यदि हि नाम तयोरिभनोऽर्थस्तिनरिथिकैव शब्द-द्वयप्रवृत्तिः। अपि त्वैकस्यैव शब्दस्य प्रयोगः साधीयान्। तस्मान्नास्त्येकं प्रयोजनं न्याय-द्ययोरिति युक्तमुत्पश्यामः।
- उ०-अपि न भवन्त्येकस्यार्थस्यानेकानि नामानि, एकस्य वा नामधेयस्यानेकेऽर्थाः ।
- प्र०-भवन्ति।
- उ॰-कुतस्तर्हि संदिह्यते भवता ?
- प्र॰ -यतः खलु श्रूयते जगित ।
- उ॰-लोके तु सत्यासत्यं द्वयमि श्रूयते परं तदात्मना सुविचार्य विनिश्चेतव्यम् । इयमेव परमात्मनो महती द्या यदनेनाशेषप्राणिनां कृते जगित समुत्पाद्य सर्वे पदार्थास्तेभ्यः प्रतिपादिताः । का नाम स्यादितो व्यतिरिक्ता गरीयसी तदनुकम्पा । न्यायस्यापि फलं प्रत्यक्षं समीक्ष्यते यत् 'सुखदुःखव्यवस्थाधिक्येन न्यूनतया च फलं प्रकाशयति' । इयानेवैतयोर्भेदः—अन्तरात्मिन सर्वेभ्यः सुखप्रापणदुःखपरिहाणेच्छापूर्वकं क्रिपानुष्ठानं दयेति, बाह्यचेष्ठा च-बन्धनछेदनादि का-यथावद्दण्डनं न्याय इत्युच्यते । उभयोरिप पापाद् दुःखेभ्यश्च निवारणं सममेव फलम् ।

Commence of the

प्र--परमेश्वरो निराकार: साकारो वा ?

उ॰-निराकारः । साकारे हि सति व्यापकृत्यं न सङ्गच्छते । अव्यापके च परमात्मिन सर्वज्ञादयो गुणा-न संघटेरन् । यतो हि परिमिते वस्तुनि गुणकमें स्वभावा अपि परिमिता भवन्ति । किञ्च पर-मेश्वरः साकारः सन शीतोष्णश्चनुषारोगछेदनभेदनादिदोषेभ्यः पृथग् न भवेत् । अतः परमेश्वरो निराकार एवेति निश्चोयते । साकारत्वे हि तस्य नासिकाकणच्यशुराद्यवयवानां निष्पादकेना-न्येन भोवतव्यम् । यतः संयोगादुत्पद्यमानस्य संयोजियत्रा निराकारचेतनेनावद्यं भवित-व्यम् । ईश्वरः स्वेच्छ्या स्वेनैवात्मनः शरीरं निर्मातीति चेत्र । एवमप्यात्मनो देहनिर्माणा-त्याक् तस्य निराकारत्वस्यैव सिद्धत्वात् । तस्मात्र कर्हिचित्परमेश्वरः शरीरं गृह्णाति अपि तु निराकारतया सकलं जगत् सूक्ष्मकारणः स्थूलतामापादयति ।

प्र - परमेश्वरः सर्वशक्तिमानस्ति न वा ?

उ॰-वर्तते । परं नैवास्ति भवदंभिमतोऽर्थः सर्वशंक्तिमच्छव्दस्य । अपितु उत्पत्तिस्थितिप्रलयादिषु, यथायथं सर्वजीवानां पापपुण्यव्यवस्थाद्यात्मकर्मसु किञ्चिद्पि कस्यापि साहाय्यं नापेक्षते किन्दात्मनोऽनन्तसामर्थ्यनैव सक्छकर्मजातमनुतिष्ठतीत्येव सर्वशक्तिमच्छव्दार्थः ।

प्र - वयन्त्वेवं मन्महे यत्परमेश्वरो यथेच्छं कर्तुमहिति न कश्चित्तमधितिष्ठति ।

उ॰ नतु किमिच्छिति परमेश्वरः सर्वमिभलपित कर्तुं चाईतीति चेदुच्येत तर्हि भवानेवात्र पृष्ट आच-ष्टाम् — "अपि परमेश्वरः स्वात्मनो हतनम्, अनेकेश्वरोत्पादनम् आत्मानमित्रद्वांसं सम्याद-यितुम्, चौर्यव्यभिचारार्दिपापकर्माण्यनुष्टायं दुःखान्युपभोक्तुं क्षमते न वेति ? यदीम नि कर्माणि परमेश्वरः आत्मनो गुणकर्मस्त्रभाविकद्भत्वाननात्तिष्ठति तदा "सर्वं कर्त्तुं क्षमो हि सः" इति भवद्वचो न जातु सङ्गच्छते । अतोऽस्मत्प्रतिपादित एव सर्वशक्तिमच्छव्दस्यार्थः साधीयान् ।

प्र•-सादिरनादिर्वा परमेश्वर: ?

ट • अनादिः । अर्थात् यस्य नास्त्यादिः — किमीप कारणं समयो वा — स अनादिः । इत्याद्यः सर्वेऽर्थाः प्रथमस्मुह्रासे समुपदिष्टास्तत्रैव द्रष्टव्याः ।

प्र॰ - ननु परमेश्वरः किं वाञ्छति ?

उ॰ सर्वेषां कल्याणं सर्वेभ्यः सुख्य वाञ्छति । परं स्वातन्त्र्येणाकृतपापाचारं कमपि पराधीनं न कुरुते ।

प्र॰-परमात्मनः स्तुतिप्रार्थनोपासनाः समनुष्ठेया न वा ?

उ०-दिधेयाः।

प्र॰-अपि परमेश्वरः स्तुन्याद्यनुष्ठानेन त्यक्त्वात्मनो व्यवस्थां स्तोतुः प्रार्थयितुर्वा क्षंस्यते दुरितानि ? र॰-नहि ।

प्र- किमर्थ तर्हि विधेये स्तुतिप्रार्थने ?

उ ०-अन्यदेव तदनुष्ठानफलम

प्र०- किंतत ?

उ०-स्तुतिविधानेनात्मिनि प्रीतिः, तदीयगुणकमस्वभावश्रात्मनो गुणकमस्वभावानां संशुद्धिः । प्रार्थ-नया निरिभमानत्वमुत्साहसाहाय्ययोश्च सम्प्राप्तिः ।

प्र०-स्फुटं व्याख्यायताम् ।

उ•−अथ स्तुतिः।

स पर्यगाच्छुक्रमंकायमं ब्रगामं स्नाविर श्रुद्धमपीपविद्धम्। क्विमीनीषा परिभुः स्वयम्भूपीयातथ्यतो ऽर्थान् व्यद्धाच्छा-रवतीभ्यः समीभ्यः ॥ यज्ञः ०। अ० ४०। मं० =॥

सर्वत्र व्यापक आशुकरः अनन्तवलवान् शुद्धः सर्वज्ञः सर्वान्तर्यामी सर्वातिशायी सनातनः स्वयं सिक्षः परमेश्वरः सनातनानादिजीवरूपां प्रजां निजनित्यविश्या यथावदर्थान् वेदमुखेन बोधयति । तत्तद्गुणविशिष्टपरमेश्वरस्य स्तवनादियं सगुणा स्तुतिः । (अकायम् ) देहविविर्जितस्यात्मनोऽच्छिद्रस्य नाड्यादिवन्धरिहतस्यापापचारिणः क्षेशदुःखाज्ञानासं भित्रस्य परमात्मनस्त तद्रागद्वेषादिगुणैः पृथक्तया स्तुतिविधानं निर्गुणां स्तुतिः । परमेश्वरस्येवात्मनोऽपि गुणकर्मस्वभावसंविधानमस्याः फलम् । यथाहि परमेश्वरो न्यायकारी तथैव स्वयमपि न्यायमनुतिष्ठेत् ।

यस्तु केवलं भाण्ड इव परमात्मनो गुणान् कीर्तयाति नतु निजचारित्र्यं परिष्करोति व्यर्थमेव तथ स्तुतिविधानम् ।

प्रार्थना- -

यां मेथां देवगुगाः पितरंश्चोपार्वते । तया मामुद्य मेधयाऽग्ने मेथाविनं कुरु स्वाहां ॥ १॥ यजुः० ॥ अ०३२ मं १४॥

ते जोऽसि तेजो मयि घेहि। बीर्यमिस वीर्य मयि घेहि। बलेमसि बले मयि घेहि। ब्राजोऽस्योजो मयि घेहि। मृन्यु-रिस मृन्युं मयि घेहि। सहोऽसि सहो मयि घेहि॥ यजः०॥ बल ११ मं०१॥

यजाप्रती दूरमुदैति दैवन्तदं सुप्तस्य तथेवैति । दूर्द्वमं ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तनमे मनः शिवसंद्वल्पमस्तु ॥ ३ ॥ येन कमीग्यपिमां मनोषिणों युन्ने कृणवन्ति विद्येषु भीराः। यदंपूर्व युन्नमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंद्वल्पमस्तु ॥ ४ ॥ यत्प्रज्ञानम् मृत चेतो शृतिश्च यज्ज्योतिर्नत्रमत्ते प्रजासं । यस्मान्नसृते किंचन कमें क्रियते तन्मे मनः शिवसंद्वल्पमस्तु ॥ ४ ॥ येनदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृशीतम्मतेन सर्वम् । येन युन्नस्तायते स्प्त होता तन्मे मनः शिवसंद्वल्पमस्तु ॥ ६ ॥ यस्मिनन्तु स्प्ताम् स्त्राम् स्तराम् स्त्राम् स्त्राम स्

- (१) हे अप्ने ! प्रकाशस्वरूपपरमेश्वर ! यां बुद्धि विद्वान्सो ज्ञानिनो योगिनश्च समुपासते कृप-याद्य तयैव मेधया विश्वेहि नो धीमत: ।
- (२) हे परमात्मन्! प्रकाशस्त्ररूपोऽसि कृपया मध्यपि प्रकाशमाधेहि । अनन्तवलयुक्तोऽसि कृपाकटाक्षेण मध्यपि वलं निधेहि । अनन्तसामध्ययुक्तोऽसि मह्यमपि सामध्यं प्रदेहि। पापकमंसु पापेषु च मन्युं विद्धासि मामपि तथैव विधेहि । निन्दास्तुतिस्वापराधिन्थ सहसे कृपया मामपि तथैव विधेहि ।

- (३) हे दयानिघे! भवत्क्रपया यन्मदीयं मनः जागरितावस्थायां दूरदूरं गच्छिति दिव्यगुण-संयुक्तं तिष्ठति तदेव शयानस्य मे सुषुतिं समुपैति स्वप्नेषु वा दूरं गच्छिदिव व्यवहरित सर्वप्रकाशकानां प्रकाशकमेकं मे मनः शिवसङ्गल्पमर्थादात्मनः परेषाश्च शिवमनुष्यायेत, मा कस्याप्यपकारमनुचिन्तयेत्।
- (४) हे सर्वान्तर्यामिन् ! येन मनसा कमिनिष्ठा धर्मात्मानो विपश्चितो यज्ञेषु सङ्घामेषु वा कर्मानुतिष्ठन्ति, यच प्रजानामन्तर्निवसति, पूर्णसामर्थ्ययुक्तं पूजनीयश्चास्ति, तन्मे मनः धर्मप्रियं सद्धर्म सर्वथा परित्यजतु ।
- (५) यदुत्कृष्टज्ञानस्वरूपं परेषां प्रतिवोधकमध्यवसायात्मकवृत्तिरूपत्र, यच प्रजानामन्तः-प्रकाशं नाशरहितं येन विना न किञ्चिद्पि कम क्रियते तन्मे मनः शुद्रगुणानभिलषद्-दुर्गुणेभ्यः पृथगवतिष्ठेत ।
- (६) हे जगदीश्वर ! येन चेतसा सकलयोगिनो भूतभविष्यद्वर्तमानव्यवहारानवगच्छन्ति । यचाविनश्वर जीवात्मानं परमात्मना संयोज्य त्रिकालज्ञं विद्धाति, यच ज्ञानिक्रययोरिध-ष्ठानं, यच ज्ञानेन्द्रियैः पश्चभिर्नुद्धचात्मना च संयुज्यते, येन च योगरूपो यज्ञो विस्ती-र्थते तन्मे मनो विज्ञानरूपं सदिवद्यादिक्केशैः पृथगवितष्ठताम्।
- (७) हे परमिवदून ! परमेश्वर! भवत्कृपया यस्मिन्मनिस रथनाभावरा इव ऋग्यजुस्सामाथवेवेदाः प्रतिष्ठिता भवन्ति, यस्मिश्व सर्वेज्ञं सर्वन्यापकं प्रजासाक्षिभृतं चित्तचेतनं विदितं भविते (यन्मनः परब्रद्वानसम्पादनसाधनम् ) तन्मे मनो विनाश्याविद्यां विद्याप्रियं भवतु ।
- (८) हे सर्वनियन्तः जगदीश्वर ! यन्मे मनः सारथी रिह्मभिरश्वानिव मानवान भृशमि-तस्ततो गमयित यच हिद प्रतिष्ठितं गितमद्वेगवत्तरञ्चास्ति तन्मे मनः सर्वाणीन्द्रि-याणि प्रतिनिवर्त्याधर्माचारात् धर्मपथे सर्वदा प्रेरयतु । भवानीहशीं ऋपां विधेहि मिय।

अग्ने नयं सुपर्था ग्रायेऽअसमान् विश्वानि देव अनीनि विद्वान् । युयोध्यस्म ज्रजेहुराग्यामेनो भृथिष्ठां ते नमं उर्क्नि विधेम ॥ यज्ञ० ॥ अ० ४० । मं० १६ ॥

हे सुखप्रद स्वप्रकाशस्वरूप सर्ववेदिन परमात्मन्! भवानः श्रेयोवर्त्मना अशेषप्रज्ञानानि समिथगमय। यश्चास्मासु कुटिलपापाचारूपो मार्गस्तमप्यस्मत्पृथक् विधेहि। अत एव वयं भवतः यविनयं स्तुर्ति कुर्वीमहि येन पुनातु भवान इति।

# मा ने महान्तंमुत मा ने इमर्भकं मा न उद्यंन्तमुत मा न उद्यातम् । मा ने वधीः पितरं मोत मातरं मा नंः प्रिया-स्तन्बो रुद्ध रीरिषः ॥यजु० ॥ ध्य॰ १६ । मं॰ १४ ॥

हे रुद्र ! (दृष्टेभ्यो दुःखरूपफलं प्रदाय रोदयितः परमेश्वर !) भवानस्माकमल्पवयसः प्रवयसो वा जनान गर्भ जननीजनकप्रियवन्धुवर्गम्, शरीराणि च इन्तुं मा प्रेरय । तेन पथास्मान्नय येन भवतो दण्डनीया न भवेम ।

असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माऽमृतं गमयेति ॥ शतपथ ब्रा॰ [१४।३।१।२०॥]

हे परमगुरो परमात्मन ! परावर्त्यास्मानसन्मार्गात् प्रापय सन्मार्गम्, अविद्यान्धकारमपनीय विद्यासूर्य ठम्भय । अपिच मृत्युरोगसकाशात् मोक्षानन्दरूपममृतं प्रापयेति ।

यद्यद्दोपदुर्गुणाभ्यां परमेश्वरमात्मानञ्च पृथङ् मत्वा परमात्मनः प्रार्थना विधीयते सेव विधिनिषेभुखतया सगुणिनर्गुणप्रार्थनेत्यभिधीयते । यस्य वस्तुनो येन मानवेन प्रार्थना क्रियते तेन तदन्तुसारेणव व्यवहर्तव्यमिष । यथा हि मेधां धियं छव्धुं परमेश्वरं प्रार्थियत्रा यथाशवयं प्रयत्नोऽपि तदर्थ- म्विधेयः । अर्थादात्मनः पुरुषार्थसमनन्तरमेव प्रार्थना समुचिता। न कदाप्येवं प्रार्थनीयम् । परमेश्वरो-ऽपि तां नाङ्गीकुरुते यत—हे परमेश्वर ! विनाशय नः सपत्नान, विधेहि मां सर्वमूर्धन्यम्, ममव प्रतिष्ठा मदधीनाश्च सर्वे जायन्तामिति । यतो हि शत्रुद्वयेन क्रियमाणायामन्योऽन्यविनाशयार्थनायां किमुभाविष विनाशयेत्यरमेश्वरः ! यद्यत्र कश्चिदेवमिनदधीत यस्य पुंसः परमात्मिन प्रचुरः प्रेमा भवेत तस्य प्रार्थनाङ्गीक्रियतामिति । तत्रास्मार्मिवंतुं शक्यते यस्यात्पीयः प्रेम तस्यापि शत्रोः स्तोक एव विनाशो भवेदिति । एवं मूर्खतया प्रार्थयमानः कश्चिदित्यमपि प्रार्थयिष्यते हे परमेश्वर ! त्वमस्मान निर्माय रोटिकां भोजय, मार्जन्या परिशोधयास्मद्गृहम्, प्रक्षालय वस्नाणि, विधेहि च कृषिकर्माणीति । येहीत्थं परमात्मानमवलम्ब्य सालस्यं मुधेव समयं यापयन्ति ते महामूर्खाः । यतो व परमेश्वरस्य पुरुषार्थानुष्ठानरूपानिकपमादेशमुङ्ख्यन्तो न कदापि सुख्नमासाद्यिष्यन्ति । तथा हि—

# कुर्वन्नेवेह कर्षांगि जिजीविषेच्क्रतःसमाः ॥ यज्ञुः प्र० ४० मं २ २ ॥

परमेश्वरः समादिशति यत्—मानवः शतं संवत्सरान् यावजीवामिति यावत् कर्माणि कुर्वन्नेव जीवितुमिच्छेत, नालसः कार्हिचिद् भवेत् । पश्यत सर्गेऽस्मिश्चेतनाऽचेतना वा सर्व एव कर्माण्याचरन्तो यतमानाः संलक्ष्यन्ते । तथा च पिपीलिकादयोऽजस्तं प्रयतन्ते, पृथिव्यादयस्सर्वदा परिश्रमन्ति वृक्षादयोऽपि नित्यमुपचीयन्तेऽपची गन्ते च। उदाहरणानीमानि मानवेरप्यादेयानि । यथा प्रयतमानाय जनायान्योऽपि प्रयच्छिति साहाय्यम्, तथव धर्मेण पुरुषार्थमाचरतो नरस्य परमेश्वरोऽपि साहाय्यं कुरुते । यथा उद्यमिन्निमानुषं भृत्यत्वे नियो नयन्ति नान्यमलसम् । दिश्क्षमाणं नेत्रवन्तत्वेव मानुषं दर्शयन्ति निहि विगतचञ्चपम् । तथेव परमेश्वरोऽपि सर्वोपकृतिप्रार्थनायामेव साहाय्यं प्रददाति नतु हानिकारककर्मणि । मथुरो गुड इति मुदुर्मुदुः प्रलगतापि गुडस्तत्स्वादो वा न लभ्यते, यतमानेन पुनर्झिटिति विलम्बेन वा लभ्यत एव ।

तृतीयोपासना—

### समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत् । न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयन्तदन्तः करणेन गृत्रते ॥

समाधियोगेन यस्य पुरुवस्याविद्यादयो मला विनाशमाताः, येन चात्मस्येन सता परमात्मिन समासिक्षतिश्चेतः तेन परमात्मनो योगेन यत्सुखं लभ्यते तद् वाचा वर्णयितुं न शक्यते तद्धि स्वान्तः- करणेनानुभवति जीवात्मा। सामीप्यसम्प्रातिहपासनाशब्दार्थः। अष्टाङ्गयोगेन परमात्मनः समीपेऽव- स्थातुं सर्वव्यापिसवीन्तर्यामिह्पेण प्रत्यक्षायितुञ्च आवश्यकं सर्वकार्यजातमनुष्ठेयम्। अर्थात्—

#### तत्राऽहिंसासत्यास्तेयब्रह्मवर्यापरिष्रहा यमाः॥ योगशा० साधनपादे । सू० ३० ॥

इत्यादिसूत्राणि पातञ्जलगोगशास्त्र पद्मन्ते । उपासनां प्रारममाणस्यायमेव प्रारम्भो यत्स वैरं परित्यजेत्, सततं सर्वरतुरज्येत्, सत्यं वदेत् न त्व श्रीकं, किञ्चिदिष न स्तेनयेत्, सत्यं व्यवहरेत्, निर हङ्कारश्च भवेत्, लम्पर्टः सगर्वो वा न भवेत् । समाहता इमे पञ्च यमा उपासनायोगस्य प्रथमाङ्गम् ।

### शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ योगशा॰ साधनपादे । सू॰ ३२ ।।

रागद्वेषादिपरित्यागेनान्तः जलादिना च बहिः पूतो भवेत । धर्मपूर्वकं पुरुषार्थानुष्ठानेन लाभालाभयोः समद्शितया सुप्रसतः सत्रालक्ष्यं विहाय पुरुषार्थमनुतिष्ठेत । सर्वदा सुखदुःखादिद्वन्द्वं सहेत ।
धर्ममेवानुतिष्ठेन्नत्वधर्मम। नित्यं सत्यशास्त्राणामध्ययनाध्यापने, साधुजनसमागमञ्जान्नरेत । ओ श्मित्यकं
परमात्मनो नामार्थाचन्तनपूर्वकं प्रत्यहज्जपेत । परमेश्वराज्ञानुसारेणात्मानं समर्पयेत । इमे पञ्च नियमा
उपासनायोगस्य द्वितीयमङ्गम्। अत उत्तरमङ्गबट्कं योगशास्त्रे ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायाम्वा द्रष्टव्यम् ।
यदोपासितुमिनलेषयुस्तदा गत्वा विजने शुद्धप्रदेशे, विरच्यासनम्, अनुष्ठाय प्राणायामम्, संयम्येन्द्रयाणि बाह्यविषयेभ्यः, स्थ्यमापाद्य मनसो नाभिप्रदेशे, वक्षसि, कण्ठे, चक्षुषोः, शिखायां पृष्ठस्थमध्यास्थिन वा, विविच्य परमात्मानमात्मानञ्च परमात्मिन प्रेमनिमन्नाः सन्तः संयमिनो भवेयुः। एतत्साधनान्याचरत आत्मान्तःकरणञ्च परिपूतं सत्सत्येन परिपूर्यते । सच सततं ज्ञानविज्ञाने प्रवर्थयन् मोक्षमप्यासादयित । यः खल्बष्टयामेषु घटिकामात्रमप्येवमनुध्यायित सोऽनिश्चमभ्युदेति ।

सर्वज्ञादिगुणविशिष्टस्य परमात्मन उपासना सगुणोपासना । द्वेषहपरसगन्धस्पर्शादिगुणैश्वासंपरिष्वक्त इति विभाव्य स्क्मतरस्यात्मनो वाह्यान्तव्यपिके परमेश्वरे सम्यक स्थितिः निगु णोपासना । यथा वै शीतातुरस्य विद्यसामीप्येन शीतं विनिवतेते तथेव परमात्मनः समुपसत्त्याऽखिलदोषदुःखान्युच्छिद्य परमेश्वरस्य गुणकर्मस्वभावा इव जीवात्मनोऽपि गुणकर्मस्वभावाः पूयन्ते ।
अतः परमेश्वरस्य स्तुतिप्रार्थनोपासना अवश्यमनुष्ठेयाः । उपासनया ह्यात्मनो वलं तावत्प्रवर्धिष्यते येन महादुःखसंक्रिटोऽपि नोद्विजिष्यते सर्वञ्च सहिष्यते । अपि च—यो वै परमात्मनः स्तुतिप्रार्थनोपासना न विधत्ते स एव कृतन्नो महामूखिश्व भवति । यस्माद्धि येन परमात्मना जगतः सर्वे
पदार्था जीवेभ्यः सुखाय प्रतिपादितास्तस्यैन गुणविस्मरणं तदनङ्गीकारश्चाकृतवेदित्वं मौर्छ्यञ्च वर्तते ।

प्र॰—श्रोत्रनेत्रादीन्द्रियाभावे परमेश्वर इन्द्रियकार्याण्यनुष्ठातुं कथं शक्नुयात् ?

ड॰—अपाणिपादो जवनो प्रहीना पश्यत्यवक्षुः स श्टगोत्यक्रणः। स वेत्ति वेद्यं न च तस्पास्ति वेता तमाहुरम्प्रं पुरुषं मह्यत्तम्॥ श्वेताभ्वतरोपनिषदु अ०३। मं०१९॥

हस्तयोरभावेऽप्यात्मनः सामर्थेन पाणिना सर्वसादते निर्माति च । अविद्यमानचरणोऽपि व्याप-कत्वात्सर्वेभ्यो वेगवर्त्तरः । चक्षुरिन्द्रियगोलकरहितोऽपि सर्व यथावत् पद्यति । कर्णविही-नोऽप्याकर्णयति सर्वेयां वार्ताः । अन्तःकरणज्ञ्न्योऽपि जानाति सर्व जगत् । परिमयत्तया न स केनापि परिच्छेतुं शक्यते । स एव सन्मतनः सर्वेभ्यः श्रेष्ठत्यात्स्वत्र परिपूर्णत्वाच पुरुषो-ऽभिवीयते । स हीन्द्रियान्तःकरणसाधनीयकर्माणि स्वीयसामर्थ्यनैवानुतिष्ठति ।

प्र - केचन मानवास्तं निर्गुणं निष्क्रियश्च प्रतिपादयन्ति, अपि तत् सत्यम् ?

उ०-अत्रोच्यते-

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च द्रश्यते । परास्य शक्तिर्चिविधेव श्रूपते स्वामाचि ही ज्ञानवलकिया च ॥ श्वेताश्वतरोप-निपद् अ० ६ मं० ८॥

परमात्मनः किश्चिद्पि तद्रूपकार्यं नोत्पद्यते (नास्ति परमेश्वरः कस्पाप्युपादानम् ) नापि तेन किमप्यन्यत्करणं साधकतमनपेश्यते, नास्ति कोऽपि तत्समानस्ततोऽधिको वा। तस्मिश्चान-न्तज्ञानवलिक्रियासंयुक्ता स्वाभाविकी सर्वोतमा शक्तिः श्रूयते। निष्क्रियो हि परमेश्वरो जगत उत्पात्तिस्थितिभङ्गं कर्तुं न शक्तुयात्। अतः स विभुरपि चेतनत्वेन क्रियावान् वर्तते।

प्र॰ —तेनानुष्ठीयमाना क्रिया सान्ता भवत्यनन्ता वा ?

ड॰—यावित देशे काले वा क्रियां कर्तुमिभिप्रेति तावत्येव देशे काले च विद्याति, नाधिके नापि न्यूने, यतो वै स ज्ञानवान्।

प्र० - अपि परमेश्वरः स्वीयमन्तमवैति न वा ?

उ०—परमेश्वरो वै पूर्णज्ञानवान । तदेव हि ज्ञानं येन यथावद् विज्ञायेत । यः पदार्थो यादशो भवेत्तस्य तथेव विज्ञानं ज्ञानिमिति यावत् । अनन्तस्य परमात्मनः स्वानन्तत्वावगमनमेव ज्ञानसतो विपरीतमज्ञानमर्थात् अनन्तसान्तयोः क्रमेण सान्तानन्तत्वविज्ञानं भ्रमः । यस्य वस्तुनो यादशा गुणकमस्वभावा भवेयुन्तं तथेवावगत्याङ्गीकरणं ज्ञानविज्ञाने । तद्विकद्ध-सज्ञानम् ।

अत एव-

क्लेशकर्मविपाकाशयैरपराद्यः पुरुषविशेष ईश्वरः । योगः स॰ स्० २४॥

अविद्यादिहेरी: कुशलाकुशलेष्टानिष्टोभयफलप्रदया कर्मणां वासनयां च विवर्जितः सर्व-जीवेभ्यो विशिष्ट ईश्वर इत्यभिधीयते ।

प्र॰—ईश्वरासिद्धेः ॥ १ ॥ सां० अ० १ स्० ६२ ॥ प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः ॥ २ ॥ सां० अ० ५ । स्० १० ॥ सम्बन्धाभावान्नानुमानम् ॥ ३ ॥ सां० अ० ५ । स्० ११ ॥

- (१) ईश्वरसिद्धौ प्रत्यक्षप्रमाणं न संगच्छते ।
- ( २ ) प्रत्यक्षाभावे चानुसित्यादीन्यपि प्रसाणानि न सम्भवन्ति ।
- (३) व्याप्तिसम्बन्धाभावेन चानुमानं न सम्भवति । प्रत्यक्षानुमानाभ्यां विना शब्दादीन्यपि प्रमाणानि न संगच्छन्ते तस्मानेश्वरः सिद्धयति ।
- उ॰—अत्रेश्वरसद्भावे प्रत्यक्षप्रमाणं नास्तीत्येवोच्यते । नापीश्वरो जगत उपादानकारणम् । पुरुषात् (जीवात्मनो) विलक्षणतया अर्थात्सर्वत्र परिपूर्णतया परमात्मा, पुरि शरीरे शयनाच जीवात्मा पुरुष इत्युच्यते ।

अत्रैव प्रकरणे ह्यच्यते-

प्रधानशक्तियोगाच्चेत्सङ्गापत्तिः ॥ १ ॥ सत्तामात्राच्चेत्सर्वेश्वय्यंम् ॥ १ ॥ श्रुतिरपिप्रधानकार्य्यत्वस्य ॥ ३ ॥ सां० अ० ५ । स्० । ८ । ६ । ६ २ ॥

(१) प्रधानशक्तया युज्येत चेत्पुरुषस्ति तत्रापि भवेत्सङ्गापितः । सङ्मपरमाण्नां मेलनेन प्रकृतिः यथा कार्यरूपे परिणमित तथैवेश्वरोऽपि स्थूलतामाश्रयेत्, तस्मानेश्वरो जगत उपादानकारणम् अपि तु निमित्तकारणम् ।

- (२) चेतनाचेदिदं जगदृत्पद्येत तर्हि यथा परमेश्वरः समग्रेश्वर्यसम्पत्रस्तथा लोकोऽपि सर्वे-श्वर्येण युज्येत न तु तथा वर्तते तस्मानेश्वरो जगत उपादानकारणमपि तु निमित्त-कारणम् ।
- (३) यत उपनिषदिप प्रधानमेव जगत उपादानकारण वर्णयित-

अजामेकां लोहितशुक्करूणां वह्वीः प्रजाः स्जमानां स्वरूपाः ॥ श्वेता-श्वतरोपनिषद् अ० ४ । मं० ५ ॥

जन्मविवर्जिता सत्वरजस्तमोगुणात्मिका प्रकृतिरेव स्वरूपाकारेण वहुप्रजाभावमापद्यते। परिणामितया प्रकृतिरेव रूपान्तरेषु परिणमित पुरुषस्त्वपरिणामितयाऽवस्थान्तरमापन्नो नासादयित रूपान्तरम्। सततं कूटस्थो निर्विकारश्चेवावितष्ठते । अतो यः खलु कपिलाचार्यमनीश्वरवादीत्यभिश्वत्ते । स एवानीश्वरवादी न तु कपिलाचार्य इति विज्ञयम् । (अन्येऽपि शास्त्रकारा न खलु सन्त्यनीश्वरवादिनः) तथा च धर्मधर्मिशब्दप्रयोगेण मीमांसा, आत्मशब्देन च न्यायवैशेषिकावीश्वरसद्भावमङ्गीकुरुतः । तथा च सर्वज्ञत्वादिधमंसयुक्तं "अतित सर्वत्र व्याप्रोतीति" व्युत्पत्या सर्वत्र व्यापकं सर्वजीवानामप्यात्मानं (पुरुषं) मीमांसान्यायवैशेषिका ईश्वरं मन्यन्ते ।

प्र॰ -- ननु परमेश्वरोऽवतारं गृह्णाति न वा ?

उ॰—निह । अज एकपात्० ३४ । ५३ । सपर्यगाञ्छुक्रमकायम्० ४० । ८ ॥ एव-मादीनि याजुपानि वचांसि; एतैर्हि परमेरवरो न कर्हिचित् जायंते इति सिद्धं भवति ।

प्र॰—यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदातमानं सृजाम्यहम्॥ भ॰ गी॰ अ० ४। श्लो॰ ७

यदा यदा धर्मो विलुप्यते तदा तदाहं देहं धारयामीति श्रीकृष्णो व्रवीति ।

- उ॰—वेदविरुद्धत्वादप्रमाणिमदम् । "धर्मात्मा धर्मे परिरक्षितुकामश्च श्रीकृष्णो युगे युगे (प्रतिकल्पं) समुत्पद्य दुर्जनान् विनाशयेयम्, सज्जनांश्च पालयेयमिति" कांक्षति स्म इति तु कथमिप सम्भवति नात्र कश्चिद् दोषः । यतो हि 'परोपकाराय सतां विभूतयः' साधु-जनानां देहमनोवित्तानि परोप कारायैव भवन्ति । तथापि नैतेन श्रीकृष्ण ईरवरो भवितु-मईति ।
- प्र॰—यद्येवन्तर्हि जगत्यस्मिन् परमेदनरस्य चतुर्विद्यातिरवतारा भवन्ति, कथमेषामवतारत्वमङ्गीक्रियते !
- उ॰—नेदार्थज्ञानाभावेन, साम्प्रदायिकानां प्रतारणया, स्वस्यचाविद्वत्वेन श्रमपाशबद्धाः सन्त एवम्बि-धप्रमाणशून्यवार्ताः समाचक्षते मन्वते च ।

प्र० - नावतरे चेदी इवरः कथन्तर्हि कंसरावणप्रभृतयः पापीयांसो विनाइयेरन् ?

उ॰—प्रथमं तावत् यो हि जायते स अवश्यं म्रियते अपरश्रावतारमन्तरेणैव (देहधारणम्बिनैव) यः सकलजगत उत्पत्ति हिथतिप्रलयान् कुरुते कंसरावणप्रभृतयस्तस्य पुरतो नावहन्ति पिपी े लिकासाम्यमपि । स हि सर्वे व्यापकतया कंसादिशरीरे व्यपि परिव्याप्तः । अभिलयेनव च मर्माणि विदार्य तान् विनाशयितं शकोति । अनन्तगुणकर्मस्वभावोऽपि परमेश्वरः नितरां क्षुद्रजन्तोर्ब्यापादनाय जायते म्रियते चेति वादिने मूर्खत्वव्यतिरिक्तं किमन्यपदौपम्यं प्रदीयेत । यदि भक्तजनसमुद्धाराय विभित्त जन्मेति केचित्संचक्षते तदिष न । भक्तजना हि परमात्मनो निदेशमनुवर्तन्ते तानुद्धंतु च तस्मिन् वर्तते पूर्णसामर्थ्यम् । अपि नाम परमेश्वरस्य प्रथ्वीसूर्यचन्द्रादिजगतः सर्जनधारणप्रलयादिकर्मभ्यः कंसादीनां हननम्, गोवर्धनाद्विपवतानाञ्च समृत्थापनम् महत् कम ? यः कश्चिदिस्मन् जगति परमेश्वरस्य कर्माणि विचिन्तयेत् तेन ''अहो न सूनो न भविष्यति'' इति विनिश्चेष्यते । युक्तयापि परमात्मनो जन्म न सिद्धयति । अनन्तमिद्माकाशं गर्भस्थं करतलगतं व। समभवदिति कस्यचिद् वचनं न किहिचित् सत्यं भिवतुर्महात यतो ह्याकाशमनन्तं सर्व गतश्च वर्तते न जातु तद् बहिर्निर्गच्छति नाप्यन्तः प्रविशाति । एवं परमात्मनोऽनन्तत्त्वात विभुत्वाच तस्य प्रवेशिनगमो न सिद्धयतः । आत्मनानिषष्ठित एव प्रदेशे कस्यचिद् गतागत सम्भवति । किं परमेश्वरो गर्भे नासीत् व्यापको येन कुतोऽपि समायातः ? वहिरेव वा नाभवत् येनाभ्यन्तरिवर्गतः । अविद्वद्भिर्विना न केनाप्येवं परमात्मनो विषये वक्ष्यते मस्यते च । अत एव च यीश्रप्रभृतयोऽपि नेश्वरस्यावतारा इति विभावनीयम् । ते हि रागद्वेषक्षुत-तृषाभयशोकसुखदुःखजन्समर्णादिगुणयोगेन मानवा एवाभवन्।

प्र०-ईश्वरः स्वभक्तानां पापानि क्षमते न वा ?

उ०-निह, पापानि क्षमेत चेदी इवरस्ति हि तस्य न्यायो विनश्येत । सर्वे च मानवा महापापिनो भवेयुः । क्षमाप्रदानवार्तामाकर्णेव तेषां पापाचारे निर्भयत्वोत्साहौ प्रवर्धेताम् । यथा नराधियेन क्षान्ताः पापिनः सोत्साहं महत्पापानि प्रकुर्वन्ति । यतो वै "क्षंस्यते नोऽपराधानराधिपः, वय-मप्पञ्जित्वन्धाद्यनुनयेन स्वापराधान क्षमियध्याम" इति विश्रव्धा भवन्ति । निरपराधिनोऽप्यविभ्यतोऽपराधेभ्यः पापकमंसु सज्जन्ति तस्मात् सर्वकर्मणां फलप्रदानेमवैश्वरं कर्म नतु क्षमाप्रदानम् ।

प्र०-अपि स्वतन्त्रः परतन्त्रो वायं जीवात्मा ?

उ०-आत्मकर्तव्येषु स्वाधीनः परमात्मनो व्यवस्थायाञ्च परतन्त्रः। स्वतन्त्रः कर्तेति पाणिनीयं सूत्रं स्वतन्त्र एव कर्तेति तदाभिप्रायः।

प्र॰-स्वतन्त्र इति कमाचक्षते ?

उ०-शरीरप्राणेन्द्रियान्तः करणाद्यो यदायताः (स स्वतन्त्र इत्यभिधीयते ) यदि हि नाम न भवेजीवः स्वतन्त्रस्ति हि पापपुण्यफलावाप्तिरिप तस्म न भवेत् । यथा हि भर्तु निदेशेन भृत्यः,
सैन्यञ्च सेनाप्रणेतुराज्ञ्या प्रेरणया वा निहत्यापि संत्रामेषु प्रभूतान् मानवान् नापराध्यति ।
तथैव परमात्मनः प्रेरणया तद्धीनतया च कर्माणि कुर्वन्तं जीवात्मानं न स्पृशेताम् पापपुण्ये ।
तत्फलमपि प्रेरकेण परमेश्वरेणैव लम्येत । सुखदुःखात्मकत्वर्गनरकयोस्तम्प्राप्तिः परमेश्वर
स्थैव जायेत । यथा च शक्षेण कस्यीचत् निहन्तिव पुरुषो गृह्यते दण्ड्यते च नतु शस्त्रम् । तथैव
परायत्तो जीवः पापपुण्ययोमिता न भवेत् । तस्मादात्मनः सामर्थ्येन कर्मानुष्ठाने जीवः
स्वतन्त्रः । परमनुष्ठितपापः परमात्मनो व्यवस्थायां परायत्तः सन् पापफलभुपभुङ्के । अतएव
कर्मानुष्ठाने जीवस्य स्वातन्त्र्यं दुःस्वात्मकपापकलोपभोगे च पारतन्त्र्यम् ।

प्र•-परमेश्वरो जीवं न निरमास्यत् नापि तस्मे सामर्थ्यं प्रादास्यचेत् तर्हि स किमपि कर्तुं नाशक्यत् तस्मात् परमेश्वरस्य प्रेरणयेव जीवः कर्माणि कुहते इति अनुमिमीमहे ।

उ॰—नायं जीवः किहिचित समुत्पतः । स हि जगतो निमित्तकारणं परमेश्वर इशोगदानकारणं प्रधान-वच्चानादिरस्ति । यद्यपि जीवात्मनः शरीरिमदिमिन्द्रियाणां गोलकानि च परमेश्वरविरिचितानि परं तानि जीवस्यैवायत्तानि । मनोवाकायैः कृतपापपुण्यो जीव एव तत्कलपुपभुङ्के नतु परमेश्वरः । यथा हि कश्चित् शिल्पकारः पर्वतात् निष्कासयिति लौह्म् । तश्चापरः क्रीणाति वणिक् तस्यापि निषयातः परिक्रीय व्योकारो निर्नाप्ति करवारं तस्मात्समादाय सैनिकस्तर-वारिं व्यापादयित कमिष मनुजम् । यथात्र लौहाखनिकं, तत्केतारं, अयस्कारं तरवारिम्वा परिणृद्य नरपितिन दण्डयित अपि तु करवारेण निहन्तैय दण्डमान्नोति । तथेव शरीरादीनामु-त्पाद्यिता परमेश्वरस्तत्कृतकर्माणि नोपभुङ्के अपि तु जीवाय कर्मफलं प्रयच्छति । पर-मेश्वरेणैव कर्माणि चेत् क्रियेरन् तर्ष्टिं कोऽपि जीवो नानुतिष्ठेत् पापम्।पवित्रो धार्मिकश्च परमे-श्वरः पापकर्मणि कमपि जीवं न प्रेरयित । अतो जीवः स्वीयकर्मानुष्ठाने स्वतन्त्रो वर्तते । यथा च जीवः स्वकर्मेषु स्वतन्त्रस्तथैव परमेश्वरोऽपि निजकर्मसु स्वतन्त्रः ।

प्र०--जीवेश्वरयोः स्वरूपगुणकर्मस्वभावाः कीदृशाः ?

उ॰—उभाविष चेतनस्वरूषौ । स्वभाव उभयोरिष पवित्रः अविनाशी धार्भिकत्वादिसंयुक्तश्च । परं सर्गस्योत्पित्तिस्थितिप्रलयाः, सर्वेषां नियमेश्ववस्थापनम् , जीवेभ्यः पापपुण्यफलप्रदानादिकश्च परमेश्वरस्य धर्म्याण्येव कर्माणि । जीवस्य तु सन्तानसमुत्पादनं, तत्परिपालनं, शिल्पविद्यादिकश्च सदसदुभयविधान्यिष कर्माणि । ईश्वरस्य नित्यज्ञानानन्दानन्तवलप्रभृतयो गुणाः । जीवस्य पुनः—

इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखरुःखज्ञानात्यातमतो लिङ्गमिति ॥ न्यायद० अ० १ । आ० १ । सू० १० ॥ प्राणापाननिमेषोन्मेषमनोगतीन्द्रियान्तर्विकाराः सुखरुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नार्व तमनो लिङ्गानि ॥ वैशेषिकद्० अ० ३ । आ० २ । सू० ४ ॥ (इच्छा) पदार्थानां प्राप्तिसमिभिलाषः (द्वेषः) दुःखादीनामनिभलाषो वैरश्च (प्रयतः) पुरुषार्थवले, (सुखम्) आनन्दः, (दुःखम्) विलापोऽप्रसन्नता च, (ज्ञानं) विवेकः, (अपानः) वृद्धिः प्रदेशात् प्राणवायोरन्तं प्रहणम्, (प्राणः) प्राणवायोविहिर्निष्कासनम्, (निमेषः) चक्षुपोर्मी-लनम्, (उन्मेषः) नेत्रयोरुन्मीलनम्, (मनः) अध्यवसायस्मरणाहङ्कारानुष्ठानम्, (गितः) गमनम्, (इन्द्रिक्) सर्वेन्द्रियप्रेरणम्, (अन्तिविकारः) क्षुत्तृट्हर्षशोकादिभिस्सयोगः। जीवात्मनः खिन्नम्, (प्रसातमगुणेभ्यो भिन्नाः। एभिरेव गुणेरात्मा प्रत्येत्वयः यतो व स नास्ति स्यूलः। आत्मनाधिष्ठित एव देहे गुणा इमे प्रकाशनन्ते। यदा चायं विहाय शरीरं निर्याति तदेमे गुणा अपि तद् विभुश्चन्ति। येगुणा यस सदसद्भावमवलभ्वन्ते ते तस्यैव भवन्ति। यथा प्रदीपभानुमतोरभावे प्रकाशाभावः विद्यमानयोस्तु तयोः प्रकाशसद्भावस्तथैवेश्वरजीवयोर्ज्ञानमपि तद्गुणद्वार्णेव जायते।

- प्र०—नतु परमेश्वरिक्षकालद्दितया भविष्यतोऽप्यंथीत् जानाति, यथा च स निर्गेष्यति जीवस्त-थैव विधास्यति । नापीश्वरो जीवं दण्डियतुर्महिति यतो हि यथेश्वरः स्वज्ञानेन निर्म्वपीत् तथेव विद्धाति जीवः ।
- उ॰—परमेश्वरिक्षकालदर्शीति कथनमज्ञानिवचित्रितम् । यतः खलु यद् भूत्वा न भवित स भूति कालः । अभूत्वा च यद् भवित स भविष्यत्काल इत्युच्यते । अपि परमात्मनः किश्विज्ञानं सद् विनश्यित असद् वोत्पद्यते ? परमात्मनो ज्ञानं सर्वदैकरसमखण्डितमविष्ठिते ।
  भृतं भविष्यत् इति हि जीवानामपेक्षया । जीवात्मनां कर्मापेक्षया परमात्मिनि त्रिकालज्ञता वर्तते नतु स्वाभाविकी । यथा स्वातन्त्र्येणात्मा विद्याति तथैव सर्वज्ञत्वेनावगच्छिति परमेश्वरः । यथा चावैति परमात्मा तथैवानुतिष्ठिति जी गत्मा । भृतं भवद्भविष्यदिति
  कालत्रयस्य विज्ञाने कर्मणां फलप्रदाने च स्वतन्त्रः परमेश्वरः । परमात्मनो ज्ञानस्यानादित्वन कर्मणो ज्ञानियव दण्डप्रदानज्ञानमप्यनादि । तस्य ज्ञानद्वयमपि सत्यभव । अपि कर्मणो
  ज्ञानं सत्यं दण्डज्ञानञ्चासत्यिति शक्यते भवितुम् ? तस्मानास्त्यत्र कश्चिद्दोषः ।
- प्र जीवात्मा इसिनन्देहे भिन्नविभुः परिछिन्नो वा ?
- उ॰—परिछित्रः । विभुत्वे हि तस्य जात्रत्त्वप्रसुषुप्तिजन्ममरणसंयोगवियोगगमनागमनप्रभृतीनि न सम्भवेयुः । तस्मादयमात्मा स्वरूपेणात्पज्ञः सूक्ष्मश्च । परमेश्वरस्तु नितरां सूक्ष्मतमो-ऽनन्तः सर्वज्ञः सर्वव्यापकर्च । अत एवेश्वरजीवयोग्यांप्यव्यापकसम्बन्धः ।
- प्र॰—ननु एकस्मिन्प्रदेशे एकस्येव वस्तुनः स्थितिसम्भवात् जीवेश्वरयोः संयोगसम्बन्ध एव सङ्ग-च्छते नतु व्याप्यव्यापकसम्बन्धः ।
- उ०—समानाकारेष्वेव पदार्थेष्वयित्रयमः संघटते न पुनरसमानाकारेषु । यथा ह्ययः स्थूलं, विहः-सृक्ष्मो भवति तत्र लोहे वैद्युतोऽिक्तर्वापकः सन्नेकिस्मिन्नेवावकाशे तेन सहैव सन्तिष्ठते । तथेव परमात्मनोऽपेक्षया जीवस्य स्थूलत्वात्, परमेश्वरस्य च जीवतः सृक्ष्मत्वात्परमेश्वरो

व्यापको जीवश्व व्याप्यो वर्तते । जीवेश्वरयोः व्याप्यव्यापकसम्बन्धवतः सेव्यसेवकाश्वाराधेयः स्वाभिभृत्यादीनि सम्बन्धान्तराण्यपि वर्तन्ते ।

प्र - ननु ब्रह्मात्मनोरैक्याभावे -

प्रज्ञानं ब्रह्म॥१॥ अहं ब्रह्मास्त्रि॥२॥ तस्यमस्ति॥३॥ अयमातमा ब्रह्म ४॥

इति चैवमादीनां वेदमहावाक्यानां कोऽर्थः ?

ट॰—इमानि वेदवाक्यान्येव न सन्ति अपि तु ब्राह्मणग्रन्थानां वचनानि । नाप्येवां कापि सच्छास्त्रेषु महावाक्यत्वव्यपदेशो विलोक्यते । अयश्रेषामिमप्रायः—(अहं ) अहङ्कारपदवाच्योऽहमात्मा (ब्रह्म ) ब्रह्मस्थः (अहिम ) भवामीति । "मञ्चाः क्रोशन्तीति" वाक्ये जडतया
मञ्चानां मञ्चकर्त्वक्रेक्रोशत्वासम्भवात् मञ्चस्थाः पुरुषाः क्रोशन्तीतिवदत्रापि तात्स्थ्योपाधिरेवावगन्तव्या । ननु सर्वेषामेव पदार्थानां ब्रह्मणि स्थिततयात्मनो ब्रह्मस्थत्वप्रतिपादने को विशेष इति चेत् । सत्यम् । सत्स्विष ब्रह्मस्थेषु सर्वपदार्थेषु यथा जीशो ब्रह्मणः
साधम्ययुक्तो निकटस्थश्च वर्तते— न तथान्ये वर्तन्ते । जीवात्मेव च ब्रह्मणो ज्ञानं प्रति
पद्यते केवल्ये च स एव ब्रह्मणा सह साक्षाद्रमति। तस्मादान्मनो ब्रह्मणा सह तात्स्थ्यस्यस्तत्सहचित्तरूषो वा सम्बन्धो भवितुमहिति। एनेन जीवब्रह्मणोरनेक्यं सिद्धयित। यथा हि कश्चित्कसिप
"अयमहञ्चाभिनाविति वदेत्" तत्राविरोधिनावावामित्येव तद्भिप्रायः । तथेव समाधिस्थेनात्मनापि परमेश्वरप्रेमनिममन सता "अहं ब्रह्म चेदमभिनावविरोधिनावेकावकाशस्थायिना"
विति वक्तं शक्यते । यो वै जीवः परमात्मनो गुणकर्मस्वभावानुकूलमात्मनो गुणकर्मस्वभावान् विद्याति स एव साधम्यंण ब्रह्मणा सहैकत्वं शक्नोति वक्तुम् ।

प्र॰—न न्त्रेवं कोऽर्थोऽस्य (तत् ) त्रग्न (त्वं ) जी शोऽित । हे जीव ! त्वं तद् ब्रह्मासीति ।

उ > --- अत्र तच्छच्देन किसभ्युपेयते युष्माभिः ?

प्र• — ब्रह्मेति ।

उ॰ —कुतोऽनुवर्तितं ब्रह्मपदम् ?

प्र- सदेव सोम्येद्मग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ॥

इति पूर्ववाक्यात् ब्रह्मपदमनुवर्तयामः ।

उ॰ अहो न छान्दोग्योपनिषद्मवालोकिष्ठा अपि अन्यथा मैवमलीकं वादीः। न हि तत्र ब्रह्म शब्दः पत्र्येत।

छान्दोग्ये हि-

सदेव सोम्येदमत्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् ॥ छां० प्र०६। खं०२। मं०१॥ इत्येव पाठो वर्तते। नास्ति तत्र ब्रह्मशब्दः।

प्र॰—तिर्हि तच्छव्देन भवन्त एव किमभ्युपयन्ति ?

उ॰ —स य एवो ऽणिमा ॥ एतदात्म्यमिद्ध् सर्वं तत्सत्यः स आतमा तत्त्वप्रसि श्वेतकेतो इति ॥ छान्दो०। प्र०६। खं०८। मं०६। ७॥ तदात्मकस्तदन्तर्यामी त्वमसि ॥

स परमेश्वरो विज्ञातव्यः यो वे अत्यन्तसूहमः सर्वस्यास्य जगतो जीवस्य चात्मा वर्तते स एव सत्स्वरूप आत्मनोऽपि चात्मा स्वयमेव । हे द्वेतकेतो ! प्रियपुत्र ! तदात्मकस्तद्नत्यांमी त्वमित । तेनान्तर्यामिपरमात्मना युक्तस्त्वमसीति । अयमेवार्थ उपनिषद्भिरविरुद्धयते यतः—

य आत्मिनि तिष्ठज्ञातमनो ऽन्तरो ऽयमातमा न वेद यस्यातमा शारीरम् । आत्मनो ऽन्तरोयमयति स त आत्मान्तर्यास्यम्तः॥

वृहदारण्यकोपनिषदो वचनमिदम् । स्वजायां मैत्रेयीनुपदिशति महार्षिर्याज्ञवल्क्यः । अयि मैत्रेयि ! यः परमेश्वर आत्मनि जीवे स्थितोऽपि ततो भित्रो वर्तते यंच स्वात्मनि ज्यातमिप न वेति मृहोऽयवात्मा, यस्य परमात्मनो जीवात्मैव शरीरम्—अर्थात् यथा शरीरे जीवो निवसित, तथैवात्मनि स परमेश्वरो ज्यापको वर्तते । यश्व जीवात्मिनिविभिनः सन् साञ्चिक्षेत्रग तेवां सुकृतदृरिते संपश्यत् तत्फळश्च तेभ्यः प्रतिपादयन् तान् नियमयति अविनाशिस्वरूपः स एव तवाप्यन्तर्यामी त्वयि ज्यापकस्तं विजननिहि । नह्यवमादीनां वचसामर्थोऽन्ययायितुं शक्यते केनापि । यदा व समाधिदशायां योगिने परमेश्वरः साक्षात्संपद्यते तदा "अयमात्मा ब्रह्मे ति" मनात्मनि ज्यातमेतद् ब्रह्मेत स्वत्र ज्यापकिमित्यभिः धत्ते । अत एव ब्रह्मात्मनौरैक्यमापादयन्त ऐदंयुगीना वेदान्तिनो नावगच्छन्ति वेदान्तशास्त्रम् ।

प्र०-अनेन जीवेनात्मनां नुप्रविश्य नामक्ष्ये व्याकरवाणि ॥ छा० प्र०६। खं०।३। मं०२।] तत्सृष्ट्वा तदेवानुपाविशत्। तैतिरीय० [ब्रह्मान० अनु०६।]

> परमेश्वरोऽभिधत्ते यदंह विरच्य जगिददं शरीरश्च, जगित व्याप्य देहे च जीवरूपेण प्रवि-शन् नामरूपे व्याकरवाणीति । परमेश्वरो जगच्छरीरश्च निर्माय तदेव प्रविष्ट इति चैवमा-दीनां श्रुतीनामर्थः कथमन्यथिष्यते ?

- उ०-यदि हि नाम भवन्तः पदवाक्ययोरर्थान् व्यज्ञास्यन् नैवन्तर्द्यनर्थं व्यथास्यन् । अत्रैवं समक्षेयम् –
  एकः प्रवेशोऽपरश्चानुप्रवेश उच्यते । परमेश्वरः शरीरेषु प्रविष्टेरात्मभिस्सहानुप्रविष्ट इव
  भूत्वा सकलां नामल्यादिविद्यां प्रकाशयति वेदमुखेन । प्रवेश्य च देहेषु जीवात्मनः स्वयमपि
  तदन्तरनुप्रविधो वर्तते । यदि हि नाम भवन्तोऽनुशब्दार्थमज्ञास्यन् तर्हि जात्विप तादशं
  विरुद्धार्थं नाकरिष्यन् ।
- प्र॰—"सोऽयं देवदत्तो य उष्णकाले काश्यां हृष्टः स इदानीं प्रावृह्यमये सथुरायां हृश्यते" अत्र देशका-लयोः (काशीमथुरात्मकदेशस्य उष्णप्रावृङ्ह्पस्य च कालस्य) परित्यागे शारीरमात्रे

लक्ष्यण देवदत्तो लक्ष्यते । तथैव भागत्यागलक्षणयानया ब्रह्मणः परोक्षदेशकालमायोपाधीनां जीशस्य च प्रत्यक्षदेशकालावद्याल्पज्ञतोपाधीनां परित्यागेन केवलं चेतने लक्ष्यप्रदानेनैक- मेव ब्रह्मरूषं वस्तूभयत्रापि संलक्ष्यते। अस्यां हि भागत्यागलक्षणायां किश्चिद् गृह्यते, किश्चिच परित्यज्यते तथांच परित्यज्य सर्वज्ञत्वादिवाच्यार्थ परमात्मनोऽल्पज्ञत्वाद्यभिधेयार्थञ्च जीवस्य, चेतनमात्रस्य च लक्ष्यार्थस्य सङ्ग्रहेणाद्वैतं सिद्ध्यति । किमत्र भवताम्वाचो युक्तिः ?

उ॰-प्रथमं तावत् "जीवेश्वरौ" नित्यावीनत्यौ वेति वक्तव्यम् ?

प्र•-उपाधिजन्यतया काल्पतः वादिनित्यावेवेति मन्याम हे ।

उ०-भवतां सो गाधिनित्याऽनित्या वा ?

प्र०-अस्माकं मते-

जीवेशी च विशुद्धा चिद्धिभेद+तु तयोर्द्धयोः । अविद्यातचितोयोंगः षडस्माकमनादयः ॥ १ ॥ क.मीपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीऽवरः । कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधोऽवशिष्यते ॥ २ ॥

संक्षेपशारीरके शारीरकभाष्ये च कारिकाद्वयिमदं पठ्यते । वेदान्तिनो वयं षट् पदार्थान्-प्रथमजीवम, द्वितीयमीथारं, तृतीयं बद्धा, तुरीयं जीवेश्वरिवशेषभेदं, पश्चमीमिवयामश्चानम्, षष्ठमिवयाचेतनयोर्थोगम्-अनादीन्मन्यामहे । परमेष्वेक बद्धानायनन्तम्, अवशिष्टपश्चकश्चानादिसान्तम् । यावद्शानं चेदं पश्चकं विद्यमानं तिष्ठति । यतथ्यामीषां पश्चानामादिनं शायते तस्मादनादयः । शानानन्तरञ्च विनश्यन्ति अतः सान्ता नाशवन्तश्चोच्यन्ते ।

अभवत उभाविष श्लोकावशुद्धौ । नहाविद्यायोगं विना जीतः, विना च मायासङ्गमिश्वरो भवतात्रये सिद्धयति अतस्तिच्चतोर्योगं इत्यनेन परिगणितः षष्ठः पदार्थो नोपपद्यते । सहाविद्यामायाजीतेश्वरेषु चिरतार्थः समभवत् । अपि चेश्वरस्याविद्यात्रग्नम्यां पार्थनयेन परिगणनमाकिञ्चत्करम् (दुर्घटम्) निह ब्रह्मणो मायाऽविद्ययोश्व योगं विनेश्वरः सिद्धयति । तस्मात्पदार्थद्वयमेव भवतां सिद्धयति, ब्रह्मणे प्रसाद्धयेवाज्ञानं भविद्धः कार्यकारणोपाधिभ्यां जीतेश्वरौ सुराकौ साध्ययतुम् । तस्य चेकेदेशे स्वाश्रयेण स्वविष्यकमनाद्यज्ञानं सर्वत्राभ्युपेयेत चेग् । तिर्ह सकलेनापि ब्रह्मणाऽशक्यं शुद्धेनावस्थातुम् । एकदेशेऽज्ञानाभ्युपगमे च तस्य परिच्छित्रतयेतस्ततः परिश्रमिष्यति । (तथा च ) तद्ज्ञानं यं यं देशमधिष्ठास्यित तत्रत्यं ब्रह्माज्ञानि, यं यं पुनः परिहास्यित देशं, तत्रत्यं ब्रह्मापि ज्ञानवत्सम्पत्सते । एवं कुत्रत्यमि ब्रह्मानादिशुद्धज्ञानसंयुक्तं वक्तं न शक्ष्यथ । किञ्चाज्ञानपथवर्तिनो ब्रह्मणस्तद्ज्ञानवेदित्तया वाह्यान्तमेदेन द्विथा भङ्क्यिति तद्वम् । भवतु नाम ब्रह्मणो द्विधाभावः किन्तेन तस्य परिहीगत इति चेत् । न । एवं हि तस्याखण्डत्वं नावितिष्ठते, अखण्डत्वे चाज्ञानित्वं

व्याह्नयते । तथा ज्ञानाभावस्य विपरीतज्ञानस्य वा गुणत्वेन द्रव्येण सह तस्य समवायसम्बन्ध एवाभ्युपेतव्यः (गुणगुणिनोः समवायसम्बन्धस्यैव स्वीकारात् ) तथा च न किंहिचित्त्वित्य भवेत । शरीरैकदेशे जायमानस्कोटेन यथा सर्विस्मित्रपि देहे दुःखमनुभूयते तथैवंकदेशेऽज्ञानस्य सुखदुःखादिक्केशानाश्चोपलिव्यतया सकलस्यापि त्रग्नणो दुःखाग्रनुभवेनेनव कार्योपाधेर्यादन्तःकरणोपाधेर्योगेन ब्रह्म जीवं मन्यामह इति चेत् । तत्रैवं ब्रूमः । ब्रह्म व्यापकं परिच्छितं वेत्युच्यताम् ? ब्रह्म व्यापकमुपाधिश्च परिछित्रैकदेशिनी नाना च अभयमपि च पृथक् पृथक् वर्तते इति चेदुच्येत तिहै तदन्तःकरणितस्ततो गच्छिति नवेति ब्रत ?

उ०-आम् परिश्रमति।

प्र०-अन्त:करणेन सह ब्रह्मापि परिश्रमति न वा !

उ • - नहि, तत् खलु स्थिरमवतिष्ठते।

- प्र•-एवं ह्यन्तःकरणेन परिहृतदेशस्यं ब्रग्नाज्ञानिवर्गितमिधिष्ठितदेशस्यं चाज्ञानि सम्पत्स्यते । तथेव ब्रग्नणो ज्ञानाज्ञानयोः क्षणिकत्या मोक्षवन्वयोरिध क्षणिकत्वमापादितं भवति । किञ्चान्येनातुभूतस्यापरेण स्मरणिमव पूर्वेग्रुर्देष्टस्य वस्तुनः श्रुतस्यार्थस्य वाग्र ज्ञानं नावितेष्ठेत । यतो वे दर्शनश्रवणयोरन्यो देशः कालो वा स्मरणस्य चापरः । एकं ब्रग्नेति चेत् कथन तत्सर्वज्ञम् ! अन्तःकरणान्यन्योन्यतो भिन्नानि सन्ति, तेन सर्वेवां ज्ञानमिषि भिग्नत इति चेदुच्येत। तन्न।तस्य (अन्तःकरणस्य) जडत्वेन ज्ञानाधारत्वाभावात् । न केवलं ब्रग्न नापि केवलमन्तःकरणं ज्ञानं प्रतिपद्यते, अपित्वन्तःकरणस्यचिदाभासस्य जायते ज्ञानमितिचे-दभ्यपगम्येत तथाप्यन्तःकरणमुखेन चेतन एव ज्ञानोत्पत्या कथं तज्ज्ञानसामर्थ्ये परिभिते ! अतः कार्यकारणोपाधियोगेन ब्रग्न जीवेश्वरौ च साधियतुं न शक्यौ । वस्तुतस्तु ईश्वर इति ब्रग्नण एव व्यपदेशः । ब्रग्नणो भिन्नस्यानायनुत्यत्रामृतस्वरूपस्य जीवात्मनश्च जीव इपि नामधेयम् । जीवशब्देन चिदाभास एवोच्यत इति चेत् । तद्यसमञ्जसम् । तस्य क्षणभङ्गुरत्वेन प्रणश्यमानतया मोक्षसुसं कः समुपभोक्ष्यते ! तस्माद् ब्रग्न जीवो जीवस्य ब्रग्न न किहिचिद्मवत्र भवति नापि भविष्यति ।
- प्र०-नन्त्रेत्रं "सदेव सोम्येदमप्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्" (छान्दोग्य०) एवमादिवाक्येषु प्रतिपादितो ऽद्वैतभावः कथं सेत्स्यति ! अस्माकं पुनर्मते ब्रह्मणस्स जातीयविजातीयस्वगत- भेदंशून्यतया केवलमेकं ब्रह्मव सिद्धयति । विश्वमाने द्वितीयेऽस्मिजीवे कथमद्वैतसिद्धिभवि- तुमहंति !
- उ०-कथमिमन भ्रमे निपतिता विभीत। विशेष्यविशेषणीवयां विजानीत किन्तस्य प्रयोजनमिति। व्यावर्तकं विशेषणं भवतीति चेत्, सत्यम्। परं प्रवर्तकं प्रकाशकमिति विशेषणं भवतीत्येतदि मन्तन्यम् । तत्रेदमवगच्छत—अत्राद्वैतमिति ब्रह्मणो विशेषणं

तचात्मनो व्यावर्तकथर्मणानेकजीवतत्वादिभ्यो ब्रह्म व्यवच्छिनति । स्वीयप्रकाशक-धर्मेण चैकत्वं ब्रह्मणः प्रतिपादयित । यथा"ऽिस्मन्नगरेऽद्वितीयो धनाद्ध्यो देक्दतः । अस्यां सेनायामद्वितीयः शूर्विरो ।विक्रमासिंहः" एवमादिवाक्यजातेनास्मिन्नगरे देवदत्त-समाना अन्ये धनवन्तो न सान्ति, सैन्ये च विक्रमसिंहिनमा अपरे वीरा न सन्ति ततो-न्यूनास्तु सन्तीत्येव प्रतिपाद्यते । पृथिन्याद्योऽप्राणिनः पश्चाद्यश्च प्राणिनस्तत्र विद्यमाना निषेद्धुं न शक्यन्ते । तथैव ब्रह्मणा तुल्यो नास्ति जीवः प्रकृतिर्वा । ततो हीनस्तु वर्तत एव । एतेन ब्रह्म सदैकं जीवात्मानः प्रकृतिस्थतत्वानि चानेकानीति सिद्धं भवति । अद्वैतं आद्वितीयामीति वा विशेषणमिप जीवप्रधानाभ्यां तद् विभिद्य ब्रह्मण एकत्वं साधयिति । न त्वनेन जीवप्रधानयोः कार्यस्थलगतो वाभावो निषेधो वा वार्यते । सर्वामेदं सद्पि ब्रह्मणा तुल्यं न वर्तत इत्येव प्रतिपादते । नैतेनाद्वैतिसाद्धः द्वैतहानिर्वा जायते । मोद्विजध्वं विचारयत वृध्यभ्वश्च ।

- प्र०—सिच्चदानन्दरूपेण ब्रह्मणः, अस्तिभातिप्रियरूपेण च जीवस्य भवत्यैक्यं कथं पुनितराकुर्वन्ति भवन्तः ?
- उ॰—निह किञ्चित्साधर्म्यणेक्यं सज्जायते । यथेयं पृथिव्यचेतना दृश्या च तथेव जलकरा ोऽपाचितना दृश्याश्च, परं नैतेनैक्यं सजायते । एयु वैयम्पादकानां—भेदजनकानां विरुद्ध-धर्माणामपि वर्तमानत्वात् । तथा च गन्यवत्वाते स्यकाठिन्याद्यो गुणाः पृथिव्यां, रसद्वत्वकोमछत्वादिधर्मा जले, रूपदाहकत्वादिधर्माश्चान्नो विद्यन्ते । यथा च मानवाः पिपीछिकाद्यश्च चश्चपा पश्यन्ति आस्येनाश्चान्ति पद्भ्यां च चलन्ति तथापि पद्भ्यवन्मानवाकृतेरनेकचरण-वत्त्या च पिपीछिकाद्याकृतेरक्यं न भवति । तथेव बृद्धणोऽनन्तज्ञानानन्दवलिक्षयानिर्भान्ति त्वव्यापकत्वादिधर्माणां जीवतः, आत्मनश्चाव्यव्यज्ञानाल्यवलाव्यस्वरूपश्चान्त वपरिच्छित्रत्वादि गुणानां ब्रह्मते भिन्नत्वेन नैकौजीवपरमेश्वरौ । अपि चानयोः स्वरूपमपि (ब्रह्मणोऽति-स्वस्वत्वत तदपेक्षया च किञ्चित्स्यूलत्वाजीवस्य ) अन्योऽन्यतो विभिन्नत्मिति ।
- प्र॰ अथोद्रमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति द्वितीयाद्वे भयं भवति । बृहदारण्यकोपनिषदो बचनमिदम् । यः खु ब्रह्मात्मनोरल्पमि भेदं भावयति तस्य भयं जायते । अन्यस्मादेव हि भयमुत्पद्यते ?
- उ॰—नेषोऽर्थः साधीयानिष तु येन खल्यात्मा परमात्मा वा निषिद्वयेत, कस्मिश्चिद् देशिवरोषे कालिवरोषे वा ब्रह्म परिछित्रं मन्येत, तिन्देरोन तदीयगुणकमेस्यभावेत्रां विरुद्धयेत, जनान्तरेण सह वैरं वातुष्ठीयेत तस्य भयं भवित । ब्रह्मणा सह नास्ति मम कोऽपि सम्बन्ध इति द्वितीयबुद्धिर्हि भयमुत्पादयित । तथैत्र नाहन्त्वां किमिपि मन्ये, निह त्वं मे शक्तोषि किञ्चिद्ध्यनिष्टमाचारितुमिति परस्मै वादिनम्, परस्य ज्यानिम्त्रा सम्पादिनम्, परपीडकश्च तभ्यो भयमिविश्वतीति । सर्वथाऽतिरुद्धानामैक्यं गीयते । लोकेऽपि देवदत्तयज्ञद्तिविष्णुनित्राणेमक्यमिवरोध इति व्यविद्ध्यते । अविरोषे सुखं, विरोषे च दुःखमुत्यग्रते ।

प्र॰--नतु ब्रह्मात्मानौ नित्यं पृथगवातिष्ठेते, आहोस्वित्कदापि तयोरैक्यमपि जायते न वा ?

उ०-अत्रानुपदमेव किञ्चिद्वोचाम । साधर्मान्वयभावेनैकता संजायते । यथा आकाशस्य मूर्लंद्रव्याणाञ्च जडत्वेन कर्हिचित् पृथगनविस्थितत्या चैक्यम्, नभसो विभुत्वसूक्ष्मत्वरूपवत्वानन्तत्वादिगुणानां मूर्तस्य च परिच्छित्रत्वदृश्यत्वादिधर्माणां वैधर्म्येण भवति भेदश्च । अयंभावः -यथा
पृथिव्यादिद्रव्याणि आकाशाद् भिन्नानि न भवन्ति, न ह्यवकाशं विना मूर्त्तद्वयाणि शक्तुवन्त्यवस्थातुमित्यन्वयेन तेषामैक्यं व्यतिरेकेण च पार्थक्यमेतेषाम् । एवं ब्रह्मणो व्यापकत्वेन जीवात्मानः पृथिव्यादिद्रव्याणि च ततः पृथक् नावतिष्ठन्ते स्वरूपतश्च संयुक्ता अपि न
भवन्ति । गृहनिर्माणात्पूर्वे तत्तदृशेषु वर्तमानानि मृत्काष्ट्रायःप्रमुखानि वस्तून्याकाश एवावतिष्ठन्ते निर्मितेऽपि सद्मनि व्योग्न्येव सीदन्ति । भग्ने पुनगृहे विशीर्णतां गतेष्वपि तद्वयवेषु
नभस्येव विद्यन्ते, एवं कालत्रयेऽप्याकाशतो भेदेन नावस्थातुं शक्तुवन्ति स्वरूपतश्च भिनतया तेषां न कदाप्यैक्यमासीत् नास्ति नापि भाविष्यति । एवमेव जीवा जगतः सर्वेऽपि
पदार्थाश्च ब्रह्मणि व्याप्यत्वेन त्रिष्वपि कालेषु परमात्मनो भिन्ना न भवन्ति । स्वरूपेण
भिन्नतया च कदाचिद्येकतां न गच्छन्ति । इदानीन्तनवेदान्तिनां दृष्टिरेकाक्षगुरुषत्रवन्वयं
विलोकयन्ती व्यतिरेकभावात्सर्वथैव विपर्यस्ता । नहि विधने तादशं किमपि द्वयं यत्र न
भवेताम् सागुण्यनैर्गुण्ये, अन्वयव्यतिरेकौ, साथम्यवैयम्ये वा । यच विशेषणाभावानापन्नं
स्यादिति।

प्र - निर्गुण: सगुणो वा परमेश्वर: !

उ०-उभयविधो वर्तते।

प्र॰-एकस्मिन्नेव वस्तुनि सगुणत्वं निर्गुणत्वं वा कथं संभवति ? नह्येकस्मिन्कोशे द्वावसी निव-स्तुमर्हतः।

उ॰—यथा ह्यचेतनेषु रूपादितद्गुणानां सद्भावाद् ज्ञानादिचेतनगुणानाश्वासद्भावात्, चेतनेष्वपीच्छादिधर्माणां विद्यमानत्वाद् रूपाद्यचेतनगुणानामविद्यमानत्वाच सगुणत्वं निर्गुणत्वमुमयमपि
व्यवतिष्ठते । यद्धि गुणैः सह वर्तमानं तत्सगुणम् । गुणेभ्यो यान्निर्गतं पृथमभूतं तिन्नर्गुणम् ।
स्वीयस्वाभाविकगुणैर्विशिष्टत्वादपरप्रतिद्वन्द्विनो गुणैरविशिष्टत्वाच सर्व एव पदार्थाः सगुणा
निर्गुणा वा वर्तन्ते । निह विद्यते तादशं किमपि वस्तु यत्र केवलं निर्गुणत्वं सगुणत्वं वावतिष्ठते ।
अपित्वेकत्रेव नित्यं सगुणत्वं निर्गुणत्वं च व्यवतिष्ठते, तथैव परमेश्वरोऽप्यात्मनोऽनन्तज्ञानबलादिगुणैस्सह विद्यमानत्वात् सगुणः । रूपाद्यचेतनगुणैर्द्वेषादिजीवगुणैश्व पृथवत्वेन निर्गुणः ।

प्र॰—लोके निराकारं निर्गुणं साकारं सगुणं संचक्षते । अर्थाद्गृहीतजन्मा परमेश्वरो निर्गुणः, घृताव-तारश्च सगुण इति ।

उ॰—केवलमज्ञानिनोऽविद्वान्सश्चेत्थं कल्पयान्ति । निर्विद्याश्चिवं पशुवदर्नगलं भाषन्ते । सन्निपात-ज्वराभिभूतस्य मानवस्येव वचनमिवदुषामिष वाक्यं लेखो वा अकिश्चित्करः । प्र--परमेश्वरो रागवान विरक्तो वा ?

उ॰—उभयशून्यः परमेश्वरः । रागो हि स्वतो भिनेषु स्वस्मादुत्तमेषु पदार्थेषु जायते । न च पर-मेश्वरात्कश्चिदन्यः पृथगतुत्तमो वा वर्तते तस्मानास्ति तत्र रागसम्भवः । किञ्च लब्धं परित्यजन विरक्त उच्यते । व्यापकत्वाचेश्वरो न कमपि पदार्थं परिहानुमीटे अतो नास्ति स विरक्तोऽपि ।

प्र--परमेश्वर इच्छास्ति न वा ?

उ•—तथैव परमात्मिन नास्ति वाञ्छापि, यतो ह्यप्राप्तमनुत्तमं स्वप्राप्त्या सुखप्रदश्च वस्तु काम्यत । परमेश्वरस्य पुनर्नाप्राप्तं किमपि । न च तस्मात्कश्चिदुत्तमः येनु तभेच्छा भवेत् । पूर्णसुखयुक्त-त्वाच्च सुखमि नाभिलपित अतः परमेश्वरे वाञ्छा तु न सम्भवित । परं सर्वविद्याद-र्शनात्मकं सकलसर्गसर्जनस्वरूपमीक्षणं तत्र वर्तते । इत्थं संक्षितरेव विषयैः साधवो बहु-विज्ञास्यन्ति ।

संक्षेपेण प्रतिपाद्य ब्रह्मविषयं साम्प्रतं वेदविषयो निरुच्यते-

यस्मादृचे अपातं चन् यजुर्यस्माद्याकेषन् । सामानि यस्य लोमोन्यथर्वाङ्गिरसो मुखंम् । स्कम्भन्तं ब्रीहे कत्मः स्विदेव सः। अथर्व० कां०१०। प्रषा०२३। अनु०४। मं०२०॥

प्र॰—यस्मात्परमात्मनः सकाशाद् ऋग्यजुःसामाथर्वाख्याश्रत्वारो वेदाः प्रादुर्भूताः स कतमो देवः ?

उ॰ - यः सर्वमुत्पाद्य धारयति स परमेश्वरः -

स्वयम्भयाथातध्यतोऽर्थान् ब्युद्धाच्छाश्वतीभ्यः । स-माभ्यः । यजुः० अ० १० । मं० ८॥

स्वयम्भूः सर्वव्यापकः शुद्रः स्नातनो निराकारः परमेश्वरो जीवरूपप्रजायाः कल्या-णाय याथार्थ्येन विधिपूर्वकं वेदमुखेन समुपदिशति सकला विद्याः ।

प्र॰--भवन्तः परमेश्वरं साकारं निराकारं वा मन्यन्ते ?

उ॰---निराकारः परमेश्वर इति मन्महे ।

प्र॰—नतु निराकारत्वे स कथं वेदिवियां समुपदेष्टुमशकत् , निह विना मुखं वर्णा उचारियतुं शक्यन्ते । वर्णसमुचारणे हि ताल्वादिस्थानानां जिङ्कायाश्च प्रयत्नेनावस्यं भवितन्यम् ? उ०—सर्वशक्तिमत्वात्सर्वव्यापकत्वाचेश्वरो जीवान् स्वव्याप्त्या वेदविद्यामुपदेष्टुं नापेक्षते मुखाद्यङ्गानि । यतः खलु परान् वोधियतुमेव मुखेन जिङ्क्षया च वर्णा उच्चार्यन्ते न तु स्वात्मबोधाय । मुखवाचोर्व्यापरमन्तरेणापि हि मानसेऽनेकव्यवहाराणां विचारः, शब्दोच्चारणमपि नित्यं जायते । अङ्गुलीभिः पिधाय कर्णां श्रूयतां—मुखजिङ्काताल्वादिस्थानमन्तरेणापि कीदृशाः शब्दाः समुत्यद्यन्त इति । तथैव परमेश्वरोऽप्यन्तर्यामिरूपेण जीवानुपादिशत् । केवलं परान्वोधियतुमेवोच्चारणमावश्यकम् । निरवयवत्वाद् व्यापकत्वाच परमेश्वरो
जीवस्थस्वरूपेण जीवात्मिन प्रकाशयति निखलामात्मनो वेदविद्याम् । ततश्च कृतोपदेशो
मानवः स्वमुखेनोच्चार्यं वर्णान् परान् श्रावयति । तस्मान्न स्पृशति परमात्मानमयं दोषः ।

प्र - नतु केषामात्मिन कदा च वेदाः प्रकाशिताः ?

उ॰-अग्नैऋ ग्वेदो वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात्सामवेदः ।। शत॰ ११ । ४ । २ । ३ ॥

सर्गारम्भे परमेश्वरोऽमिवाय्वादित्याङ्गिरसामृवीणामात्मनि वेदमेकैकं प्राकाशयत् ।

प्र॰—या वे ब्रह्माणं विद्धाति पूर्वं ये। वे वेदांश्च प्रहिणाति तस्मै। श्वैताश्व० अ०६। मं०१८॥

> अनेन वचसा "ब्रह्मणो वेधस आत्मिन हृदये वेदाः समुपिदष्टा" इति प्रतीयते कथ तर्ह्य-गन्याग्र्वीणामात्मिन प्रकाशः समभवदिति प्रोच्यते ?

उ॰-वेधसोऽपि हृदयेऽग्न्यादिद्वारेव वेदान् प्राकाशयत्।

पर्यत किमाह मनु:-

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् ॥ दुदेाह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यज्ञःसामलक्षणम् ॥ मनु० १ । २३ ॥

परमात्मना कल्पादी समुत्पाद्य मानवानग्न्यादिचतुर्महर्षिमुखेन चत्वारो वेदा ब्रह्माणं प्रापिताः स चामिवाय्वादित्याङ्गिरोभ्य ऋग्यजुःसामाथर्ववेदान् जगृहे ।

प्र - चतुर्णामेव हृदयेषु कुतो वेदाः प्रकाशिताः ? नान्येषामेतेन स पक्षपाती सम्पद्यते ।

उ॰—त एव चत्वारः सर्वजीवेभ्योऽधिकाः पवित्रात्मान आसन्, अन्ये च तत्तुल्या नाभवन् तस्मा-त्तेष्वेव पवित्रां विद्यां प्राकाशयत् ।

प्र - कस्याञ्चिद् देशभाषायां वेदानप्रकाश्य संस्कृतवाच्येव कथं प्रकाशिताः !

उ॰—देशविशेषस्य भाषायां प्राकाशियाच्चेत् तर्हि तस्मिन् पक्षपातित्वमायास्यत् । यतो हि यस्य देशस्य भाषायां वेदान प्राकाशिय्यत् तद्देशस्थेभ्यो वेदानामध्ययनाध्यापनेषु सारत्यं वैदेशिकेभ्यश्च काठिन्यमभविष्यत् । अतः संस्कृतभाषायामेव वेदान् प्राकाशयत् । नहीयं कस्य चिद्देशस्य भाषा वर्तते । अपिचेयं वैदिकी भाषा भाषान्तराणां मूलम्, तत्रैव वेदान् प्राकाशयत् । यथायं परमात्मनः पृथिव्यादिसर्गः सर्वदेशेभ्यस्तदेशस्थेभ्यश्च समानः शिल्पविद्याभूलभृतश्च, तथैव परमात्मनो विज्ञानभाषयापि समानयैव भवितव्यम् । अत एव वेदाध्ययनाध्यापनयोः सकलदेशस्थेभ्यः परिश्रमसाम्येन नेश्वरः पक्षपाती संजायते । सर्वभाषाणामानदिकारणञ्चेयम् ।

प्र - नेदा ईश्वरनिर्मिता नत्वन्यकृता इत्यत्र कि प्रमाणस् ?

उ॰—यथा खलु परमेश्वरः पित्रन्नः सर्वविद्यावित् शुद्धगुणकर्मस्वभावः, न्यायकारी, द्याप्रभृतिगुण-वांश्व वर्तते। तथैव यत्र प्रन्थे परमात्मनो गुणकर्मस्वभाविविरुद्धं कथनं भवेत् स परमेश्वर-कृतो नान्यः।यदीयकथनश्र सष्टिक्रमेण प्रत्यक्षादिप्रमाणेरातानां पित्रश्नात्मनां व्यवहारेण च न विरुध्येत स एवश्वरप्रोक्तः । अपि च परमात्मनो निर्श्रमज्ञानमिव यत्र पुस्तके निर्श्रान्त-ज्ञानं प्रतिपाद्येत तदीश्वरप्रोक्तम् । किञ्च यत्—यथास्ति परमेश्वरो यथाच तदीयः सप्टि-क्रमः, तथैवश्वरं सप्टेःकार्यं कारणं जीवात्मानञ्च प्रतिपादयित, यच प्रत्यक्षादिप्रमाणविषयः शुद्धात्मनः स्वभावेन च न विरुध्येत तदीश्वरप्रोक्तम् ।वेदाश्व तादशाः सन्ति नत्वन्यानि "वाइ-विल्ठ" "कुरान" प्रभृतीनि पुस्तकानि । प्रकरणिमदं वाइविल् कुरान वर्णनात्मके त्रयोदशे चतुर्दशे च समुक्लासे विशेषतो वश्यामः ।

प्र•—नतु सानवा एव क्रमशो ज्ञानसमुत्रयनेन प्रन्थानि निर्मास्यन्त्येव पुनः किमिति "वेदाः परमेश्वरेण निर्मिता" इत्यभ्युपगम्यते !

उ०—न कदापि निर्मातुं प्रभवन्ति । निह कारणं विना कार्योत्पत्तिः सम्भवा । आरण्यका मानवाः 
हिं परयन्तोऽपि विद्वान्सो न भवन्ति परमुपदेष्टुः साहाय्येन विद्वान्सो भवन्ति । साम्यतमण्यनधीत्य कुतिश्वनिह भवित कश्चिद् विचक्षणः । तथैव परमेश्वरः कल्पादौ समुत्पन्नर्षात् वेदविद्यां नोपदिशेत्, ते चान्यान् नाध्यापयेपुश्चेत् तिह सर्व एवाविद्वान्सो भवेपुः ।
यथा कस्यचित्सन्तानं जन्मनः प्रभृत्येकान्तदेशेऽविदुषां पर्ग्नां वा साहचर्ये रक्षेत् सोऽपि
स्वसक्तमेवानुवर्स्यति । अरण्यस्थाः ।किरातप्रभृतयोऽद्याप्येतिवर्दश्चम् । यावान्मश्रयूनानह्रिवर्णादिदेशान्तरेष्वप्यमुष्मादार्यावर्तजनपदात् शिक्षा न गताऽभवतावत् तत्रत्या मनुजा
आविद्वान्स एवाभवन् । यावच हरिवर्षस्थाः कोलम्वसप्रभृतयः पुमांसो पातालदेशं नेयुः,
तावत्तत्रत्या अपि वर्षाणां सहस्रलक्षकोिद्यभिर्मूर्खा विद्याविहीना एवावितष्ठन्त । पुनः सुशिक्षालाभेन विद्वान्सः समर्जानपत् तथैव कल्पादौ परमात्मनोऽधिगम्यैव विद्याशिक्ष उत्तरोत्तरं विद्वान्सो भवन्ति ।

स पूर्वेष मिष गुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥ योगस् समाधिपादे स्० ६ ।।

साम्प्रतं यथास्मादादयोऽधीत्यैव गुरुभ्यो विद्वान्सो भवामस्तथैव सर्गारम्भे समुत्पन्न प्रन्या-यृषीणां परमात्मैव गुरुरध्यापकः । यतो वै यथा जीवात्मानः सुषुप्तौ प्रलये च ज्ञान-विवर्जिता भवन्ति न तथा परमेथरः । नित्यं खलु तदीयं ज्ञानम्, तस्मानिमित्तं विना निमित्तकोऽधीं न सिध्यतीति दृढमवगम्यताम् ।

- प्र॰—वेदाः खलु संस्कृतवाचि प्रादुरभवन् । अग्न्यादयश्च ऋषयस्तां संस्कृतभाषां न विदन्ति-स्म, कथ पुनस्तैरिधगतो वेदार्थः ?
- उ० परमात्मनेव वेदार्थोऽप्यधिगमितः । किञ्च यदा धर्मात्मानो योगिनो महर्षयो य यमर्थे जिज्ञासमाना ध्यानावस्थिताः सन्तः परमात्मनः स्वरूपे समाधिस्था अभवन तदा तानेव परमात्मनाऽभीष्टमन्त्रार्थाः प्रबोधिताः । यदा च बहूनामात्माने वेदार्थप्रकाशः समभवत् , तदा ऋषिमुनयस्तदर्थयोतकान् ऋषिमुनीनामितिवृत्तपराश्च व्यरचन् ब्राह्मणप्रन्थान् । तेषाञ्च ब्रह्मणो वेदस्य व्याख्यानप्रन्थत्वेन ब्राह्मण इति व्यपदेशः समजनि । ।

अपि च-

#### ऋषये। मन्त्रान्सम्प्राद्दुः ॥ निरु० १ । २० ॥

यः खलु ऋषिर्यस्य २ मन्त्रस्यार्थमपश्यत, सर्वतः प्रागेव प्रादुर्भाव्य चेतरानध्यापयामास ततस्तन्मन्त्रेण तन्नामचेयमद्य यावदिष स्मर्यते। ये केचिदृषयो मन्त्रकर्तार इति संचक्षते तेऽलीकभाषिणो विज्ञेयाः।

- प्र केषां प्रन्थानां "वेद" इति नामधेयम् ?
- इ•—ऋग्यजुस्सामा थर्वाख्यमन्त्रसंहितानां नान्येषाम् ।
- प्र-मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्।

एवमादीनिकात्यायनादिप्रणीतप्रतिज्ञासूत्राणि कथं व्याख्यास्यथं ?

उ॰—संहिताग्रन्थस्यारम्भेऽध्यायपरिसमाप्तौ चानादिकालेन "वेद" इति शब्दो लिखितो दश्यते परं ब्राह्मणग्रन्थस्यारम्भेऽध्यायसमाप्तौ वा न कापि तच्छब्दो विलिख्यते ।

इत्यपि निगमा भवति । इति ब्राह्मणम् । नि॰ अ॰ ५ । खं॰ ३ । ४ ॥ छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि ॥ अष्टाध्या॰ ४ । २ । ६६ ॥

मन्त्रभागो वेदः, व्याख्याभागश्च ब्राह्मणिमिति सुस्पष्टमेभिः प्रमाणैरवगम्यते । विशेषमत्र परि-ज्ञातुकामैरस्मिन्निर्मितायामृगादिभाष्यभूमिकायामवलोकनीयम् । तत्र हि प्रमाणशतैः परिसाधितं कात्या-यनीयवचनामिदं सर्वथाऽप्रमाणमिति । एवश्चदभ्युपेयेत तर्हि वेदानां सनातनत्वं न सिद्धयेत् । ब्राह्मणप्रन्थेषु हि बहूनामृषिमुनीनां भूमिपालानाञ्च वृत्तान्यधिगम्यन्ते, इतिहासविलेखश्च कस्यचिजन्मनः पश्चादेव सम्भवति। तदवृत्तवर्णनपरस्य प्रन्थस्यापि ततः परभवत्वमावश्यकम्। वेदेषु पुनः कस्याप्यतिह्यं न वर्ण्यन्ते। आप तु योयः शब्दो विद्यां बोधयति स स सम्प्रयुक्तः। नहि तत्र कस्यचिन्मानवस्य नामधेयं कथा-विद्योषप्रसङ्गश्चापि वतते।

- प्र- नतु वेदानां कियत्यः शाखाः !
- उ०-सप्तविंशत्यधिकैकादशशतम्।
- प्र॰--,शाखाशब्देन किमभिप्रेयते ।
- उ०-व्याख्यानं शाखेत्युच्यते ।
- प्र नतु लोके निपश्चितो वेदावयवभूतविभागान् शाखा मन्यन्ते । (अपि सत्यमेतत् ?)
- उ०—मनागत्रावधेयम्। सर्वा अपि शाखा आश्वलायनावृषीणां नामभिः प्रसिद्धिं गताः, मन्त्रसंहितास्तु परमात्मनो नाम्ना प्रसिद्धाः। यथा चतुरोऽपि वेदानीश्वरकृतो मन्यन्ते।
  तथैवाश्वलायनिप्रभृतिशाखा अपि तत्तद्दिषिनिर्मिता मन्यन्ते। किञ्च सर्वास्वपि शाखासु
  मन्त्रप्रतीकमादायव व्याख्यायते, यथा तैतिरीयशाखायां "देषे त्योजेति" एवमादिप्रतीकमादायव व्याख्यातम्। वेदसंहितासु पुनः कस्यापि प्रतीकं नैव समादत्तम्। तस्मात्परमेश्वरिनिर्मितानां चतुर्णामपि वेदानां वृक्षत्वम्, आश्वलायनावृषिप्रणीतव्याख्यानग्रन्थानाञ्च शाखात्वम्। विशेषतोऽस्मिन् विषये ऋगादिभाष्यभूमिकायां द्रष्टव्यम्। पितरौ यथानुकम्पया
  स्वसन्ततीनामुन्नतिं कामयेते, तथैव परमेश्वरेण कृपां विधाय सर्वजनेषु वेदाः
  प्रकाशिताः। येन खलु मानवाः परिमुच्याविद्यान्धतमसात् भ्रमपाशात् समिधिगम्य च विद्याविज्ञानभातुं सुखेन निवसेयुर्विद्यासुखानि च प्रवर्धयेयुः।
- प्र•--ननु नित्या अनित्या वा वेदा: ?
- उ॰—नित्याः, परमेश्वरस्य नित्यतयैव तदीयज्ञानादिगुणा अपि नित्याः। नित्यवस्तूनां गुणकर्मस्वभावा-अपि नित्याः, अनित्यानाश्चानित्या भवन्तीति ।
- प्र अपीदं पुस्तकमपि नित्यम् ?
- ए॰ नहि । पुस्तकं हि पत्रमस्यादिविनिर्मितम्, कथं तिन्तयं भवितुमहिति । शब्दार्थसम्बन्धा एव नित्याः ।
- प्र॰-परमेश्वरो मनुष्येभ्यो ज्ञानं प्रादात, तज्ज्ञानेनैत्र तैर्वेदा निरमायिषतेत्यत कुतो नाभ्युपेयते ?
- प्र॰ हेयमन्तरेण ज्ञानं न भवति । गायत्र्यादिच्छन्दसां षड्जादीनामुदात्तानुदात्तादिस्वराणाश्च विज्ञा-नपूर्वकं निर्माणे सर्वज्ञं विहाद नान्यस्य कस्यापि सामर्थ्यं वर्तते - येहीदशर्सवज्ञानयुतं

शास्त्रं निर्मातुं शक्तुयुः । वेदानामध्ययनानन्तरं व्याकरणिन हक्त छन्दः प्रभृतिग्रन्थादृषिमुनयो विद्याप्रकाशाय प्राणेषुः । परमात्मना अप्रकाशितेषु वेदेषु न कोऽपि किमपि निर्मातुं प्रभवेत्। अतो वेदाः परमेश्वरप्रणीताः । वेदानुसारेणैव सर्वैर्व्यवहर्तव्यम् "किम्मतं भवतामिति" केन-विदनुयुक्तेन "वेदा एवास्माकं मतं" वेदप्रतिपादितमेव मन्यामहे इत्युक्तरं प्रदातव्यम् ।

अतः परं सृष्टिविषये वश्यामः। इदं समासतो वेदेश्वरविषये वर्णितम्।

इति श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिकते सत्यार्थप्रकाशे शंकरदेवपाठकेन संस्कृतभाषयाऽन्दिते ईश्वरवेदविषये सप्तमस्समुळ्ळासः सम्पूर्णः॥ ७॥





## अथ सृष्ट्युत्पत्तिस्थितिप्रलयविषयान्

व्याख्यास्यामः।

-----

इयं विसृष्टिर्यतं आ व्यूव यदि वा द्घे यदि वा न । यो अस्याध्यंत्तः पर्मेव्योमन्त्सो अनु वेद् यदि वा न वेदे॥ १॥

तमं भामीत्तमसा गृहमंत्रं प्रकृतं सित्तिः सर्वमा इदम्।
तुच्छयेनाम्विषिदितं यदामीत्तर्पमस्तन्महिना जायतैकम्।।
२॥ ऋ० मं० १०। सूर्र १२८। मं० ७। ३॥

हिर्गयमभः समेवर्त्तायं भूतस्यं जातः पतिरेके भासीत्। स दार्धार पृथिवीं द्यामुतेमां करेमं देवायं दृविषां विधेम ॥ ३ ॥ ऋ० मं० १० । सु० १२१ । मं० १ ॥

पुरुष पुवेदछ सर्वं यद् मूंत यर्च भाव्यम् । जुनामृत्त्व-स्षेर्यानो यदेनेनातिरोहिते ॥ ४॥ यज्ञः० अ०३१ मं०२॥

(१) हे (अङ्ग) मानव ! यतो विविवेषं सिष्टः प्राकाशत, यश्चेनां धारयित, यस्मिर्चेयं प्रली-यते, योऽस्य सर्वस्याध्यक्षः यत्र च व्यापके सर्वमिद्जगदुत्पग्रते, तिष्ठिति, प्रलीयते च । स परमेश्वरस्तमेव त्वं विद्वि, नापरंद्याष्टिकर्तीरं मन्यस्त ।

- (२) सर्विमिद्ञगत् सृष्टेः पूर्वे तमसावृतम्प्रलयाख्यरात्रौ ज्ञातुमनहिमासीत् । सर्वश्चेदमाकाश-रूपमनन्तपरमेश्वरापेक्षया तुच्छमल्पीयश्चाभवत् । तदनु परमात्मना स्वीयसामथ्येन कार-णात् कार्यरूपमापादितम् ।
- (३) हे मनुष्याः ! सूर्यादिज्योतिष्मतां पदार्थानामाधारस्य, उत्पन्नस्योत्पत्स्यमानस्य चास्य जगतोऽद्वितीयपतेः, सर्गसास्य सर्जनात्प्रागपि विद्यमानस्य, पृथ्वीमारभ्य सूर्यपयन्तं जगन्नि-र्भितवतः परमात्मनो निरतिशयां भक्तिं प्रेम्णा विद्वयाम ।
- (४) हे सनुष्याः! यः सर्वत्र परिपूर्णः यद्दचाविनस्यतो जगदुपादानस्य जीवात्मनद्दचाध्यक्षः, यदच पृथिव्याद्यचेतनेभ्यो जीवेभ्यद्च व्यतिरिक्तस्तेनेव पुरुषेण भूतम्भवत् भविष्यचेदं सर्वे जगन्निर्मीयते ।
- (५) यस्य परमात्मनो रचनया पृथिव्यादीनि सर्वभूतान्युत्पद्यन्ते, यत्र च निवसन्ति प्रलीयन्ते च तद् ब्रह्म, तदेव ज्ञातुं कामयन्तां भवन्त इति ।

जन्माद्यस्य यतः ॥ शारीरकस्० अ०१। पा०१। स्०२॥

यतो ब्रह्मणस्सकाशादस्य जगत उत्पत्तिः स्थितिः प्रलयस्य सम्भवति वेद्यं खलु तदेव ब्रह्मेति ।

प्र०-अपीदज्जगत्परमेश्वरादुत्पन्नमन्यतो वा ?

उ०--निमित्तकारणात्परमात्मनः समुत्पन्नम्परमस्रोपाद्।नकारणम्प्रकृतिः ।

प्र-अपि नोद्पाद्यत्परमेश्वरः प्रकृतिम् ?

उ०-निह, अनादिः खलु सा।

प्र०-किन्नामानादित्वम् ? कियन्तो वा अनादिपदार्थाः ?

उ॰-ईश्वरो जीवः जगत्कारणश्चेतत्त्रयमनादि ।

प्र-किमत्र प्रमाणम् ?

उ॰—द्वा सुप्रग्री सृयुज्ञा सखीया समानं वृत्तं परिषस्वजाते । तयार्यन्यः पिष्पेलं स्वाद्धत्त्यनेश्वन्नन्यां श्वभिचाकशीति ॥१॥ ऋ० मं० १ । सू० १६४ । मं० २० ॥

शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ २॥ यजुः० अ० ४० । मं ८॥

- (१) (द्वा) जीवात्मपरमात्मानावुभाविप (सुपर्णा) चैतन्यपालनादिगुणैः समानौ (सयुजा) व्याप्यव्यापकभावेन संयुक्तौ (सखाया) सिथो मैत्रीभावसंयुजो सनातनावनादी स्तः । किश्च तथैव वृक्षमृलभृतेयं प्रकृतिः, यस्याः सर्वमिद्जनगच्छाखारूपं विद्यते यद्वि प्रलयावसरे स्वात्मकारणेषु प्रलीयते, अनादिर्वर्तते । एषाङ्गुणकर्मस्वभावा अध्यनाद्यः । जीवत्रग्रणो-रेको जीवात्मा वृक्षात्मकेऽस्मिन् संसारे पापपुण्यात्मकक्रलानि (स्वाद्रति ) सम्यगन्नाति । परमेश्वरश्वापरोऽनश्नन् कर्मकलान्यभितो बहिरन्तस्पर्वत्र प्रकाशते । जीवादीश्वर ईश्वराच जीवः, उभाभ्यश्वियम्प्रकृतिभिन्नस्वरूपा । त्रयोऽध्यनादयो वर्तन्ते ।
- (२) ( शाश्वती ) परमेश्वरोऽनादिसनातनजीवरूपप्रजायै वेदमुखेन सर्वा विद्या उपादिशत् ।

अजामेकां लोहितयुक्करुव्यां वह्वीः प्रजाः सृतमानां स्वरूपाः । अजोह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां सुक्तमोगामजोऽन्यः॥ भवेताश्वतरोपनिषदि अ०४। म०५॥

प्रकृति जीवः परमेश्वरश्चेति त्रयोऽप्यजनमानः—न कदापि जायन्ते। एते त्रयोपि सर्वजगतः कारणम् । नैषां पुनः कारणं किमपि । अनादिर्जीवात्मा प्रकृतिमनादिम्परिभु ज्ञानस्तत्र सजति । परमेश्वरस्तु तामनदनक्षाविष्यते।जीवेश्वरयोर्छञ्चणमीश्वरविषयेऽवोचाम। प्रकृतेहित्वदृष्ठञ्चणम्।

सत्वरजस्तम्सां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेर्मश्च महतोऽहङ्कारोऽहङ्कारे रात् पञ्चतन्मात्राण्युभयमिन्द्रयं पञ्चतन्मात्रेभ्यः स्थूलभूनानि पुरुष-इति पञ्चविंगतिर्गणः ॥ साङ्क्यस्० अ० १ । स्व ६१ ॥

(सत्वं) युद्धं (रजः) मध्यम् (तमः) जाङ्यं त्रयाणामेषां सङ्घातः प्रकृतिनाम्ना व्यपदिश्यते । प्रकृतेमेहत्तत्वं बुद्धिस्तस्मादहङ्कारः ततोऽपि पश्चतन्मात्राणि (सृक्ष्मभृतानीति यावत्) दशेन्द्रियाण्येकादशं सनः । पश्चतन्मात्रेभ्यः पृथिव्यादिपश्चभृतानि चतुर्विशतिरिमे पंचित्रंशतितमः पुरुषक्ष्वार्थाद्दात्मा परमात्मा चेति । तत्र प्रधानमित्रकृतिसत् (न कस्यापि विकृतिरिति यावत्) । महत्तत्वाहङ्कारपश्चस्क्ष्मभृतानि प्रकृतेः कार्याणि, इन्द्रियाणाम्मनसः स्थूलभृतानाश्च कारणानि (एवमेवां प्रकृतिविकृतित्वमुभयसिप्) । पुरुषस्तु न कस्यचिद्धपु-पादानन्नापि कस्यचित्कार्यम् ।

प्र॰—सदेव सोम्येद्मग्र आसीत्॥१॥ छांदो०। प्र०६। ए०१॥ असद्वा इद्मग्र आसीत्॥२॥ तैतिरीयोपनि०। ब्रह्मानन्द्व० अनु० ७॥ आत्मेवेद्मग्र आसीत्।३। बृह० अ०१। ब्रा०४ मं०१॥ ब्रह्म-वा इदमग्र आसीत्॥४॥ शत्र०११।१।११।१॥

उपनिषदामिमानि वचनानि । हे श्वेतकेतो ! स्ष्टेः प्राग्जगदिदम्, सत् ॥ १ ॥ असत् ॥ २ ॥ आसत् ॥ २ ॥ आसत् ॥ ३ ॥ ब्रह्मस्वरूपश्चासीत् । तदनु—

तदेश्वत यहुः स्यां प्रजायेयेति ॥ सोऽकामयत बहुः स्यां प्रजायेयेति॥ तैसिरीयोपनि॰ ब्रह्मानन्दवल्ली । अनुः ६। स एव परमेश्वरः स्वेच्छया बहुरूपतां गतः ।

#### सर्व खिट्यदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन॥

इदसप्युपनिषदो वचनम् । सर्वसिदं जगद्संशयम्ब्रह्मेव । तत्रापरे नानाविधपदार्था न दर्तन्ते । अपि तु सर्वे ब्रह्मरूपाः ।

#### उ॰ - कथमेतद्वचसामनर्थङ्कुरुथ । तास्वेव खलूपनिवत्सु-

एवमेव खलु सोम्यानीन शुङ्गेनापा मूलमन्विच्छाद्धिस्सीस्य शुङ्गेन तेजाम्लमन्विच्छ तेजसा सोस्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सद्यतनाः सत्प्रतिष्ठाः॥ छान्दो० प्र०६। सं०८। मं०४॥

हे श्वेतवेतो ! अन्नात्मकेन पृथिवीकार्यणापो मूलकारणन्त्वं विद्धि । कार्यात्मकाभिरद्भि-स्त् जोइपमूलत्र, तेजोइपकार्येण सद्इपकारणं नित्यां प्रकृतिमवगच्छ । इयमेव सत्स्वरूपा प्रकृतिः सर्वस्य जगतो मूलं स्थितिनिकेतनञ्च वर्तते । (तस्मा"दसद्वेदमञ्र आसीदि"त्यादिः वाक्यानां भवत्प्रतिपादितोऽर्थः "इदं जगत् स्र्येः पूर्वन्नासीदिति" न साथीयान् वस्तुतस्तु अयमभिप्रायः ) सर्वमिदं जगत् स्र्येः पूर्वं सत्—कार्यरूपे परिणतं दश्यमानन्नाभवदापतु स्वात्मकारणे प्रकृतो लीनं सदसत्कल्पमासीत् । जीवब्रद्याणी च विद्यमाने आस्तामिति । सर्वे खिलवदिमिति वचनन्तु मन्बद्वयादंशांशेन संगृहीतम्, नैकन्नेदं पठ्यते ।

तथाच-

सर्वं खिटवर् ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीतं ॥
छान्दो० प्र०३। खं १४। मं०१॥
नैह नानास्ति किंचन। कठोपनि० अ०२। बह्ली०४। मं०११॥

यथा देहाङ्गानि यावच्छरीरेण सह संयुज्यन्ते तावत्कार्यक्षमाणि, वियुक्तानि च निरर्थकानि जायन्ते । तथैव प्रकरणस्थमेव वावयं सार्थकं, प्रकरणप्रच्युतसन्येन वा संयुक्तं सर्वथैवानर्थकं सम्पद्यतं । श्रूयतामस्यायमर्थः—हे जीव! त्वं ब्रद्धा समुपास्स्व यतो ब्रद्धाणस्सकाशादस्य जगतो जन्मस्थितिजीवनानि सम्भवन्ति, यस्य रचनया धारणेन च प्रवत्ते सर्वामदं जगत् ब्रह्मणा सहचिरतम्बा तद् विहाय मान्यमुपास्स्व । चेतनमाबेऽखण्डेकरसेऽस्मिन् ब्रह्मणि नास्ति संकरोऽनेकविधद्रच्याणामिष्तु इमे सर्व एव पदार्थाः स्वरूपेण पृथक् पृथगवर्तमानाः परमेश्वराधारे स्थिताः ।

प्र॰--कियन्ति खलु जगतः कारणानि !

उ॰—त्रीणि । एकं निमित्तम् द्वितीयमुपादानम् तृतीयं साधारणञ्चेति । यन्निर्माणेन किञ्चिजायेता-निर्माणेन पुनर्ने जायेत—स्वयमनुत्पद्यान्यत् प्रकारान्तरं कुर्यात्तन्तिमत्तकारणम् । न सिद्धेयेत् किमपियेन विना, अवस्थान्तारितं सत् तदेव समुत्पद्येत विनश्येचं तदुपादान कारणं द्वितीयम् ।

निर्मितिसाधनं साधारणनिमित्तञ्च साधारणं कारणम् । द्विविधं खलु निमित्त-कारणम्—समस्तस्याप्यस्य सर्गस्य कारणात् समुत्पाद्यिता, भर्ता संहर्त्ता नियन्ता च सर्वेषां मुख्यं निमित्तकारणम्परमेश्वरः।

परमात्मनस्सर्गात् पदार्थानादाय खष्टा नानाविधानां कार्यान्तराणां साधारणं निसिक्तकारणं जीवात्मा द्वितीयम् । उपादानकारणं प्रकृतिः परमाणवः यां सर्वसंसारिनर्माणसामग्रीमाचक्षते साऽचेतनत्वान्नात्मना परिणन्तुं व्येतुं वा शकोति अपि त्वन्यस्यैव रचनया प्राप्नोति निर्माणम् , विनाशेन च समुपैति नाशम् । यद्यप्यचेतनस्यापि निमित्तेन क्वचिदचेतनानामप्युत्पत्तिविनाशौ जायेते । परमात्मनो विरचितवीजानि पृथिव्यां सम्पातेन अपां लाभेन च वृक्षत्वमाप्यन्ते । वन्ह्यायचेतनसंयोगेन पुनः प्रणश्यन्त्यपि तथाप्येषां सनियममुत्पत्तिविनाशौ परमेश्वर्यन्ति । वन्ह्यायचेतनसंयोगेन पुनः प्रणश्यन्त्यपि तथाप्येषां सनियममुत्पत्तिविनाशौ परमेश्वर्यन्तितानातियान्ते । यस्य कस्यचिद् वस्तुनो निर्माणकाले ज्ञानदर्शनवलहस्तादिनानाविध्य साधनानि दिकालाकाशानि च साधारणकारणानि भवन्ति । यथा घटनिर्मितौ कुम्भकारो निमित्तम् , मृदुपादानम् , दण्डचक्रादिकम् , दिकालाकाशप्रकाशचक्रुहस्तज्ञानिक्रयादिकश्च साधारणं कारणम् । एतत् कारणत्रयं विना न केनापि वस्तुना समुत्पत्तं विनष्टं वा शक्यम् ।

प्र०-नतु नवीनवेदान्तिनः केवलं परमात्मानमेव जगतोऽभिन्ननिमित्तोपादानकारणं मन्यन्ते ।

तथा़च--

यथीर्णनाभिः स्कते गृहते च ॥ मुण्डकीपनि० मुं० १। खं० १। मं० ७।

यथा खलूर्णनाभिरनादाय कमिप पदार्थम्बिहः प्रदेशात, अवकृष्य च तन्तुं स्वान्तःप्रदेशाजालं निर्माय तत्रैवाभिरमते। एवं ब्रह्माप्यात्मनावसञ्य जगत् स्वयं जगदाकारं
सत्तेत्रैव संक्रीडते। "बहुरूपमहं स्यां जगदाकारतया परिणमेयमिति" समकल्पयत् ब्रह्मैव स्वात्मनस्संकल्पमात्रेण जगद्रूपे परिणतम्।

यतो हि-

आदावन्ते च यशास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा॥ गौडपादीय कारिका स्हो० ३६।

माण्ड्क्योपनिषदि कारिकेयं पत्र्यते । यः प्रथमत्र भवेदन्तेऽपि नावतिष्ठत तद् वर्त-मानेऽपि न भवति । सृष्ट्यादौ जगनासीत् ब्रह्मचासीत् । प्रलयान्ते च जगद् विनङ्क्यति । केवलम्ब्रह्मावशेक्यति एवं वैर्तमानेऽपि सर्वे जगद् ब्रह्म कथन्न भवेत् ?

७०—भवतानयेम जगदुपादानकारणं ब्रह्म अवेचेत्तर्हि तत् परिणाम्यवस्थान्तरयुक्तं विकारि च सम्पद्यतः । कि अ-उपादानकारणस्य गुणकर्मस्वभावा कार्येषु संक्रामन्ति । तथा च-

# कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणा द्रष्टः॥ वैशेषि०॥ अ०२। आ०१। स्०२४॥

( एवश्र कार्यकारणयो जगद्रज्ञाणोर्गुणवैपरीत्यं दुर्घटं स्यात् उभयोर्गुणविरोधश्र प्रत्यक्षं समीक्यते ) तथा हि — त्रद्धा सचिदानन्दस्वरूपं जगच कार्यरूपेणासदचेतनमानन्दशुन्यश्च । ब्रह्माजं, जायमानश्च जगत् । ब्रह्मादश्यं दरपश्च जगत् । ब्रह्माखण्डं जगच्च खण्डरूपम् । यदि हि त्रग्रगस्सकाशात पृथिव्यादिकार्याणि सनुत्येवरन तर्हि पृथिव्यादिकार्याणामचेतनः त्वाद्यो गुणा ब्रह्मण्यपि भवेयुः । तथैव परमेश्वरवत् पृथिव्यादिकार्यमपि चेतनं स्यात्। अपि च लूतानिर्दशनं न पोययति भवतां मतम्, किन्तु वाधते। तत्र हि अचेतनं श्रीरं तन्तूनामुपादानं जीवात्मा च निमितकारणम् । अयमपि परमात्मनोऽद्भुतरचनाप्रभावः । नह्यन्यजन्तुदेहात् जीवस्तन्तुं निस्सारियतुं शकोति । तथैव सर्वगतं ब्रह्म स्वात्मनि व्याप्तेन प्रधानेन परमाणुभिश्व स्थूलं जगिनमीय स्थूलह्पमापाद्य स्वयन्तत्रीव व्याप्तं सत् साक्षिभूत-मानन्दमयं सन्तिष्ठते । यच परमात्मना — "अहं सर्व जगित्रमीय प्रसिद्धो भवेयमिति" ईक्षणं दर्शनं विचारः कामना वा व्यथायि (तस्यायमभित्रायः) यदा खिल्वदं जगदुत्पद्यते तदैवात्मनाम्बिचारज्ञानध्यानोपदेशश्रवणेषु बद्ध प्रसिद्धि लभते । प्रभृतैश्व स्थूलपदार्थेस्सह वर्तमानं भवति । प्रलये च परमेश्वरं मुक्तजीवाँश्र त्यक्त्वा नान्यः कोऽपि तदवगच्छति । "आदावन्ते" इति कारिका तु सर्वथैव भ्रममूला । स्टें: पूर्वमर्थात्प्रलये जगदिदं प्रसिद्धं नासीत् सर्गान्ते प्रलयप्रारम्भाद् यावद् द्वितीयवारं सर्गी नोत्पद्यते तावजगतः कारणं सूक्स-तयाप्रसिद्धं सदवतिष्ठते।

यतो हि-

# तमं आसीत्तमसागूदमेष्रं ॥ ऋ० मं १० सु० १२६ मं०३ ॥

आसीदिदं तमोभूतमप्रशातमरुक्षणम् । अवतक्यमविहोयं प्रसुप्तमिष सर्वतः ॥ मनु० १ । ५ ॥

जगदिदं सप्टे: प्राक् प्रलयकाले तमोभृतन्तमसाच्छनं बभृव। तदानीं न केनापि ज्ञातुं तर्कियितुं वाशक्यत । न च प्रक्षिद्धलिक्षेः संयुतिमिन्द्रियप्राह्ममासीत् नापि भविष्यति, केवलं वर्तमानमेव ज्ञायते । प्रसिद्धलिङ्गेश्व संयुतं भवित ज्ञातव्यं यथावचोपलभ्यते । एव-श्व कारिकानिर्मातुर्वर्तमानेऽपि जगतोऽभावप्रतिपादनं सर्वथाऽप्रमाणम् । निह प्रमात्रा प्रमाणिविज्ञातो लब्धो वार्थः कदाप्यन्यथाभवितुमहिति ।

प्र॰ -- ननु जगित्रमींणे परमात्मनः किं फलम् ?

**र**∘—नन्वकरणेऽपि किं फलम् ?

- प्र• जगतो निर्माणाभावे तेनाप्यानन्दे स्थीयेत जीवेभ्यश्च सुखरुःखावातिर्न भवेत्।
- उ॰—अलसा दरिद्रश्चिवं भावयन्ति न तु पुरुषार्थिनः । किमिव च प्रलयकाले सुखं दुःखं वा जीवेभ्यः प्रतिपद्यते । क्रियमाणायाश्च सृष्टेः सुखदुःखनिर्धारणायां तत्र समधिकसुखमुपलभामहे । भूयांसश्च पवित्रात्मानो जीवा मुक्तिसाधनान्यनुष्ठाय प्राप्नुवन्ति मोक्षानन्दमि । प्रलये तु पुनः सुषुप्तिवित्रश्चेष्टाः सन्तिष्ठन्ते । किश्च प्रलयात् पूर्वं सृष्टौ जीवातमिः कृतकर्मणाम्फलम्पिथरः कथं तेभ्यो दातुं प्रभवेत् ? ते चापि कथं भुजीरन् ? चक्षुगस्स हावे किं फलिन्त्यनुयुक्तो भवान् "दर्शनमित्येव" प्रतिवक्ष्यति । एवमीश्वरस्यापि जगतो निर्माणस्य विज्ञानबलिक्तयाणां जगदुत्पादनमन्तरेण किं फलं क्षकोति भवितुम् श नृह्यत्र किश्चिदन्यत् प्रतिवक्तं शक्ष्यथं । जगिवमणिन चैव परमात्मनो न्यायधारणद्यादिगुणानां सार्थक्यं सम्भवति । तस्यानन्तसामर्थमपि जगतः सृष्टिस्थितसंहृतिभिः व्यवस्थया च सफलं वर्तते। किश्च चक्षुषो दर्शनमिव परमात्मनोऽपि जगदुत्पाद्य जीवेभ्योऽसंख्यपदार्थान् प्रदाय परोपकार एव स्वाभाविको गुणः ।
- प्र॰ वीजानि प्रथमं भवन्ति वृक्षा वा ?
- उ॰ वीजम्, यतो वीजं हेतुर्निदानं निमितं कारणमित्यादीनि पदान्येकार्थवाचकानि । कारणञ्च कार्यात्रागेव भवति ।
- प्र॰—यदि परमेश्वरः सर्वशक्तिमांस्तर्हि स कारणं जीवांश्वाप्युत्पादायितुं शकोति अन्यथा तु तस्य सर्व-शक्तिमत्ता परिहीयेत ।
- उ॰ सर्वशित्तमच्छव्दार्थ पूर्वमिलखाम। परं किमसम्भवार्थानुष्ठातेव सर्वशित्तमानुच्यते ? यः खलु कारणाद् विना कार्योत्पादरूपमसम्भवार्थं कर्नु शकोति अपि नाम स निमित्तं विनाऽपरं परमेश्वरं निर्मानुमीष्टे। स्वयं मृतो दुःखितोऽन्यायकारी अपवित्रो दुष्कर्मा वा भवितुमहिति न वा ? वहेरीक्यमपां शैत्यादिकात्रसर्गिकान् नियमान् परिवर्तयितुम्, पृथिव्याद्यचेतनाश्चां-यथोक्तगुणवतो विधातु नेष्टे खलु परमेश्वरोऽपि। परमात्मनो नियमास्सत्याः पूर्णाश्चातः परिवर्तयितु न शक्यन्ते। अतः "सहायान्तरमनपेश्यव परमेश्वरः कर्माण सम्विधातुं शकोति" इत्येव सर्वशक्तिमच्छद्वस्यार्थः।
- प्र॰ ईश्वरः साकारो निराकारो वा ? निराकारते हि स हस्तादिसाधनमन्तरेण जगिन्नर्मातुं न शक्यित । साकारते पुनर्नास्ति कश्चिद् दोषः ।
- उ॰—निराकारः खलु परमेश्वरः । यो वै साकारो वपुष्मान् स नास्ति परमेश्वरः । साकारो हि परिभितशक्तिसंयुक्तः देशकालवस्तुषु परिच्छितः क्षुनृषाछेदनभेदनशीतोष्णज्वरपीडादि-संयुतो भवेत् । तत्र केवलं जीवगुणाः संगच्छेरन् नतु परमात्मनः । यथा किल यूयं वयं च साका-रत्वा—देहित्वात् त्रसरेण्वणुपरमाणून् प्रकृतिश्च वशे स्थापियतुं न प्रभवामस्तथैव स्थूलशरीरी

परमेश्वरस्तैः सूक्ष्मपदार्थैः स्यूलं जगन्निर्मातुं न शक्नोति । भौतिकेन्द्रियगोलकेह्स्तपादाद्यव-यवैश्व विवर्जितः परमेश्वरो जीवप्रकृतिभ्यां कर्तुमक्षमाणि कार्याणि स्वानन्तशक्तिवलपराक्रमै-विद्धाति । किश्व प्रकृतेरिप सूक्ष्मतया तत्र व्यापकृत्वेन च तां समादाय जगदाकारे परिणामयति ।

- प्र०—ननु यथा मानवादीनां पितरौ साकारौ तयोरपत्यान्यपि साकाराणि भवन्ति, निराकारत्वे तु पुनरेषां सन्तितः निराकारा एव भवेत् । तथेव परमेश्वरोऽपि चेन्निराकारस्तिर्हि तन्निर्मितं जगदपि नि राकारम्भवेत् ?
- उ॰—अहो बालस्येवायं भवतः प्रश्नः। निह ब्रह्म जगत उपादानकारणम् , अपितु निमित्तकारणिम-त्यनुपदमेवास्माभिरवोचि । स्थूलतां व्रजन्ती प्रकृतिः परमाणवः सृष्टेरुपादाननिमित्तम् सा च न सर्वथा निराकारा अपितु परमात्मनोऽपेक्षया स्थूलं कार्यान्तरापेक्षया च सूक्ष्ममाकारं संघत्ते ।
- प्र॰—िकं कारणं विना कार्यमुत्पाद्यिंतु न शकोति परमेश्वरः ?
- उ॰—निह, असतोऽविद्यमानस्य वस्तुनः कदापि भावः—वर्तमानत्वं न सम्भवति । यथा कश्चिद् गल्पमाचक्षीत "वन्ध्यापुत्रयोरुद्वाहमहमद्राक्षम् उभौ नारशृङ्गं धनुराकाशकुसुमस्रजं च सन्द्धानौ
  चभूवतुः, मृगतृष्णिकायां सस्ततुः, गन्धर्वनगरे चोयतुः, तत्र मेधैर्विना वृष्टिः पृथिवीञ्च विनासर्वसस्यानां समुत्पत्तिभवति स्म" यथैषां नास्ति संभवस्तथैव कारणाद् विना कार्योत्पात्तिरपि
  सर्वथाऽसंभाव्या । यथा वा कश्चिदेवमभिद्यीत "मम माताापितरौ न स्तोऽहमेवेमव जातः,
  मम मुखे जिह्ना नास्ति वदामि च, नासीत् विछे सर्पो ।निरगाच, अहं क्नापि नासमेते चापि
  कापि नासन् सर्वे च वयमागताः" । एवमसंभवार्थाः प्रमत्तगीतानि भवन्ति ।
- प्र यदि हि नाम कारणमन्तरा कार्यन्नोत्पयते किं तर्हि कारणस्यापि कारणम् !
- उ॰—केवलं कारणभूतानि द्रव्याणि न कस्यचित् कार्याणि भवन्ति यत्तु कस्यचित्कारणं कस्यचिद् वा कार्यम् भवति तदपरम् । यथेयं पृथिवी गृहादीनां कारणं जलादीनाञ्च कार्यम् । परमादिकारण-म्प्रकृतिरनादिरेव ।

तथा च-

#### मूले मूलाभावादमूलं मूलम्॥ सांख्य अ० ॥ १ ॥ स्० ६७ ॥

मूलस्य कारणस्य मूलं कारणं न भवति तस्मादकारणं—कारणान्तरविवर्जितं सर्वकार्यणां कारणम् । यतो हि कार्योत्पत्तेः प्रागवश्यं भवति कारणत्रयम् । यथाहि वस्ननिर्माणात्पूर्वं तन्तु वायतन्तुतुरीप्रभृतीनां विद्यमानतायामेव पटो निर्मीयते तथैव जगत उत्पत्तेः पूर्वं परमेश्वर् प्रकृतिकालाकाशजीवात्मनामनादितया विद्यमानत्वेन समुत्पद्यते जगदिदम् । एषामेकस्याप्यभावे जगन्नोत्पद्येत ।

अत्र नास्तिका आहु:---

शून्यं तत्त्वं भावो विनश्यति घरतुधर्मत्वाद्विनाशस्य ॥ १ ॥ सांस्यद् । अ १ । सू० ४४ ।। अभावाद् भावोत्पत्तिर्नानुपमृद्य प्रादुर्भावात् ।। २ ।। श्रिवरः कारणं पुरुषकर्माफल्यदर्शनात् ।। ३ ।। अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्डकतैश्च्यादिदर्शनात् ॥ ४ ॥ सर्वमित्यमुत्पत्तिविनाशधर्मकत्वात् ॥ ५ ॥ सर्वं नित्यं पञ्चभूतनित्यत्वात् ॥ ६ ॥ सर्वं पृथग् भावस्रक्षणपृथकत्वात् ॥ ६ ॥ सर्वमभावो भावेष्वतरेतराभावसिद्धेः ॥ ८ ॥ न्याय सू० ॥ अ० ४ । आ० १ ॥

- तत्र प्रथमे। न। स्ति क: शून्यमेवैकः पदार्थः । स्टेः पूर्वे शून्यमासी इन्तेचापि शून्यमेवावशेक्यित । यतो वै भावस्य वर्तमानपदार्थस्यामावे शून्यं भविष्यति ।
- उ॰—आकाशाहङ्यावकाशविन्दवोऽपि शून्यशब्देनोच्यन्ते। अचेतनेऽस्मिन् शून्ये सर्वे पदार्था अदश्य-त्यावतिष्ठन्ते। यथा ह्येकेन विन्दुना रेखा, रेखाणाच वर्तुळ,चेन भूमिपर्वताद्यः परमात्मनो रचनया सम्पद्यन्ते। अपि च शून्याधिगन्त्रा नहि शक्यं शून्येन भवितुम् ॥ १ ॥
- हितीयो ना क्तिक:—अभावाद्भावः समुत्यद्यते नहि वी नोपमर्दनं विनाङ्कुरः प्रादुभविति, न च बीजं खण्डियि,वाऽवलोकनेनाङ्कुरो जातु दृक्यते यदा च प्रथममङ्कुरो न दृक्यते स्म तही-भावादुत्पत्तिर्वभूव ।
- उ॰-यस्तावदुपमृद्राति वी जं स पूर्वत एव बी ज आसीत् । अन्यथा कर्हि चित्रोत्वदेत ।
- तृतीयो नास्तिकः —पुरुषेण कर्मानुष्ठानेनैव कर्मकळं नोपलभाते, कानिचित्कर्माणि निष्कलान्यपि दृश्यन्ते।तस्मादनुमीयते कर्मफलप्राप्तिरीश्वरायत्तेति।परमेश्वरो यस्य कर्मणः फलं प्रदातुभिच्छति द्दाति, यस्य नेच्छति फलं तस्य न प्रयच्छति अतः कर्मफलमीश्वराधीनम्।
- उ — कर्मणां फलमीश्वराधीनश्चेतर्द्यन्तरेण कर्म किमिति न प्रयच्छित तत्फलम् ? अतो याद्दशं कर्म पुरुषस्समनुतिष्ठति ताद्दशमेव तस्मै फलं प्रयच्छिति । नहीश्वरोऽप्यकर्मकृते मनुजाय जातु कर्मफलं प्रदातुमीहे । अपि तु जीवो याद्दशं कर्म कुरुते ताद्दशमेव परमेश्वरः फलं प्रयच्छिति ।
- तुरीया नास्तिकः निर्मितन्विनैव भावमात्रस्योत्यत्तिभवतीति । कुतः ? कण्टकतैक्ष्णादिदर्शनात् यथा हि खल्वनिमित्तादेव कण्टकीप्रभृतिवृक्षाणां कण्टकानि तीक्ष्णमुखानि हर्यन्ते तथेव प्रतिसर्गारम्भे देहादिभावा अपि निमित्तमन्तरैव समुत्यवन्त इति ।

ड॰ -- यस्मात् पदार्थः समुत्पद्यते तदेव तस्य निमित्तम् । कण्टकी रक्षमन्तरेण कण्टकानि कथं नोत्पद्यन्ते ?

पञ्चमा नास्तिकः — सर्वेऽपि पदार्था उत्पत्तिविनाशशालिनोऽतः सर्वेऽनित्याः । तथा च काचिद-भिधीयते —

श्लोकार्धेन प्रवश्यामि यतुक्तं प्रनथके।टिभिः। अब्ब सत्यं जगन् मिथ्या जीवे। ब्रह्मे व नापरः॥

आधुनिका वेदान्तिनोऽपि पश्चमनास्तिकस्य कोटौ परिसंख्यातु शक्यन्ते ते हि "ब्रह्म-सत्यं जगन्मिथ्या जीवश्च ब्रह्मणोऽभित्र इति प्रन्थसहस्राणां राद्धान्त इति वदान्ति ।

- उ॰-सर्वेषां नित्यताया नित्यत्वान्न सर्वमनित्यं भवितुमहीत ।
- प्र॰—यथा ह्यमिः काष्ठानि विनाइय पश्चात् स्वयमिप विनइयति तथैव सर्वेषां नित्यताऽप्यनित्या ।
- उ॰—यथावदुपलभ्यमानस्य वस्तुनो वर्तमानेऽनित्यत्वम्, परमसूक्ष्मकारणञ्चानित्यमिति कथमपि वक्तं न शक्यते। ब्रह्मणो जगत उत्पत्तिमभ्युपगच्छतां वेदान्तिनान्तु ब्रह्मणस्त्यत्वेन न जातु तत्कार्यस्य युज्यतेऽसत्यत्वम् । स्वप्नरज्जुसर्पादिवदस्य किल्पतत्वं चेदुच्येत । तदिप न । कल्यनाया गुणत्वात्र तस्या द्रव्यमुत्पद्यते गुणस्य च गुणिनः पृथगवस्थातुमशक्यत्वात् । अपि च कल्पियतुर्नित्यत्वे तत्कल्पनयापि नित्ययेव भवितव्यमित्रत्था तु कल्पियतारमध्यानित्यमभ्युपेत । यथान्तरेण दर्शनश्रवणाभ्यां न जातु स्वप्नः समागच्छित जागरितावस्थायां वर्तमानसमये सत्यवस्तूनां साक्षात्संवन्धेन समुत्यत्र प्रत्यक्षादिज्ञाने तत्तंसस्कारो वासनात्मकं ज्ञानमात्मिन सन्तिष्ठते, स्वप्ने तु प्रत्यक्षेणानुभूयते। यथा च सुषुप्तिदशायां बाह्यवस्तूनां ज्ञानाभावे ऽपि बाह्यपदार्थांनामभावो न भवति, तथैव प्रलयेऽपि कारणद्वव्यं वर्तमानं भवति । संस्कारमन्तरेण स्वप्नश्चेदनुभूयेत तह्यांजन्मनो विगतचक्षुरिप स्वप्ने रूपं भावयेत् तस्मात्तत्र तेषां केवलं ज्ञानमात्रं बहिश्च पदार्थानां वर्तमानत्वम् ।
- प्र•—नतु यथा जागरितावस्थाया भावाः स्त्रप्ते तयोश्च सुषुप्तावानित्या भवन्ति तथेव जाम्रतः पदार्थाः स्वप्नवदभ्युपेतव्याः ।
- उ॰ नैवं जातु मन्तुं शक्यते, स्वत्रसुषुप्योहि बाह्यभावानामज्ञानमात्रं भवति नतु सर्वथाऽभावः । यथाहि कस्यचित्पृष्ठदेशस्थिताः पदार्था अदृष्टा एव भवन्ति नतु तेषामभावः । स्वप्नसुषुप्योरिप सव दशा । तस्मात् यदस्माभिर्वद्य जीवोऽस जगतः कारणञ्चानादि नित्येश्वति प्रत्यपादि तदेव सत्यम् ।

षष्टो नाह्तकः - पंचभूतानां नित्यत्वात् सर्वमिदं जगन्नित्यमित्याचष्टे ।

उ॰—नेदं सत्यं, येषां पदार्थानामुत्पत्तिविनाशयोः कारणं समीक्ष्यते तेचेन्नित्या भवेयुस्तिर्हि सर्विमिदं स्थूलं जगत् देहघटपटादिपदार्था नित्या भवेयुः । परमेशामुत्पात्तिविनाशौ नित्यं समीक्ष्येते तस्मात् कार्यं नित्यं नाङ्गीकर्त्तुं शक्यते ।

- सप्तमो नास्तिकः सर्वे भावाः पृथक् पृथग्वर्तन्ते न कोऽप्येको भावः। यं यं पदार्थे वयमवलोकयामो-न तत्र कश्चिदन्य एकः पदार्थः समीक्ष्यत इति ।
- उ॰—अवयवेष्ववयवी वर्तमानकाल आकाशः, परमातमा, जातिश्चेति पृथक् पृथक् पदार्थसमूहेष्वेकैकं वियते । नास्ति कश्चित् पदार्थस्ततः पृथम्भूतः । तस्मात् स्वरूपतः पृथक् पृथम्वर्तमानेष्व-प्येकः पदार्थो वर्तत एव ।
- भष्टमो नास्तिकः सर्वपदार्थेष्वन्योन्याभावसिद्धेः सर्वे भावजातमभावात्मकं वर्तते यथा अन-श्वो गौः, अगौरश्व इति । तस्मात् सर्वमभावरूपमिति मन्तव्यम् ।
- उ॰—सर्वभावेष्वितरेतराभावसद्भावेऽपि गवि गौः, अश्वे चाश्वो भावरूपो वर्तत एव, नजात्वभावस्स-म्भवति, सर्वपदार्थानामभावे इतरेतराभावेनापि कुत्र स्थीयेत ?
- नवमो नाहि रकः:— जगिददं स्वभावतः समुत्पयते एव हि पदार्थानां स्वभावो यन्मिथः संयोगेन पदार्थान्तरमुत्पादयन्ति इति । यथा समाहतजलात्रयोगेन क्रिमयः, वीजोर्विवारीणां योगेन घासवृक्षादयः पाषाणादयश्च समुत्पयन्ते यथा वा सागरपवनयोस्संयोगेन वीचयः, वीचिभ्यो हिण्डोरं समुद्भवित । यथा च हरिद्रामुधाजम्भीररसानां सम्मिश्रेण कुङ्कुमं (रोली) निष्पयते । तथव समस्तोऽप्ययं सर्गस्तत्त्वानां स्वाभाविकगुणैः समुत्पन्नः । निह विद्यते कतास्य कश्चिदन्यः।
- उ॰—जगिददं स्त्रभावाचेदुत्पयेत न जातु विनर्येत् । विनाशश्चापि स्त्रभावादेवाभ्युपेयेत न तीर्ह समुत्ययेत । उत्पत्तिविनाशावुभाविप युगपदेव द्रव्येष्वङ्गीक्रियेताश्चेत् तर्द्वांपतिविनाशयोने जातु व्यवस्था सम्भवेत् । निमित्तसद्भावेनोत्पत्तिविनाशावभ्युपेष्यित तदानीपुत्पाद-विनाशशीलद्रव्येभ्यः पृथक् निमित्तमङ्गीकर्तव्यम् । स्त्रभावादेव चेदुत्पत्तिविनाशौ परिनिष्ययेते तर्दि युगपदेवोत्पतिविनाशौ न जातु सम्भवतः । अपि च स्त्रभावादेवोत्पद्यमाने जगित भूगोलस्यास्य सित्रधौ, अपरा पृथिवी चन्द्रसूर्यादयो वा कथनोत्पयन्ते ! किं च यद्यद्वस्तुसयोगेन यद्यद्द्रव्यमुत्ययेत तत्तद्वि परमेश्वर्यत्रत्तिवत्रव्यान्तरसंयोगेनैव जायते । यथाहि तद्रचितानामेव वीजान्नजलादीनां संयोगेन घासवृक्षकृमिप्रभृतयः समुत्पद्यन्ते नतु तमन्तरेण । यथा वा हरिद्रामुधाजम्बीररसादयो देशान्तरेभ्यः स्वयमागत्य न संयुवन्ति अपि त्वपरेण केनचित् संयोज्यन्ते तत्रापि यथावद् वस्तुसंमेलनेनेव कुङ्कुम् (रोली) निष्पद्यते नत्वाधिक्येन न्यूनतयाऽन्यथा वा । तथव प्रकृतिः परमाणवश्चाप्यचेतना भावाः नान्तरेण ब्रद्याणो ज्ञानयुक्तिपूर्वकं सम्मेलनं कार्यसिद्धये पदार्थान्तरे परिणन्तुं शक्तुवन्ति तस्मात् स्थिरियं न स्वभावतः समुत्पयेत अपि तु ब्रद्याणो रचनया निष्पद्यते ।
- प्र॰ नित्र नासीदस्य जगतः स्रष्टा नास्ति, नापि च भविष्यति । अपित्वनादिकालाद् यथातथमव-तिष्ठते न जातु समुत्पन्नं नचापि विनंक्ष्यति ।

- उ॰—कर्तुर्विना निह काचित् क्रिया, क्रियाजन्यो वा पदार्थः समुत्पद्यते । येषु पृथिव्यादिपदार्थेषु संयोगिविशेषजन्यं निर्माणं समीक्ष्यते न ते कथमप्यनादयो भिवतुं शक्तुर्वन्ति । अपि च संयोगादुरपद्यमानः संयोगात्पूर्वं वियोगान्ते वा नावितष्ठते । अनभ्युपगच्छता च पुनिरदं भवता कठिनतरं पाषाणं हीरकमयो वा संत्रोद्ध, विलीय भस्मीकृत्य वा निरीक्ष्यतां यदत्र विभिन्नाः परमाणवः संमिलितां नवेति । संमिलितांश्चत् कालेन वियोक्ष्यन्त अपि ।
- प्र॰—ननु नास्ति काश्चदनादिरीश्वरोऽपि तु योगाभ्यासेन लब्धाणिमाद्यैश्वर्यः, सर्वज्ञादिगुणोपेतः, मुक्तः ज्ञानी जीवात्मव परमेश्वर इत्यभिधीयते ।
- उ॰—जगतः स्रष्टुरन।दिपरमात्मनोऽभावे साधनैः सिद्धिमुपयतां जीवानामाधारभूतं जीवनहपिमदं जगत् शरीरमिन्द्रियाणां गोलकानि च कथमुत्पत्तुर्महन्ति । न चैतेभ्यो विना साधनानि समन्तुष्ठातुं प्रभवति जीवः । अलब्धसाधनश्च पुनर्यं कुत एव सिद्धिमुपलभेत । केनापि साधनेन सिद्धिमुपगतो जीवात्मा ब्रह्मणोऽनन्तसिद्धिसंयुतां सनातनीमनादिसिद्धिं तोलियतुं नार्हति । यतो ह्यात्मनः परां काष्ठामुपगतायामिष ज्ञानविवृद्धौ परिमितज्ञानवानलपसामर्थ्यश्चवाविष्ठते जीवात्मा । न ह्यस्य ज्ञानमनन्तं सामर्थ्यं वाऽपरिमितं शकोति भवितुम् । अपि च—निहं अद्य यावत् कोऽपि योगी परमात्मना प्रवर्तितस्य सृष्टिक्रमस्य परिवर्तकोऽभवन्त्रापि भविष्यति । यथा ह्यनादिसिद्धपरमेश्वरेण चक्षुषा दर्शनस्य श्रवसा च श्रवणस्य नियमः प्राक्तिप न तं कोऽपि योगी परिवर्तयितुमीष्टे । तस्मान्न जीव ईश्वरो भवितुमर्हति ।
- प्र॰—ननु प्रतिकल्पमीश्वरः समानामेव सृष्टिं निर्माति आहोस्विद् विसद्शीम् (आहोस्विद वैसा-दृश्यं तत्र किमिप जनयति ?)
- र॰—यादशी साम्प्रतं वर्तते आसीत् पुरापि तादशी अग्रेडिप च भविष्यति न तत्र भेदं जनयित । तथा च ऋचाडिभधीयते—

सूर्याचन्द्रमसी धाता यथापूर्वमंकलपयत् । दिवं च पृथि-वीं चान्ति सिम्भियो स्वः ॥ ऋ०॥ मं० १० सू० १६० मं ३॥

(धाता) यथा खेलु परमेश्वरः पूर्विस्मिन् कल्पे सूर्यचन्द्रिविद्युत्पृथिध्यन्तिरक्षादीन् निरमात् तथैवास्मिन्कल्पे व्यरचयत् निर्मास्पति च भाविनि कल्पे यतः परमात्मनः कार्याणि निर्देश्वतया सर्विदैकविधान्येव भवन्ति । अल्पज्ञस्य किम्बा यस्य ज्ञानं याति वृद्धि- क्ष्येषु तस्यैव कार्येषु दोषाः परापतन्ति नतु परमात्मनः कार्येषु ।

प्र॰ -- नतु सृष्टिविषये वेदादिशास्त्राणि विरुद्धयन्ते न वा ?

ु०─न विरुद्धयन्ते ।

प्र०-अविरोधश्वेत्।

तस्माद्वा पतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । वाया-एक्निः । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः । ओषधि-भ्याऽन्नम् । अन्नाद्वेतः । रेतसः पुरुषः । स वा एष पुरुषे।ऽन्नरसमयः ॥ तैत्तिरीयापनि० ब्रह्मानन्दव० अनु० १ ॥

तस्माद् ब्रह्मणः प्रकृतेश्वाप्याकाशोऽनकाशः । (सर्तत्र प्रसृतकारणरूपद्रव्यसमाहरणेनाव काश उत्पन्न इवाभाति वस्तुत आकाशो नोत्पद्यते । यतस्तन विना प्रकृतिः परमाणवश्च कुत्र स्थीयेरन्) । आकाशानन्तरं वायुः । वायोः पश्चादिष्ठः । अप्नेः समनन्तरमापः । अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः । ओषधिभ्योऽत्रम् । अन्नाद्वीर्यम् । वीर्यात् पुरुषः—शरीरमुत्पद्यते । अन्नाकाशादि क्रमेण, छान्दोग्येऽग्न्यादिक्रमेण, ऐतरेये च जलादिक्रमेण स्ष्टेरुत्पत्तिः स्पनिणिता । वेदेष्विप क्रवित्युरुषात् क्राव्यत् हिर्ण्यगर्भादिभ्यः, मीमांसायां कर्मणः, वैशेषिके कालात्, न्याये परमाणुभ्यः, योगे पुरुषार्थात् सांख्ये प्रधानात् वेदान्ते च ब्रद्मणः, स्ष्ट्युर्पात्तः ६ णिताऽस्ति । कतमत्तत्र सत्यमसत्यं वा जानीमहे ।

उ॰-एषु सर्व एव सत्यवादिनो न कोऽपि मिथ्याभित्रायकः, स एवालीकभाषी यो हि याथार्थ्यनाव गु॰ द्धयते। यतो हि जगतोऽस्य निर्मित्तं परमेश्वरः प्रकृतिरुपादानामिति । अत्रेदमवधेयम् -- महा-प्रलयादनन्तरमप्रिमसर्गारम्भ आकाशात्प्रारभ्यते एवं यदा प्रलयो वन्ह्यन्तः सम्पद्यते आकाश-बायू त्वविशाष्येते ततः परभवः सर्गो वहः, यदाचाम्निविद्यतौ न विनश्यतः तद्वाद्भ्यः सर्गा-रम्भः संजायते । यत्र कल्पे यावतां पवनादिभावानां प्रलयः सम्भवति ततः पर्राहमन् सर्गे तत एव स्रष्टिरुत्पद्यते इति भावः । पुरुष हिरण्यमर्भादीनि नामानि परभेश्वरस्यैत सन्तीति प्रथम समुहासेऽवर्णयाम । एकस्मिन्नेव कार्ये विषये वा विरुद्धवादो विरोध इत्यभिधीयते । षट्ष्वपि दशनेषु मिथोऽविरोधदचेत्थमवधेयः "नास्ति जगति ताद्दक् किमपि कार्ये यस्य निर्माणे न क्रियते कर्मचेष्टेति" मीमांसायाम् । कालमन्तरेण नोत्पत्तुं शक्यते किमपीति "उपादाननिमिताभावे न किञ्चिद्पि निर्मीयत इति" न्याये । विद्याज्ञानावचाराणामसद्भावेsिप न जायत इति "योगशास्त्रे"। "तत्वानां संयोगिवना नोद्भवितुमह्तीिति" सांख्ये । "असात निर्मातिर नकेनापि पदार्थेन शक्यमुत्पत्ति" वेदानेत वर्णितमतः कारणैः पड्सिः स्टिशियमुत्पद्यते , तेषाञ्च षण्णां कारणानामेकैकं व्याख्यातं प्रतिशास्त्रामिति नाहित तत्र लेशतोऽपि विरोधः । यथाहि खलु षड् जनारछिद्षमेकामुत्तोल्य भित्तिष्ववस्थापयेयुस्तथैव हिटिरियं षड्भिर्दर्शनकारैर्मिलित्वा व्याख्यातेति विभावनीयम् । यथा वा कश्चिजनः पञ्च विगतचक्षुष एकं मन्दर्हार्थं चैकैकं प्रदेशं हस्तिनः समबोधयत् । कीटशो हस्तीत्यनुयुक्ते-ष्वेकः स्तम्भानिभ इति समभाषत, क्षपरः सूपाकार इति, तृतीयो मुसलसंनिभ इति, तुरीयो मार्ज ीसम इति, पञ्चमो वेद्याकार इति, आचष्टे । पष्ठस्तु कृष्णवर्णस्चतुर्णी स्तम्भनामुपरि

महिषाकार इवेति प्रत्युवाच । इत्थमेवाधुर्गिकैरनार्षनव्यग्रन्थाध्येतृिमः प्राकृतभाषामा विदिभश्चानधीत्य चि क्षुद्रवुद्धिकित्वतान नव्यान् संस्कृतभाषामयान-न्योऽन्यं निन्दद्भिभुंपेवायं कलहः प्रावर्ति । कथनमेषां धीमद्भिरितरेर्वा न मन्तव्यम् । विगत-चक्षुषोऽन्धाननुसरन्तः कथं दुःखं नाष्तुयुः ? तथैवेदीन्तनाल्पविद्यावतां स्वार्थिनामिन्द्रियाराम-तत्पराणां जनानां लीला जगतो विनाशिका ।

प्र०--- नतु कारणं विना कार्यं नोत्पद्येत चेत्तिई कथत्र भवति कारणस्यापि कारणम् ?

उ॰—अिय! मुग्धाः भ्रातरः! कथन्न स्विधियापि किञ्चिद् विचारयन्ति भवन्तः । पश्यत—संसारेऽस्मिन द्वावेव पदार्थी भवतः, एकं कारणमपरञ्च कार्यमिति। तत्र नाप्नोति कारणं कार्यताम् । कार्यमिप कार्यकाले नाधिगच्छिति कारणत्वम् । यावच मानवो यथावन्नावैति सृष्टिम्, तावद् यथार्थज्ञानं न लभते ।

> नित्यायाः सत्वरदस्तमसां साभ्यावस्थायाः प्रकृतेरुत्यत्रानां परमस्-क्षमाणां पृथक् पृथग्वत्र्वमानानां तत्त्रपरमाण्नां प्रथमः संयोगारम्भः संयोगविशोषादवस्थान्तरस्य स्यूळाकारप्राप्तिः सृष्टिरुच्यते ।

यः खलु पदार्थः प्रथमसंयोगे सम्मिलति सम्मेलयित वा, यश्च संयोगस्यादिर्वियोगस्य चान्तो-ऽर्थात यस्य विभागो न संभवति त "त्कारणम्"। यश्च संयोगसमनन्तरं निष्पद्यते वियोगान्ते च तथाभूतन्नावतिष्ठते त "त्कार्यमु" च्यते। यः कारणस्यापि कारणम्, कार्यस्यापि कार्यम्, कर्तुः कर्ता साधनस्य साधनम्, साध्यस्य चापि साध्यं भनतीत्याचष्टे स पश्यन्यन्यः, शृण्वन्नपि विधरो-जानन्नपि च मूर्खः । अपि चक्षुषोऽपि चक्षुः, दीपकस्यापि दीपकम्, सूर्यस्यापि सूर्यः कर्हि-चित् संभवति ! यस्मादुत्पद्यते त "त्कारणम्" । यदुत्यद्यते त "त्कार्यम्" । यश्च कारणात् कार्ये जनयति स "कर्ते" त्यभिधीयते ।

नासता विद्यते भावा नाभावा विद्यते सतः। उभयारिष दृशोन्तस्यनयास्तत्वद्शिभिः॥ भगवद्गी० अ० २। १६॥

असतोऽविद्यमानस्य वस्तुनः सद्भावः, सतश्चासद्भावो न जातु जायत इति तत्वदिशिभिः निर्णीतम् । अन्ये पक्षपातिनो दुराग्रहग्रहिणो मिलनचेतसोऽविद्वान्सः सारत्येनार्थमिमं वोदधुं कथं शक्तुवान्ति। अनधीतिविद्या अकृतसाधुजनसंसर्णाः सदसद्विचाररिहताः पुमांसो नित्यं भ्रमजालनिममा भवन्तीति किमाश्चर्यम् । धन्यास्त एव मानवा ये हि विदन्ति सकलविद्याराद्धान्तान्। ज्ञानाय श्रमं कुर्वते, ज्ञात्वाचान्यान् निर्छलं वेदयन्ति । अतो यः कारणमन्तरैव सिष्टिरियमुद्भृतेति मन्यते न हि सः किमिप वेत्ति । सर्गनिर्माणावसरे परमेश्वरः स्वस्भपदार्थान् समाहरित । तत्र प्रथमावस्थायां यत् परमसृक्ष्मात् प्रकृतिरूपकारणात् किंचित्रस्थूलं भवति तन्महत्तत्वम्। ततोऽपि किंचित् स्थूलोऽहङ्कारः। अहङ्कारात् विभिन्नानि पश्चस्क्ष्म-भूतानि श्रोत्रत्वग्नेत्रजिद्धाणाख्यानि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, वाग्हस्तपादोपस्थपायुनामानि पंच

कर्मेन्द्रियाणि, एकादशश्च मनः िकंचित् स्थूलान्युत्पद्यन्ते । पश्चतन्मात्रभ्यश्चानेकस्थूलद्शाः समतुभवदस्माभिर्दरगोचरीक्रियमाणं क्रमेण स्थूलभूतपश्चकं प्रजायते। तेभ्यो विविधा ओष-धिवृक्षादयः तेभ्योऽत्रमन्नाद् वीर्यं वीर्याच शरीरिमदमुत्पवते । परं प्राथिमका सिर्धन भवति मैथुनी । परमात्मना हि स्त्रीपुरुषयोः शरीराणि निर्माय तेषु जीवानां संयोगानन्तरमेव मैथुन्याः सृष्टेः सम्भवात् । दृश्यताम्—देहेऽस्मिन् ज्ञानपूर्विका सृष्टिर्यामवलोकयन्तो विपिह्च-तोऽपि चित्रीयन्ते। अन्तरस्थिमयं पिष्ठरम्, नाडीनां वन्धनम्, मांसस्य विलेपनम्, त्वच आव-रणम्, प्लीहायकृत्फुप्फुसजीवसंयोजनम्, शिरोह्पमूलनिर्माणम्, लोमनखादिस्थापनम्, नितान्ततनूनां जालवत चक्षुषोऽतिस्क्ष्मिशिराणां प्रन्थनम्, इन्द्रियाणां वत्मेनः प्रकाशः, जीवा-त्मनो जाम्रत्स्वप्रसुषुप्तीनां भोगाय स्थानविशेषनिर्माणम्, सर्वधातूनां विभागः, कलाकौशल-स्थापनादि वरूपाचाद्भता स्थिरन्तरेण परमेश्वरं केन निर्मातुं शक्यते ? न केवलिमद्मेवापि तु नानाविवै रत्नधातुभिरलङ्कृतेयं वसुन्धरा, नानाविधानां न्यप्रोधादितरूणां वीजे र सूक्ष्म-निर्माणम्, असंख्देयैः हरितश्वेत गोतऋण्णचित्रादिह्पैः संयुतानां पत्रपृष्पफलमूलानां संघटनम्, मिष्टक्षारकटुकषायतिक्ताम्लादिविविधरसानां गन्धवतां पत्रपुष्पफलान्नकन्दमृला-दीनां विरचनम्, अनेकशतसहस्रभूमण्डलसूर्यचन्द्रलोकानां विरचनं धारणं भ्रामणं नियमनश्र-ऋते परमात्मनो न केनापि कर्तुं शक्यते । कमपि पदार्थमवलोक्य द्रष्ट्रश्चेतसि द्विविध ज्ञान-मुत्पद्यते । तत्पदार्थस्य, रचनादर्शनेन तन्निर्मातुरचेति । यथा करिचत् पुमान् काननेऽलङ्कार-मुत्तममलभत तद्दर्शनेन च तेनाधिगतम् "सौवर्णमिदं केनचित् धीमता शिल्पिना च विराचतमिति । तथव नानाविधेऽस्मिन् संसारे विविधा रचनेयं सूचयति निर्मातारं परमेश्वरम ।

प्र॰ -- नतु प्रथमं मानवानां स्रष्टिरभवत् पृथिव्यादीनां वा ?

ए॰ - पृथिव्यादीनाम् , निह पृथिव्यादिसर्जनमन्तरेण प्राणिनामवस्थितिः पालनश्चापि संभवति ।

प्र - - नतु सर्गारम्भे एकमनेकान् वा मानवानुद्पाद्यत् किंवाऽभवत् ?

उ॰—अनेकातः । येषां हि जीवानां कर्माण्येश्वरिसष्टौ समुत्पत्तमहाण्यासनः तेषां सष्टयादौ समुत्पा-दनम् नतु समुचितमेव परमात्मनः । तथा च यजुवदे तद्ब्राह्मणे च समाम्नायते "मनुष्या ऋषयश्च ये" "ततो मनुष्या अजायन्त" इति । एवम दिभिः प्रमाणेः साधु सिद्धयति "यदादा-वनेके शतशो मानवा अजायन्त" इति । सष्टौ दर्शनेनापि मानवा इमेऽनेकेषां मातापितृणा-मपत्यानीति निश्चीयते ।

प्र॰ --- ननु सर्गारम्भे प्राणिनां सृष्टिः शैशवे यौवने वार्धके वारभवत् आहोस्वित्त्रिष्विप ?

उ• — यौवने, वालांश्चेदुद्पाद्यत् तर्हि तत्परिपालनाय अन्ये जना अपेश्चेरन् वार्धके च पुनर्मेथुनी सन्दिन्प्रवर्तत तस्मात् युवान एव सर्वे निर्मिताः ।

प्र॰—सप्टेः कदापि प्रारम्भोऽस्ति नवा ?

- उ॰—निह, यथाहि प्राग् निशातो वासरो वासराच पूर्व निशा, यथा वा रजनीसमनन्तरं दिवसो दिवसान्ते च रजनीतिचक्रं प्रवर्तते तथैवेदं सृष्टिचक्रमिष—सर्गात् पूर्व प्रलयः प्रलयाच पूर्व सर्गः, सृष्टेः समनन्तरं प्रलयः प्रलयान्ते च सृष्टिरिति क्रमेणानादिकालात् प्रवर्तते। नास्यादिरन्तो-वा विद्यते। परं यथा दिनक्षपयोराद्यन्तौ समीक्ष्येते तथैव सृष्टिप्रलययोरिष प्रारम्भावसानौ भवतः। यथाहि परमेश्वरो जीवः जगतः कारणश्चेतित्रतयं स्वरूपतोऽनादि तथै-वास्य जगत उत्पत्तिस्थितिसहाराः प्रवाहेणानादयो विद्यन्ते। यथा वै सरितां प्रवाहः किष्टिचत् ह्रयते कदाचिच शुष्कतामुपगतो नावलोक्यते—प्रावृषि द्रयते उष्णकाले च नावलोक्यते एतादश्च्यवहाराणां प्रवाहरूपत्वमिथगन्तव्यम् । परमात्मनो यथा गुणकर्मस्वभावा अनाद्यस्तथैव तस्य जगत उत्पत्तिस्थितिप्रलयकर्माष्यप्यनादीनि । परमात्मनो गुणकर्मस्वभावानामाद्यन्ताविव तत्कृतकर्मणामप्यादिरन्तो वा नास्ति ।
- प्र०—नतु परमात्मनैकेभ्यो जीवेभ्यो मानवं जन्मापरेभ्यिस्सिंहादीनामितरेभ्यो मृगगवादिपश्चनाम-न्येभ्यो वृक्षादीनां क्रिमिकीटशलभादीनाश्च जन्मानि यत् प्रादायिषत तेन तस्मिन् समु-पैति पक्षपातः ।
- उ॰ —पूर्वस्मिन् सर्गे जीवैस्तैरनुष्ठितकर्मणामानुरूप्येण व्यवस्था सम्पादनान्नायाति पक्षपातदोषः । कर्मभिर्विनैव चेजन्मादास्यत् तर्हि पक्षपातोऽप्यभविष्यत् ।
- प्र-मानवानामाद्या सृष्टिः काभवत ?

0

- उ॰- त्रिविष्टपे, यद्धि साम्प्रतं "तिब्बत" इत्याख्यायते ।
- प्र सर्गारम्भे एकेव जातिरासीदनेका वा !
- उ॰—प्रथममेकैव मानवी जातिरासीदनन्तरं ( विजानीह्यार्याम्दस्यवश्च ये । ऋ॰ १।५१। ८।) श्रेष्ठानामार्या विद्वानसो देवाश्चेति, दुष्टानाश्च दस्यवो मिलम्लुचा अविद्वानसञ्चेति समाख्याः समभवन् । तस्मादार्या दस्यवश्चेति नामद्वयं प्रवृत्तम् । तत्र आर्थेष्विप पूर्वविणता ब्राह्मणक्षत्रियवैदयाश्चलारो भेदाः प्रावर्तन्त । "उत शूद्र उतार्ये" इत्यर्थववेदे प्रश्चते । द्विजानां विदुषामार्य इति मूर्खाणाञ्च शृद्दोऽनार्य इति नामधेयं समवर्तत ।
- प्र कथं पुनरत्र ते समायुः !
- उ॰—यदा खत्वार्याणां दस्यूनाश्चार्थाद विदुषां देवानामविदुषामसुराणाश्च मिथः सततं कलहः सम्प्रवृत्तस्तदा स्ततकलहेनोद्विप्रचेतस आर्याः सक्लेऽपि भूमण्डले भूभागमिमं सर्वतः प्रशर्यमवगत्यात्रेव समेत्य न्यवसन् तेनैवास्य देशस्य "आर्यावर्तं" इति समाख्या समजिन।
- प्र०-नन्वार्यावतस्य कियानवाधः !

आसमुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात् । तयोरेवान्तरं गिर्योरार्य्यावर्तं विदुर्बुधाः ॥ सरस्वतीदृषद्वत्योर्देवनद्योर्यदन्तरम् । तं देवनिर्मितं देशमार्यावर्तं प्रचक्षते ॥ मनु० २ । २२ । १७ ॥

उत्तरस्यां दिशि हिमवान् दक्षिणस्यां विन्ध्याचलः, पूर्वपश्चिमयोस्सागरः । किञ्च पश्चिम्यां दिशि उदीचीनपर्वतेभ्यः समुद्रत्य प्रवहन्ती दक्षिणसागरस्योपसागरे सम्मिलिता सरस्वती सिन्धुर्वाहिनी, पूर्वस्यां नयपालजनपदस्य प्राचीनपंवतेभ्यः समुद्रभृय वङ्गानां पूर्वेण पश्चिमेन च ब्रह्मादेशस्य प्रवहन्ती दक्षिणसागरसंगता दृषद्वती (या साम्प्रतं ब्रह्म-पुत्रेत्युच्यते) सीमायमाना तिष्ठति । हिमवद्विन्ध्यपर्वतयोरन्तगताः दक्षिणात्याः पार्वतः रामेश्वरपर्यन्ताः सर्व एव जनपदा देवैरार्येविद्विद्विर्वासितत्वात्, तेषामेव च निवासभृमितया आर्यावर्त-शच्देनाभिधीयन्ते ।

प्र॰-प्रथमं किमासीदस्य देशस्य नामधेयम्, के वात्र न्यवसन् ?

- उ॰—आर्याणामागमनात् पूर्व नासीदस्य नामधेयं किमपि नापि ततः प्राक् केऽप्यत्रावात्सुः । आर्या हि सर्गारम्भ एवाल्पीयसैव कालेन त्रिविष्टपादेवात्र समागत्यावसन् ।
- प्र॰—नतु केचिदत्रैवसाहुः—"एते हि पारसदेशादत्रागतवन्तस्तेनैवैषामायिति नामधेयमजिन । ततः पूर्वमत्रारण्यका न्यवसन् यानसुरान राक्षसांधाभ्यधुः । आर्याधात्मानं देवताशब्देन ख्याप-यन्ति स्म । तेषामेव सङ्ग्रामो देवासुरसङ्ग्रामसब्देनाख्यायिकासु वर्णित इति ।

उ॰-सर्वथैवासत्येयं वार्ता।

यतो हि-

विजानीह्यार्थान्ये च दस्यवी बहिष्मते रन्थ्या शांसह-ब्रुतान्। ऋ० मं०१। स्०४१। मं० ८॥

उत शुद्रे उतार्थे। अधर्वः कां० ११। व० ६२॥

धार्मिकाणां विदुषामात्तपुरुषाणा मार्य इति ततो भिन्नानाश्च दस्युमिलिम्लुचो दुष्टोऽधा-मिकोऽविद्वाँश्वेति नामधेयानि, तथा ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यानां द्विजसङ्गकानामार्य इति शृद्धा-णाश्चानार्य इति नामधेयमस्तीति पूर्वमेवालिखाम । वेदेन खत्वेवमभिधीयमाने वैदेशिः कानां मिथ्याकल्पनाप्रसृतं को हि नाम शकोति सम्मन्तुं धीमान्नरः । किञ्चार्यावर्तीया-अर्जुनदश्यप्रभृतयः सम्राजो हिमवति पर्वते आर्यदस्यूनां सज्ञातसङ्कामे देवानार्यान संरक्षितुमसुगंश्च पराजेतुं देवानां साहाय्यमाचरन । एतेनार्यावर्ते परितो हिमवतः पूर्विध्य-दक्षिणनैक्द्रियपिश्चमवायव्योत्तरेशानदिग्वास्तव्यानां मनुजामसुर इति नामेति सिद्धयति । यदा यदा हिमालयप्रदेशस्था आर्यानभिषेणयन्ति स्म तदा तदात्रत्या राजानः सम्राजश्चोत्तरादि-देशेषु आर्याणां साहाय्यमनुतिष्ठन्ति स्म । यत्तु दक्षिणस्यां दिशि श्रीरामचन्द्रेण सह राव-णस्य जन्यमजनि तत्र देवासुरसङ्कामशब्देनाख्यायतेऽपि तुं रामरावणयोरार्यरक्षसां वा सुद्धभित्यभिष्यीयते । "ईरानतः समागतेरार्थेरत्रत्यान् वन्यानादिमान् विजित्य निष्कास्य च भारतमधिगतमिति" न क्षापि संस्कृतप्रन्थे, इतिहासे वा क्षचित् प्रतिपाद्यते । कथं पुन-वैदेशिकानां लेखो मान्यतामहिति ।

किञ्च-

म्टेच्छवाचश्चार्याचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः । मनु० १० । ४५॥ इतेष्ठदेशस्त्वतः परः ॥ मनुः० भ०२ । स्ठो० २३॥

आर्यावर्ताद्परे जनपदा दस्युदेशा म्लेच्छदेशाश्चोच्यन्ते । एतेन इदमपि सिद्धं भवाति-यदार्यावर्तादितरेषु आपूर्वदेशादीशानोत्तरवायव्यपश्चिमदेशेषु कृतवसतीनां दस्युम्लेच्छासुर-नाम।नि । नैर्ऋत्यदक्षिणाप्नेयदिक्षचार्यावर्तापरदेशवासिनां नराणां राक्षस इति नामधेयमासी दिति । साम्प्रतमपि ऋष्णाङ्गाना ( हवशी ) माकृतिर्यथा राक्षसानां वर्ण्यते तथैव भयावहा दृश्यते । आर्यावर्तीयमानवानां चरणतले विद्यमानत्वात् तत्राधिवासिनाश्च नागाह्वयपुरुषस्य वंश्वधरत्वादार्यवर्ताद्धः प्रदेशं पातालं तिन्वासिनश्च नागान्प्रचक्षते । तेषाञ्च नागवंशिनः— नागाद्वयपुरुषवंशजा नराधिपा भवन्ति स्म । तत्रत्याभेव राजदृहितरमुलूपीनामिकामर्जुनः पर्यं णेषीत् । इक्ष्वाकुमारभ्य कौरवपाण्डवान यावत् विश्वस्मिन्महीमण्डले आर्याणामाधिप-त्यम्, आर्यावर्ताद्भिन्नदेशेष्वपि वेदानामल्पः प्रचारस्च समभवत् । ब्रह्मणः सूनुर्विराट् , विराजो-मतुः, मनोर्मरीच्याद्यो दशं, एषां स्वायम्भवादयः सप्त राजानस्तेषामपीक्ष्वाकुप्रमुखाः लोक-पाला आर्यावर्तस्य प्रथमे नरपतयोऽभवन् । यैरयमार्यावर्तो वासितः खलु । साम्प्रतं दुर्विपाका-दार्याणामालस्यप्रमादाभ्यां पारस्परिकविरोधाच केव कथान्यदेशराज्यस्य नास्त्यार्यावर्तेऽपि साम्प्रतमायीणामखण्डमक्तोभयं स्वतन्त्रं स्वाधीनं राज्यम् । यत्किश्चिद्स्ति तदपि वैदे-शिकैः पद्भिराक्रम्यते । केन अमल्पीयांसी राजानः स्वतन्त्राः । समागच्छत्सु दुर्दिनेषु देशवा-सिभिनीनाविधानि दुःखानि नतु भुज्यन्ते । वैदेशिकेषु नितराम्प्रजाः सुखियतुं यतमानेष्वपि स्वदेशोदभवानामेव राज्यमनुत्तंम भवति सर्वतः । मतमतान्तराष्ट्रहरून्यमात्मीयपरेषां पक्ष-पातिवरहितं पितराविव सानुकम्पं प्रजासु न्यायद्यासंयुतमिप वैदेशिकानां राज्यं नाहित पूर्णसुखप्रदम् । परं भाषाणां शिक्षापद्धतीनां व्यवहारस्य च पार्थक्यविरोधपरित्यागः सर्वथैव दुष्करः । न चास्मादृते परस्परस्योपकृतिराभिप्रायो वा शक्यः साधियतुम् । तस्माद् वेदादि-शास्त्रेषु वर्णितानां व्यवस्थेतिहासानां सम्मनम्भद्रपुरुषोचितमस्ति ।

प्र॰ -- नतु जगतस्समुः (पत्ती कियन्ति वर्षाणि व्यतीतानि !

- उ०—एको वृन्दः पण्णवितः कोटयः कितिचिल्लक्षाणि कितिपयसहस्राणि च वर्षाणि जगदुत्पत्तौ वेदानां प्रकाशे च व्यतीतानि । विशेषं द्रष्टुकामैरस्मितिर्मितायां भूमिकायां द्रष्टव्यम् । अतिस्क्षं शकलं यद् भेतुं न शक्यते स परमाणुः । एकत्रिताः पष्टिपरमाणवोऽणुः । अणुद्वयमेकं द्वयणुकं स्थूलवायुः । द्वयणुकत्रवस्याप्तिः, द्वयणुक्तवतुष्टयस्यापः, द्वयणुक्तवस्ये पृथिवी । अर्थात् द्वयणुकत्रवयस्यैकस्वतरेणुः तस्यापि द्विरावृत्ततया पृथिव्यादयो दश्यपदार्थाः सम्भवन्ति । एवमेव क्रमेण संयोज्य परमाण्यादीन् परमात्मना भूगोलादिकं निर्मितम् ।
- प्र॰—कोन्विमां धारपति ? तत्र किश्चच्छेषस्यार्थात सहस्रफणावतः सर्पस्य मूर्धि व्यवस्थितेयं महीति संचेष्टा वृषभस्य कृङ्ग इत्यपरः, निराधारा इत्यन्यः, पवनाधारेति तुरीयः, सूर्याकपंणेनाकृष्टा-स्वस्थानस्थितेति पश्चमः,गौरवादियं मही अधोऽध आकाशमाविशतीति पष्टः खलु भाषते । तत्र कं वयं सत्यं विजानीमः ?
- उ०—यः खलु महीमिमां शेषमूर्धि वृषभशृक्षे वा व्यवस्थितामभिधते स ताविद्दं प्रष्टव्यः "ननु सर्पवृषयोः पित्रोज्ञन्मसमये कुत्रासीत व्यवस्थिता? किमाधाराश्र स्ववृषमाद्य?" इति । वृषभवादिभियंवनैस्तु जोपमासिष्यते । सर्पविद्यादे कुर्मम, कूर्मो वािर, जलमिम् , विद्वविद्यम, पश्चनक्ष्वाकाशमधितिष्ठतीति समिभधास्यते । सर्विमिदं कमध्यास्त इत्यनुयुक्तस्तरसंशयं परमेश्वर इति प्रतिवक्यते । शेषवृषभौ कस्य तनयावितिषुनः पृष्टेस्तैरित्यमभिधास्यते "कश्यपकृष्योः शेषः, गोश्व वलीवर्दः, कश्यपो मरीचेः, मरीचिर्मनोः, मनुर्विराजः, विराट् च ब्रह्मणस्तनयः, ब्रह्मा चाद्यसृष्टेरासीत्"। अत्रेदं विचारणीयम, "शेषस्य जन्मनः प्रागेव पश्च वंशश्रेण्यः समभवन कस्तदानीं द्धे महीमिमामर्थात् कश्यपस्य जन्मिन किमाधारासीद्ि"ति पृष्टे उत्तरं दानुमशक्तुवन्तः कलहायमानाः स्थास्यन्ति । अस्यायं वास्तविकोऽभिप्रायः —यः शिष्यते स शेषः।केनचित् किनित्र किना शेषाधारा पृथ्वतियुक्तं तत्रापरेणाबुद्श्वा तद्भिप्रायं मुधैव सर्पकल्पना प्राकत्ति । वस्तुतस्तृत्पतिप्रलयास्यामवशिष्यमाणतया पृथ्वग्नावेन परमात्मैव शेषस्तदःधारैव चेयं पृथ्वति ।

# मृत्येनोत्तमिता सूमिः अथर्व० कां०१४। व०१। मं०१

सत्येन कालत्रयावाधितेन कदाण्यितनश्यता प्रमात्मनैव आदित्यपृथिज्यौ सर्वे च लोका दिथरे ।

## उत्ता दाधार पृथिवीमुत द्याम्।।

ऋग्वेद्स्येदं वचनम् । इममेवोक्षाशब्दं वीक्ष्य कश्चिद् वृष्यभमकल्पयत् । अस्ति हि बृष-भस्मापि नामघेयमुक्षेति परं मूढिधिया तेन नाधिगतमेतावदिष यदियतो महतो ब्रह्माण्डस्य धारणसामध्यमनडुहि कुतः समेध्यतीति । तस्मादुक्षेति वर्षाभिर्निखलजगतः सेचकतया सूर्य-नाम । तेनात्मनः समाकर्षणेन विवृतेयं पृथिवी । परं मूर्यादीनामपि धारक ऋते परमात्मनो नान्यः कश्चिद्स्तीति । प्र॰—इयन्महान्ति भूमण्डलानि परमेश्वरः कथं धारियतुं शकोति।

उ॰—यथाद्यनन्ताकाशस्य पुरस्तान्महान्तो लोकाः, सागरस्य सम्मुखे पानीयिवप्रुपो वा न किञ्चित्ति, तथैवापिरमेयब्रह्मणः पुरतोऽसंख्याता इमे लोका एकस्यापि परमाणोः साम्यं नावहन्ति । सिंह परमेश्वरो वहिरन्तः सर्वत्र व्यापकः । तथा च—"विमुः प्रजासु" इति यजुषि समाम्नायते । सकलप्रजासु पिग्व्यातः परमेश्वरः सर्वान् धारयति । यदि हि नाम स लीष्टीयमहम्मद्पौराणिकानां मतानुसारेण विभुनां माविष्यत्ति सकलामिमां सिष्टं धारयितं नाशक्ष्यत् । निह प्राप्तिमन्तरेण कोऽपि कमिष धारयितुमीष्टे । "अन्योन्याकर्षणेन सर्व इमे लोकाः संधारिताः कथं परमेश्वरस्य धारणमपेश्यत इति चेदुच्येत" तत्रोदं प्रतिवक्तव्यस् सिष्टिरियमनन्ता सान्ता वा ! अनन्तत्वं तावत्र सम्भवति । निह्याकृतिमद्वस्त्वनन्तं भवति । सान्तत्वे तु लोकानां पर्यन्तसीमायां यत्र नास्त्यपरो लोकस्तत्र कस्याकर्षणेन धारणमभ्युपेष्यते । कस्यचिद् वस्तुनस्समुदायेन परिगणनं समिष्टः, एकैकस्य पृथक् २ परिगणनं व्यिटिरित्युच्यते । यथाऽनोकहिनवहानां समुदायस्य संख्यानं वनिनिति समिष्टः । एकैकस्य तरोः परिसंख्यानं व्यिटिरिति । सर्वे भूगोलाः समिष्टिस्पेण जगदित्युच्यते । समिष्टिस्पेनस्य स्थाखिलब्रह्माण्डस्य जगतो धारयिता खष्टा च विना परमेश्वरमन्यः कोऽपि नास्ति । य एव निखिलं जगित्वर्मीति स एव—

## स दीचार पृथिवीं द्यामुतेमाम्।। यजुः० अ० १३। मं० ४॥

प्रकाशरहितपृथिन्यादिलोकलोकान्तरपदार्थानां सप्रकाशानाञ्च स्यीदीनां विरचनं धारण परमात्मैव कुरुते । सर्वत्र न्यापकं एव सर्वस्य जगतः कर्ता धारियता च ।

प्र॰-पृथिन्याद्यो लोकाः परिभ्रमन्त्युत स्थिराः सन्ति ?

उ०-परिश्रमन्ति।

प्र॰—अत्र केचित् "सूर्यः परिभ्रमति नित्वयं पृथिवी, अपरे पुनः पृथिवीय परिभ्रमति न सूर्य" इति संचक्षते तत्र कान् सत्यान् मन्यामहे !

उ० - उभावपीमौ किञ्चिदतथ्यं वदतः । वेदेह्यतं पद्मते-

## भ्रायं गौः पिक्षिस्क्रमीदसंदन्मातरं पुरः। पितरं च प्रयन्त्स्वः॥ यजु० भ्रा० ३। मं० ६॥

अस्यायमभिप्रायः — अयं पृथिवीगोलः सहाद्भिः सूर्यं परितो भ्राम्यति । तस्माद भूमिरियं परिभ्रमतीति सिद्धं भवति ।

## आकृष्णीन रर्जमा वर्तमानो निवेशयनमृतं मत्ये च । हिस्सयेथेन सविता रथेना देवो याति स्वनानि पर्ययन् । यज्ञः० अ० ३३ । मं० ४३ ।

वर्षादीन कर्ता प्रकाशस्त्रह्मस्तेजोसयः रमणीयस्त्रह्मः सविता सूर्यः सर्वेष्वप्राणिप्राणिष्व-मृत्रह्मां वृष्टिमात्मनः किरणेरमृतं वा निवेशयन् सकलमूर्तिमन्ति द्रव्याणि दर्शयत्रखिललोके स्सहाकर्षणगुणेन स्वपरिधौ पिर्ध्वमति । नतु कमि लोकं परितो भ्याम्यति । यथा ह्यस्मिन् सौरमण्डले एक एव सूर्यः सर्वे प्रकाशयति तथैव प्रतिसौरमण्डलं सवितेकः प्रकाशको लोकान्तराणि च प्रकाश्यानि वर्तन्ते ।

तथा हि-

#### दिवि सोमो अधि श्रितः ।। अथ० कां० १४। अनु० १। ग०१।

चन्द्रवत् पृथिव्यादयोऽपि लोकाः सूर्यप्रकारोनेव प्रकाशिता भवन्ति । परं रात्रिग्हश्च सर्वदा सर्वत्र वर्तमानं भवति । पृथिन्यादिलोकानां हि परिश्रमणेन तेषां यात्रान् भागः सूर्यसम्युखे समागच्छति तत्र दिनं, यावांश्व तत्रृष्ठदेशे समिति तत्र रात्रिः। अर्थात् उदयास्तसंन्ध्यामध्याह्रमध्यरात्र अभृतयः सर्वे एव कालावयवा देशदेशान्तरेष्विपं सर्वदा विद्यमाना भवन्ति । यदार्यावर्ते भानुक् जिद्दीते तदा पातालदेशे (अमरीकादेशे ) अस्त-मयते । यदा चार्यावर्ते अस्त गच्छति तदा पातालदेशे समुदेति । यदा चार्यावर्ते दिन-क्षपयोमिध्यं भवति तदानीं पातालदेशे क्रमेण क्षपावासरयोमिध्यं भवति । येत्वत्र सूर्यः परि-अमित नतु पृथिवीति वदन्ति न ते किमिप जानन्ति । एवं हि सित अने कसहस्रवर्षाणां रात्रयो दिनानि च जायेरन् । यतो हि भातुरयमतुष्याः पृथिन्या लक्षगुणो दीवेतरो नैक-कोटिक्रोशेषु चापि वर्तते । अत एवायं "ब्रह्म" इत्यिमिधीयते । यथा हि राजिकासमक्षं गिरे: परिश्रमणे व्यत्येति महान् कालः परं कृष्णिकाश्रमणे न तावान् कालः समपेश्यते तथैव महीभ्रमणेनैव यथावित्रशावासरौ भवतः, नतु सूर्यस्य परिभ्रमणेन । ये चापि भातुं स्थिति-मन्तमाहुस्तेऽपि न सन्ति ज्योतिर्वियाविदः। अभूमन् हि सूर्यः एकस्याः राशेः स्थानाद्परां राशिं न संक्रामेत् । अपि च भारवन्तः पदार्था भूमणिकामन्तरेण आकाशे नियतस्थाने स्थातुं न शक्तुवान्ति। यच्चाप्यत्र जिनधर्मावलम्बिनः "पृथिवीयं न पार्रभूमित अपित्वधीः Sधोऽवतरित । केवले जम्बृदीप एव सूर्यद्वयं चन्द्रद्वितयञ्च विद्यत इत्याहुः" । तेतु भङ्गमंदर समूढा इव लक्ष्यन्ते । अधोऽश्रः प्रवेशे हि पृथिव्याः समन्तात् पवनचक्रोत्पादासम्भवादियं जगती खल्ववश्यं सहस्रधा विदीर्येत । किञ्चोगरितनत्रासिभिनिम्नप्रदेशवासिनामपेक्षया-

ऽऽधिकेयन वायुस्पर्शः समनुभूयेत । वायोगितिश्वापि सर्वदैकविधा स्यात् । सूर्यचन्द्रौ द्वौ २ चेद् भवेतां तीई रात्रेः कृष्णपक्षस्य च विनाश एव स्यात् तस्मादेकस्या भुवः समीपे एक- धन्द्रोऽनकभुवां मध्ये च एक एवं सूर्यस्तिष्ठति ।

प्र॰-सूर्यचन्द्रनक्षत्राणि किं वस्तु ! तत्र मनुष्यादीनां स्टिर्विद्यते न वा ?

उ॰—इसे सर्व एव लोकाः सन्ति तेषु च मनुष्यादिप्रजा अपि निवसति तथा च-

पतेषु हीद्यं सर्वं वसु हितमेते हीद्यं सर्वं वासयन्ते तद्यदिद्धं सर्वं वासयन्ते तस्माद्रसव इति ॥

शतः काः १४। प्र०६। ब्रा॰ । कां॰ ४ ॥

पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशचन्द्रनक्षत्रसूर्या वसव उच्यन्ते ? अत्रैव सर्वे पदार्थाः प्रजाश्च संवसन्ति एते चैव सर्वान् वासयन्ति । सर्वेषां निवासभूमित्वादेते वसवोऽभिधीयन्ते । सूर्यचन्द्र-ताराणां पृथिवीवद् वसुत्वात्तत्र प्रजासद्भावे कः संशयः !

यदास्य परमात्मनोऽयमल्पतरो लोकः मनुष्यादिशणिभिः परिपूर्णस्तदा किमिमे लोका-रिक्ता भविष्यन्ति । निह परमेश्वरस्य किमिप कार्य निष्प्रयोजनं भवति । अपरिसंख्येयेषु पुनरेषु लोकेषु मनुष्यादिसुष्ट्यभावे साफल्यमेषां दुःशकं वक्तुम् । तस्मात् सर्वत्र मानवादि-सृष्टिर्विद्यत इत्यभ्युपतन्यम् ।

प्र॰—ननु यथाऽस्मिन् देशे मानवादिप्राणिनामाकृतिरवयवसंस्थानञ्च वर्तते, तथैवापरेषु लोकेषु आहोस्विद् विपरीतम् !

उ॰—सम्भाव्य आकृतिषु कियानिष भेदः । यथाऽस्मिन भूमण्डले चीनाफ्रीकार्यावर्तयोरोपादिदेशवा-सिनामङ्गेषु वर्णरूपादिष्वाकारेषु चाल्पीयान भेदः संजायते तथैव लोकान्तरेष्विप भेद सम्भवः । परं यस्या जातेर्यादशी सृष्टिरत्र वर्तते तस्या जातेर्लोकान्तरेष्विप तादश्येवास्ति, किञ्चात्र शरीरस्य यत्प्रदेशे नेत्रादियदङ्गं वर्तते लोकान्तरेष्विप तत्तत्प्रदेश एव तत्तदङ्गानि वियन्ते । यस्माद्धि—

> सूर्योचन्द्रमंसौं धाता यंथापूर्वमंकलपयत् । दिवं च पृथि-वीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ ऋ०॥ मं० १० सू० १६०॥

धात्रा परमेश्वरेण सूर्यचन्द्रशुभूम्यन्तरिक्षाणि तत्रत्यसुखानि शेषसकलभावाश्च पूर्व-कल्पवदिसमन्तिप कल्पे अस्यां सृष्टी सर्वलोकलोकान्तरेषु च निर्मिताः। नाह्ति कियानिप भेदः।

प्र - येषां वेदानामत्र प्रकाशस्तेष्विप लोकेषु तेषामेव प्रकाश उतान्येषाम् ?

- उ॰—तेषामेव । यथैकस्य नराधिपस्य तदधिष्ठितसर्वदेशेषु समानेव राज्यव्यवस्था नीतिक्रमश्च भवति तथैव राज्ञामधिराजस्य परमात्मनो वेदप्रतिपादिता नीतिर्विष्वस्मिन्नपि स्रिधसाम्राज्य समानेव ।
- प्र॰—यदा खिल्वमे जीवात्मानः प्रकृतिस्थतत्वानि चानादीनि परमेश्वरानिर्मितानि च तदा परमात्मनो ऽधिकारोऽप्यत्र न भवेत् । सर्वे हि ते स्वतन्त्राः ।
- उ॰—यथा भूमिपालास्तेषां प्रजाश्च समकाला भवान्ति, भवित च प्रजा राज्ञ आयत्ता । तथैव जीवात्मानो जडपदार्थाश्च परमात्मनो अथीनाः । यदा हि परमेन्त्ररो निर्माति निर्क्षिलं जगत् प्रयच्छिति कर्मफलं जीवेभ्यः, रक्षिति सर्वान् यथावत, धत्ते चानन्तसामर्थ्ये तदा कथन्नाम स्वल्प-सामर्थ्योऽयं जीवात्मा जडपदार्थाश्च तद्धीना न भवेयुः । अतो जीवात्मा कर्मानुष्ठाने स्वतन्त्रः, फलोपभोगे च परमात्मनो व्यवस्थया परतन्त्रः । तथैव सर्वशक्तिमान् परमेश्वरः सर्वविश्वस्य सर्जनं पालनं सहारञ्च कुरुते ।

अतः परं नवमसमुहासे बिद्या-मबिद्या-बन्ध-मोक्षविषयानिधिकृत्य व्याख्यास्यामः।

इति श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे शंकरदेवपाठकेन संस्कृतभाषयाऽन्दिते सृष्ट्युत्पत्तिस्थितिप्रलय विषयेऽग्रमस्समुव्लासः सम्पूर्णः ॥ ८॥



是所等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等。

# अथ नवमसमृहासारमः॥

# अथ विद्याऽविद्याबन्धभोत्त्विषयान् व्याख्यास्यामः

----

## विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्वेदोभयंध्यसह । अविद्यंगा मृत्युं तृत्वि विद्ययाऽसृतंमश्नुते ॥ यज्ञः०अ० ४० मं० १४ ॥

यो मानवो विद्याविद्ययोः स्वरूपं सहैव वेति सोऽविद्यया-कर्मोपासनया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया यथार्थज्ञानेन मोक्षं लभते । अविद्याया लक्षणम्—

#### भित्याशुचिदु:खानाहमसु नित्यशुचिसुखातमच्यातिरविद्या। पात० द० साधनपादे स्० ५॥

संसारदेहादिष्वनित्येषु नित्यताख्यााति:—यदिदं कार्ये जगद्दश्यते श्रयते च तन्नित्यं स्थास्यिति (अनादिकालात् प्रवृत्तं, प्रवर्तिष्यते च निरविधम्) योगबलेन दिवौकसामेतदेव शरीरं सर्वदा तिष्ठतीति, सेयमनित्येषु नित्यत्वरूपा विपरीतवुद्धिरविद्यायाः प्रथमाङ्गम् ।

अशुचौ मलमयस्त्र्यादिषु मिथ्याभाषणस्तेयादिषु चापिवत्रेषु पावित्र्यबुद्धिः द्वितीयम् । विषयोपभोगादिषु दुःखेषु सुखात्मिका बुद्धिस्तृतीयम् । अनात्मन्यात्मबुद्धिस्तुरीयम् ।

चतुर्विधमिदं विपरीतज्ञानमिवेशेत्युच्यते, अतोऽन्यत्—अर्थाद्नित्येऽनित्यताज्ञान, नित्ये नित्यताज्ञानं, अपवित्रेऽपेवित्रज्ञानं, दुःखे दुःखज्ञानं, सुखे सुखज्ञानं, अनात्मन्यनात्मज्ञानम्, आत्मिनि चात्मज्ञानं
विशेति । वेति यथावत् तत्वपदार्थस्वरूपं यया सा 'विद्या', यया तत्त्वरूपं न जानाति भ्रमाद्न्यस्मिन्नन्यिन्निक्नोति यया सा 'ऽविद्या'। एवश्च कर्मोपासनयोरविद्यात्वमेव, तयोहि बाह्याभ्यन्तर्व्यापारविशेषत्वाज्ज्ञानिवशेषाभावात्। अतएबास्मिन्मन्त्रे "निह कोऽप्यृते पुण्यकर्मभ्यो परमात्मनः समुपासनायाश्च मृत्युदुःखमुत्तरती"त्युक्तम् । एतेन हि "पुण्यकर्मभिः पविद्योपासनया पित्रज्ञानेनेव च केवत्यं,
ताद्तरौरतीक्रभाषणाद्यपुण्वकर्मभिः पाषाणमूत्यदिः समुपासनया मिथ्याज्ञानेन च बन्ध" इत्युक्तं भवति ।

कोऽपि मानवः क्षणमात्रमपि कर्मणा उपासनया ज्ञानेन च विरहितो न भवति । तस्मात्सत्यभाषणादि-धर्म्यकर्मणामनुष्ठानं मिथ्याभाषणाद्यधर्म्यकर्मणां परित्याग एव च मोक्षसाधनम् ।

प्र॰—ननु केन मुक्तिनं लभ्यते ?

उ०-वद्रेन ।

प्र॰- कः खलु बद्धः ?

उ०-अधर्माज्ञाननिरतो जीवात्मा।

प्रं - स्वाभाविकौ निमत्तिकौ वा बन्धमोक्षौ ?

उ॰ - निमित्तजन्यौ हि तौ ।यदि नाम वन्थमोक्षौ स्वभावतः स्यातां तर्हि कदापि तयोर्निवृत्ति ने भवेत्।

प्रिं न निरेशियों न चैात्पत्तिर्न बद्धों न च साधकः । नमुसुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ गौडपादीयकारिका ॥ प्र०२। का० ३२॥

जीवात्मनो ब्रह्मसतत्वेन वस्तुतो जीवस्य नान्ति निरोधादिकम्—न जात्वावरणमुपैति, न जायते, न बद्धयते, न किञ्चिद्धि साधयति, न मुमुक्षते, न चायं जातु मुच्यते, परमार्थतो ह्यबद्धस मुक्तिरेव का ?

- उ० असत्यं नव्यवेदान्तिनामिदं वचनम् । जीवोद्याल्पस्वरूपतया समुपेत्यावरणम् । देहेन सह व्यक्ति-रूपं परिगृह्णाति जन्म । पापकर्मणां फलोपभोगरूपदन्वेषु सजते । तस्य मोक्षोपायाननातिष्ठति । दुःखान्मुमुक्षते । दुःखेभ्यश्च परिमुच्य सम्प्राप्य च परमानन्दपरमेश्वरं मोक्षमप्युपभुङ्क्ते ।
- प्र०—नतु देहान्तःकरणयोरेव सर्व इमे धर्मा नतु जीवात्मनः । जीवो हि पापपुण्यविवर्जितः साक्षि मात्रम्, शीतोष्णादयः शरीरादेरेव धर्माः । आत्मा तु पुनर्निरुपः ।
- उ०—देहान्तःकरणे जडत्वात् शीतोष्णे नानुभवतः। यस्तु चेतनो मानवादिः स्पृशित शीतोष्णं तेनैव तदनुभृयते । प्राणा अप्यचेतनत्वात्र क्षुध्यन्ति नापि तृष्यान्ति । किन्तु प्राणवन्तो जीवा एव क्षुत्तृडभ्यां वाध्यन्ते । अचेतनत्वात्मन अपि न हृष्यति नापि शोचति । अपितु तेन जीव एव हृषैशोको सुखदुःखौ चानुभवति । यथा चायमात्मा वाह्यैः श्रोत्रादिकरणैः सद्भतदशब्दादि-विषयान् परिगृह्य सुखं दुःखं वा विभावयति । तथवान्तः करणमनोबुद्धिपत्ताहङ्कारः सङ्कल्पिवकल्पाध्यवसायस्मृतिगर्वाणां कर्ता स एव दण्डभाङ्मान्यश्च जायते । यथा वासिना निहन्तेव दण्ड्यते न त्वसिः । एवं देहेन्द्रियान्तःकरण प्राणङ्पसाधनैर्निवंतियता सदसतां कर्मणां जीवः

सुखदुःखमुपभुङ्क्ते । नास्ति जीवः कर्मणां साक्षी अपि तु कर्ता भोक्ता च । कर्मणां साक्षी तु एकोऽद्वितीयः परमात्मैव।कर्मणां सम्पाद्यिताऽऽत्मैव कर्मसु लिप्यते । स च जीवो नेश्वरो नापि साक्षी कर्हिचिद्भवित ।

- प्र॰—ननु जीवो ब्रह्मणः प्रातिविम्बम् यथा च भन्ने दर्पणे विम्बस्य न किमिप परिहीयते तथैवान्तः-करणे ब्रह्मणः प्रतिविम्बरूपो जीवो यावदन्त.करणोपाधिमवितष्ठते, विनष्टे पुनरन्तःकरणे मुक्त एव जीवः ।
- ७०—वालप्रलिपतिमिदम् । प्रतिविभ्वं हि साकारस्य साकारे परिपतित दर्पणे मुखस्पेव, तौ हि साका-रावन्योऽन्यतः पृथक् चापि वर्तिते । अपृथग्भृतस्यापि प्रांतिविभ्वं न सम्भवति । अतो ब्रह्मणो-निराकारत्वात् सर्वव्यापकत्वाच्च प्रतिाविभ्वं सुतरामसम्भवम् ।
- प्र॰—गभीरे निर्मले पयिस निराकारस्य विभोर्नभसः प्रतिविम्बमिव स्वच्छान्तः करणे परमात्मन आभासो दृश्यते अतएवायं चिदाभास इत्युच्यत इति ।
- ड॰—अहो बालबुद्धेग्यं भवतोऽसत्प्रलापः । आकाशं हादृश्यं न कोऽपि तत् चक्षुषा वीक्षितुं प्रभवेत्। आकाशात्स्थूलोऽपि वायुर्यदा न लोच्यते लोचनैस्तदा कुत एव विहायो द्रष्टुं शक्यत ।
- प्र॰ -- ननु यदिदमुपरि नीलं धूलिधूसरं किमपि वीक्ष्यते तर्तिक नास्त्याकाशम्।
- उ०--निह।
- प्र॰--तर्हि किन्तत् !
- उ॰—पृथिव्यप्तेजसां विभिन्नास्त्रसरेणवो दश्यन्ते । यश्चापि तत्र नीलिमा विलोक्यते तदपां बाहुल्यं यद्भि वर्षति तदेव नीलम् । यत्तु तत्र पांशुलत्वं समवलोक्यते तत् पृथिवीतः समुङ्गीय वायौ परिश्रमन्तो रजःकणास्तेषामेव प्रतिविम्बम्भसि दर्पणे वा दश्यते नतु तदाकाशस्य प्रतिविम्बम् ।
- प्र•—नतु यथा घटाकाश—मठाकाश—मेघाक।श—महदाकाशप्रभृतयो भेदव्यवहाराः भवन्ति तथैव ब्रह्मणो ब्रह्मण्डान्त.करणोपाधिभेदेनेश्वर जीव इति नामधेयं भवति । विनष्टेषु पुन-र्घटादिषु केवलं महाकाश एवोच्यते ।
- उ॰—एतद्यविदुषां प्रलिपतम् । निहं जात्वाकाशः क्षीयते दोर्यते वा । व्यवहारेऽपि 'घटमानये' त्येव व्यवद्वियते । निहं कोऽपि 'घटाकाशमानये'ति अभिधत्ते । तस्मानेदं सत्यम् ।
- प्र०—नन्वेवमिष यथा सागरे मत्स्या अन्ये वा क्षुद्रजन्तवः, आकाशे पतित्रणश्च परिश्रमन्ति तथैव चिदाकाशब्रह्मणि सर्वान्तःकरणानि परिश्रमन्ति । अचेतनान्यिष तानि सर्वव्यापकस्य परमात्मनः सत्त्रयाग्निसामीप्येन लौहवचैतन्यं प्रतिपद्यन्ते । तत्रान्तःकरणानि मत्स्यशकुन्याद्य इवे-तस्ततो गच्छान्ति, ब्रह्म तु व्योमवदचरमेवावितष्ठते ।

उ॰—युष्माक्रमयं दृष्टान्तोऽप्ययुक्तः । यदि हि नाम सर्वव्यापि ब्रह्मान्तःकरणेषु प्रकाशमानं सञ्जीव वन्याप्रयते तिर्हि तत्र सर्वज्ञत्वादयो गुणाः सम्बसन्ति नवेति वक्तव्यम् १ सावरणत्वेन नास्ति तत्र सर्वज्ञतेति चेत्ति वि ब्रह्माऽवृतंमश्यमनश्यं वा १ अखण्डितं चेत्तन्मध्ये कोऽपि व्यवधान-मापाद्यितुं न शकोति । आवरकाभावे च कुतो न सर्वज्ञत्वम् १ विस्मृत्यात्मनः स्वरूपमन्तःकरणेन सह चलतीव नतु स्वरूपेणेति (चलति) चेदुच्येत तद्य्यसम्बसम् । यदा हि न स्वयं चलति ब्रह्म तदान्तःकरणं विहाय पूर्वमधिगतं प्रदेशं यत्र यत्राप्रे प्रस्थास्यते तत्रायं ब्रह्म भ्रान्तं ज्ञानशृत्यत्र भविष्यति, अन्तःकरणेन परित्यक्तप्रदेशस्थं ब्रह्म सर्वज्ञं पित्रतं मुक्तश्र भविष्यति । एवमन्तःकरणानि सार्वत्रिकं ब्रह्म संदूषिध्यन्ति । वन्यमोक्षो च प्रतिक्षणं भाविष्यतः । अपि च भवताम्मतानुसारेण दृष्टपूर्वं श्रुतं वा न स्मर्यतं केनापि जीवेन । नहि साम्प्रतं तद्रद्म वर्तते येन पूर्वे दृष्टं श्रुतं वा । तस्मान्न जातु ब्रह्म जीवो जीवश्चापि ब्रह्म सम्भवितुमहैति, नापि तयोरैक्यं किहिचित् सम्भवति । किन्तु नित्यमन्योऽन्यतो भिन्नो तिष्ठतः ।

प्र०—सर्वमिदमध्यारोपमात्रम् । "अन्यवस्तुनि वस्त्वन्तरस्थापन"मध्यारोपः । अत्रापि ब्रह्म वस्तुनि सकलजगतस्तद्भावहारस्य चाध्यारोपेण जिज्ञासुरवबोध्यते । वस्तुतस्तु सर्वे ब्रह्म-स्वरूपमेव ।

उ०-को नु विद्धात्यध्यारोपम् ?

प्र•--जीवः।

उ॰-जीवशब्देन किमभिप्रेयते ?

प्र॰-अन्तःकरणाविच्छन्नञ्चेतनम् ।

उ॰ -- नन्वन्तः करणावच्छित्रं चेतनं ब्रह्मव्यतिरिक्तं तदेव वा ब्रह्म ?

प्र॰--तदेव ब्रह्म।

उ॰—तर्हि किं ब्रह्मणेव स्वात्मनि मुधेव कल्पितञ्जगत् ?

प्र॰—भवतु नाम, किमेतेन ब्रह्मणः परिहीयते ?

उ -- मिथ्याकल्पकं ब्रह्म न भवति किमसत्यवादि ?

प्र॰—निह । यत्किञ्चिद्धि मनसा कल्यते वचसा वाभिधीयते तत्सर्वमसत्यम् ।

उ॰—तर्हि मनोवचोभ्यां मिथ्याकल्पकं मृषाभिधायि च भवतां ब्रह्म, कल्पितं मिथ्यावादि च सङ्गातं न वा ?

प्र०-भवतु, इंष्टांपत्तिरेवास्माकम्।

उ०—अहो ! अलीकभाषिणो वेदान्तिनः ! भवद्भिः सत्यस्त्रह्णः सत्यक्तामः सत्यसङ्कृत्यः परमेश्वरो मिथ्याचारः समकारि । अपि नेदं भवतां दुरवस्थाकारणम् ! कस्यामुपनिषदि कस्मिन्वा सूत्रे वेदे वा "परमेश्वरो मिथ्याभिधत्ते मिथ्यासङ्कृत्पश्चे"त्युपन्यस्तम् । "कृतापराधोऽपि चोर एव कोटपालं दण्डवतीति" लोकिकीं गाथामनुसरतीव भवताममतिमदम् । तत्र हि कोटपालेन दस्योदण्डनं न्याय्यमेव, परं तस्करेण कोटपालस्य दण्डनं सर्वधानुचितम् , एवं मिथ्यासङ्कृत्पियतारोऽलीकभाषिणश्च भवन्तो मुधेवात्मनो दोषेण दृषयन्ति परमेश्वरम् । अथ चेत अञ्चण एकदेशो मिथ्याज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी च भवेत्तर्हि सर्वमनन्तं ब्रह्म तादशमेव सम्पर्धेत । परं तदेकरसं सत्स्वरूपं, सत्यमानि, सत्यवादि, सत्यकारि च वरी-वर्ति । एते सर्व एव दोषा युष्माकमेव न तु ब्रह्मणः । यात्र भवन्तो विद्येति संगिरन्ते साप्यविद्येव । युष्माकमध्यारोपोऽपि मिथ्यैव । अब्रह्मण आत्मनो ब्रह्मत्वकल्पनं ब्रह्मणश्चापि जीवत्वसम्मननम् मिथ्याज्ञानव्यतिरिक्तं किं भवितुमईति ! यः खलु सर्वव्यापको न स जातु जायते परिच्छित्रो ज्ञानशून्यश्च । न च कदापि परिपतित बन्धेषु । जीवात्मा हि ज्ञानशून्यः परिच्छित्र एकदेशी अल्पस्वरूपोऽल्पज्ञश्च भवति नतु सर्वज्ञ सर्वव्यापि ब्रह्म ।

#### भ्रथ मुक्तिबन्धयोर्वर्णनम्

प्र०-ननु किनाम मुक्तिः ?

उ॰--मुअन्ति पृथग्भवन्ति जना यस्यां सा मुक्तिः।

प्र॰-कस्मान्मोक्षः ?

उ॰--यस्मात्सर्व एव जीवात्मानो मुमुक्षन्ते

प्र॰-कस्मान्मुमुक्षन्ते ?

उ०-यस्मान्मोत्त्मभिलपन्ति।

प्र--कस्मादिच्छन्ति ?

उ०-दु:खात्।

प्र॰—( दु:खेभ्य: ) परिमुच्य कं प्राप्तुवते क च निवसन्ति !

उ०-सुखं प्राप्नुवते ब्रह्मण्येव च तिष्ठन्ति ।

प्र॰-मुक्तिबन्धयोः कानि कारणानि ?

उ॰—परमात्मनो निदेशपरिपालनेन, अधर्माविद्याकुसङ्गकुसंस्कारादिदुर्व्यसनेभ्यः पृथग्भादेन, सत्य-भाषणपरोपकारविद्यानां पक्षपातरहितयोन्यीयधर्मयोश्च परिवर्धनेन, प्रागभिहितदिशा परमे-श्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनाभिरर्थाद्योगाभ्यासेन, अध्ययनाध्यापनेन, धर्मण पुरुषार्थं विधाय ज्ञानो-न्नतिसम्पादनेन, सकलोत्तमसाधनानामनुष्ठानेन, सपक्षपातराहित्यं न्यायधर्मानुसारेण, सकलक-र्मणां विधानेन च मुक्तिस्तद्विपरीतैरीश्वराज्ञाभङ्गादिदुष्टकर्मभिर्वन्धश्च संज्ञायते ।

प्र॰—नतु मुक्तौ लयमेत्ययमात्माऽऽहोस्विद्विद्यमानस्ततः पार्थक्येनावितष्ठते ?

उ०-विद्यमानः।

प्र-क न तदानीं प्रतिवसाति ?

उ०-- ब्रह्मणि ।

प्र॰ कास्ति तद्रह्म ? सच मुक्तात्मा क्राचिदेकत्र तिष्ठति सेवच्छयां सर्वत्र वा विचरति ?

उ॰—सर्वत्र पीरपूर्ण ब्रह्म। तस्मिनेव मुक्तात्मान अव्याहतगतयः सन्तः सविज्ञान सानन्दश्च स्वात-न्त्रयेण विचरन्ति ।

प्र॰-प्राप्तमोक्षस्य जीवात्मनः स्थूलशारीमवतिष्ठते न वा ?

उ०---निह ।

प्र॰ -- कथं तर्हि सः मुखमानन्दं चोपमोत्तुं क्षमते ?

उ॰—तत्र तस्य सत्यसङ्कल्पादयः स्वाभाविका गुणाः सामर्थ्यश्च भवत्येव, केवलं भूतसङ्गः परिहीयते । तथा च शतपथे समाम्रायते—

> श्रण्यन् श्रोत्रं भवति, स्पर्शयन् त्यग्भवति, पश्यन् चक्षुभवति, रसयन् रसना भवति जिल्लान् व्राणं भवति, मन्द्रानो मनो भवति, बोधयन् युद्धिभवति। चेतयंश्चित्तम्भवत्यहङ्कुर्वाणोऽहङ्कारो भवति॥ शतपथ० कां० १४॥

मोक्षे भौतिकं शरीरमिन्द्रियाणां गोलकानि वा जीवात्मना सह नावतिष्ठन्ते, अपि तु तस्य स्वाभाविकाः शुद्धगुणा एव सन्तिष्ठन्ते । मुक्तौ ह्ययमात्माऽऽत्मीयशक्त्या श्रोतुकामः श्रोत्रम, स्प्रष्टुकामस्त्वक्, निर्वणयंश्वश्चः (दर्शनसङ्कल्पेन चक्षुः) आस्वाद्यन् रसना, गन्ध-प्रहणाय घ्राणम्, सङ्कल्पविकल्पौ समाचरन् मनः, निर्णेतुं बुद्धः, स्मर्तुं चित्तम्, अहङ्कर्तुं चाह्ह्यागे भवति । मुक्तौ जीवात्मनः सङ्कल्पमात्रं शरीरं भवति । यथा देही गोलकेरिन्द्रियाणां कार्यजातमनुतिष्ठति, एवं मुक्ताविष स्वीयसामर्थ्येनाशेषानन्दमुपभुक्ते ।

प्र॰-कतिविधं कियच तस्य सामर्थ्यम् ?

ड॰—मुख्यतस्त्वेकविधमेव तत्सामध्ये पर वल-पराक्रम-आकर्षण-प्रेरणा-गति-भीषण-विवेचनक्रिया-उत्साह-स्मरण-अध्यवसाय-इच्छा-राग-द्वेच-संयोग-विभाग-संयोजक-विभाजकश्रवण-स्पर्शन-दर्शन-खादन-प्राण-ज्ञानैश्चनुर्विशतिसामध्येयुक्तोऽयं जीवः । तस्मात्मुक्तावप्यानन्दमुपभुङ्के । यदि हि नामायमात्मा केवल्ये लयमियात् को नु तर्हि मोक्षानन्दमुपभुजीत ? जीवस्य नाशमेव मुक्ति मन्यमानास्तु महामूर्खाः । यतो हि "दुःखेभ्यः परिमुच्यानन्दस्तरूपे सर्वव्यापकानन्तत्रद्वणि जीवात्मन आनन्देन समयस्थानमेव मुक्तिरिति"
मुक्तिविदः संगिरन्ते ।

तथा च वेदान्तशारीरकसृत्रेषु-

अभावं वाद्रिराह ह्येवम् ॥ वेदान्तद्० ४ । ४ । १० ॥

वादिरः श्रीव्यासस्य जनको मुक्ती जीवस्य तेन सह मनसश्च भावमभ्युपगच्छिति । अर्थादात्मगनसोर्रुयं पराशराचार्यो न मन्यते ।

तथेव--

भावं जैमिनिर्चिकल्यामननात् ॥ वेदान्तद्० ४ । ४ । ११ ॥

जैभिनिराचार्यः प्राप्तमोक्षस्य पुरुषस्य मनोवत्सृक्ष्मशरीरसङ्गाविमिन्द्रियाणि प्राणाँश्चापि विद्यमानानभ्युपैति, न त्वेषामभावं मन्तते ।

द्वादशाहबदुभयविधं वाद्रायणोऽतः ॥ वेदान्तद्० ४ । ४ । १२ ॥

व्यासमुनिर्मुक्तौ भावाभावावुभाविप सम्मनुने । अर्थात मोक्षेऽप्ययमात्मा शुद्धसामर्थ्य-युक्तो भवति, अपवित्रतापापाचारदुःखाज्ञानादीनि च निवर्तन्त इति तन्मत ।

यदा पञ्चाचितिष्ठन्ते भ्रानामि मनसा सह । बुद्धिश्च न विजेष्टते तामाहुः परमां गतिम्॥ कठेा० भ०२। व०६। मं०१०॥

यत्र शुद्धं मनो ज्ञानेन्द्रियपश्चकश्चात्मना सह तिष्ठति, बुद्धेश्वाध्यवसायः स्थेर्यमुपैति त्रां परमगतिं मोक्षपदमभिद्धते।

य शात्मा अगहतपाप्ता विजरी विमृत्युर्विगोके।ऽविजिघत्से।ऽपिपासः सत्यक्कामः सत्यसङ्करुपः सो अन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः सर्वैश्चि लेकानाप्ते।ति सर्वं।श्च कामान् यस्तपात्मानमनुविद्य विजानग्तीति । लान्दो० प्र०८। खं० ७। मं० १॥ स वा एष एतेन दैवेन चक्षषा मनसैतान कामान पश्यन रमते ॥ य एते ब्रह्मलेकि तं वा एतं देवा आत्मानमुपासते तस्मात्तेपार् सर्वे च लेका आत्ताः सर्वे च कामाः स सर्वार्श्य लेकानाप्नोति सर्वार्श्य कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विज्ञानातीति ॥ छान्दो० प्र०८। खं० १२। मं०६॥ मधवन्मत्यं वा इद्र्शरीरमात्तं मृत्युना तद्याऽमृत्याशरीरस्थातन-ने।धिष्ठानमात्तो वे सशरोरः प्रियाप्रियाभ्यां न वे सशरोरत्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृरातः।

(१) अपहतपाप्मा—सर्वपापैर्जरामरणशोकश्चन्तृषादिभिः विवर्जितः सत्यकामः सत्यसङ्कर्षः परमात्मैव मार्गयितव्यो विजिज्ञासितव्यश्च । ये परमात्मानं विज्ञाय मोक्षसाधनानि आत्मानश्च परिशोधयितुं जानन्ति ते मुक्तात्मानो तस्य सम्बन्धेन सर्वान् लोकान् सर्वश्चि कामान् प्राप्तुवते ।

छान्दी० प्र०८। खं० १२। मं० १॥

- (२) सोऽयं मुक्तः खलु जीवात्मा शुद्धेन दिव्येन चक्षुषा सप्रसादेन चेतसा च कर्माणि पश्यन्नतुभवश्य संक्रीडते। ये च प्राप्तमोक्षाः विद्वान्सोऽधिष्ठाय ब्रह्मलोकं-दर्शनीयपर-मात्मानं मोक्षसुखयनुभवन्तः सर्वान्तर्यामिनं परमेश्वरं समुपासते तत्ससुपासनेन तेषां सर्वे लोकाः सर्वे च कामाः समुत्तिष्ठन्ति। यं यं ओकं यं यश्च कामं सङ्कल्पयन्ति स स तर्लभ्यते।
- (३) ते च मुक्तात्मानो विहाय स्थूलशरीरं सङ्कल्पमयेन देहेनाकाशे परमेश्वरे विचरन्ति । शरीरवन्तो हि सांसारिकदुःखेन न जातु परिमुच्यन्ते । तथा चाख्यायते— प्रजापितः सुरेन्द्रं समुवाच अयि परमपूजित ! धनसम्पनपुरुष ! मरणधर्मायं स्थूलदेहः अजेव च केसरीवदने शरीरिमदं मृत्युमुखान्तर्गतं वर्तते । तदिदं शरीरममरणधर्मणो- ऽशरीरस्य जीवात्मनो निवासस्थानम् । तस्माद्यं जीवः सर्वदा सुखदुःखाभ्यां प्रस्तते । देहिनं वाऽऽत्मानं न किहीचित सांसारिकसुखदुःखे परित्यजतः । अशरीरः पुनरयमात्मा मुक्तस्सन् ब्रह्माणे रममाणः सांसारिकसुखदुःखाभ्यां कदाचिदिपं न संस्पृश्यते । अपि तु नित्यमानन्दिनमग्नस्तिष्ठति ।

- मुर्ति प्राप्ता जीवात्मानः पुनरिप जन्ममरणात्मके दुःखे निपतान्ति न वा ? यतो हि -

> न च पुनरावर्त्तत द च पुनरावर्तत इति । छान्दो॰ प्र॰ ८ । खं १५॥ भनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्॥ वैदान्तद् अ० ४ । पा ॰ ४ । सू० ३३ ।।

#### यद् गत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम । भगवद्गीता॰

एवमादिश्चोभिः "यस्मान्प्रतिनिवृत्य न जातु पुनः समुपैति संसारं सेव मुक्तिरिति" प्रतीयते ।

उ॰ -- नैतत्सत्यम्, वेदेषु हीदं निषिध्यते । (वेदा ह्यर्थिममं प्रतिषेधयन्ति )

कस्यं नुनं केत्मस्यामृतांनां मनांमहे चारुं देवस्य नाम । को ने मह्या अदित्ये पुनर्दात् पित्रं च दृशेयं मातरं च ॥१॥ अगनेर्व्यं प्रथमस्यामृतांना मनामहे चारुं देवस्य नाम। स ने मह्या अदित्ये पुनर्दात् पित्रं च दृशेयं मातरं च॥२॥ ऋ०॥ मं०१। स्०२४। मं०१।२॥

इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तो छोदः ॥ ३॥ सांख्यः अ०१। सू०१५६ ॥

- प्र॰—वयं कस्य नाम पवित्रं जानीमः ? कश्च विनाशशीलेख्वपि भावेषु वर्तमानः प्रकाशस्वरूपो देवः परिभोज्यास्म न मुक्तिसुखं पुनरिप संसारेऽस्मित्रवतारयति पितरौ च संदर्शयति ।१।
- उ० वयममुष्य स्वप्नकाशस्वरूपस्यानादेर्नित्यमुक्तस्य परमात्मनो नाम पत्रित्रं जानीमः । यो ह्यस्मान कैवल्ये ब्रह्मानन्दमुपभोज्य पुनरप्यमुष्यां क्षितौ पित्रोः सम्बन्धेन प्रदाय जननं, जनकयोर्द-र्शनं कारयति स एव परमेश्वरो विद्धाति कैवल्यव्यवस्थां स एव च सर्वेषामधिपतिः ।२।

यथेदानीं बद्धा मुक्ताश्च जीवात्मनस्सन्ति तथैव सर्वदा बन्धमोक्षयोरत्यन्तिविच्छेदो न भवति कर्हिचिदपि । अर्थात् नित्यं नादितेष्ठते बन्धमोक्षौ ।

#### प्र॰—तद्त्यन्तविमाक्षोऽपवर्गः

दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषिमध्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापायै तदनन्तरापायादपः वर्गः॥ न्यायद० अ०१। सू० २२। २॥

"दुःखानामत्यन्तविच्छेद एव कैवल्यमिति" । मिथ्याज्ञानरूपाया अविद्यायाः, लोभादि दोषस्य, विषयदुर्व्यसनेषु प्रवृते र्जन्मनो दुःखस्य चोत्तरोत्तरस्य विच्छेदेन तत्तत्सिनिहितपूर्व-पूर्वस्य विनाशादेव निश्चेयसमधिगम्यते । यद्धि नित्यमेकरसं तिष्ठति ।

उ॰—अत्यन्तराब्दोऽत्यन्ताभावमेव बोधयेदिति नावश्यकम् । अत्यन्तं दुःखमत्यन्तं सुखं चास्य वर्तत इति लोकव्यवहारेषु "अस्य मानवस्य प्रभृतं दुःखं सुखं वा विद्यते" एतावदेवात्यन्तराब्दे-नाधिगम्यते । एवमत्राप्यत्यन्तराब्दः केवलमाधिक्यं बोधयति । प्र॰ — यदि हि नाम मोक्षादिप जीवः परावर्तते तर्हि कियन्तं कालं मुक्तौ निवसित ?

. ते ब्रह्म लेकिषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे । मुग्डक०३। खं०२। मंत्रः ६।।

निश्रेयसमधिवसन्तस्ते मुक्तात्मानो महाकल्पपर्यन्तं ब्रह्मानन्दमुपभुज्य पुनः प्रविहाय मोक्षसुखं संसारममुमावर्तन्त इति ।

इत्थं मुक्तिकालः परिसंख्यायते—

प्रथममयं कालश्चतुर्युगेषु विभज्यते-विशतिसहस्राधिकित्रिचत्वारिशल्लक्षवर्षाणामेका चतु-र्युगी । तथा च—

| <b>कृतयुगम्</b> |      | ••• | १७२८००० | वर्षागास् |
|-----------------|------|-----|---------|-----------|
| त्रेतायुगम्     |      |     | १२९६००० | "         |
| द्वापरयुगम्     |      | ••• | ८६४०००  | "         |
| क लियुगम्       |      | ••• | ४३२०००  | ,,        |
|                 | योगः |     | ४३२०००० | वर्षाः    |

२००० चतुर्युगीना (६६४०००००० वर्षाणां) मेकमहोरात्रम् ३० अहोरात्राणाम् ... एको मासः १२ मासानाम् ... एको वर्षः १०० वर्षाणाम् ... परान्तकालः

एवं १००×१२×३०×२०००×४३२०००० = ३११०४००। वर्षाणि यावत् मुक्तिसुखमुपभुज्यते ।

- प्र॰—"यस्मात्प्रतिनिवृत्य पुनः कदाचिदपि जन्ममरणात्मकं संसारं नाधिगच्छन्ति तदेव कैवल्यमिति" सक्छोऽप्ययं संसारः निखिलाश्च ग्रन्थकाराः प्रतिपादयन्ति ।
- ड॰—(१) नेदं जात्विप संभवित । प्रथमं हि तावत जीवात्मनां सामर्थ्यं देहादिभावरूपाणि तत्साध-नानि च परिमितानि सन्ति कथं पुनस्तेषां फळरनन्तैर्भवितुं शक्यम् ?
  - (२) न चापि जीवात्मस्वनन्तानन्दोपभोगायासीमसामर्थ्य कर्मसाधनानि वा विद्यन्ते येना-नन्तसुखमुपभोक्तुं क्षमेरन् ।
  - (३) किञ्चानित्यसाथनैः सम्प्राप्ता सुक्तिने जातु नित्यं भवितुर्महति ।
  - (४) अपि च-मुक्तितः परावत्यं कोऽपि जीवः संसारं नावर्त्तत चेदस्य विश्वस्य समुच्छेदः प्रस-ज्येत । केवल्यं प्रति गच्छन्तो जीवा निःशेषत्वमाष्तुयुः ।

- प्र यावन्तो जीवात्मानो मोक्षमधिगच्छन्ति तावत एवान्यानुत्पाद्य परमेश्वरः प्रहिणोति संसारं, न तस्माज्जातु निःशेषा भवन्तीति ?
- उ॰—(१) एवमप्यात्मनामनित्यत्वमापादितं भवति, उत्पत्तिमतोऽवश्यं विनाशित्वात् । अनित्यत्वाच मुक्तिसधिगम्यापि विनश्येयुः । एवञ्चापवगेस्य सुतरामनित्यत्वं साधितं भवद्भिः ।
  - (२) मुक्तौ च केवलं प्रवेशसद्भावात् ततो निष्क्रमणाभावाच भृयान् मुक्तात्मनां सम्मर्दो जायेत ।
  - (३) न च दुःखानुभवमन्तरेण सुखं किमिप ज्ञायते। नहि कटुकाभावे किमिप सधुरं मधुरा-भावे च किमिप कटुकं वक्तं शक्यम् । रसस्यैकस्य ह्यपररसतो विप्रतिषिद्धतयैव सम्परीक्ष्येत उभाविष । नहि सर्वरसान् भोकुरिव केवलं मधुरं भुद्धानस्य जायते सुखम् ।
  - (४) अन्तवतात्र कर्मणां फलमनन्त्रेश्चत् प्रयच्छे शिश्वरस्तर्हि तस्य न्यायः परिहीयेत । यो हि यावन्त भारमुत्थापियतुमीशः स्यात् तत्र तावानेय बुद्धिमद्भिः सिन्नधीयते, न कर्हि-चिद्धिकः । अधिकं भारमुद्रोद्धमशक्तस्योगिर समधिकभारसिन्धानेन भारस्य निधाप-यितुरेव परीवादो जायते । एवमल्यज्ञ ईथच्छाक्तिमति जीवात्मन्यनन्तसुखभारः ब्रग्नणो न जातु युज्यतेतमाम् ।
  - (५) यदिव परमेश्वरो नन्यान् जीवानुत्पादयतीति तद्य्यसमञ्जसम् । जीवानां निर्माणेत तदुत्पादिनदानद्रव्यस्यान्ततः संक्षीयमाणत्वात्कथं सर्वदा जीवानुत्पादियतुमहेत् । यत्र हि केवलं न्यय एव वर्तते, नास्ति मनागप्यागमस्तादशो महानिष धनकोषः परिक्षी-यत एव ननु । तस्मान्मुक्तिमधिगम्य ततः पुनरावर्तनमेव न्याय्यम् ।
  - (६) अपि नाम केऽिप प्राणिनोऽल्पीयसो वन्धनस्य (कारागारस्य) समपेक्षया यावजीवं कारावासमुद्रभ्य व्यापादनं ज्ञूलारोहणं वा साधु मन्यन्ते १ यदि हि मुक्तितः पुनरावृक्तिर्ना-भ्युपेयते तदा ताहशे केवल्ये आजन्मकागवासे चेयानेव विशेषो यत्तत्र मोक्षे वेतनादिना कर्माणि न क्रियन्ते । ब्रह्मणि लयस्तु सत्गरे निमजनम् ।
- प्र॰ —नतु यथा परमेश्वरो नित्यमुक्तः पूर्णानन्दश्चास्ति जीवात्माप्येवं नित्यमुक्त आनन्दी च भवि-ष्यति । नैवं स्पृशति कश्चिद्दोषः ?
- उ०—ब्रह्मणोऽनन्तस्वरूपसामर्थ्यगुणक्रमस्वभावा विद्यन्ते-तस्मान्न जातु सज्जित अविद्यादुःखादिवन्धेषु । जीवस्तु पुनर्निःश्रेयिस समवस्थितोऽपि शुद्धस्वरूपोऽल्पज्ञः परिमितगुणकर्भस्वभावश्चेव भवति । न स कर्हिचित्परमात्मनः सादश्यं लभते ।
- प्र॰ —यदि मुक्तिं प्राप्तोऽपि पुरुषः पुनः संसारमावर्तितं, नूनमस्या जन्ममरणसहक्वात् नामुध्ये परि-श्रमो विधेयः !

उ॰—नायं मोक्षो जन्ममरणाभ्यामुपमातुं शक्यते। यतो हि षट्त्रिंशत्सहस्रकृत्यः सर्गप्रलययोर्यावान् कालो व्यत्येति तावत्कालपर्यन्तं जीवात्मनां दुःखेभ्यः पृथग्भूय परमानन्दोपभुक्तिः कि-मल्पीयसी वार्ता । अद्य भुक्त्वापि यदा श्वः श्चुधाकुला भविष्यथ किमिति तदुपायमाचरथ । यदा हि श्चुत्तृषादिभ्यो (प्रात्यहिककर्मभ्यः) धनराज्यभार्यापत्यादिसामान्येन्यश्चोपायसम् नुष्ठानमाव्ययकं किमिति तर्हि मोक्षाय प्रयत्नो नानुष्ठेयः । यथा हि निश्चितेऽपि निथने प्राणधारणकृते विधीयन्त एव साधनानि एवं मुक्तितः परावर्ष जन्मपरिग्रहणसम्भवेऽपि तद्र्थम्पायसंविधानं नितरामाव्यकम् ।

प्र॰ -- ननु कानि मोक्षसाधनानि ?

उ॰—कानिचित्तु साधनःनि पूर्वमलिखाम विशेषतस्त्वमानि—

मुमुक्षुभिर्दुः खफलालीकभाषणाद्यपुण्यकमभ्यो विमुखीभूय सुखफलप्रदानि सत्यभाषणादि-धर्म्यकर्माण्यनुष्ठेयानि । दुःखं परिहातुकामैः सुखञ्चाष्त्रकामैर्मानवैरवद्यं परित्यप्र्याधर्मे धर्म आवरणीयः । पापं हि दुःखमुत्पादयित धर्माचारश्च सुखं जनयित । सङ्गेन सतां विवेक-ख्यातिरिधगन्तव्या – सत्यासत्ययोर्धमिधर्मयोः कर्तव्याकर्तव्ययोश्च निर्वारणं समनुष्ठेयम् ।

तद्तु देहस्यात्मनः पश्चकोषाणां विवेधनं कर्तव्यम् ।

ते चेमे पश्चकोषाः—

त्वचातोऽस्थिपयन्तानां समुदायः पृथिवीमयो "ऽन्नमयः" प्रथमः ।

"प्राणमये।" द्वितीयो यत्र हि प्राणादिभेद्भिन्नो वायुः प्रतिवसित । तत्र "प्राणाः" बहिप्रदेशादन्तरागतो वायुः । "भगानः" यो ह्यन्तःप्रदेशाद्वहिर्निष्कामित । "समानः"— यो नाभिस्थस्सन सर्वत्र देहे रसं प्रापयित । "उदानः"—येन कण्ठस्थमन्नादिकमाकृष्येत बलपराक्रमौ च विधीयेते । "व्यामः"—येन जीवात्मा सकलकाये चेटादिकं विधिते ।

मने।मयस्यतीयः । यत्र मनसाऽहङ्कारो वाक् पाणिपादं पायूपस्थश्चेति पश्च कर्मेन्द्रियाणि विग्रन्ते ।

विकानमयस्वतुर्थः । यत्रात्मनो ज्ञानादिसाधनानि बुद्धिश्चितं श्रोत्रं त्वक्चश्चः जिङ्कानासिका चेति पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति ।

आनन्दमयः पञ्चमः । यत्र प्रीतिप्रसादावानन्दः समिधिको न्यूनो वा समनुभूयते । यत्र चाधारः कारणस्या प्रकृतिः । एते पञ्चकोषाः समाख्यायन्ते । एतेरेवायमात्मा सर्वनिधं कमजातमुषासनाज्ञानादिव्यवहारांश्च निष्पादयति ।

जाप्रत्स्वप्रसुपुतिभेदेनात्मनोऽवस्थात्रयं वरीवर्तीति विशेषम् ।

ततो देहस्य चतस्रो दशा विज्ञेयाः-

चक्षुषोर्विषयभृतः "रथूलदेहः" प्रथमः।

पञ्च प्राणाः, पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्च सृक्ष्मभूतानि, सनो बुद्धिग्येतानि ससुदितानि सप्तद्शतत्वानि "सृक्ष्मशरीरं" द्वितीयम् । एतदेव स्क्ष्मशरीरं जन्ममरणादिष्वप्यात्मना सह सान्तष्ठते ।

सुक्मशरीरस्यापि भौतिकस्वाभाविकभेदेन द्वैविध्यं वर्तते ।

तत्र स्क्मभूतानामंशैर्निष्पत्रं "भौतिकम्"।

जीवात्मनः शुद्धगुणस्वरूपं "स्वाभाविकम्" । इदं सृक्ष्मश्रारीरमभौतिकं मुक्ताविप विद्यमानं भवति । एतेनैवायमात्मा कैवल्यमुपभुङ्क्ते ।

ततीयं "कारणशरीरम्" यत्र सुषुप्तिः—प्रगाडनिद्रा भवति । तच प्रकृतिरूपत्वात् सर्वत्र थ्यापकं सर्वजीवात्मभ्यश्चैकमेव भवति ।

एतच्छरीरत्रितयव्यतिरिक्तं तुरीयमिष शरीरं भवति। यत्र हि जीवात्मानः समाधिद्वारेणानन्दमये ब्रह्मणः स्वरूपे निमम्ना भवन्ति । अयमेव समाधिसंस्कारसमुद्रभृतः शुद्धदेहः कैवत्येऽपि साहाध्यकमाचरित । जीवात्मा चायमेतैस्समस्तैः कोवैनिखलाभिश्वावस्थाभिः पृथमवतिष्ठते । अवस्थाभिरात्मनः पृथक्त्वं सर्व एव विदन्ति ननु । अन्त्यां दशामुपगते ह्यात्मानि
"अत्मा वै निरक्रमी।" इति सर्वैः प्रतिभाष्यते । अयमेव जीवः सर्वेषां प्रेरको धारकः साक्षी
कर्ता भोक्तित् व्यपीदश्यते । जीवात्मनः कर्तृत्वभोकग्रत्वश्चामन्यमानो नितरां ज्ञानशृन्यो ऽविवेकीति धीमद्भिविभावनीयम् । न ह्यात्मानमन्तरेण देहाद्यचेतनभावानां सुखदुःखोपभोगः पापपुण्ययोश्च कर्तृत्वं किश्वित् सम्भवति । एतेषां सम्बन्धेन केवलं जीवः पापपुण्ये विद्धाति
सुखदुःखे चारनाति । यदा हीन्द्रियाण्यर्थेमन इन्द्रियरात्मा च मनसा संयुज्य प्राणान् सम्प्रेयं
शुभाशुभकर्मसु नियोजयित तदेव स बिहर्मुखः सम्पद्यते । तदानीमेवान्तःकरणात् शुभक्मस्वानन्दोत्साहनिभयत्वादिकं, भयशङ्कालज्जादिकञ्च पापकर्मसु समुत्पन्नं भवति । तदेतदन्तर्यामीपरमेश्वरः शिक्षयति । यः खलु शिक्षामेतामनुवर्तमानः समाचरित स्वीयकर्माणि तेनैव मुक्ति
लभ्यानि सुखान्यियम्यन्ते, अतो विपरीतमाचरता तु जनेन वन्धजन्यं दुःखमुपभुज्यते ।

( अथ शास्त्रान्तरप्रसिद्धं साधनचतुष्टयम् )-

प्रथमं साधनं विवेक:—सत्यासत्ययोः स्वरूपं परिज्ञाय तयोर्हानोपादाने, पृथिव्यादिपरमेश्वर-पर्यन्तानां भावानां गुणकर्मस्वभावान विदित्वा ब्रह्मणो निदेशपरिपालनं तदुपासने तात्पर्यम् ततोऽविरुद्धाचारः सर्गादमुष्मात् स्वात्मनो लाभानुष्ठानश्च विवेक उच्यते । द्वितीयं साधनं \*वैराग्यम् ।

तदनु षट्कसम्पत्तिरूपं 'हतीयं साधनम्', शमादिषट्कर्मणामनुष्ठानमिति यावत् । तत्रारममनसोरधमीत् संहत्य धम्यं पथि प्रवर्तनं "शमः'' ।

च्यभिचारादिकुत्सितनिषिद्रञ्यापारेभ्यश्चक्षुरादिकरणानां देहस्य च प्रतिनिवृत्तिः, जि-तेन्द्रियत्वादिषुण्यकर्मसु प्रवृत्तिश्च "द्मः"।

षापपुरुषै: सहावस्थानपरित्यागः "उपरतिः"।

सुतरां संजोतष्विप निन्दास्तुतिलाभादिषु प्रविहाय हर्षशोको केवल्यसाधनेष्वभि-निवेश ''स्तितिक्का''।

वेदादिसच्छास्रेषु तद्विज्ञानेन परिपूतिधियामातानां विदुषां वचनेषु च विश्वासः "श्रद्ध।"।

चित्तेकाय्यं "समाधानम्"।

शमादिषट्कं मिलित्वैकं तृतीयं साधनं भवति ।

चतुर्थं साधनं "मुमुसुत्वम्" यथा हि क्षुतृषापीडिताय वार्यन्थसोर्व्यतिरिक्तं नान्यत् किमपि रोचते एवमपवर्गतत्साधनेभ्योऽन्यत्रासंसिक्तिमुक्षा । उक्तमेतत्साधनचतुष्टयम् साधनानन्तरमनुबन्धचतुष्टयमनुष्टेयम् । 

⊷

तत्रैतेन साधनचतुष्टयेन युक्तः पुमान धिकारी प्रथमः । स हि मोक्षमधिकुहते । ब्रह्मोपसम्पत्तिरूपा मुक्तिः प्रतिपाद्या , वेदादिशास्त्रञ्च प्रतिपादकं, तयोर्याथार्थ्यं विज्ञायान्वयः "सम्बन्धाः" द्वितीयः ।

निखिळशास्त्राणां प्रतिपादनविषयभूतस्य ब्रह्मणः प्राप्तिविषयवान् पुरुषो "विषयी" व्रतीयः।

सर्वदुःखानां निवृत्तिः, परमानन्दमुपसद्य निःश्रेयशसुःखोपभोगश्च "प्रयो जनम्" तुरीयः । आधिकार्यादिप्रयोजनान्तमनुबन्धचतुष्टयसुच्यते । तदनन्तरं श्रवणचतुष्टयमनुष्टेयम्—

समुपदिशति किञ्चित् किस्मिँश्रिद्विपश्चिति शान्तेनावहितेन चेतसा श्रवणं "श्रवणम्" तत्रापि सर्वविद्यासु सृक्ष्मत्वाद्वद्यविद्यायां विशेषतोऽत्रधातव्यम् ।

समास्थाय काचिद्रिजने प्रदेशे श्रुतचरस्य मीमांसनं "मननम्"। संशयितस्य शङ्कापनो-दार्थं पुनः प्रश्नः। श्रवणवेळायामपि वक्तश्रोत्रोद्वेयोरप्यनुज्ञया प्रश्नसमाधाने विधेये।

\* अस्य व्याख्यानं छेखंकप्रमादात् त्रृटितं भवेत्—"अनुवादक"।

श्रवणसननाभ्यां विगतसंशयार्थस्य समाधिस्थेन चेतसा पुनः पर्यवेक्षणम् यदहमश्री-मन्वेक्षिपि तत्त्रथेव विद्यते नवेति ध्यानयोगेन पर्यालोचनं "निद्ध्यासनम्" हतीयम् ।

पदार्थानां याथातथ्यतः स्वरूपगुणस्वभावानां ज्ञानं "साक्षातकारः" । एतच्छ्रवणचतु-ष्ट्यमिति व्यपदिस्यते ।

कोप-मालिन्य--आलस्य-प्रमादादितामसैरीर्घ्या-द्वेष-काम-अहङ्कार-विक्षेपादिराजसैर्गुणैः पृथरभूय शान्तत्व-पूतत्व-विद्या-विचारादिसात्विकगुणानां धारणं विधेयम् ।

अपि च मैच्यादिचतुष्टयमपि मुमुक्षुभिः परिपालनीयम्-

तत्र सुखिजनेषु प्रीति"मैंत्री"।

दु:खिषु दया "करुणा"।

पुण्यवद्भयः प्रहर्षो "सुदिता"।

दुर्जनेम्य उपरति "रुपेश्चा"।

प्रताहं न्यूनातिन्यूनं होराद्वयं यावत् मुमुक्षुध्यायेत् । येनान्तराणि मनः प्रभृतीनि वस्तूनि प्रत्यक्षतो दृश्येरन् । पश्यत—स्मः खलु वयं चतन्यवन्तस्तेनास्माकं ज्ञानरूपत्वं मनसो दृष्ट-त्वञ्च सुतरां विद्यते । अस्माभिर्द्धि ज्ञान्तं चञ्चलं प्रमुदितमहृष्टं सर्वावस्थापत्रं मनों यथावदनुभूयते, एविमन्द्रियप्राणादिकं ज्ञानीमः, दृष्टपूर्वं स्मरामः, एकस्मिनेव काले विद्यः प्रभून्तानर्थान् । धारणाक्ष्यणे विद्धमहे । सर्वभ्यक्षेतेभ्यो व्यतिरिक्ताःस्मः । इत्रया हि स्वातन्त्र्येण कर्माणि कर्तुं न प्रभवेम, नापि चेतःप्रमुखानां प्रेरकत्वमिष्ठष्ठात्वश्चास्मासु सम्भवति ।

भविद्याऽस्मितारागद्वेष।भिनिवेशाः पश्च क्लेशाः॥ योगशास्त्रे पादे २। सू॰ ३॥

एषामिविद्यास्वरूपं पूर्वमवीचाम । आत्मवुद्भयोः पृथग्वर्तमानयोरेकस्वरूपताज्ञान "मस्मिता"। सुखेषु प्रीतिः "रागः" । दुःखेष्वप्रीतिः "द्वेषः" । निधनदुःखात् त्रासो "ऽभिनिवेशः" । नित्यमहं देहस्थो भवेयं न जातु म्रियेयेति सर्व एव प्राणिनः समीहन्ते । योगाभ्यासिविज्ञानाभ्याञ्च पञ्च क्रेशानिमान दूरीकृत्य ब्रह्मोपसत्त्या मोक्षानन्दः समुपभोक्तव्यः ।

प्र॰—नतु यादशीं मुक्तिं भवन्तो मन्यन्ते न तादशीमन्यः कोऽपि सम्मत्ते । पर्यत्मोक्षशिलायां शिवपुरे गत्वा तृष्णीभावेनावस्थानमेव मोक्ष इत्याईताः । चतुर्थे त्रिविष्टपे (स्वगे ) वर्गतो पभोगेन मिथः किलना सुमनोहरैर्वादित्रवसनादिधारणेनानन्दोपभोग एव भोक्ष' इति क्रिश्चि यनमतावर्लाम्बनः । तथैव सप्तमे त्वः (स्वगे ) सुखोपभोगो भोक्ष' इति यवनाः । श्रीपुरे वाममार्गिणः, कैलाशो शेवाः, वेकुण्ठे विष्णवाः, गो शेके च गोकुलवासिनो गोत्वामिनः, वनि-

तान्नपानाद्यनुत्तमोपभोगसाधनेगनन्द्विहार एव मुक्तिरिति मन्यन्ते । पौर णिकास्तु ब्रह्मछोन् केषु निवासः "सालोक्यम्", कनीयान् बन्धुरिव ब्रह्मणा सह निवसनं "सानुज्यम्" । उपास्य-देवस्य ब्रह्मण आकारधारणं "सारूप्यम्" । परिचारक इव ब्रह्मणः समीपेऽवस्थानं "सामी-प्यम्" । ब्रह्मणः संसर्गेण ब्रह्मात्मनोरेक्यं सायुज्य" मिति पश्चविश्वां मुक्ति स्वीकुर्वते । ब्रह्म-ण्यात्मनो लय एव मोक्ष इति "शाङ्करा" मन्यन्ते ।

उ०—जैनानां मुक्त्यादिविषये १२ समुल्लासे, ऋश्वियनमतावलम्बिनां त्रयोदशे, यवनानाश्च चतुर्दशे समुल्लासे विशेषतो लेखिष्यामः । यत्तु वाममार्गिणः श्रीपुरमासाद्य श्रीसिन्निभानां योषितामुपं-भोगेन मद्यमांसादिसेवनेन, सङ्गीतकाद्यनुष्ठानेन चानन्दोपभोगमङ्गीकुर्वते, तनेतः किमपि विशिष्यते । तथैव कैलाशादिषु शङ्करविष्णुभूमिकःसाद्धानैर्मानवैः पार्वतीलक्ष्मीतुल्याभिर-क्वनाभिः सह रममाणः सुखमुपमुज्यत इति शैवादीनां वर्णनेऽत्रत्यधनिकेम्यो भूमिपाछेभ्य एतावानेव विशेषः प्रदर्शते, यत्तत्र व्याधयो न सङ्क्रामन्ति, नित्यश्च यौवनं सन्तिष्ठते । परन्वेतत्तर्षां भ्रमविलिसितम् । यत्र हि भोगस्तत्र रोगः । यत्र च रोगस्तत्र वाद्वेक्यमवस्यं भवति ( भोगरोगो, रोगवार्द्धक्येचान्योऽन्यानुविद्धे इव हि तिष्ठतः ) पौराणिकास्त्येवं वाच्याः यर्-भवद्भिमतश्रतुर्विधोऽपि मोक्षः क्रिमिकीटपतङ्गपश्चादिभिरापि स्वत एव लभ्यते । तथा हि ब्रह्माण्डस्था इमे सर्व एव लोकाः परमेश्वरस्यैव विद्यन्ते तेष्वेव च सर्व आत्मानो निवसन्ति तस्मा रसालोक्य रूपा मुक्तिरनायासलभ्या । परमात्मनः सर्वत्र परिपूर्णत्वात् तत्सामीप्यस्य स्त्रयं सिद्धन्वात सामीप्यरूपापि मुक्तिनं कश्चित् प्रयत्नमपेक्षते । जीवात्मनां परमात्मनः समपे-क्षया लघीयस्त्वाच्चेतनत्वाच वन्युत्वस्य स्वयं सिद्धत्वात् "सानुज्य" लक्षणापि मुक्तिः प्रयत्नमन्त-रेणैव लब्धं शक्यते। निखिलात्मनां व्यापके परमात्मनि व्याप्यत्वेन संयुक्तत्वा"त्सायुज्य"रूपापि मुक्तिः प्रयासं विना सर्वेर्कभ्यत एव । यचान्ये नास्तिका मरणानंतरं तत्त्वानां तत्त्वेषु सम्मे-ळनेन निःश्रेयसं मन्यन्ते, तत्तेषां तादशं निःश्रेयसं सारमेयरासभादिभ्योऽपि स्वतः सिद्धमेव । नेषां मोक्षत्वं सम्भवति, अपि त्वन्यादृशं वन्धनमेव । एते शिवप्रं,मोक्षशिलां, चतुर्थी दिव सप्तमं त्रिदिवम्, श्रीप्रं, कैलासं, वैकुण्ठं, गोलोकश्चैकदेशे स्थानविशेषमभ्यपगच्छन्ति तथा च मुक्तात्मनां ततस्थानेभ्यः प्रचयुतानां मुक्तिनेर्येत । "अव्याहतगत्या यत्र तत्र यथेच्छे विहरणमेव" 'मृक्ति'नेहि तत्र भयशङ्गदःखादिकं समुत्ययते । आत्मनो देहप्रवेश एव (जन्म) तदुरपत्तिः । देहात्रिष्क्रमणमेव च (मृत्युः) तत्प्रलय उच्यते । मुक्तात्मानश्च यथाकाल जन्मा-दिकसाददते।

प्र॰-नंतु जन्मकमनेकानि वा ?

उ ९ — अनेकानि ।

प्र॰ -- जन्मनामनेकत्वे पूर्वजन्मवृत्तवार्ताः कथन स्मर्यन्ते ?

उ॰ आत्मनामल्पज्ञत्वेन त्रिकालदर्शित्वाभावात् पूर्वजन्मवृत्तस्य स्मरणं नावशिष्यते । किश्च ज्ञान-साधनं मनोऽपि युगपज्ज्ञानद्वयं सम्पाद्यितुं नार्हति । आस्तां तावत्पूर्वजन्मवृत्तान्तः, अस्मिन्नेव देहे पूर्व गर्भस्थस्थास्य शरीरं समभवत् तदतु जननम् । जन्मतः पञ्चमवर्षपर्यन्तं यद्यासमुखदुःखादिकं समभवत् तस्यापि स्मरणं कथन्न कर्तुं पार्थते ? अपि चायं जाम्रस्त्रप्रयोग्तुमृत्तमुचावचं व्यवहारं सुपुतौ (प्रगाडनिद्रायां) कथन्न स्मर्तुमीटे ? भवानेवात्र पृष्ट आच्छामितः "पूर्व त्रयोदशाव्दस्य पञ्चममासस्य नवमे वासरे दशवादनानन्तरं प्रथमित्रथे किमकारि भवता ? तावकानि मुखाद्यङ्गानि कस्यां दिशि समभवन ? शरीरञ्च कीहशमासीत् ? चेतिस च किमचिन्तय" इति । यदा ह्यस्मिन्नेव देहे पूर्ववृत्तं न स्मर्यते तदा पूर्वजन्मवर्तिनां व्यवहाराणां स्मरणे संशयापादनं केवलं वालिकलसितम् । स्मरणामावेन चेवायमात्मा सानन्दो वर्तते । अन्यथा हि सर्वजन्मनां दुःखान्यनुस्मृत्य दुःखितः सन् मियेत । पूर्वापरजन्मवृत्तान्तो जिज्ञासमानेनापि केनचिज्ज्ञातुं न शक्यते, आत्मनो ज्ञानस्वरूप्योरस्वत्यत्, केवलं ब्रह्मणवायमर्थी वेत्तुं शक्यते न तु जीवात्मना ।

प्र॰—नन्वात्मना पूर्ववृत्तं न स्मर्यते दण्ड्यते च परमात्मना तर्हि कथङ्कारमात्मनः सुधारसम्भवः । "इदमहमकार्षे तस्यैवेदं मया फलमलम्भीति" ज्ञानेनैव तस्य पापेभ्यो विरितः सम्भवा ?

उ॰-कतिविधं ज्ञानमभ्युपेयते भवद्भिः ?

प्र॰-प्रत्यक्षादिप्रमाणेरष्टविधम् ।

- उ० तर्ह्यास्मिन् जगित जन्मनः प्रमृति राज्यधनबुद्धिविद्यादारिद्वयादिसुखदुःखादिकं नानाविधं सम्वीस्यापि प्राग् जन्मनः ज्ञानं कथन्नानुमीयते ? यथा हि कश्चिदामयो भिषजाभिषजयोरुभयोरिप जायेत, तत्र यद्यप्यितायुर्वेदत्यादगदङ्गारो वेति तिन्नदानं नेतरः । परमवद्येनापि
  जवरादिरोगसद्भावे "किमिप मया कुपय्यमाचिरतं येनोदपादि रुजेयमिति" ज्ञायत एव तथ्यव
  अस्मिन जगित सुखदुःखादीनामपचयोपचयो परिवीक्ष्य कथन्नानुमीयते पूर्व जतुः ? अपि
  च पूर्वजन्मानभ्युपगच्छद्भिर्वद्यादिदुःखं मोर्ल्यञ्च, पुण्यञ्च विना धनाद्यस्व प्रादादात्मने ?
  पूर्वजन्मवादिनां नये तु पूर्वजन्मनः पापपुण्यानुसारेण सुखदुःखप्रदानात् परमेश्वरस्य
  न्यायकारित्वमच्याहतं तिष्ठति ।
- प्र॰—नन्वेकजन्मसङ्गावेऽपि परमात्मनो न्यायकारित्वं न परिहीयते । सर्वे ह्यात्मनो वस्तुषु प्रभ-वन्ति यथेष्टमाचिरतुम् । मालाकारः स्वीयारामेषु क्रचिद्श्रस्तकान् क्रचिन्महतस्तरूनारोप-यति । एकत्र कंचित्कंर्तयति, अपरत्रान्यमुत्पाटयति, इतरत्रापरं परिरक्षाति । न च परमे-श्वरस्योपरि कश्चिद्न्यो न्यायकारी वर्तते यस्तं दण्डियतुं प्रभवेत्, यतो वा परमेश्वरो चिभीयात् !
- उ०—परमात्मनो न्यायकारित्वेनेव पूज्यत्वं महत्त्वञ्च वरीवर्ति । यदि हि नाम सोऽपि न्यायिव-रुद्धमाचरेत् न स जात्वीश्वरः सम्भवेत् । मालाकारोऽपि युक्ति विना मार्गेऽस्थाने वा वृक्षाणामारोपेण, अकर्तनीयस्य कर्तनेन, अत्योग्यस्य परिवृह्हणेन, योग्यस्य चापरिवर्द्धनेन

सुतरां विगीयते । एवं कारणमन्तरेण कार्योत्पादात्परमेश्वगेऽपि दोषभाग्भवेत् । ब्रह्म र लु निसर्गादेव पवित्रं न्यायकारि च विद्यत अतस्तेनावद्यं न्याय आचरितव्यः । उन्मतवद्धि कर्माणि कुर्वाणो लोकस्य न्यायाधीशादपि हीनोऽप्रतिष्ठश्च जायेत । अपि नास्मिन्नपि जगति ऋते योग्यतयोत्तमकर्मानुष्ठानाद्गौरवप्रदाता, अन्तरेण च पापानि दण्डयिता सद्भि-विग्रह्मते ? तस्मान्न जानु परमेश्वरोऽन्यायमनुतिष्ठति, नापि कुतश्चिद्विभेति ।

- प्र॰—नतु जगदीश्वर: प्रथमत एव यस्मै यात्रद् त्रिश्राणियतुं निर्चेषी र तस्मै तात्रदेव प्रयच्छिति ।
- उ॰—परमात्मनो विचारः खल्वात्मनां कर्मानुसारेणैव भवति, इतरथा हि स अपराधी अन्यायी च सम्पर्धत ।
- प्र•—प्राकृता महान्तो वा सर्व एव समै: सुखरुः खे: परिभूयन्ते— महतां चिन्तावि महती, पृथ्यज्ञन्ता नानञ्च साधारणी। यथा हि लक्षहपाभियोगं निदाधकाले शिविकासिषष्ठाय स्वीयसद्मनः पण्यवीथिकया न्यायालयं प्रति गच्छन्तं किञ्चच्छेष्ठिनं वीक्ष्य मृहचेतसः संचक्षते "अहो पद्यत पापपुण्ययोः फलम्" एकः शिविकायां सानन्दं सन्तिष्ठते। अपरे नप्रचरणा अध स्तादुपरिष्ठादुभयतोऽपि सन्तप्यमानाः शिविकां वहमाना व्रजन्तीति। परं कृतिधयोऽप्यत्र वस्तुतत्त्वं विदन्त्येय यद्—यथा २ न्यायालयः सिन्नहितो भवति तथा २ श्रेष्ठिनः शोक सन्देहौ भृतिभुजाञ्चानन्दः परिवद्धते। न्यायालयमासाय श्रेष्ठीतस्ततो गन्तुमिच्छिति प्राङ् विवाकस्य समीपे गच्छेयमुताऽस्थानीलेखंकमुपयाि ! अद्य पराजेष्ये विजेष्ये वा न जाने कि भावीत्यादिचिन्तासन्तानैव्याकुलः सम्पद्यते। बाहकास्तमालमास्वादयन्तो मिथः संलपन्त-श्च सप्रमोदं शेरते। श्रेष्ठी आत्मनो जयेऽल्यीयः सुखमधिगच्छिति पराजये पुनर्दुःखाम्बुधौ निमज्ञति। कर्मकारास्तु यथापूर्वमवातिष्ठन्ते। एत्रं मृदुक्मनीयेष्वप्यास्तरणेषु प्रतिशायतो विशाम्पतिनिज्ञसा समुपति निद्राम्, भृतकास्तु प्रस्तरादिषूद्वातिनीषु च भूमिषु संशेरते द्रागेव च निद्रया परित्रियन्ते। एत्रं सर्वत्र महतां चिन्तापि महती साधारणानान्तु साधारणीति विभावनीयम्।
- उ० मृद्धियामेषा मितने हि जातु "कैवर्तो भवे"त्युक्तोऽपि सार्थवाह आत्मानं कैवर्तमिच्छिति, परं कैवर्तास्तु वणिक्त्वमभिलान्तो हरपन्ते । अभयोरपि सुखरुःखयोः साम्यं चे द्ववेत्र कि चिद्वाणिजः कैवर्तपदं परिजिहासेनापि कैवर्ती जातु सार्थिकास्पदमभिलपेत् । जीवात्मनां किथिदेको विदुषः पुण्यात्मनः श्रीमतो राज्ञो महिषीगर्भमपरो दीनहीनाया वराक्या घास-विक्रेतुर्जायायागर्भ समुपेति । एको गर्भादेव सर्वविधं सुखमपरश्च सर्वधा दुःखं लभते । प्रमुत्तस्यवैकस्य सुगन्धिना वारिणा स्नानं कार्यते । सुनिपुणं नाडीच्छेदो विधीयते । यथा-योग्यञ्च दुग्धादिकं पाप्यते । क्षीरं पिपासते तस्मै सितासिम्मित्रं यथेष्टं तद् दीयते । तस्म रक्षाये कर्मकराः, कीडनाय क्रीडनकानि, पर्यटनाय यानानि नित्यं सिताहितानि भवन्ति । रम्येषु हर्म्यादिषु सप्नेम पारेपोष्यते । अपरश्च कानने समुत्पद्यते, यभ स्नानाय

पानीयमपि नाप्यते, दुग्धं पातुकासश्च दुग्धस्थाने मुष्टिचपेटादिभिराहन्यते । अत्यन्तार्त्तस्वरेण रोहद्यमानोऽपि न केनाप्यवधीयते (पर्युपस्थीयते )। एवं प्रत्यहं जीवानामुचावचं सुखदुःखमालोकामहे । यदि ह्यन्तरेण पापपुण्याभ्यां सुखदुःखे ब्रह्मणा दीयेतां तिहं तदेव वचनीय सम्पद्यते । अपि चयदा विनेव कर्मानुष्टानेन सुखदुःखानि लभ्यन्ते तथेव मरणानन्तरं नरकस्वर्णाविप न लभ्येताम् । यथा हि परमेश्वरः साम्प्रतमन्तरेण कर्माण व्यक्षाणयत् सुखदुःखं, तथेव मरणानन्तरमपि स्वेच्छ्या कञ्चित् स्वर्णमपरञ्च नरकं प्रहेष्यति । सर्वे च जीवात्मानोऽधमेमाचरेयुः । विद्यते हि धर्मानुष्टानेऽपि तत्कलं लफ्यते न वेति सन्देहः । प्रभवति च परमेश्वरो यथेटं संविधातुम् । एवञ्च तत्तर्कर्म-फलप्राप्तौ सन्देह्य विद्यमानत्वन पापाचारेभ्यो भयाभावाज्ञगति पापं वृद्धिमुप्ध्यति धर्मश्च परिक्षेष्यति । तस्मात्पूर्वजन्मनि समाचरित् प्रपापानुसारेण वर्तमानं जन्म, वर्तमानदूर्व जन्मनोश्च प्रमीनुरूप्येण भविध्यन्ति जन्मानि भवन्ति ।

प्र॰ - ननु मानवानां पश्वादीनाञ्च शरीरेषु वर्तमानानामात्मनां मियः साम्यं वैसाद्द्यं वा वर्तते ?

उ॰—उभयत्रापि समाना एव जीवात्मानः पंर पापपुण्ययोर्थोगेन मलिनाः शुद्धाश्च भवन्ति ।

प्र॰—मानवानां जीत्रः पश्वादिषु, पश्वादीनाश्च मनुजशरीरेषु, योषितां जीत्रः पुंसां देहेषु, पुंसां वा जीतो योषितां देहेषु गतागतं कुरुते न वा ?

उ॰—आम्, यात्यायाति । पुण्यतो दुरितवाहुल्ये सानुवाणामात्मानः पश्चादिनिक्रष्टशरीराणि, अधर्मा पेक्षया धर्मपरिवृद्धो च देवानां विदुषाश्च शारीरं लभन्ते । पापपुण्ययोः पुनः समत्वे साधारणं मानवं जन्म प्रतिपद्यन्ते । अत्रापि पापपुण्यानामुत्तमाधममध्यमतया सानवादिष्वप्युत्तमादि-भेदेन त्रिविधदेहवन्तो भवन्ति । किथ पश्चादियोनिषु पापजं फलमुपभुज्य पुनः पापपुण्ययोः समतया मानवं जन्म प्रतिपद्यन्ते । एवं देवादिदेहेवु पुण्यफलमुपमुज्य पुनरपि साधारणं मानुषं जन्म लभन्ते । अस्माद्देहादात्मनो निष्क्रमणमेत्र "मृत्युः" देहेन सह संयोग एव च "जन्मेति" व्यपदिश्यते । देहात्रिष्कान्तः जीशस्मा यमालये (अन्तरिक्षे ) पत्रने सन्तिष्ठते । तथा च- 'यमेन वायुनें''ति वचोभिर्वेदेषु वायुरेव यमत्वेन व्यपिद्श्यते, नतु गरुडपुगण-किल्पतो यमः । अस्य विशेषतः खण्डनमण्डने एकादशे समुक्षासे विधास्यामः । तदनन्तरं र्धमराजः परमेश्वरो जीवममुं तत्पापयुण्यानुमारेण जनयति । स ह्यात्मान्न जलाभ्यां देहरन्द्रेण वा ब्रह्मणः प्रेरणया परशारीरमाविद्याति, प्रविद्य च क्रमेण प्रथमं रेतसि तद्नु गर्मे समव-स्थितः सन् देहेन सह बहिर्निष्क्रामित । योषितां देहनाप्तिप्तपुचिनेऽष्वात्मनः कर्मपु योषि-ताम, पुंतां देहप्रापके र पुनः कमे सु पौद्यं दारीरं प्रतिपद्यते । गर्माधानसमये शुक्रशोण-तयोः साम्येन नपुंसकः सजायते । एवमयमात्मा यावद्रमर्यकर्मीपासने ज्ञानश्च सम्पाद्य मोक्षं न लभते तावद्चावचेषु जन्ममर्णेषु गतागतं कुरुते। उत्तमकर्माधनुष्ठानेनैव हि मानवे-ष्वतुत्तमं जन्म मोक्षे च महाकलपर्यन्तमसम्परिष्वक्तो जन्ममरणदुःखराननद्मुपभुङ्के ।

प्र०-मुक्तिरियमेकस्मित्रेव जन्मन्याहोस्विद्नेकजन्मसु सम्प्राप्यते ।

उ॰-अनेकजन्मसु तथा च-

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पराऽवरे। मुएडक २। खं० १। मं० ८॥

यदा ह्यस्य प्रत्यगात्मनो हृंदयस्याविद्याज्ञानरूपा प्रत्थिविमुच्यते, सर्वे संशयाः प्रतिनि-वर्त्तन्ते, पापकर्माणि च क्षीयन्ते, तदा खस्यान्तर्वेहिः सर्वत्र परिपूर्णे ब्रह्माणे निवसति ।

प्र- नन्वयं जीवो मुक्तो ब्रह्मणि लीयते, उत ततः पृथगवतिष्ठते ?

उ॰ हिथावितिष्ठते । संयुज्येत चेत्र कः खञ्ज मुक्तिसुखभुत्रभुज्ञीत १ केवल्यसाधनानि च नैष्फल्य-मापद्येरन । ब्रह्मणा संयोगो हि नात्मनो मोक्षोऽपि तु प्रलयः समधिगन्तव्यः । यदा हि जीवः परमात्मनो निदेशपरिपालनं धर्म्यकर्मातुष्ठानं सत्सङ्करपयोगाभ्यासेन च पूर्वोक्तानि साधनानि चातुतिष्ठति तदैव निःश्रेयसमधिगच्छति ।

> सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ये। वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् । से। ऽश्तुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति ।। तैचिरीः । आनन्दवल्ली । अनुः १ ।।

यः खलु जीवात्मा स्वस्य बुद्धयात्मनोः समवस्थितं सत्यस्वरूपं ज्ञानस्वरूपमनन्तानन्दस्व-रूपश्च परमात्मानं जानीते स तत्र व्यापके परमात्मिनि स्थितस्सँस्तेनेव विपश्चिता सवैवि-द्यायुक्तेन ब्रह्मणां सार्द्धं सर्वान कामानश्चेते, अर्थाद् यं यमानन्दं कामयते तं तं लभते । परमात्मन आनन्दसमवातिरेव मुक्तिरिति ।

प्र॰—नतु यथा शरीरमन्तरेण सांसारिकसुखानि भोक्तुं न क्षमते तथैव कैवल्येऽपि देहमन्तरा-कथमानन्दं भोक्तुं शक्यित ?

उ॰—समाहितमेतन् पुरस्तात्, अत्राप्येतद्विज्ञेयम्— शरीराधारेण सांसारिकसुखिमव परमेश्वराधारेण रणापवर्गसुखं जीवः समस्ताते । प्रातमोक्षोऽन्तरात्मानन्तव्यापके ब्रह्मणि परिश्रमित स्वैरम्, शुद्धज्ञानेन समीक्षते जगत्, संगच्छते मुक्तान्तरेः सार्द्धम्, क्रमेण स्टिश्विद्यां सम्पश्यन् दश्यमानेष्वदश्यमानेषु च सर्वेषु ठोकठोकान्तरेषु श्राम्यति । स हि स्वज्ञानपथवर्तिनः सक्रठभावान् समीक्षते । ज्ञानवाहुल्येनानन्दवाहुल्यं संठभते । कैवल्ये च जीवात्मना निर्मेठतया पूर्णज्ञानित्वंन सर्वे सिनिहिताः पदार्थाः यथावत्प्रतीयन्ते । अयमेव सुखित्रशेषः स्वर्गः । विषयत्रष्णामु च प्रिठिप्य दुःखोपभोग एव नरकः समाख्यायते । स्वरिति सुखन्ताम । स्वः सुख गच्छिति यस्मिन् स स्वर्गः । अतो विषरीतो दुःखोपभोगो नरक इति । तत्राप्यम्युद्यप्रातिः सामान्यस्वर्गः, परमात्मनः समवाप्या चानन्द्विशेषो मोक्षहपः स्वर्गः विशेष उच्यते । सर्वे जीवात्मानो निसर्गादेव सौख्यमनीष्यान्ति दुःखश्च परिजिहासन्ति,

परं यावद् विहाय पापानि नाचरिष्यन्ति पुण्यं न तावत्सुखं लप्स्यते, नापि दुःखं हास्यते, निह विद्यमानकारणं कार्यं कदापि नश्यति ।

उत्तञ्च-

## छिन्ने मुले बृक्षो मश्यति तथा पापे क्षीणे दुःखं मश्यति ।

यथा हि मूलच्छेदेन तर्स्विनश्यित तथैव पापपिरित्यागेन दुःखं नश्यतीति । मानवधर्म-शास्त्रे पापगुण्यानां बहुविधा गतिः प्रतिपादिता ।

तथा च--

मानमं मनसैवायम्पभुङ्के शुभाशुभम्। वाचा वाचा कृतं कर्म कायेनेव च कायिकम्।। १॥ शरोरजै: कर्मदावैर्याति स्थावरतां नरः। वानिकः पक्षिसृगतां मानसेरन्त्य ग्रातिताम् ।। २ ॥ थे। यदैवां गुणो देहें साकत्येनातिरिच्यते। स तदा तद्गुणप्रायं तं करोति शरीरिणम् ॥ ३॥ सरवं ज्ञानं तमे। ऽज्ञानं रागद्वेषौ रजः स्मृतम्। एतद्व्याप्तिमदेतेषां सर्वभृताश्चितं वपुः ॥ ४ ॥ सत्र यत्प्रीतिसंयुक्तं किञ्चिदात्मनि लक्ष्येत्। प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्त्वं तदुपधारयेत् ॥ ५॥ यत् दुःखसमायुक्तमधीतिकरमात्मनः। तद्रजाऽप्रतिपं विचात्सक्तं हारि देहिनाम्।। ६।। यत् स्यान्मोहसंयुक्तमयकविषयात्मकम्। ध्यतस्यं सविङोयं तमस्तदुपधारयेत्।। 9 ।। त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां यः फलोद्यः। सम्यो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ ८॥ वेदाभ्यासस्तवी शानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। धमंक्रियात्मिचिन्ता च सात्त्विकं गुणलक्षणम् ॥ ६॥ थारस्मरुचिताऽधैर्यमसत्कार्यपरिग्रहः। विषयोपसेवा चाजसं राजसं गुणलक्षणम् ॥ १० ॥ कोभः खप्ना धृतिः कौर्यं नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता । याचिष्णुना प्रमाद्श्च तामसं गुणळक्षणम् ॥ ११ ॥ यत्कर्म धुत्वा कुर्वश्च किर व्याष्ट्रवेष लज्बति । तज्ज्ञे यं विदुषा सर्वं तामसं गुणळक्षणम् ॥ १२ ॥ यैनाहिमन्कर्मणा छोके खातिमिळाति पुष्केछाम्। न च शोचत्यसम्पत्ती तिहि वं तु राजसम्॥ १३॥ यत्सर्वेणेच्छिति ज्ञानुं यन्न ठउनित चाचरन् । येन तुष्यित चात्मास्य तत्सद्यगुणठक्षणम् ॥ १४ ॥ तमसो छक्षणं कामे। रजसङ्खर्थ उच्यते । सत्त्वस्य छक्षणं धर्मः श्रेष्टयमेषां यथोत्तरम् ॥ १५ ॥ मनु० अ०१२ ॥ १४० ८ । ६ । २५-३३ । ३५-३८ ॥

- (१) अयं जीवो मनसा यत्सुकृतं दुष्कृतं वा कर्म कुहते तत्फलं सुखदुःखमिह सनसेवायमुपः भुङ्क्ते । एवं वाचा कृतं शुभाऽशुभं वाग्द्वारेण, शारीरश्च शरीरद्वारेणोपभुङ्के ।
- (२) यः पुमान देहेन चौंयपरस्त्रीगमनसाधुजनाभिघातादिकं दुष्कर्माचराति स स्थावस्त्वम् , वाक्क्वेतिंदुष्कृतैः पक्षित्वं मृगत्वं वा, एवं मनसा क्वेतः पापकर्मभिश्राण्डालादित्वं प्राप्नोति ।
- (३) यत्र देहे येषां गुणानां मध्ये यो गुणः साकल्येनाधिको भवति, स गुणस्तं देहिनं तद्गुण-लक्षणबहुलं कुरुते ।
- (४) यदाऽऽत्मिन ज्ञानं तदा सत्वम्, तद्विपरीताऽज्ञाने तमः, रागद्वेषादिषु प्रसज्यमान आत्मिन रजो जानीयात् । सत्वादयः प्रऋतेर्गुणाः सकलसंसारस्थभावान् परिव्याप्य तिष्ठन्ति ।
- (५) तेषां विवेक इत्थमधिगन्तच्यः । यत—यदात्मानं सप्रसादं चेतरच प्रसन्नं प्रशान्तमिव प्रकाशरूपमनुभवेत्तदां सत्यं प्रधानसितरे चाप्रधाने इति विजानीयात् ।
- (६) यदात्ममनसी दुःखसंयुक्ते निष्प्रसादे विषयेष्यितस्ततः परिश्रमेतां तदा रजसः प्राधान्य-मितरयोश्राप्राधान्यं विद्यात् ।
- (७) यदा च मोहः प्रवलो भवेदर्थादात्ममनसी सांसारिकविषयेषु प्रसक्ते सदसद्विवेकशून्ये-ऽतकेणीयस्वरूपे च स्थातां तदा तमः प्रधानमितरेचान्तर्हिते इति विज्ञेयम ।
- (८) एतेषां सत्वादीनां त्रयाणामि गुणानां यथाक्रममुत्तममध्यमाधमरूपो यः फलोद्यस्तम-रोपेण वक्ष्ये।
- (९) वेदाभ्यासो, धर्मानुष्ठांन, ज्ञानविवृद्धिः, पूत्रत्वाभिलापः, इन्द्रियसंयमो, धर्म्यक्रियाऽऽत्मध्या-नपरता एतत् सत्वाख्यस्य गुगस्य लक्षणम् ।
- ( १० रजस्समुदयेऽन्तर्हितयोश्च सत्वतमसोः कर्मारम्भे रुचिता, धेर्यपरित्यागो, निषिद्धकर्माचरण-मजस्वं विषयोपभोगेषु प्रीतिर्जायते तदेव मिय रजसः प्राधान्यमिति विभावयेत् ।
- ( ११ ) एवं तमसि प्रधाने सर्वेपापानां म्लभूतस्य लोभस्य प्राचुर्यमालस्यनिद्दे, धेयनाद्यः, क्रौर्य, नास्तिक्यमर्थाद् वेदेश्वरयोः श्रद्धाऽभावः, अन्तःकरणस्य बृत्तिपार्थक्यैसकाद्य्याभावो व्यसनेषु प्रसक्तिश्व जायते तदात्मिन तमः प्रबृद्धामिति विदुषा विभावनीयम् ।

- ( १२ ) तथा यदात्मा यत्कर्म कृत्वा कुर्वन करिध्यश्च छजाशङ्काभयादिभिः परित्रियते तदा शास्त्र-विदा मिय तमः प्रवृद्धाभिति विज्ञेयम् ।
- (१३) येन कर्मणाऽिस्मॅल्लोके प्रभूतां ख्यातिभिच्छति, दारिद्रयेऽपि सित चारणादिभ्यो दान-प्रदानं न परित्यज्यति तदा रजसः प्रावल्यं विशेयम् ।
- (१४) यदा च पुरुषान्तरात्मा सर्वेभ्यः किञ्चिज्ज्ञातुमभिलपेत्—अर्थात्सर्वतो गुणान सम्पा-द्यितुकामः स्यात, सुकृतकर्मानुष्ठानेषु न लजेत् येन कर्मणा स्वात्मतुष्टिर्जायेत—अर्थार् धर्माचार एव रुचिर्भवेत् तदा सत्वं मिय प्रवलिमिति धीमता वेद्यम् ।
- (१५) कामप्रधानता तमसो लक्षणम, अर्थसङ्कहेच्छा रजसः, धर्मपरिसेवनं सत्वस्य लक्षणम् एषाञ्चोत्तरोत्तरस्य श्रेष्ठत्व- तमसा रजः, रजसा च सत्वं श्रेष्ठमिति ।

देवत्वं सारित्रका यान्ति मनुष्यत्वञ्च राजसाः । तियंदरवं नामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः॥ १॥ स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्वाश्च कच्छपाः । पशवश्च मृगार्वैत जघन्या नामसी गानः॥२॥ हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च शूद्रा म्हेच्छाश्च गहिताः। सिंहा व्याद्या वराहाश्च मध्यमा तामसी गति: ॥ ३ ॥ चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुवाश्चीव दास्मिकाः। रक्षांसि व विशाचाश्च नामसीवृत्तमः गिनः ॥ ४॥ भाह्या महा नटाश्चेव पुष्याः शस्त्रवृत्तयः । यूतपानप्रसक्ताश्च अघन्या राजसी गतिः॥५॥ राजानः श्रत्रियाश्चैव राज्ञां चैव पुरोहिताः। वाद्युद्धप्रधानाश्व मध्यमा राजसी गिनः॥ ६॥ गन्धर्वा गुद्धका यक्षा विवुधानुचराश्च ये । तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीपृत्तमा गतिः॥ 🤋 ॥ तापसा यतयो विवा ये च वैमानिका गणाः। नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा साहितकी गतिः॥ ८॥ यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतीं वि बत्सरः । पितरश्वैव साध्याश्च द्वितीया सात्त्विकी गांत:॥ ६॥ ब्रह्मा विश्वसृजी धरमों महानव्यक्तमेव च। उत्तमां सास्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः॥ १०॥ इन्द्रियाणां प्रसंगेन धर्मस्यासेवनेन च। पापान्संयान्ति संसारानविद्वांसे। नराधमाः ॥ ११ ॥ मनु॰ १०१९। ऋो॰ ४०। ४२-५०। ५२॥

- (१) सत्ववृत्तावस्थिता देवत्वं विद्वत्त्वं प्रतियन्ति, रजोवृत्त्यवास्थिता मध्यमं पृथग्जनत्वम्, तमोवृत्तिस्थास्तु निकृष्टां (अधमां ) गतिं गच्छन्ति ।
- (२) अत्यन्ततामंसः स्थावराणां वृक्षादीनाम्, त्रिसिकीटानाम्, मत्स्यसर्पकूर्मपशुमृगादी-नाश्च योनिर्लभ्यते ।
- (३) मध्यमस्तामसैईस्त्यश्रज्ञद्रम्लेच्छनिषिद्धकर्माचारिसिंहव्याघ्रवराहादीनां जन्म प्रतिपद्यते ।
- (४) उत्तमतमोगुणयुक्तिश्चारणानाम (ये हि पद्यादिनिर्माणेन जनानुपश्चोकयन्ति) पक्षिणां, स्वसुखाय कथ्यमानानां दाम्भिकानाम्, परहिंसारतानां रक्षसाम्, मद्यादिसेविनां मलीम-सानां पिशाचानां जन्म सम्प्राप्यते ।
- (५) येऽधमरजोगुणयुक्तास्ते झल्लाः (खड्गादिप्रहरणाः कुदारादिभिर्भुवः खन्तारो वा) मल्लाः (नावादिजीविनः ) नटाः (वंशादिषु कलाकारिणः ) शस्त्रजीविनः । मद्यपान-प्रसक्ताश्च भवन्ति ।
- (६) ये मध्यमा राजसास्ते राजानः क्षत्रियाः, राज्ञां पुरोहिताः, वादिववादिविधायिनो दूताः, प्राज्ञिववाकादयः, युद्धविभागस्याध्यक्षाश्च भवन्ति ।
- (७) उत्तमा राजसा गन्धर्वाणाम् ( गायकानाम् ) गुद्यकानां (आतोग्रवादिनाम् ) यक्षाणां (धनवताम् ) विद्वत्परिचारकाणाम् । अप्सरसामर्थाद् रूपवतीनां योषितां जन्म रुभन्ते ।
- (८) तपस्विनः, यतयः, संन्यासिनः,, वेदपाठिनः, विमानचारिणः, दैवज्ञाः, दैत्याः, देहपोषका मानवा एषा सत्विनिमित्ता अधमा गितः ।
- (९) यागशीलाः, वेदार्थविदः, विद्वांसः, वेदानां विद्युतां कालविद्यानाञ्च ज्ञातारः, रक्षकाः, ज्ञानिनः, साध्याः (कार्यसिद्धये सेवनीया अध्यापकाः) इत्येषा सत्वनिमिता मध्यमा गतिः ।
- (१०) अखिलवेद्विदो ब्रह्मापद्वाच्याः, विश्वसृजः निखिलां सृष्टिविद्यामित्रगत्य विविधिवि-मानादियानंनिर्मातारः, धार्मिका मेधाविनः प्रकृतिमिष स्वात्मवद्येऽवस्थापयितारः । इत्येषा सत्वनिमित्तोत्तमा गतिः ।
- ( ११ ) इन्द्रियाणां विषयेषु प्रसङ्गेन धर्मपरित्यागेन निषिद्धाचारवन्तोऽविद्वांसो मानवेषु कुत्सिता-दुःखमयीर्गतीः प्राप्नुवन्ति ।
- (१२) एवं सत्वरजस्तमसां वेगै. संयुक्तोऽयमन्तरात्मा यादशं कर्मारभते तेन तादगेव फलं लभ्यते । मुमुक्षवः पुनरन्तरात्मानोऽतीत्य प्रकृतेर्गुणान् महायोगिनस्सन्तो मुक्तिसाधना-न्यनुतिष्ठेयुस्तथा च पातञ्जलेऽधीयतेः—

योग श्चित्तवृत्तिनिरोधः॥ १॥ पा० १।२॥

## तदा द्रष्टुः सक्षेऽवस्थानम् ॥ २ ॥ पा० १ । ३ ॥

मानवः खलु रजस्तमःसंस्पृष्टकर्मभ्यो मानसं निरुध्य सात्विकेभ्योऽऽपि कर्मजातेभ्यः पृथक्कुत्य मनः सत्वस्थः सन् केवले परमात्मनि चेतः संस्थाप्य सर्वतो मनोवृत्तीर्निरुन्ध्यात् । अयमेव चित्तवृत्तीनां निरोधो योग इत्युच्यते ।

चेतस ऐकाश्यनिरोधाभ्यामयं प्रत्यगात्मा सकलद्रष्टुः परमात्मनः स्वरूपे सन्तिष्ठते । एवमादि-साधनजातमनुतिष्ठेत् ।

## षथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः । सांख्ये अ०१। स्०१॥

देहिकः क्रेश आध्यात्मिकं दुःखम्, प्राण्यन्तरेभ्यः समुद्भूतं दुःखमाधिभौतिकम्, अतिवृष्टयनावृष्टय-तितापादिभ्यो मनस इन्द्रियाणाञ्चाञ्चल्येन च समुपस्थितं दुःखमाधिदैविकम्, एतत्त्रिविधदुःखनिवृत्ति-पूर्वकं केवल्यप्राप्तिरत्यन्तपुरुवार्थः ।

इतः परमाचारानाचारभक्ष्याभक्ष्यविषयेषु लेखिष्यामः।

इति श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिक्यते सत्यार्थप्रकाशे शंकरदेवपाठकेन संस्कृतभाषयाऽन्दिते विद्याऽविद्यावन्धमोक्ष-विषये नवमः समुब्लासः सम्पूर्णः ॥ ६॥



# अथ दशमसमुहासारम्भः॥

ष्ट्राथाऽऽचाराऽनाचार भद्याऽभद्यविषयान् व्याख्यास्यामः॥

\_03922660\_

अथेदानीं यो धर्मयुक्तकर्मानुष्ठानरूपः सुशीलतासत्पुरुपसङ्गसद्विद्याग्रहणाभिरुत्रिमुख आचा-रस्तद्विपरीतोऽअनाचारश्चार्भधीयते तं प्रतिपादियिष्यामः ।

> विद्वद्भि: सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः। हृद्येनाभ्यनुज्ञाता यो धर्मस्ति ज्ञिवोधत ॥ १ ॥ कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्य कामता। काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वेदिवः॥२॥ सङ्ख्यमूलः कामे। वे यज्ञाः सङ्ख्यसं भवाः व्रतानि यमधर्माभ सर्वे सङ्कराजाः स्मृतोः ॥ ३॥ अकामस्य किया काचित्र दृश्यते नेह कहिंचित्। यदादि कुरुते किञ्चित् तत् तर शामस्य चेष्टितम् ॥ ४ ॥ वेदे। ऽ खिले। धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्। आचारश्चेव साधनामात्मनस्तृष्टिरेव स ॥ ५ ॥ सर्वन्तु समवेश्येदं निखिलं ज्ञानचक्षणा। श्रतिप्रमाएयतो विद्वान् स्वधर्मे निविशेत वै॥ ६॥ श्रतिसमृत्य्दितं धर्ममनुतिष्टन् हि मानवः। इह कीर्तिमबाप्नोति प्रेत्य चानुत्तयं सुखम् ॥ ७॥ योऽवमन्येत ते मूले हैतुशास्त्राध्ययादु द्विजः। स साधुभिवंहिष्कार्यों नास्तिका वेदनिन्द्कः ॥ ८॥ वेदः स्मृतिः सदाचारः खस्य च प्रियमात्यतः। प्तचतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धप्रस्य लक्षणम् ॥ ६ ॥ धर्यकामेष्वसकानां धर्मज्ञानं विधीयते। भ्रमं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं भ्रंतिः॥ १०॥ वैविकै: कर्मभि: पुण्यैनिषेकादिद्धिजन्मनाम् । कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ ११ ॥

केशान्तः ष उशे वर्षं ब्राह्मणस्य विधीयते । राजन्यवन्धे।द्वाविँशे वैश्यस्य द्वयधिके ततः ॥ १२॥ सनु० अ०२। ऋगे० १—४।६।८।६। ११—१३।२६।६५॥

- (१) रागद्वेषात्रमुक्तर्धार्भिकैर्विद्वद्भियः सततं सेव्यते यश्च हृद्यमात्मा सत्यकत्तव्यतयाऽभिजार्न -यात्स एवं धर्मो मन्तव्योऽनुष्ठेयश्चेति नित्यमास्मन् विषय जना दताचित्ता भवेयुः ।
- (२) संसारेऽस्मित्रतीय कामात्मताऽतिनिब्कामता च न प्रशसनीया वर्त्तते यतो वेदार्थज्ञांन वैदिकानि कर्माणि चेत्यखिलमिदं कामनयेव सिद्धयति ।
- (३) निरिच्छो निष्कामोऽहमस्मि भनेयं वेतिचेद् यः कश्चिद् वदेत्तदा स कदापि तथा भवितुं । शक्तः । यतः सर्वाणि यज्ञसत्यभाषणादित्रतयमनियसरूपधर्मकर्माणि संकल्पादेव जायन्ते ।
- (४) यतो यानि यानि हस्तपाद्नेत्रमनआदीनि जनेनेन्द्रियाणि चाल्यन्ते तानि सकलानीच्छ-यैव संचाल्यन्ते । अनिच्छतस्तु नेअनिमीलनोन्मीलनक्रियाऽपि न संभवति ।
- (५) अतः सकला वेदा मनुस्पृतिर्ऋषिप्रणीतानि शास्त्राणि सत्पुरुपाणामाचारा येन येन कर्म-णा निज आत्मा प्रसीदिति यत्र यत्र च लजाभयशङ्काराहित्य वर्तते तत्तत्कर्मसंभवाचात्मनः प्रसन्नता यं धर्मे कथयेयुः स सेवनीयः । पश्यत—यदा कश्चिद्सत्यभाषणचौर्यादिकमें कर्त्तुमभिलषित तदानीमेव तस्यात्मिनि नियतं लजाभयशङ्काविभीवो भवति तस्माद् हत्त-व्यानि तानि कर्माणि ।
- (६) मनुजः सकलं शास्त्रजातं वेदं सत्पुरुषाणामाचारं स्वात्मनोऽप्रतिकूलताञ्च विवेकचक्षुषा सम्यगालोच्य वेदप्रामाण्येन स्वात्मानुकूलं धर्ममनुतिष्ठतः ।
- (७) यतो यो मनुष्यो वेदैस्तदनुक्लस्मृतिभिश्चोक्तं धर्ममनुतिष्ठति स इह लोके कीर्त्ति परलोके च सर्वोक्तमं सुखमवाप्रोति ।
- (८) श्रुतिवेदः स्मृतिर्धर्मशास्त्रम्, आभ्यां सर्वे कर्त्तव्यमकर्त्तव्यश्च निर्णयम् । यः दश्चिःमनुजो वेदं तद्नुकूलानाप्तप्रन्थाँश्चावसन्येत तं सज्जना ज्ञातिबहिष्कृतं कुर्युः । यतो यो वेदं निन्दति स नास्तिक उच्यते ।
- (९) तस्माद् वेदः स्पृतिः शिष्टाचारः स्वस्य चात्मनः प्रियमित्येतानि चत्वारि धर्मलक्षणानि सन्ति । एभिर्धमी लक्ष्यत इति भावः ।
- ( १० ) किन्तु ये धनलुब्धा विषयासक्ताश्च न भवन्ति त एव धर्ममवगच्छन्ति । ये च धम जिज्ञासवस्तेषां कृते वेदा एव परमं प्रमाणं वर्त्तते ।
- ( ११ ) अतः सर्वे मनुष्या ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यादयो वैदिकैः पुण्येः कर्मभिः स्वपुत्राणां निषेकादि-शरीरसंस्कारं कुर्युः । यः संस्कार इह जन्मनि परजन्मनि च पावनः पापनाशहेतुरस्ति ।

(१२) ब्राह्मणस्य षोडशे वर्षे, क्षत्रियस्य द्वाविंशे, वैश्यस्य च चतुर्विंशे केशान्तः केशन्छेदनाख्यः संस्कारः करणीयः । तदनन्तरं केवलां शिखां संरक्ष्य श्मशुकूर्चादयिश्वरसः केशास्यदा क्षुर्या छेदनीया न पुनः कदापि रक्षणीया । शीतप्रधानदेशे वा केनापि हेतुना वा केश-रक्षणावश्यकता चेद् यथेष्टं केशान् रक्षेत् । अत्युष्णदेशे तु शिखासिहतान सर्वकेशान् छियात् । यतः केशवशात् शीर्षेऽधिकमौष्ण्यं भवति तेन च बुद्धिः क्षीयते । शमशुकूर्य-रक्षणाद् भोजनपाने सम्यङ् कर्त्तु न पायंते केशेषु चोच्छिष्टमिप तिष्ठति ।

इन्द्रियाणां विचरनां विषयेष्वपद्यारिष् । संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्वान् यन्तेच वाजिनाम्॥ १॥ इन्द्रियाणां प्रसङ्घेन दोषमु व्यवसं शयम् । सन्नियस्य तु नान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ २ ॥ . न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृत्रावतमेव भूय प्रमामिवद्धते । ३ ॥ वेदाहतागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च। म विपद्षमावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कहिचित्।। ४।। वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा। सर्वान् संसाधयेद्थानक्षिण्वन् ये।गतस्तनुम् ॥ ५ ॥ श्रुत्वा सपृष्ट्वा च द्रष्ट्वा च मुक्का प्रात्वा च यो नर:। म हृष्यति ग्लायति वा स विशेया जितेन्द्रियः ।। ६ ।। नापृष्टः कस्यचिद् त्र्यान्न चान्यायेन पृच्छतः। जानकृषि हि भेधावी जडवल्लेक आचरेत्॥ १॥ वित्तं बन्धुवंयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी । एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्य दुत्तरम् ॥ ८॥ अज्ञो भवति वै बालः विता भवति मन्त्रतः अइं हि बालमित्याहुः वितेत्येव तु मन्त्रद्म् ॥ ६ ॥ न ह।यनैनं पिछतैनं वित्तेत न बन्धुभिः। ऋषयश्चितिरे धर्म याऽन्चानः स नो महान् ॥ १०॥ विधाणां ज्ञाननी उयेष्ठयं क्षत्रियाणान्तु वीर्यतः। वैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जनमतः ॥ ११ ॥ न तेन पूद्धो भवति येनास्य पछितं शिरः। ये। वै युवाष्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः। १२।। यथा काष्ट्रमये। हस्ती यथा चर्ममया सृगः। यश्च वित्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम बिस्रति ॥ १३ ॥

अहिसयैत्र भूतानां कार्यं श्रे ये। उनुशासनम् । वाक् चैव मधुरा श्रक्षणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १४॥ मनु० ब०२॥ श्रो०८८ । ६३ । ६४ । ६९ । १००। ६८ । ११०। १३६ । १५३—१५९ । १५६ ॥

- (१) मनुजानामिदमेव प्रधानं कर्त्तव्यं यत्तेऽपहरणशीलेषु विषयेषु चित्तं प्रवर्त्तयन्तीन्द्रि-याणि निरोद्धं प्रयतेरन् । यथाऽश्वान् नियम्य सारिथः शुद्धमागे चालयित तथैव ते तानि इन्द्रियाणि नियम्याधमेवर्तमनोऽपसार्यं धर्म्यं वर्त्मनि सततं प्रवर्तयेयुः ।
- (२) इन्द्रियाणां हि विषयेषु प्रसक्त्याऽभ्रमें प्रवृत्या च मनुष्यो नियतं दोषं प्राप्नोति । यदा तान्येव पुनरिन्द्रियाणि विजित्य भ्रमे संचारयित तदाऽभीष्टसिद्धिं लभते ।
- (३) निश्चितं खाल्वदं यद् यथाऽश्चिरिन्धननिक्षेपेण घृतप्रक्षेपेण चाधिकतममेव वर्धते तथैव विषयोपभोगेन कामः कदा।चिदपि न शाम्यति प्रत्युत वर्धतेतरामेव । अतो मनुष्येन कदापि विषयप्रसक्तिर्भाव्यम् ।
- (४) अजितोन्द्रियः पुरुषो विप्रदुष्ट उच्यते यतस्तस्य भोगासक्तस्य वेदाध्ययनदानयज्ञनियम-धर्माचरणानि फलावाप्तये न प्रभवन्ति । धार्मिकस्य जितेन्द्रियस्य तु पुनरेतानि फल-दायकानि भवन्ति ।
- (५) ततः पश्च कमेंन्द्रियाणि पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि मनश्चिकादशं स्ववशे विधाय योग्याहारित-हारैथींगेन च देहं संरक्षत्रखिलानर्थान् सम्यक् साधयेत् ।
- (६) स्तुतिवचनं निन्दावचनश्च निशम्य, सुखस्पर्शे दुःखस्पर्शश्च वस्तु संस्पृश्य मनोहरं निन्दितञ्च रूपं निरूप्य, उत्तममनुत्तमञ्च भोजनं विधाय, सुरभिमसुरभिञ्चाष्ट्राय यस्यानन्दविषादौ न भवतः स जितेन्द्रियो विज्ञेयः ।
- (७) कदाचिद्यपृष्ठोऽन्यायेन कपटेन वापि पृच्छतो जनस्य प्रतिवचनं न प्रयच्छेत् । तस्य सम्मुखं जानुत्रपि हि प्राज्ञो मूक इव व्यवहरेत् । आम् ! यस्तु निष्कपटो जिज्ञासुभवेत्तमपृष्टोऽपि समुपदिशेत् ।
- (८) धनं धर्मार्जितं बन्धुः पित्रज्यादिः, वयोऽधिकवयस्कता, कर्म वैदिकं, विद्या वेदार्थतत्व-ज्ञानमेतानि पञ्च मान्यस्थानानि । किन्तुं धनाद्गन्धुः श्रेष्ठो बन्धोरधिकवयस्कता श्रेष्ठा वयसः पवित्रं कर्म श्रेष्ठं कर्मणो विद्यावान् श्रेष्ठ एवमुत्तरोत्तरं विद्रोषं मान्यास्सन्ति ।
- (९) यतः रातवर्षीयोऽपि जनो विद्याविज्ञानशृन्यश्चेत्म वालकोऽस्ति । अल्पवया अपि विद्याविज्ञानदायकश्चेत्स वृद्धो मन्तव्यः । यस्मादिखलानि शास्त्राणि विद्वांस आप्ताश्चाज्ञं बालं प्राज्ञञ्च पितरं वदन्ति ।

- (१०) न बहुभिवेषें:, न शुक्कैः केशैः, नाधिकेन धनेन न श्रेष्ठैर्वान्धवैर्महत्वं प्रपद्यते किन्तु योऽस्माकं मध्ये प्रशस्तो विद्याविज्ञानविज्ञः स एव महान् पुरुष इत्येव सहात्मनामृषीणां सिद्धान्तः।
- (१२) न तेन वृद्धो भवति येनास्य शुक्ककेशं शिरः किन्तु युवापि सन्यो विद्वानस्ति तं विद्वजना वृद्धं विदन्ति ।
- (१३) यश्च ब्राह्मणोऽनधीतविद्यः स काष्ठरचितगज इव चर्मनिर्मितमृग इव च जगति नाम-मात्रं विभर्ति, किमपि कर्त्तव्यं कर्तुं न क्षमते ।
- (१४) तस्माद् विद्यामधिगम्य धार्मिको विद्वान भृत्वा निर्वेरायमाणः सकळप्राणिजनस्य कल्याणमुपदिशेत् । उपदेशे च मधुरां कोमळाञ्च वाणीं वदेत् । यः सत्योपदेशेन धर्मस्य दृद्धिमधर्मस्य च विनाशं विद्ध्यात्स पुरुषः शुष्पनीयो विद्यते ।

नित्यं सानक्षालनादिना देहवस्नात्रस्थानादिकं शोधयेत्। यतस्तच्छोधनेन चित्तगुद्धिरारोग्य-प्राप्तिश्व निष्पद्येत येन पुरुषार्थः समेधते , तावती शुद्धिविधेया यावत्या मलदुर्गन्धो विनद्येत्।

> आचारः प्रथमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त्त एव च ॥ मनु० अ०१। १०८॥

यत्त्रत्यभाषणादिकमणामाचरणमस्ति तदेव वेदेषु स्मृतौचााभिहितं कर्त्तव्यं वर्त्तते ।

मा नो वधीः पितरं मोत मातरंम् ॥ यजः० अ० १६। मं० १४॥

श्राचारयों बहाचयेंगा बहाचारिगां मिन्छते ॥ श्रथवं कां० ११ । व० १४ । मं० १७ ॥

मात्रेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । तैतिरीयारएय के ।। प्र० ७ । अनु० ११ ।।

मात्रिपत्राचार्यातिथिसेवैव देवपूजोच्यते । येन येन कमणा च जगदुपकारो भवति तत् तत्कमं करणीयं हानिकरश्च कमं परिहेयम् । इदमेव मनुजानां परमं कर्तव्यमास्त । कदापि नाम्सिकेर्लुच्येविश्वासघातिभिरनृतवादिभिः स्वार्थिभिः कपटिभिदुँछैर्जनैः समं सङ्गतिं न कुर्यात् । सत्यवादिभिधेमित्मिभः परोपकारिययेरास्थ जनैः समं सदा समागमं विद्ध्यादि-त्येव श्रष्ठाचारोऽभिश्रीयते । प्र॰-आर्यावतंदेशवासिनां जनानां विविधदेशान्तरगमनेनाचारो नस्यात न वा ?

उ०—न नःयति । यतो वाह्याभ्यन्तर्शुद्धिः सत्यभाषणादिसदाचरणश्च यत्रैव क्रियेत स आचार एव । न कदापि स नष्टो भवेत् । यश्चार्यावर्ते स्थित्वाऽपि दुराचारं करिष्यति स धर्मश्रष्ट-उच्येत

यद्येवं नाभविष्यत्तदा कथमयम्-

मेराईरेश्च हे वर्षे वर्षे हैमवतं ततः। क्रमेणेच व्यतिकस्य भारतं वर्षमासदत्।। स वेशान् विविधान् पश्यंश्चीनहूणनिषेवितान्।। महाभारतः शान्तिः मोक्षधः। अः ३२७॥

इति श्रोको महाभारतस्य शान्तिपवणि मोक्षधमिविषयके व्यासशुक्रयोः सम्वादे सम-विष्यतः । अधिकदा व्यासमुनिः स्पुत्रेण शुक्रेन शिष्येश्व सह साम्प्रतममेरीकेत्युच्यमाने पातालदेशे न्यवसत् । कदाचन शुक्राचार्यः—"इयत्येवात्मविद्याऽतोऽधिका वा विद्यते" ? इति पितरमपृच्छत् । जानन्निष व्यासमुनिः किमप्यस्मिन् विषये तस्मै प्रतिवचनं नायच्छत् । यत एनं विषयं प्रागुपादिशदसौ । अन्यसाक्ष्यर्थं स्वपुत्रं शुक्रमवदत्—"वत्स ! सिथिलापुरीमुपगम्येनमेव प्रश्नं जनकं नाम राजानं पृच्छ । सोऽस्य यथायथमृत्तरं दास्यतीति" । पितुर्वचनं निशम्य शुक्रः पातालान् मिथिलापुरीं प्रतस्थे । पुरा किल मेरोहिमानलयादीशानोत्तरवायव्यकोणेषु यो देशोऽभवत्तस्य "हरिवर्षम्" इति नामासीत् । हरयो वानरा उच्यन्ते । अधुनापि यदेशवासिनो जना वलीमुखा इव रक्तमुखा भवन्ति । यो देशः सम्प्रति "यूर्प" इत्यभिधीयते स एव देविगरि "हरिवर्षम्" इति कथ्यते स्म । तं तं देशं पश्यन् हृणाख्यं देशं विलोक्य चीनदेशमाययौ । चीनदेशादसौ हिमगिरि हिसनिरेश मिथिलानगरीमाजगाम । अन्यच श्रीकृष्णार्जुनावश्वतरीमिन्ननेकामारह्य पातालं गत्या महाराजश्रुधिष्ठरस्य यज्ञे भगवन्तमुहालकमृष्विमानिन्यतुः ।

धृतराष्ट्रः सम्प्रित "कंधारः कंदहारों" वेत्यभिधीयमानस्य गान्धारदेशस्य राजपुत्रीमुपयेमे । पाण्डोः स्त्री माद्री "ईरान" इत्याख्यस्य देशस्याधिपतेर्वुहिता वभृव । अर्जुनश्चामेशीकाभिधस्य पातालदेशस्य नृपकन्यामुलूपीं परिणिनाय । यदि जना देशादेशान्तरं द्वीपाद द्वीपाद द्वीपाद तर्राक्त नागमिष्यस्तदा किमेतद्खिलं वृत्तं समभविष्यत् ? मनुस्मृतौ यत्सागरगामिनीनां नौकानां करश्रहणं लिखितं तल्लेखनमप्यार्यावर्ताद द्वीपान्तरगमनं सूचयित । महाराजो युधिष्ठिरो यदा राजसूयनामानं यृत्तं वितेने तदा तस्मिन् निखिलभूमण्डलवासिनो नृपानि-मन्त्रयितं भीमार्जुननकुलसहदेवाश्चत्वारो भ्रातरश्वतसृषु दिश्च प्रययः ।

यदि दोषमसंस्यन्त तदा कदापि ते नागमिष्यन । अतः पुराऽऽर्यावर्त्तदेशीया जना व्या-पारराजकार्यभ्रमणादिनिमित्तेन सर्वत्र भूवलये विचेष्ठः । अद्यत्वे च यद् अपवित्रभावस्य धर्मभृष्टतायाश्च भयं विद्यते तत्केवलं मूर्खाणां प्रतारणेनाज्ञानवर्द्धनेन च संजातमिस्त । ये मनुजा देशाहेशान्तरेषु द्वीपाद द्वीपान्तरेषु यातायातं विधातुं न शङ्कन्ते ते नैकविधदेशवा-सिभिविविधेमंतु व्यस्सह समागममुपगम्य तेषां व्यवहारगितमवलोक्य निजराज्यव्यवहार-योर्वर्द्धनेन विक्रमशालिनो भवन्ति, सङ्क्ष्यवहारानङ्गीकर्त्तुमसङ्क्ष्यवहाराश्च परिहर्तु प्रयतमाना महदेश्वयं प्राप्तवन्ति च । भवतु ! ये महाभ्रष्टेम्लेच्छकुलोत्पनेवेंश्यादिजनैः सङ्क्ष्याचारहीना अपि आत्मनो धर्मभ्रष्टात्र मन्यन्ते किन्तु विविधदेशीयोत्तमजनसङ्गनाप्तवित्रीमृतान्द्र्षिताश्च मन्यन्ते तेषां केवलिमयं मूर्खतैव न चेत्किमन्यत् ? आम् ! एतावत्का-रणं तु विद्यते यद् ये मांसमश्चित्त मिद्रिशाद्य पित्रन्ति तेषां शरीरं वीर्यादिधातवश्च दुर्गन्धादिना दृषिता भवन्ति तस्मात्तेषां सङ्गत्या कदाचिदार्यानपि न खालु कुलक्षणित्रं स्पृशेन्धादिना दृषिता भवन्ति तस्मात्तेषां सङ्गत्या कदाचिदार्यानपि न खालु कुलक्षणित्रं स्पृशेन्धादिना दृषिता भवन्ति तस्मात्तेषां सङ्गत्या गुणानङ्गीकृर्याचेत्र कािप हािनः । यदा केवलं तेषां सम्पर्केण दशनेन चािप मूद्धाः पापं गणयन्ति तदा कदािप तैः साकं युद्धं कर्तु न पारयन्ति यतो युद्धकाले तेषां दर्शनं स्पर्शनञ्चावश्चकं वर्तते ।

सज्जनानां रागद्वेषान्यायमिथ्याभाषणादिदोषापहारेण निर्वेरप्रीतिपरोपकारसौजन्यादिगुणा-वलम्बनमेवोत्तम आचारः । धर्मः स्वीयमात्मानं कर्त्तव्यश्च सम्बन्नातीति तरवगन्तव्यम् । यदा वयं सुकृतानि कुर्महे तदाऽस्माकं देशाद्देशान्तरगमने द्वीपाद् द्वीपान्तरगमने च न कोऽपि दोषः संभवति । दोषस्तु दुरिताचरणे संभाव्यते । आम् !! इदं तु सुतरामावस्यकं यद्वेदोक्तधमसिद्धान्तमण्डनं पाखण्डिमतखण्डनश्चास्माभिरवद्यं विधेयं येन कश्चिद्समानसत्य-निश्चयं कार्यातं न प्रभवेत् । किं देशाद् देशान्तरं द्वीपाच द्वीपान्तरं गत्वा राजकार्यव्यापार-करणं विना कदापि स्वदेशोन्निर्सिवतं शक्या ? यदि स्वदेश एव स्वदेशीया जना व्यवहरेयु-विदंशीयास्तु स्वदेशमागम्य व्यवहरेयू राज्यं वा कुर्युस्तदा दारित्रं दुःखश्चापहाय किमप्यन्यन न लब्धु शक्यते ! पाखण्डिनो जना मन्यन्ते यद् यदि वयमेतान विद्यां पाठियच्यामो विदे-शगमनाय चादेश्यामस्तदेते वृद्धिमन्तः संबृत्यास्माकं पाखण्डजाले न निपतिष्यन्ति येन चास्माकं प्रतिष्ठा जीविका च विनेक्यति । अतएव कश्चिदपि देशान्तरं गन्तुं न शक्तुयान दिति भोजनादि प्रायेषु विवदन्ते विव्नमाचरन्ति च । आम्, मांसमदिराग्रहणं प्रमादतोऽपि न कुर्यादितित्वावस्यकम् । राजप्रवाणां युद्धसमयेऽपि गोमयलेपनपूर्विका पाकाशनिक्रया नियंत पराजयकारणिमति न निर्णीतं किं निखिलविव्ये : ! युद्धकाले तु करेणकेन रोटि-कामक्षण जलपानञ्चापरेण करेण च रिप्वलस्य गजरथतुगङ्गारुढेन पदातिना वा विदलनं स्वविजयसपादनञ्चेव क्षत्रियाणामाचारः पराजयश्चामीषामनाचारोऽस्ति ।

ईंट्स्या मूर्खतया जना इमे गोमयलेपनं कुर्वाणा विरोधं कुर्वन्तः कारयन्तश्च स्वातन्त्र्यान्तस्थनराज्यविद्यापुरुषार्थादिसकलपदार्थेषु गोमयं विलिप्य हस्ते हस्तं निधाय तिष्ठन्ति वाञ्छन्ति च 'कश्चित्यदार्थोऽनायासेन लभ्येत चेद् विपच्यं तमश्चीम इति"। परमीहगाचरणेन सकल आर्यावतदेशो गोमयं विलिप्य सर्वप्रकारेण विनाशित इति विशेयम् । आम्, यत्र भोजनं कुर्यात्तस्य स्थानस्य शोधनलेपनमार्जनोच्छिष्टापनयनेऽवस्यं यतनीयं यवनाङ्ग्लजनानां पाकण्डमिव भष्टं न विशेयम् ।

प्र०-- क्ष्पृद्यमस्पृद्यं वा पक्षं किमेतत् ?

उ॰—यज्जलादिषु पाच्यतेऽत्रं तदपिवत्रं यच्च वृतदुग्धादिषु पाच्यते तत् पिवत्रम् । इयमिष धूर्त्तं-जनप्रवितिता पाखण्डलीला, यतो यस्मिन् वृतदुग्धयोगाधिक्यं भवेतद् भक्ष्येत स्वाद्वशा-दुदरे च चिक्रणः पदार्थः प्राचुर्येण गच्छेदित्येवायं कपटप्रपञ्चो व्यरचि । अन्यथा योऽमिना कालेन वाऽपाचि स पकः । यश्च नापाचि सोऽपकः । पक्को भक्षणीयो नापक इत्यपि सर्वत्र नोपपयते । यत्थ्रणकादयोऽपका अपि भक्ष्यन्ते ।

प्र॰-द्विजो निजहस्तेन पाकं कृत्वा भुजीताथवा शृहहस्तेन ?

ड॰—शृद्रहस्तसंसिद्धमन्नमदनीयात् । यतो ब्राह्मणक्षत्रियवैद्यवर्णस्थाः स्त्रीपुरुषा यथाक्रमं विद्यापाठन-राज्यपालनकृषिपशुसंरक्षणव्यापारकर्मसु व्यापृता भवन्ति । परं शृहाणां पात्रेषु तद्गृह-संसिद्धमन्नमापत्कालं विना कदापि नाद्यात् ।

> भार्याधिष्ठिता वा शूद्राः संस्कर्तारः स्युः ॥ भापस्तम्बधर्मसूत्रम् । प्रपाठकः २ । पटलः २ । खएडः २ । सूत्रम् ४ ॥

आर्याणां गृहेषु ग्रूहा मूर्खस्चीपुरुषाः पाकादिकार्य कुर्युः किन्तु ते देहवस्नादिना पिवजाः स्युः । आर्थगृहेषु यदा पाकिकियां वितनुयुस्ते तदा वस्त्रेण मुखं वद्ष्वा विद्व्रयुर्येन तन्मुखो- च्छिष्ठं तन्मुखनिर्गतश्वासोऽपिचाने न निपतेत् । अष्टमे दिवसे क्षुरया शिरोमुण्डनं नस्वक- र्त्तनं च ते कारयेयुः । सदा स्नात्वेव पचेयुः । आर्यान् भोजियत्वेव स्वयं मुखीरन ।

- प्र॰—ग्रुद्रस्पृष्टस्य सिद्धात्रस्य भक्षणेऽपि यदा दोषं मन्वते जनास्तदा तत्करनिर्मितमत्रं कथं भक्ष्येत ?
- ट॰—मिथ्य।कित्पतेयं वार्ता। यतो येगुंडसिताशर्कराषृतदुग्धमिष्ठशाकम्लफलानि भिक्षतानि तैः सकललोकहस्तनिर्मितमुच्छिष्टश्च भुक्तमिति मन्यताम्। यदा हि शृद्रचर्मकारमहत्तारयवना- इग्लजनादयः क्षेत्रभ्य इक्ष्म् छिन्दन्ति, तक्ष्णुवन्ति, समृद्य रसं निस्सारयन्ति च तदा खलु ते कृतमलम्त्रोत्सर्गा अक्षालितहस्ता एवेक्ष्म् स्पृशन्ति, गृह्णन्ति, गृह्णन्ति, तद्भेदण्डं चृषित्वा, रसं पीत्वाद्धं तस्मिनेव निक्षिपन्ति रसपाचनावसरे च तस्मिन् रसे रोटिकामिप पक्त्या भक्षयन्ति। शर्करानिर्माणवेलायां चरणयोः परिहिताभ्यां मलम्त्रगोमयधृलिलिप्ता-भ्यामेवोपानद्भयां तं रसपाकं विमर्दयन्ति। दुग्धे निजगृहोच्छिष्टपात्रभृतमेव जलं निक्ष-पन्ति त्तिसमेनव पात्रे वृतादिपदार्थान् निद्धति। धान्यपेपणकालेऽपि तथ्वोच्छिष्टहस्तेन गृह्णन्ति पिष्टम्। गात्राणां स्वेदजलविन्द्वोऽपि तस्मिन पतन्ति च। फलमूलकन्देष्विप चेदस्येव लीला भवति। यदेमे पदार्था भिक्षतास्तदा सर्वहस्तकृतं भुक्तमिति विज्ञेयम्।

"सखरा 'निखग' इति लोकभाषायाम् ।

प्र॰-फलमूलकन्द्रसाद्यदृष्टवस्तुनि नास्ति दोषः।

उ॰-अहो धन्यधन्या अमी! सत्यं खलु! यदैते उत्तरमीटशं नादास्यँस्तदा कि घृिलं भस्मालि वाऽभक्षयिष्यन ? गुडशर्करादीनि मधुराणि रोचन्ते, दुग्धघृते च पुष्टिदायके नतु ! तत्कथं नेमं स्वार्थसिन्धु विरचयेयुः ? वरं सुन्ठुः, यदि न दोषोऽदृष्टवस्तुनि तर्हि मलहरो महत्तरो वा यवनो वा स्वहस्तेनान्यत्र स्थले निर्माय भवत्समीपमानीय भवद्भवो दद्याच्चे-त्स्वादिष्यते न वा ? यदि न खादिष्यते तदाऽदृष्टेऽपि दोपोऽस्तीति सिद्धम् । आम् ! मांसमदिराशिनां यवनांग्लादिजनानां हस्तसिद्धान्नभक्षणे आर्यानपि मांसाशनमदिरापाना-दिदोष: पश्चात्स्प्रज्ञात्येव । परं परस्परमार्याणां सह भोजने कोऽपि दोषो न दृश्यते । यावत्म-तसाम्यं हानिलाभयोश्वेक्यं मिथो न मन्येत ताबद्वतिरतिदृष्करा वतेते। तथापि केवलं मोजनपानयोरैक्येनैव समुन्नतिन सम्भवति किन्तु यावद् दुर्वृत्तानि न परिहरेयुः सद्वत्तानि च नोररीकुर्यस्तावत्तेषामभ्यद्यस्थाने हानिरेव जायते । मिथो वैसनस्यमतिभन्नत्वव्रह्मचर्यः पालनराहित्यिवद्यापठनपाठनज्ञून्यत्ववाल्यकालकृतास्त्रयम्बरविवाहविषयासित्तामिण्याभाषणादि कुलक्षणवेदविद्याप्रचारहीनत्वादीनि दुष्कृतान्येवार्यावर्त्ते विदेशीयराज्यसत्तायाः कारणानि सन्ति । यदाऽन्योन्यं भ्रातरो युध्यन्ते तदानीमेव हतीयो विदेशीयजन आगत्य मध्यस्थो भवति । किं भवन्तः पश्चसहस्रवर्षपृर्वसंवृत्तां महाभारतयुद्धवार्तामपि विस्पृतवन्तः ? पद्यत- महाभारतयुद्धे सर्वे जना यानारूढा अदन्ति स्म तदानीं स्पृद्यास्पृद्यस्वदोषो नासीत । किन्तु तद्नन्तरमीटशेन परस्परकळहेन कौरवपाण्डवानां याद्वानाञ्च सर्वस्व-नाशः संदृत्तः । स तु संदृत्त एव परमद्यापि स एव रोगोऽनुवर्त्तत एव । न जाने खलु कदाऽयं भयंकरो निशाचरोऽस्मान् परिहास्यति ? अथबा पकळानार्यजनान् निखिळसुखेभ्यो विमोच्य दुःखार्णवे निपात्य व्यापादियध्यति क्रिमु ? तस्यैव कुलहन्तुः स्वदेशविनाशकस्य दुष्टस्य दुर्योधनस्य दुष्टवर्त्मनि साम्प्रतमप्यार्याश्वरित्वा दुःखं वर्द्धयन्ति । इदानीमनुगृह्णातु परमेश्वरः , राजरोगश्चायमार्थेषु विपद्येत ।

भक्षामक्ये द्विविषे । धर्मशास्त्रोक्ते वैद्यकशास्त्रोक्ते च । यथा धर्मशास्त्रे-

अभस्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च ॥ मनु० ५ । ५ ॥

द्रिजा ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैद्याश्चापवित्राणि मलमृत्रादिसंसर्गजानि शाकमूलफलानि नाश्चीयुः।

वर्जयेनमधु मांसं च ॥ मनु० २ । १९७ ॥

मांसमदिगदिविविधमादकद्रव्याणि च वर्जयेयु:।

वुक्तिं सुम्पति यद् द्रव्यं मद्कारि तदुच्यते । शाङ्गंधर अ० ४ । क्षो २१।।

यो यो बुद्धिनाशकः पदार्थो वर्त्तते स स कदापि न सेवनीयः । यचात्रं विकृतं दुर्गन्थादिदूषितमसंस्कृतश्च भवेत्तन्न भक्षणीयम् । यच पापिनां मांसाशिनां म्छेच्छानां येषां शरीरं मयमांसपरमाणुभिरेव पूरितमस्ति तेषां हस्तैः सिद्धं स्पृष्टं वान्नं नाद्यम् । तदिपं न भक्ष्यं यत्रोपकारिणां प्राणिनां हिंसा भवित यथेकस्या येनोः शरीराद् दुग्धपृतवळीवर्द्धेन्नामुत्पत्यास्या
एकस्मिन्नेव वंशे चत्वारि छक्षाणि, पश्चसप्तिसहस्राणि षट्शतानि च मनुष्याणां मुखं
बिन्दन्ते तादृशान पश्न्न न हिंस्यात्स्वयमन्यानिष हिंसाया वार्येत ।

यथा कस्याश्चिद् धेनोर्विशतिसेटक अकस्याश्चिच द्विसेटकं पयः प्रतिदिनं प्राप्येत चेत्तत्सं-युज्य प्रतिघेतु विभज्य च समानमेकादशसेटकप्रमाणं पयः सम्पद्यते । अथ च काचिद् घेतु-रष्टादशमासपर्यन्तं काचिच पण्यासान् यावद् दुग्यं ददाति; ते मासाः संयुज्य प्रतिघेतु समानं विभज्य च द्वादश भवन्ति । अधुना प्रत्येकपर्योस्त्रन्याः पयसा २४९६० ि चतुर्विशति सहस्राणि नवलक्षाणि षष्टिश्च] मनुजाः सकृत् तृष्यन्ति । तस्याश्च पड् वत्सतराः पट् च वत्स-तर्यः संजायन्ते तेषु द्वौ मृतौ चेदथापि दशावशिष्यन्ते । तेषां मध्यात् पश्च वत्सतरीणां दुग्धं यदि संमेलयामस्तदा १२४८०० [ एकलक्षं चतुर्विशतिसहस्राणि-अष्टशतानि च ] जनानां तृप्यन्ति । इदानीमविशिष्टाः पञ्च वलीवर्दाः । ते यावजीवं ५००० पञ्चसहस्र-भग परिमाणं धान्यं न्यूनान्न्यूनमुखाद्यितुं प्रभवन्ति । तद्वात् प्रत्येकजनः त्रिपादसेटकं भक्षयेच्चेत्सार्द्धद्विलक्षजनानां तृप्तिभवति । एवं संयुक्तेन दुरधान्नेन ३७४८०० अष्टशतो-त्तरचतुःसप्ततिसहस्राधिकलक्षत्रयजनाः संत्रप्ता भवन्ति । अनयोः संख्ययोयोनिकेकस्याः पर्यास्त्रन्या एकस्मिन् वंशे ४७५६०० षटशताधिकपश्चसप्ततिसहस्रोत्तरचतुर्लक्षसंख्याकानां मनुजानासकवारं पालनं जायते । अनयैव रीत्या यदि वंशवर्द्धनेन गणना विधीयेत तदाSसं-ख्येया जनाः पाल्यन्ते धेन्वा । एतद्विरिक्तं वृषभाः शकटरथह्लादिषु युक्ता भारवहनकर्मभि-र्मनुष्याणामतीवोपकारिणः संपद्यन्ते । तथैव गौरपि दुग्धेनाधिकमुपकारिणी भवति । गौरिव सहिष्यपि विद्यत उपकारिणी परं गोवृतपयोभ्यां यात्रान बुद्धिवृद्धिलाभो जायते न तात्रान महिषीक्षीरेण । तस्मादार्याः पयस्विनीं घेतुं प्रधानोपकारिणीं गणयन्ति । येऽन्ये विद्वांसस्ते-Sपीत्थमेवावगमिष्यन्ति । अजायाः क्षीरेण २५९२४ विंशत्यधिकनवशतोत्तरपञ्चविंशति-सहस्रजनानां पालनं भवति । तथैव गजतुरङ्गमऋमेलकमेट्रगर्द्रभादिभिरपि महानुपकारः संजायते । ‡एतत्पशुहन्ता निखिलजनघातको बोध्यः । पद्यत-यदाSSर्याणां साम्राज्यं वभूव तदानीमेते महोपकारिणो गवादिपरायो नायद्वयन्त । तस्मिन् काले-आर्यावर्त्तीया भूमण्ड-लान्तगताश्चान्यदेशवासिनो जनाः प्राणिनश्चान्ये सुखिनो वभृवः । यतो गवादिपशुवाहुन्येन

क 'सेर' इति लोकभाषायाम् ।

<sup>† &</sup>quot;मन" इति धान्यपरिमाणवाचकः शब्दो लोके प्रसिद्धः । पूर्व किल द्रोणीखारीप्रभृतयो धान्य-परिमाणे व्यवह्रियन्ते स्म ।

<sup>‡</sup> एतद् विदोपव्याख्यानं 'गोकरुणानिधि' पुस्तके महर्षिनिर्मिते द्रष्टव्यम् ।

पयोष्ट्रतात्ररसफलादीनि वैपुल्येन लभ्यन्ते स्म । यतः प्रभृति देशेऽमुिष्मन् मांसाशिनो मद्यपायिनो गवादिपशुहन्तारो वैदेशिका जना राज्याधिकारिणोऽभवेंस्तत आरभ्य क्रमश आर्याणां दुःखं वर्द्धमानमेवास्ति ।

यत:--

#### नष्टे मूले नैव फलं न पुष्पम् । वृद्धचाणक्य अ० १० । १३ ।।

वृक्षस्य मूलमेव छियत चेत्कुतः पुष्पफलानि समुत्पयेरन् ?

- प्र॰—यदि सर्वेऽहिंसा भवेयुस्तदा व्याघ्रादिपशव इयन्तो वर्द्धरन् यत्ते सकलान् गवादिप्राणिनो व्यापाद्य खादेयुर्येन भवतां पुरुषार्थ एव निरर्थः संजायेत ।
- उ॰—इदं राजपुरुषाणां कर्त्तव्यं यत्ते हानिकारकान पश्न्न मनुष्यान वा दण्डयेयुः प्राणिश्वापि वियोजयेयुः।
- प्र॰-ततः किं तेषां मांसं क्षिप्येत खलु ?
- उ॰—कामं खलु क्षिप्येत तत् कुक्कुरादिमांसाशिनः प्राणिनो वा खादयेत् दहेद्वा । अथवा तत् कश्चन मांसाहारी भक्षयेचेत्तदिष जगतो न काषि हानिर्भवाति किन्तु तस्य मनुजस्य स्व-भावो मांसाहारी संवृत्य हिंसको भवेत् ।

हिंसास्तेयविश्वासघातकपटादिना पदार्थान् सम्प्राप्य यस्तेषामुपभोगः क्रियते तदभ-क्ष्यम् । यच्चाहिंसादिधर्म्यकर्मभिस्तानर्थानासाद्य भोजनादिकं विधीयते तट् भक्ष्यं विद्यते । यैः पदार्थैः स्वास्थ्यमारोग्यं बुद्धिर्वलं पराक्रम आयुश्च समेधते तादशास्तण्डुलगोधृमफल-मूलकन्ददुग्धघृतादयो मिष्टादयश्च पदार्था यथायोग्यमिश्रणेन पाकं कृत्वा यथासमयं यथो-चितं मिताहारेण सेव्यमाना भक्ष्यमुच्यन्ते । यावन्तः पदार्थाः स्वप्रकृतिप्रतिकृला विका-रिणः स्युस्ते सर्वे सर्वथा परिहेयाः । ये ये च यस्य यस्य कृते विहितास्ते ते पदार्था प्राह्याः एतदिष भक्ष्यमस्ति ।

#### प्र - एकपात्रभोजने कहिचंद् दोषो विद्यते न वा ?

उ॰—दोषो नियते । यत एकेन सहान्यस्य स्वभावः प्रकृतिश्च न सम्बद्तः । यथा कुष्ठिप्रभृति ना सह भोजनेन नीरोगस्यापि जनस्य रुधिरं दुष्याति तथैवान्येन सह भोजनेनापि किश्चिद् रुधिरं स्वास्थ्यं वा कदानिदिपि विक्रियते खलु न तु सम्यग् वर्द्धते ।

नोच्छिष्टं कस्यचिद्यात्राद्याञ्चीव तथान्तरा । न चैवात्यरानं कुर्यान्नचे।च्छिष्टः कचिद् वजेत् ॥ मनुः १ । ५६ ॥ कस्मैचित् स्रोच्छिष्टं पदार्थं न द्यात्। न च कस्यचन भोजनान्तर्गतं पदार्थे स्वयमदनी-यात्। अतिभोजनं न कुर्यात्। भोजनानन्तरश्च हस्तमुखप्रक्षालनं विना नेतस्ततो गच्छेत्।

- प्र॰—"गुरोहाच्छिष्टभोजनम्" इति वचनस्य कोऽर्थो भविष्यति ?
- उ०-अस्यायमर्थो विद्यते- गुरोभीजनानन्तरं यत्पृथक् स्थितं शुद्धमत्रं भवेत्तद्श्रीयादिति । शिष्या गुरु प्रथमं भोजयित्वा पश्चाद् भुझीरत्रिति भावः ।
- प्र॰ उच्छिष्टमात्रं निषिध्यते चेन्मधुमक्षिकानामुच्छिष्टं मधु वत्सतराणामुच्छिष्टं दुग्धमेकश्रासमक्ष-णानन्तरं स्वस्याप्याच्छिष्टश्चात्रं भवति तदा तु तदि न भक्षणीयम् ।
- उ०—नाममात्रमेवोच्छिष्टं भवति मधु परं तदनेकौषधीनां सारभूतत्वाद् श्राह्ममस्ति । वत्सतरास्तु निजमातुः स्तनाद्विह्रिरागतं पयो पिवन्ति । अन्तर्गतं पयस्ते पातुं न प्रभवन्ति । ततस्तदु-चिछष्टं न भवति तथापि वत्सपानानन्तरं जलेन तजनन्याः स्तनं प्रक्षाल्य विशुद्धपात्रे दुग्धं दुद्धाजनः । निजोच्छिष्टश्चान्नं स्वस्य विकाराय न कल्पते । पर्यत विश्वशत च—स्वभावतः सिद्धेयं वार्ता यत् कस्यचनोच्छिष्टं न कोऽपि खादेत । स्वमुखकर्णनासिकानेत्रो-पस्धगुद्धान्द्रियाणां मलमूत्रस्पर्शने न तथा तिरस्कारो भवति यथाऽन्यस्य कस्यचन मलमू-त्रपर्शने जायते । तस्मादयं व्यवहारः स्रष्टिक्रमविरुद्धो नास्तीति सिध्यति । अतो मतुज-मात्राणामुचितमेतद् यत्ते कस्यचिद्विच्छष्टं नाश्रीयुः ?
- प्र॰-वरम् ! स्त्रीपुरुषा अपि परस्परस्रोच्छिष्टं नाश्रीयुः ?
- उ०—नैवाशीयुः । यतस्तेषामपि शारीरिकप्रकृतिर्विभिन्ना वर्तते ।
- प्र॰ कथ्यतां तदा सकलमनुजहस्तसिद्धात्रभक्षणे को दोष इति ? यतो ब्राह्मणादारभ्य चाण्डाल-पर्यन्तानां सर्वेषां जनानामस्थिमांसचर्ममयाणि दारीराणि सन्ति । यादशञ्च रुधिरं ब्राह्मण-दारीरे तादशमेत्र चाण्डालादिशरीरे वर्तते । तदा खलु सर्वमनुजहस्तिनर्मितपाकभक्षणे को दोषो वियते ?
- उ॰—दोषो विद्यते । उत्तमपदार्थभक्षणेर्बाद्मणस्य ब्राह्मण्याश्र वपुषि यादशं दुर्गन्धादिदोषरितं रजोवीर्यञ्चोत्पद्यते तादशं चाण्डालस्य तत्पत्न्याश्र देहे नोत्पद्यते । चाण्डालस्य शरीरं खलु दुर्गन्धपरमाणुभिः परिपूर्णे भवति न तादशं ब्राह्मणादिवर्णानां शरीरं भवति । तस्माद् ब्राह्मणाद्यत्मन्द्याण्डालादिनीचमलहरचर्मकारादिहस्तनिर्मितं नाद्यात् । भवतु, युक्तिवादमवलम्ब्य यदि कोऽपि भवन्तं प्रश्यति—"यादशं जननीश्वश्रूभिगिनी-पुत्रीस्नुषाणां चममंय शरीरं वर्तते तादशमेव वपुर्निजधमपत्न्या अपि तदा किं तु खलु जनन्यादिश्चीभिः साकं स्वभार्यासदशं ब्यविद्यते ! तदानीं तु भवता सङ्गोचमालम्ब्य तृष्णीमेव स्थास्यते । यथा नु खलु हस्तमुखसाधनेनोत्ममन्तं गृह्यते भक्ष्यते च तथा

दुर्गन्धयुतपदार्थोऽपि भोक्तुं शक्यते ततः कोऽपि मलादिकमपि भोक्यते किम् १ किमीहशोऽपि कश्चन भवेत् !

- प्रo धेनोगोंमयेन भवता लिप्यते चेन्निजमलेन कथं न लिप्यते ? गोमयलिप्तभोजनस्थाने गमने-न च तदशुद्धं कथं न भवति ?
- ह॰—धेनोंमेलेन ताहशो दुर्गन्यो न जायते याहशो मनुजस्य मलेनोङ्गवित । चिकणत्वाद् गोमयस्य तत्सत्वरं नोत्खानं भवित । तन च वासांसि विकृतानि मलिनानि च न भवित । याहशी मृदा मलिनताऽऽलिङ्गति न ताहशी शुष्केण गोमयेन । मृत्तिकाामश्रगोमयेन िलतं स्थलं दर्शनीयं सुन्दरश्च संपद्यते । यभ च पाकः क्रियते तत्र भोजनादिकरणेन चृतं मिष्टमुन्छि । श्वाप पतित तेन मिष्ठकापिपीलिकादयो बहवो जीवा मिलिनस्थानत्वादागच्छिन्ति । यदि तत्र माजनलेपनादिना प्रतिदिनं न पवित्रीक्रियेत तदा तत्स्थानं मलोत्सजनस्थलिय संजायेत । एतद्धे प्रतिवासरं माजनेन मृत्तिकाश्चितगोमयलेपनेन च सर्वथा भोजनस्थानं शोध येत । यदि तत्रत्या इष्टकचिता भूमिः स्यात्तदा जलेन प्रक्षात्य माजयेत् । तेन पूर्वोदिता दोषा निवर्तन्ते । यवनमहोदयस्य पाकस्थानं कुत्रचित प्रशान्ता अङ्गाराः कुङ्गचित भरमचयः क्वाचित काष्टानि कुत्रचन भग्नो घटः कुङ्गचनिल्छ्य पात्रिका कचनास्थीनि भग्नचरणञ्चेत्यादिपदार्थाः पतिता भवन्ति । कथिमव वर्ण्यन्तां खलु तद्यया मिक्षकाः ? तत्स्थानमोदशम्मसुन्दरं प्रतिभाति यत्कोपि सज्जनस्तत्रोपगम्योपावशेच्चेत्म उद्वमेदेव खलु । दुर्गिन्धस्थानमिवैव विलोक्येत तन्तु । भवतु ! यदि कश्चैनतं पृच्छेद यद्—यदि गोभयलपने दोषं मन्यते भवास्तिई चुल्हो करीषं निक्षित्य तस्यांगारे ताम्रपर्णावीत्विकापानेन गृहाभातेलपनादिन कार्यण च यवनमहोदयस्यापि भोजनस्थानं भृष्टं भवदेवात्र कः सन्देहः ?
  - प्र०-गोमयाळिष्तस्थाने समुपविदय भोजनमुत्तममुत बहिहपविदय ?
- ड॰—यत्र सुन्दरं पावित्रमुत्तमञ्च स्थानं विलोकयेत्तत्रैव भोजनं विद्ध्यात् परसनिवार्ययुद्धादि-प्रसङ्गे, तु तुरङ्गमादिवाद्दनमारूढस्योत्थितस्यापि वा जनस्य भोजनपानादिऋत्यमत्यन्त-मुचितं वर्तते।
- प्र॰ किं स्वह्स्तेनेव निर्मितमन्नं भक्षणीयमन्यहस्तनिर्मितञ्च न भक्षणीयम् ?
- उ० यद्यार्थेषु पावित्ररीत्या सर्वे पाकं कुर्युस्तदा तु नियंत सर्वार्यजनैः सह भोजने न काचिद्पि हानिरस्ति यतो यदि ब्राह्मणादिवणस्थाः स्त्रीयुरुषाः स्ययंपाककरणगोमयरुपनपात्रमाजनादि छन्येषु व्यापृता भवेयुस्तदा कदापि खलु व्रिद्यादिशुभगुणानां वृद्धिनं संभाव्यते । पश्यत महाराजयुधिष्ठिरातृष्ठिते राजसृययज्ञे सकलभृवलयान्तर्गता भूपतय ऋषयो मह्मयश्चायुः । सकलास्ते भोजनेमकस्यामव पाकशालायां चिक्ररे किन्तु यदारभ्य यवनांग्लजनादीनां सत्यतान्तराणि प्रवृत्तानि, परस्परं विरोधः संवृत्तः, तैर्मद्यपानं गोमांसादिभक्षणञ्चाङ्गीकृतम्, तदारभ्येव मोजनादिषु कलहः प्रविष्टः । दश्यताम् —काबृलकंदहारेराणामेरीकायोरपादिदेशादि-

राजकन्याभिगिन्धार्युलोपीप्रमुखाभिस्साकमार्यावर्तदेशीयनरेन्द्राः पाणिष्रहणमङ्गलादिकृत्यं विन्द्धिरे । शकुनिप्रभृतयः कौरवपाण्डवैः समं बुभुजिरे । किञ्चिदपि ते न विह्हिभरे यतस्तिस्मिनत्समय सकलमीहामण्डले वेदोदितः केवलो धर्मः प्रववृते । तिस्मिन्नेकिनिष्ठा बभृतुराखिलाः । अन्योन्यसुखदुःखहानिलाभानात्मन इव मिथः सर्वे बुबुधिरे तदैव भूवलये सुखं विरेजे । इदानीन्तु मतबाहुत्येन नेकानि दुःखानि विरोधाश्वावद्धेन्त तेषां निवारणं बुद्धिमताभव कर्त्तव्यं वर्तते । परमेश्वरस्सर्वेषां हृदयस्थले हीदशं सत्यधर्मबीजारोपणं कुर्याद् येनासत्यमतान्तराणि तृर्णमेव विराधारम् । आस्मन् विषये निखलविबुधा विमृश्य विरोधमपहायानन्दं संवर्ष्वयेयुः ।

आचारानाचारभक्ष्याभक्ष्यविषयमुद्दिश्याल्पमिद्मलेखि । ग्रन्थस्यास्य पूर्वाद्धें ऽनेन दशमसमुक्लासेन समं समाप्तः । एषु समुक्लासेषु विशेषतः खण्डनमण्डने न विहिते । यावन्मनुजाः
सत्यासत्यविचारे किश्चिदपि सामर्थ्यं न वर्द्धयन्ति तावत्ते स्थूलसूक्ष्मखण्डनानामिभप्रायमवन्तन्तुं न प्रभवन्तीति पूर्वं सर्वेभ्यः सत्यशिक्षामुपिद्दियाधुनोत्तराई चतुर्षु समुक्लासेषु विशेषतः खण्डनमण्डने विधास्यामः । चतुर्णाममीषां समुक्लासानां प्रथमे खल्वार्यावर्तीयजनानां द्वितीये जैनानां हतीये हरिवर्धीयाणां तुरीये च यवनानां मतानां खण्डनमण्डनिषयं वर्णयिष्यामः । तदनु चर्तुदशसमुक्लासान्ते स्वमतमिप प्रदर्शयिष्यते । यदि कश्चन विशेषखण्डनमण्डने द्रष्टुमन्तिमलेषेत्ति स एषु चतुर्षु समुक्लासेषु पश्येत् । परं सामान्यतस्तु किचिद् किचिद् दशसमुक्लासेन्ववि । विहाय न्यायदृष्ट्या विलोकयेत् तस्यात्मीन सत्याथस्य प्रकाशः संवृत्यानन्दो भविष्यति । यश्च दुरान्यदृष्ट्या विलोकयेत् तस्यात्मीन सत्याथस्य प्रकाशः संवृत्यानन्दो भविष्यति । तस्माद् यः कश्चनेतान् यभावत्र विचारयिष्यति सोऽस्य भावमनुपलभ्य भ्रमजालजले निपतिष्यति । सत्यासत्ये निर्णाय सत्यग्रहणमसत्यपरिहरणमेव विदुषां कर्त्तव्य वर्तते । तेन ते नितरामानन्दता भवन्ति । त एव गुणमाहिणो मनुजा विद्वांसो भूत्वा धर्मार्थकाममोक्षरूपफलान्युपलभ्य प्रसना अवतिष्ठन्ते ।

इति श्रीमह्यानन्दसरस्वतीस्वामिकते सत्यार्थप्रकाशे मेघावतेन देवगिरासङ्कते आचारानाचारमस्यामस्यविषये दशमः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ १० ॥

\$ - 34 · + 6 · + 6

ने समाप्तोऽयं पूर्वार्द्धः (

\*>>9194+\*

॥ ओ३म्॥

🟶 उत्तराद्धः 🏶

## **अ अनुभूमिका** हि

(8)

निखिला वार्ता विद्याया अविरुद्धा वर्तन्ते । महाभारतयुद्धमेव वेदानामप्रवृत्तेनिदानम् । केदानामप्रवृत्या भूमण्डलेऽविद्यान्यकारप्रसरणान्मनुजानां मितर्भान्ता येन यथेष्ठं स्वमतानि प्रवर्तितानि जनैः । एषु सर्वेषु मतेषु वेदविरुद्धानि पुराणजेनकुश्चीनयवनाख्यानि चत्वारि सकलमतम्लभूतानि सन्ति मतानि । क्रमशस्तान्येकस्मादनन्तरं द्वितीयं ततस्त्रतीयमथं तुरीयमिति प्रवृत्तानि । ए रुसहस्वाद-न्यूनास्सन्ति खिल्वदानीमसीषां चतुर्णां शाखाः । सर्वेषामेषां मतवादनां तिन्छष्याणामन्येषाश्च जनानां मिथः सत्यासत्यविनिर्णये भूयान् परिश्रमो न जायेतेत्ययं प्रन्थो व्यरिव । ययदत्र सत्यमत-मण्डनमसत्यमतखण्डनञ्च विहितं तत्सकलजनेभ्यो विज्ञापनमेव प्रयोजनं निर्धारि । अत्र यादशी मे बुद्धियविती वा विद्या यावांश्वामीषां चतुर्णो मतानां मूलप्रन्थावलोकनेन बोथः समजि तस्याखिलस्य सकलजनसमक्षम् निवेदनेमवोत्तमं मया व्यज्ञायि । विलुप्तस्य हि विज्ञानस्य पुनर्योगः सुल्यमे नास्ति । पक्षपातं विह्ययास्य प्रन्थस्यावलोकनेन सत्यमसत्यश्च समं विज्ञासते सकलैः । ततः सर्वेषां स्वस्वबुद्धियोगानुसारेण सत्यमतत्रहणेऽसत्यमतपरिहरणे च सौकर्यं संपत्स्यते। एतेषां मध्याद्यानि पुराणप्रमुखप्रन्थभ्यः शाखाङ्गाणि विविधानि मतान्यार्यवित्तं प्रवृत्तानि सन्ति तेषां संक्षेपतो गुणदोषा अस्मिन्नकादशे समुल्लोसे प्रदर्शनते । अनेन मम कर्मणोपकारश्चेन्न मन्येत विरोधोऽपि तदा न वितन्येत यते। समुल्लोसे प्रदर्शन्ते । अनेन मम कर्मणोपकारश्चेन्न मन्येत विरोधोऽपि तदा न वितन्येत यते।

न खलु कस्यापि विरोधो हानिर्वा ममाभिप्रेता परं सत्यासत्ययोर्निणयं कर्त्ते कारायितुञ्चाभिप्रेयते

सया । अमुनैव प्रकारेण सकलरूणां न्यायदशा वर्त्तनं सुतरां समुचितं वर्त्तते । सत्यासत्ययोर्निणय

कर्त्तुं कारियतुञ्चेदं जन्म । एषां मतमतान्तराणां विवादेन महीमण्डले यानि यान्यनिष्टफलानि संजातानि संजायन्ते सजनिष्यन्ते च तानि पक्षपातिवहीना विद्वज्जना विज्ञातुं प्रभवन्ति । यावदस्यां

मनुष्यजातौ मिथो मिथ्यामतमतान्तराणां विरुद्धवादः प्रलयं न प्रयासाति न तावदन्योन्यस्थानन्दो

भाविष्यति । यदि वयं सकलजना विशेषतो विषाश्चिद्धरा ईर्ष्याद्वेषादिकं विहायं सत्यासत्ये निर्णीय सत्यमङ्गी-कर्तुमसत्यश्च परिहर्तुं हाय्यितुञ्चाभिलषेमस्तदा नास्त्यसाध्यमिद्मस्माकम् । नियतमेनेन विदुषां विरोधेनैव सर्वे जना विरोधनाले निपातितास्तिष्ठन्ति । यदीमे निजप्रयोजनमसाधियत्या सर्वेषां प्रयोजनं साधियतुं वाञ्छेयुस्तदा सद्य एवैकमत्यं सम्पर्धेत । तत्सम्पादनोपायोऽस्य प्रत्येष पूर्तीं प्रतिपादियिष्यते । सर्वशक्तिमान् परमेश्वर एकमतप्रवित्तेनोत्साहं सकलमनुजानामात्मसु प्रकाशयेत् ।

अलमितिविस्तरेण विपश्चिद्धरशिरोमणिषु॥



## न्श्री उत्तराई: १६



### अयाऽऽयावितीयमतखराडनमराडने विचास्यामः ॥

\_00000000-

अथाऽऽर्यावत्तंदेशवासिनामार्यजनानां सतस्य खण्डनं सण्डनञ्च वरिष्यामः । ईदृशोऽयमार्या-यसेदेशोऽस्ति यद्दिमन्महीमण्डले नान्यः कोऽपि देशस्तत्सदृशः । अत एवेर्यं भूभिः सुवर्णभूमिरिम-यीयते यत इयमेव सुवर्णादिरत्नानि प्रसूते । अत एव सर्गारम्भे खल्वेनमेव देशमुपेत्यार्व्या छपुः । तस्मादेवास्माभिरभ्यथायि स्तिष्टप्रकरणे—"उत्तमजना आर्यास्तिद्तरे जना दस्यव इत्यभिधीयन्ते" इति । यावन्तो देशा भूवलये सन्ति सकलास्त एनमेव देशं प्रशंसन्ति । आशासते च—"स्पर्शमणि प्रस्तर इति यदाकण्यते तस्वनृतं परमार्ग्यावर्त्तदेश एव सत्यः स्पर्शमणिवर्त्तते यदस्य स्पर्शसमकाल-भेवायस्वण दिन्दा विदेशाः सुवर्णमया अर्थात्संपत्तिशालिनः संजायन्त इति ।"

# पतद्वेशत्रस्तस्य संकाशाद्यजन्मनः । ६वः दवः चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ मनु०२ । २० ॥

आसृष्ठरापञ्चसह लवर्षपूर्वसमयमार्याणां सार्वभौमं चक्रवित्तपदमण्डितमविनमण्डले विरराज साम्राज्यम् । अन्यपु देशेषु माण्डलिका अथादमहान्तो महीपतयो न्यवसन् । यतः कौरवपाण्डवपयेन्त- सम्राज्ये राज्ये राज्यासने चाखिलमहीवलयवित्तनो निखिला राजानः प्रजाधानुववृतिरे । यतोऽत्र सप्ट्या- सम्राय्ये राज्ये राज्यासने चाखिलमहीवलयवित्तनो निखिला राजानः प्रजाधानुववृतिरे । यतोऽत्र सप्ट्या- सम्राय्ये मनुस्मृत्रेत्रस्याः प्रमाणिमदम् । "आह्मन्नेत्रार्यावतेदेशे समुत्पवेभ्यो ब्राह्मणभ्यो विद्वज्जने- एक्सस्याया मनुस्मृत्रेत्रस्याः प्रमाणिमदम् । "आह्मन्नेत्रार्यावतेदेशे समुत्पवेभ्यो ब्राह्मणे विद्वज्जने भयो भूमण्डलाता मानवा । इत्राध्यक्षिरकृतराजसूययज्ञं महाभारतयुद्धञ्च यावदत्रत्यराष्ट्राधीनानि वभूवुर खिलराज्यानि । श्रूयताम् —चीनदेशीयो भगदत्तः पातालवासी वभ्रवाहनो हारिवधीयो मार्जारलोचनो विद्वालाक्षो यूनान इत्यभिहिता यवन ईराणवास्तव्यः शल्यश्वेत्यादयोऽखिलम्पतयो राजस्ययज्ञे महाभारतयुद्धे च निदेशानुसारमाजग्रुः । रघुकुलराजगणे शासीत सित रावणोऽप्यत्रत्यमृपायत्तो वभूव किन्तु यदाऽसौ रामचन्द्रराज्यकाले प्रातेक्त्वः रामचन्द्रराज्यकाले प्रातेक्त्वः रामचन्द्रोऽमु दण्डियत्वा तदीयानुजाय

विभीत्रणाय राज्यं ददौ । स्वायंभवनृपतिमारभ्य पाण्डवपर्यन्तमार्याणां चऋवितराज्यमवित । तदनु मिथो विरोधेनैव विरुद्ध व्यनस्यत । यतोऽस्यां परमात्मस्यौ दपेशालिनामन्यायकारिणामाविदुपां जनानां शासन न चिरं तिष्ठति । संसारस्येयं स्वाभाविकी प्रमृत्तियेद् यदा विपुलधननसंख्यप्रयोज्जनाधिकं भवित तदाऽऽलस्यपुरुषार्थराहित्येष्यद्विपवाताक्तिप्रमादा वर्धन्ते येन दशे सुर्शिक्षणं विनस्य दुर्गुणा दुर्व्यसनानि च समेधन्ते । यथा खलु मद्यमांससेवनवात्यकालीनिववाहस्वेच्छान्यासिदोषा बहुलीभवन्ति । यदा च युद्धविभागे युद्धविद्याकौरालं बलञ्चतावत् प्रबलं भवेद् यदमुष्य साम्मुख्यं विधातुं धराणितले नान्यः कोऽपि प्रभवेत्तदा तेषु पक्षपाताभिमानयद्वेनेन र्धते खल्बन्यायः । यदेमे दोषाः संजायन्ते तदाऽन्योन्यस्मिन् विरोधः संमृत्येतरनीचकुलात्त-दिवः कश्चिदीहराः समर्थपुरुष उत्तिष्ठते यस्तेयां पराजयं कर्तु पारयति । यथा हि खनु यथनाविय-साम्राज्यविरुद्धं शिवराजगोविन्दसिंहौ प्रत्युत्थाय यवनानां राज्यं विदलयाञ्चकाः ।

अथ किमेतैर्वा परेऽन्ये महाधनुर्धराश्चकवर्तिनः केचित् सुद्युक्षभूरिच्म्नेन्द्रद्युक्षकुवलयाश्वयौवनाश्ववद्य्यश्वोशवपतिशशिविन्दुहरिश्चन्द्राऽम्बरीयननकुष्तर्यातिययात्यनरएयाक्षस्रेनाद्यः । अथ मरुत्तमरतप्रभृतया राजानः । मैत्र्युपनि० प्र०१ । खं० ४ ॥

इत्यादिप्रमाणै: सिद्धं यत्स्रष्टित आरभ्य महाभारतयुद्धपर्यन्तमार्यकुळेक्वेव चक्रवर्तिनः सार्व-भौमा नरपतयो वभृतुः। इदानीममीषां सन्ततीनामभाग्योद्येनते राज्यश्रष्टा भृत्वा विदेशीयनृपपादा-क्रान्ता भवन्ति । यथाऽत्र सुग्रुन्नप्रभृतीतां सर्वभृमिविश्रुतानां सार्वभौनानां चक्रवर्तिनृपाणां नामानि लिखितानि सन्ति तथेव मनुस्मृतिमहाभारतादियन्थेष्वपि स्वायम्भवादिचक्रवर्तिनरेन्द्राणां नामथे-यानि स्पष्टमुह्लिखितानि वर्तन्ते । एतानि मिथ्या सन्तीति कथनमज्ञानिनां पक्षपातिनाश्च कार्य वर्तते ।

- प्र॰—या आम्नेयास्त्रादिविद्या लिखितास्तास्सत्यास्सन्ति न वा ? तोपवन्दूकाभिधान्यायुधानि च तदानीमभवत्र वा ?
- उ॰ -- सत्या इमा विद्याः खलु । इमान्यायुधान्यपि समभवन् । पदार्थविद्यया हि सम्भव एतेषाम् । प्र॰ -- किमिमानि देवतानां मन्त्रैरसिध्यन् ?
- उ॰—नैव, इमानि सर्वाणि साधनानि येरस्रशस्त्राणि जनास्साधयाश्रक्कस्ते"मन्त्रा" अर्थाद् विचारा आसन् । तैर्विचारैस्ते जनास्तान्यसाधयन प्रायुज्जत च । शब्दमयोऽयं मन्त्रस्तस्मान्नोत्पद्यते किमपि द्रव्यम् । यदि "मन्त्रादिष्ठरुत्पद्यत"इति कश्चन वदेत्तदा सोप्तिर्मन्त्रजपकर्तुर्हृदयं रसनाश्च भस्मसात् कुर्यात् । अराति निहन्तुमिशलपन् स स्वयमेव म्नियेत खलु ? अतो मन्त्र इति विचारनाम । यथा "राजमन्त्री" राजकार्याणां विचारियता समुदीर्यते तथा "मन्त्रेण" अर्थाद्विचारेण सकलद्यष्टिगतपदार्थानां प्रथमं ज्ञानं सम्पद्यते पश्चात् क्रिययां नेकिविधाः पदार्थाः क्रियाकौशलानि चोत्पद्यन्ते । यथा कश्चन लोहमयं वाणं गोलं वा निर्माय

तत्रेट्ञान् पदार्थान् निद्ध्याद् यद्येऽनलसंयोजिता वायुमण्डले धूमप्रसरणेन रविकिरणस्य वायोर्वा सम्पर्केण चाप्ति प्रकटयेयुस्तदेवाऽऽग्नेयास्त्रमभिधीयते। यदाऽन्यो जन एतन्निवारिय-तुमभिल्येत्तदा स एतस्योपरि वारुणास्त्रं परिमुखेत्। अर्थाद् यथा प्रत्यर्थी रिपोवंछे पिमुच्यामेयास्रं तनिहन्तुं वाञ्छेत् तथैव निजैसन्यसंरक्षणाय सेनापतिर्वाहणास्रेण परस्या-मेयास्त्रं निवारयेत् । तदेतादृशां द्रव्याणां संयोगात् निष्पद्यते येषां धूमपटली वायुस्पर्शः समकाअमेव मेघमण्डली सम्भूय झटिति वर्षेदनलञ्च निर्वापयेत्। इत्थमेव नागपाशी यो रिपुवले प्रक्षेपणेन तद्रात्राणि दृढं वध्नाति। तथव मोहनाश्चमन्यद् यस्मिन् माद्कद्र-व्यनि नेपणात्तदीयधूमसंसर्गात् निखिलमरिवलं निद्राकुलं विचेतनं वा सम्पद्येत । अनेनैव प्रकारेण सक्छानि रास्त्रास्त्राणि समजायन्त । छोहतन्तोः काचाद्वाऽन्यस्मात्कस्माचित्पदार्था-द्वा विग्रुतमुत्पाद्य रिपुदलं व्यापादयन् येन तद्प्याग्नेयास्रं पाशुपतास्रवन्यास्यायते । तोपवन्द्-केति नामानि परदेशभाषाया नतु संस्कृतभाषाया नाप्यार्यावर्त्तीयभाषाणां सन्ति परं विदेशीयजनास्तोपेति यन्निगद्नित सा देवभाषायामार्घ्यभाषायाञ्च-शतन्नीति निगयते । बन्दृकेति च यद् वदन्ति सा देवार्यगिगोर्भुशुण्डीति कथ्यते । नापठत्ैये संस्क्रतविद्यां ते भ्रान्ता भूत्रा किसप्येव लिखन्ति किसप्येव जल्पन्ति च । तन्न प्रमाणयन्ति बुद्धिमन्तो जनाः । यावत्यो विद्या भूमण्डले प्रष्ठतास्तावत्यः सकला आर्घ्यावर्तदेशान्मिश्रदेशे तस्माद् यूनानदेशे तता रोमदेशे तस्माद् यूरापदेशे यूरापाचामेरीकादिदेशेषु प्रसतास्सन्ति । अग्र-यावद् यावान् प्रचारः संस्कृतविद्याया आर्यावर्तदेशे वर्तते नास्ति तावान् प्रचारः कस्मितन प्यन्यदेशे । "शामण्यदेशे संस्कृतिश्वायाः प्रचुरः प्रचारः । यावच संस्कृतं मोक्षमूलरमहोन द्योऽपठत्तावन्न कोऽप्यपठदिति" ये जना वदान्ति तेषां कथनमेव केवलमिद्म्। यतो "निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि दुमायते"। अर्थाद् यत्र देशे कोऽपि मही हो न प्ररोहति तत्रैरण्डमेव महावृक्षं मन्यन्ते जनाः । तथैव यूरोपदेशे संस्कृतविद्यायाः प्रचाराभावान्तु-शार्मण्यदेशीयैजनैमीक्षमूलरमहाशयेन च यत्किञ्चद्धीतं तदेव तद्देशकृतेऽधिकमस्ति परमायीवतदेशमभिलक्ष्य तु तेषामतिन्यूना विद्यते गणना । यतो मया शार्मण्यदेशवासिन-आचार्यस्य पत्रेण-"शामण्यदेशे संस्कृतपत्रिकाया अर्थावगन्तारोऽपि जना अतिन्यूनास्स-न्तीरित'' व्यज्ञायि । मोक्षमूलरमहोदयस्य संस्कृतसाहित्यमल्पीयसी वेद्व्याख्याञ्चावलोक्य मयाऽवेदि—"मोक्षमूलरेणेतस्ततस्यामार्यवर्तीयजनकृतविवृति विलोक्य किञ्चित् किञ्चित् यथा तथाऽलेखि" इति । यथा-"युज्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्थुषः । रोचन्ते रोच-ना दिवि" । इति मन्त्रेऽश्वो वर्णितस्तेन । अस्मात् सायणाचार्येण यः सूर्योऽश्वे वर्णितस्स समीचीनः परमस्य सत्योऽर्थः परमात्मा विद्यते । अर्थोऽसौ मत्मणीतायामृग्वेद॥दभाष्यभू-मिकायां द्रष्टव्यः । तस्यां मन्त्रस्यास्य यथार्थोऽर्थः कृतः । एतावतैव—"शार्मण्यदेशे मोक्ष-मूळरसहोदये च संस्कृतिवद्यायाः कियत्पाण्डित्यसस्तीति" विज्ञेयम् ।

निश्चितिमदं खलु—"यावत्यो विद्या यावन्ति च मतानि महीतले विततानि तानि निखिलान्यार्ग्यावर्त्तदेशादेव प्रचलितानीति"। दस्यताम्—कश्चित् फ्रान्सदेशान्तर्गतेपरसन-गरनिवासी जकालयटाभिधमहोदयः स्त्रीये 'वायविल इन इन्डिया नामके' श्रन्थे लिखति—

"सर्वासां विद्यानां सौजन्यानां कल्याणानां वा निधिरयमार्यावर्त्तदेशोः वर्त्तते । सकला विद्या सतानि चतस्मादेव देशात प्रचिलतानि सन्तिति।" परमात्मानश्चासौ प्रार्थयते—"अयि परमेश्वर ! यादशी पुराऽऽर्यावर्त्तदेशस्य समुन्नतिरासीत्तादृदयेवास्मेदृशस्य समुन्नतिर्विधीयतां भगवतेति" । तत्तिस्मन प्रन्थेऽवलोकनीयम् । तथेव दाराशिकोहास्त्ययवनाधिराजोऽपि स्वित्त्व्थमेव निर्श्वतेष्यस्— "यादशी पूर्णविद्या संस्कृते वर्त्तते नास्ति तादृशी कस्यामिष भाषायामिति" लिखति चायमुपनिपद्ममनुवादे— "अवीयमुस्ता विविधा भाषा अहमपठं किन्तु अनसो मे सन्देहो दृश्मृयाऽऽनन्दो नाभवत । यदा स्तु संस्कृतस्वालोक्ष्यमाक्रणयश्च तदा निस्सन्देहीभृय भृयानानन्दो मेऽभृत्मनसीति" । अवलोक्यतां काद्या सानमन्दिरान्तर्निर्मतं शिद्युसारच-क्षम् । पूर्णरक्षाया अभावेऽपि यत्क्रियन्सनोहरं प्रतीयते । यस्मिन्नद्य यावद्पि स्वगोलस्य भृयान् वृत्तान्तो विज्ञायते । यदि सवाईजयपुराधीशस्तत् संरक्षेद् अप्तश्च पुनिर्मिमीत तदा त्वतीवोत्तमं भवेत १ परमेतादृशः शिरोमणिक्षो देशो महाभारतयुद्धेनैतावदह-न्यत यद्यावध्यपि निजां पूर्वदशां न प्रपद्यते, यदा हि स्राता स्रातरं हन्यातदा को नु खलु सन्देशे विनाशे १

### विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ॥ वृद्धचाणक्यनीतौ । अ० १६ । १९ ॥

आसीदात यदा विनाइससयस्तदा विप्रीतबुद्धयो भृता विप्रीतकर्माणि कुर्वते मनुजाः । क्रिव्यद्वेताननुकूलं वोधयेच्चेद् विरुद्धं सन्येरमसी । विरुद्धञ्च चेद्धयोधयेत्तदाऽनुकूलं वुध्येरित्रमे । यदा महान्तो विद्वांसो राजाना सहाराजा ऋषयो सहपंयश्च महाभारतसंप्रामे भूयसाऽहन्यन्त बाहुल्देन चार्ष्मयन्त खलु तदा विद्याया वेदोदितर्धमस्य च प्रचारो नष्टा-ऽभवत् । ईर्ध्याद्वेषाध्ममाना अन्येग्यं प्रति प्रवृत्ताः। यः प्रचलो भूतस्त देशमांत्रस्य चृपतिः सजातः । अन्येव रीत्या स्वत्र आर्यावतं खण्डदाः संभूतानि राज्यानि । को तु खलु पुनस्तन्त्रयेत द्वीपद्वीपान्तरराज्यतन्त्राणि !! यदा ब्राह्मणा एव विद्याविहीनास्संवृत्तास्तदा क्रिक्षव वर्णतां खलु क्षात्रयवैद्धकृत्राणांसविद्वत्वम् । पारम्पर्यतो याऽऽसीद् वेदादिशाखाणां रार्थपठनराली सापि विल्वानेव । केवलं जीविकाये पाठमात्रमपठन् ब्राह्मणास्तद्वि क्षात्रियादीन्त्रापाट्यन् । यदा ह्यविद्वान्सो गुरवो जातास्तदा कपटद्मभाधमां अपि तेषु वृद्धिं पताः । ब्राह्मणा व्यच्यन्तयन् क्षात्रियादीन्त्राविकायाः कथन प्रवन्धो विधेय इति" । अथ सम्मिति विधायेदमेव निश्चित्य क्षात्रियादीनुपादिशन्तमी—"वयसेव युष्माकं पूजनीयास्समो देवाः । अस्मत्यरिचर्या विना यृयं स्वर्गे मुर्तिं वा न लब्द्यन्ते । परं यदि यूयमस्मत्सेवां न करिष्वयं ति भयद्वेरे नरके विधिविष्येति ।"

येषां येषां पृणिविदुषां धार्भिकाणां ब्राह्मणपूजनीयादिनामानि वेदेष्वृियमुनिकृतशास्त्रेषु च लिखितान्यासँस्तेषां तानि नामानि मूर्खा विषियणः कपिटना लम्पटा अधार्मिका इमे स्वेषु योजियतुं प्रार्वतन्त कथिमव खलु तेषामाप्तिविदुषां लक्षणानि मृहेष्यभीषु संघटेरन्। परं यदा क्षत्रियादयो यजमानाः संस्कृतिविद्ययाऽतीवश्चन्यास्संजातास्तदा तेषां समक्षं यद यद् विकृतियतमिनस्तत्तत्त्तकलं वसकास्सन्यममन्यन्तेति सावितं खलु केवलनामधारिभिरमी-भिर्याग्रेगेः। निखिलान्निजवन्दनजाले निवध्य वद्यम्बद्दतामनयन्तवद्याभी-''ब्रह्म व्याक्य'

जनार्द्नः॥ पाण्डचगीना ॥ इति । 'अथांद यत किञ्चिदाप बाह्मणानां वदनारिवन्दाद् वचनं निस्सरित तत्साक्षाद् भगवतो मुखान्निस्सतिति बोध्यं भवद्भिरिति यदा क्षत्रियादयो वर्णा अक्ष्णाऽन्धा प्रन्थितः पूर्णा अर्थाद् येषामान्तरं विद्यानेत्र स्फुटितमास्त येषाञ्चान्तिके विपुल धनं विद्यत एतादृशः शिष्याः संप्राप्तास्तद्।ऽमीभिनृथा ब्राह्मणनामधारिभिरूपल्डधं विषयानन्दोपसेवनम् । एतेरिदमपि प्राकाशिः "ये केचन वसुन्धरायामुक्तमाः पदार्थास्सान्त ते सर्वे ब्राह्मणानामेवेति"। या खलु गुणकर्मस्वभाव तो ब्राह्मणादीनां वर्णव्यवस्थाऽऽसीत्सा विनाश्य जन्मतः कृता । मृतकपर्यन्तानामिष दानं यजमानभ्य आदातुमारभन्तामी । स्वच्छ न्दमाचरिनमे । वयं भूदेवाः । अस्मत्परिचर्या विना कश्चिदपि देवलोकमधिगन्तुं न प्रभुरित्येतावत्पर्यन्तमेते व्याहर्रन् । परं प्रष्टव्या अमी—"कं लोकमलङ्कारिध्यान्ति भवन्तः ? अत्रभवतां कर्माणि तु भयङ्करनरकभोगसंपाद्कानि सन्ति भवन्तः खलु कृमिकटिपतङ्गादयोभविष्यन्तीति" । तदा तु प्रवृद्धमन्यवो वदन्त्यमी—"वयं शापं दास्यामेश्वन्तंश्येव यूयम । लिखतं हि किल—"ब्रह्मद्रोही विनश्यतीति" । यो ब्राह्मणाय दुद्यति स विनश्यतीति । आम् । इदं तु सत्यं यद्—"यः पूर्णवेरिवदः परमात्मविज्ञातृत धर्मात्मनः सकलजगदुपकार कान पुरुपान द्वेश्यति स असंशय विनङ्क्यतीति" । परं ये ब्राह्मणा न स्युनांस्त त्रषां ब्राह्मणनामधेयं नापि ते सेवनीयाः सन्ति ।

प्र॰ -- के तद्भ वयम ?

उ०-पोपास्स्थ यूयस्।

प्र० —पोपः क उच्यते ?

ड॰—हमनभाषायां तु महतः पितुश्च पोप इति नामधेयमस्तीति सृच्यते परं सम्प्रति कपटप्रपञ्चन परं प्रतार्यं निजप्रयोजनं यः साधयति स पोप उच्यते ।

प्र॰—वंय तु ब्राह्मणा साधवश्च स्मो यताऽस्माकं पिता ब्राह्मणा माता च ब्राह्मणी वयश्च कस्यच-न साधोः शिष्याः स्मः ।

उ०--इदं तु सत्यं किन्तु निशम्यतां भ्रातरः ? मातापित्रोर्जाह्मणत्वात् कस्याचित् साधोः शिष्यत्वाच्च व्राह्मणाः साधवो वा न भवितुं प्रभवित जनाः किन्तु निजोत्तमगुणकर्मस्वभावतो ब्राह्मणा-स्साधवश्च भवन्ति ये खलु परोपकारिणः स्युः । श्रुतं किल यथा रोमदेशीयाः रोनाः स्व-शिष्यान कथयन्ति स्म-"यूयं निजपापानि कथयिष्यथास्मत्पुरश्चेत् क्षस्यामहे वयम् । अस्माकं सेवां निदेशश्च विना कोऽपि स्वर्ग गन्तुं न पारयति । यदि यूयं स्वर्ग जिगमिष्व-वस्तदास्मदन्तिके यावतो रूप्यकान् निधास्यथं तावतामेव सामग्रीं स्वर्ग प्राप्यथिति"। एवं निशम्य यदा कथन ज्ञाननेत्रविहीनो धनाद्यो जनः स्वर्गगमनाभिलाषं कुर्वाणः पोपमहोद्याय यथेष्टं धनं ददाति स्म तदा स पोपमहोदय ईसाख्यदेवस्य मरियमाभिधदेव्याश्च मृर्निसम्मुखं स्थित्वा प्रतिज्ञापत्रमित्थं विलिख्य प्रयच्छित स्म-"हे पूजनीयदेव ईसामसीह ! जनोऽसौ

तव नाम्ना लक्षंरूप्यकान् स्वर्गागमनाय ममान्तिके न्यद्धात् । यदाऽसौ स्वर्गे समाग-च्छेत्तदा त्वं निजिपतुः स्वर्गराज्येऽमुष्म पश्चविंशतिसहस्ररूपकैरुद्यानानि गृहाणि च, पश्च-विंशतिसहस्रह्ण्यकेस्तुरङ्गमादिवाहनमृगयुक्तिकरादीन् , पञ्चविंशातिमहस्रह्ण्यैभेजिनपानव-सनाच्छादनानि, शिष्टान् रूपांश्रेष्टमित्रभ्रातवान्धवादीनां भोजनसमारम्भाय दापयेरिति"। अथ तस्याभिवचनपत्रस्याधोभागे पोपः स्वहस्ताक्षरं विधाय प्रतिज्ञापत्रं तस्य जनस्य हस्ते प्रदाय त कथयति स्म-"यदा त्वमासन्नमरणो भवेस्तदेदं प्रतिज्ञापत्रं प्रेतिनिक्षपभूमो निज-शिरस्तले स्थापायितुं स्वकीयकुटुम्विजनं पूर्वत एव कथये:। पश्चात्त्वां नेतुं देवदूता यदा समेष्यन्ति तदा त्वां तव हण्डिकाञ्च स्वर्गे नीत्वा छेखानुसारं सकलां सामशीं तुभ्यं दापियष्यन्ति त" इति । आलेक्यतामिदानीम् -'स्वर्गस्य प्रातिनिध्यं (कार्यभारः ) पोपमहोद्येनैव खलु गृहीतिमिति मन्ये'। यावत्कालं यूरोपदेशे मूर्खता व्यराजत तावत्कालमेव तत्र पोपलीला विलासं व्यतनुत परं साम्प्रतं विद्याया विलासात् पोपस्पासत्या लीला नाधिकं तनुते लीलां किन्तु नि:शेषं विलयमिप न गतेषा । तथैवार्यावर्तदेशेऽपि पोपो लक्षावतारान् गृहीत्वा लिलां विततवानिति मन्ये । अर्थात्स नृपतीन् प्रजाश्च विद्याध्ययनात्सत्युरुषसङ्गाच्च निवारयति नक्तांदिनञ्च तेषां प्रतारणं विनाSन्यत् किमपि कार्ये न कुरुते । परं ये ये कप-टादिकुत्सितव्यवहारान् कुवंते त एव पोपाः कथ्यन्ते इति नियतं स्मरणीयम् । ये केऽपि तेष्वपि धार्मिका विद्वांसः परोपकारिणस्सन्ति ते सत्या ब्राह्मणास्साधवश्चेति विज्ञेयम् । अ्धुना तेपा-मेत्रं कपटिनां स्वार्थिनां ( मनुजान् प्रतार्यं स्वकार्यसाधकानाम् ) जनानां प्रहणं पोपराब्देन कार्यम्।ब्राह्मणसाधनामाभिश्रोत्तमपुरुषाणां प्रहणं विधेयम्।ह्य्यताम्-यदि के।ऽप्युत्तमो ब्राह्मणः साधुर्वा नाभविष्यत्तदा वेदादिसत्यशास्त्राणां प्रन्थस्य वेदस्य च सस्वरं पठनपाठनै कनयवन-कुश्रीनादीनां मतजालात् संरङ्यार्याणां वेदादिसत्यशास्त्रप्रेमरतेषु वर्णाश्रमेषु च स्थापनीम-त्यादिकार्यं ब्राह्मणसाधुजनाहते को नामाकरिष्यत् । "विषाद्ध्यमतं प्राह्मम्" ॥ मनु ॥ विवादध्यमृतग्रह्णामव पोवलीलायाः प्रतारणादध्यार्याणः जैनादिमतेभ्यो यत्संरक्षणं तन्मन्ये विषेऽमृतभिव गुणे। वोध्य: ।

यदा यजमाना विद्याविहीनास्संजातास्तदा पोपाः स्वयं किश्वित्पूजापाठं पठित्वा दर्पमुपेत्य भिथः सम्मति विधाय नृपादीनश्चवन्— "श्राह्मणाः साधवश्चादङ्यास्सन्तीति" ।
अवलोक्यताम्— "श्चाह्मणा न हन्तव्यः" । "साधुर्न हन्तव्यः" इति । एताहशानि
वचनानि यानि सत्यश्चाणसाधुविषयकान्यासस्तानि पोपैरात्मसु संघटितानि । अन्याँश्चाप्यसत्यवचनयुक्तान श्रन्थान प्रणीय तेषु महर्षिमुनिवर्यनामानि संघाय तेषामेवाभिधानैरश्चावयन । तेषां प्रतिष्ठितर्पिमहर्षीगां नामभिरात्मनो दण्डव्यवस्थामपासारयन् स्वरञ्चाचरन् ।
ईदशान कठिनान् नियमानचालयनमी पोपा यत्तेषामादेशं विना शयनोत्थानोपवेशनगमनागमनाशनपानादिकार्यमपि कर्त्तु नाशक्तुवश्चनाः । भूषतीनीहशं निश्चयमकारयन् यत्योप्यंज्ञका नामधारिणो ब्राह्मणस्साधवो वा यथाकामेश्चदाचरेयुस्तद्षि ते कदापि न दण्डनीयाः । मनस्यिष तेषां दण्डदानाभिलाषो न करणीयः। यदेदशी मूर्खता समजनि तदा पोपाः
त्यच्छन्दमाचरत्राचारयँश्चापरान्। दुराचाराणाममीषां मूलानि महाभारतयुद्धादेकसहस्ववर्षपूर्वतः

एवाऽङ्कुरितानि वभृवुः । यद्यपि तत्काछे महर्षिमुनिवरा अप्यासँस्तश्रापि किश्चिदालस्य-प्रमादेष्यीद्वेषाङ्कुराः प्रादुरासन् । ते शनैः शनैः प्रकृद्धाः । यदा सदुपदेशोऽस्तंगतस्त-दानीमार्ग्यावतंऽविद्याविकासेन परस्परं जना विप्रहीतुमुपक्रान्ताः ।

यतः--

जपदेश्योपदेष्टृत्वात् तत्सिद्धः॥ इतरथान्धप्रमपरा॥ सांस्य० अ०३। स्० ७३।८१॥

यदोत्तमोत्तमा उपदेशका भवन्ति तदा धर्मार्थकाममोक्षास्सम्यक् सिध्यन्ति । यदा चोत्तमा उपदेशकाः श्रोतारश्च न भवन्ति तदान्धपरम्परा प्रचलित । पुनरिप यदा सत्पुरुषा जिन्मुपेय सत्यमुपिदशन्ति तदिवान्धपरम्परा विलीय प्रकाशपरम्परा प्रादुर्भवित । पुनरनन्तरं ते पोपाः स्वस्य स्वचरणयोश्च सपर्यो कारयन्ति कथयन्ति स्य चाज्ञजनान् "अस्मचरणपरिचर्यायामेव युष्मत्कल्याणं विद्यत इति"। एवं यदेतेऽमीषां वशम्वदास्समवत्तन्त तदा प्रमाद्विपयासिक्तिनमम् मेपपरम्परावत्तिम् प्रवाहेऽनृताचारा गुरवः शिष्याश्च न्यपप्तन् । यन विद्यावलबुद्धिपराक्रमशौर्यवीर्यादिशुभगुणास्सकला व्यलीयन्त । तदन् विषये निलीना जनाः प्रचल्ले मासमिद्रासेवनं व्यतन्वत । ततस्तेभ्य एवको वाममार्गः प्रवृत्तः । "श्चित्र उवाच"। "मेरव उवाच" । इत्यादिनामानि लिखित्या तद्वन्थस्य तन्त्रिमिति नाम विधाय तत्रैवं विचित्रा लीला अवर्थन्त ।

यथा- -

मदं मांसं च मीनं च मुदा मैथुनमेव च ।

एते पत्रच महाराः स्युमीक्षदां हि युगे युगे ॥

काळीतन्त्रादी ।

प्रवृत्ते भैरवीचक्के सर्वे वर्णा क्रिजातयः । निवृत्ते भैरवीचक्के सर्वे वर्णाः पृथक् पृथक् ॥ •कुलार्णवतन्त्रम्॥

पोत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतित भूतले । पुनरुत्थाय वे पीत्वा पुनर्शन्य न विद्यते ॥ महानिर्माणतन्त्रम् ॥

भात्योनिं परित्यत्य विहरेत् सवये। निषु । वेद्यास्त्रपुराणानि सामान्यगणिका र्ब ॥ पक्षेव शास्त्रवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव । ज्ञानसंकलनीतन्त्रम् ॥ आलोक्यतासियमेषां गवर्गण्डपोपानां लीला! यानि वेदिवरुद्धान्यतीवाधम्युतानि कर्माणि तान्येव श्रेष्ठानि वाममार्गिभिरमन्यन्त । तथा हि—मद्यं मासं मीनं (सत्स-मितियावत ) मुद्राः (पौलिकचौरीमहारोटिकादिचर्वणं योनिपात्राधारां मुद्रां च ) पश्चमश्च-मयुनमर्थात्सर्वे पुरुषाः शिव इव स्त्रियश्च पार्वती इवेति मत्या—"अह भैरवस्त्वं भैरवी ह्यावयोरस्तु सङ्गमः" । इत्यन्गेलं वचनमुचार्य कस्पापि पुरुषस्य कयापि योषया समं सङ्गमे दोषं न मन्यन्ते वाममार्गिणस्ते । अस्पृद्रया नीचा या स्त्रियस्ता अप्यतिपिवत्रा अमन्यन्त खल्वमी । शास्त्रेषु हि रजस्वलादिस्त्रीणां स्पर्शनिषेधो विद्यते ता अपि वाममार्गि-भिरतिपिवत्रा अमन्यन्त ।

आकर्ण्यतामयं तेषामनर्गलक्षोकः-

रजलका पुष्करं तीर्थं चांडालोतु स्वयं काशी चर्मकारी प्रयागः स्याः द्रजकी मथुरा मता । अयोध्या पुक्कसी प्रोक्ता ॥ कद्रयामलतन्त्रम् ॥

रजस्त्रलासमागमेन पुष्करस्नानं चाण्डाल्या समं लीलया काशीयात्रा चर्मकारीसङ्गेन प्रयाग-स्नानं रजकीसङ्गमेन मथुरायात्रा पुकसीसङ्गमनेन चायोध्यातीर्थे फालितसिति सन्यन्ते । इतरे मनुजा अवगन्तुं न प्रभवेयुशित तैर्मदास्य तीर्थं मांसस्य शुद्धिः पुष्पश्च मीनस्य तृतीया जल-तुम्बिका च मुद्रायाश्वतुर्थी सैयुनस्य च पश्चमीति नामानि विहितानि । स्वेषाञ्च कौ ठाईबी रशाम्भवगणादिनाम घेयानि कृतानि । ये च वासमार्गे न सन्ति तेषां कण्टकविमुखशुःकप-शुप्रमुखानि नामानि कलितानि । वदन्ति च-"भरवीचके प्रवृत्ते ब्राह्मणादिचाण्डालपयन्ताः सकला द्विजास्सं जायन्ते तस्मिं व निवृत्ते सति सर्वे स्वस्ववर्णस्था भवेयुरिति।" प्रवर्तमाने भैर-वीचके वाममार्गीया जना भूमौ पट्टिकायां वा विन्दुमेक त्रिकोण चतुष्कोण वर्त्तुलाकारं निर्मा-य तद्परि मद्यकलशं निधाय तं पूजयन्ति। मन्त्रश्च पठन्ति—"ब्रह्मशापं विमोचथ।" इति। हे मद्य ! त्वं ब्रह्मादिशापविमुक्तो भव । एकत्र गुप्तस्थले यत्र वासमार्गीयजनं विना कमण्यन्य-मागन्तुं नादिशन्ति तत्र स्वीपुरुषाः सङ्गच्छन्ते । तत्र नारीमेकां नम्नां विधाय नराः, पुरुषमेकं दिगम्बरं विरच्य योषितश्चार्चन्ति । तद्नु काचन कस्यापि स्वस्य वा पत्नी कापि परस्य निजा वा कन्या काचिद्न्यस स्वस्य वा जननी भगिनी पुत्रवधूप्रभृतय आगच्छन्ति । तत एकस्मिन पात्रे मिद्रां प्रपृथे मांसं चणकचूर्णवटकादि च स्थालिकायां निद्धति । तन्मिद्राचषकं यस्ते-षामाचार्यस्स स्वहस्ते समादाय—"भैरवोऽम् ।" "शिवोऽहम् ।" इत्यभिधाय पिवति । अनन्तरं तेनैवोच्छिष्टचपकेन सर्वे पिवन्ति । अथ कस्यचन भार्यो वाराङ्गनां वा निरन्वरां विश्वायाथवा पुरुष कमपि दिगम्बरं विरच्य करे करवालं वितीर्य तां देवीं तं चं महादेवं वदान्त ते । तयोर पस्थेन्द्रयं पूजयन्ति । पश्चाद् देवीं शिवं वा मद्यं पायियत्वा ते-नैबोच्छिष्टपात्रेण सर्वे जना एकैकं चषकं पिवन्ति । अथामुनैव प्रकारेण क्रमशो निषीय मदिन रामुन्मत्तीभृय क्यापि कस्यापि भागिन्या जनन्या कन्यया वा ससं यथाकामं सठीछं कासकेछि कलयन्ति कौलाः । कदाचिन्मदातिशयवेगादुपानिक्किताप्रहारेण हस्ताहस्ति मुर्शमुरि केशाकेशि च परस्परं विग्रह्णस्यमी । तत्रैव केचिद् वमन्ति । तेषु परां कोटिं प्रपन्नो यः कश्चन

घोरकर्मा सर्वेष्वप्रगण्यः सिद्धो गण्यते स उद्घान्त तं पदार्थमीप मञ्जयति । अमीषां सर्वे त्तमस्य सिद्धस्यमा वार्ताः प्रसिद्धास्तिन्त—

"हालां पिवति दीक्षितस्य मन्दिरे सुप्तो निशायां गणिकागृहेषु । विराजते कै।लव किवती ॥'' इति

यो दीक्षितस्य शौण्डिकस्य गृहमुपगम्य चयकमनुचयकं पिबेद गणिकागृहेषु चो-पत्य ताभिः कामकेलिं कलियन्या शयीतेत्येवसादिकुकर्माणि निल्जो निःशङ्कश्च संभूय यो वित न्यात्स एव वाममार्गिषु सर्गेतिसो मुख्यचक्रवितृष इव मन्यते । यः खंदु नितरां कुकर्मा स एव तेषु महीयान् यश्च सुकृतानि कुयाद् दुष्कृतेभ्यश्च विभीयात्स एव लघीयान् ।

यत:-

प्राशवद्धो भवेज्जीवः पाशमुक्तः सदा शिवः ॥ ज्ञानसङ्कलनीतन्त्रम् । श्लोकः ४३ ॥

तन्त्रे त एवं वर्णयन्ति—"यो लोकलजाशास्त्रकुललजादेशलजादिपाशिर्वद्वोऽस्ति स जीवो यथापलजो दुष्कर्माणि कुर्वीत स एव सदा शिव" इति ।

उड्डीसतन्त्रादौ प्रयोग एको वर्णितो यथा - एकस्मिन् गृहे सर्वत आलयास्स्युस्तेषु मय-पूर्णकुतुपानि स्थापयेत् । एकस्मादालयादेकं काचकुतुपं निपीय द्वितीयालयं गत्वा तस्मात्त-निपीय हतीयालयं ततश्च पीत्वा चतुर्थालयं यायात् । स्थित एव तावत्कालं मिद्रगं पिवेद् यावत् दण्डवत प्रथिव्यां न निपतेत् । पुनर्यदा मदो मन्दीभवेत्तादा तथैव पीत्वा निपतेत् । पुनस्तृतीयवारं तथेव निपीयं निपत्य चोत्तिष्ठेचेत्तस्य पुनर्जन्म न जायते । सत्यं त्विद्मेव खलु यदेतादृशां मनुजानां पुनद्लंभं मानवजन्मैव । नीचयोनौ निपत्यामी चिरकालं परिभ्रमेयुः । वाममार्गीयाणां तन्त्रश्रन्थेष्वयं नियमः—"केवलां जननीं परिमुच्य कामिप वनितां न मुश्चेत् । कामं सा कन्या स्याद्त वा भगिन्यादयोऽपि किं न खलु भनेयु-स्सक्लाभिस्साक सङ्गमः करणीय इति । अभीषां वाममार्गीणां दश महाविद्याः प्रख्याता-स्सन्ति तासां मध्ये मातङ्गीविद्यायां कुशलः "मातरमपि न त्यजेत्"। इति कथयति । स्त्रीपुरुषयोः सङ्गमसमये—"सिद्धयो नः प्राप्तुयः" इति जपन्ति ते । ईदशो विक्षिप्त-मनसो महामूढा मनुजा अपि महीमण्डलेऽल्पीयांसः स्यः । असत्यं यः प्रवर्त्तियतं वाञ्छति नियतमेव स सत्यं निन्दाति । निशम्यताम् किं नु निगदन्ति वाममार्गिणः ? वेदशास्त्रप्-राणानि निखिलानि सामान्यगणिकातुल्यानि सन्ति याचेयं शाम्भवी वाममागस्य मुद्रा सा गुप्तकुळस्य स्त्रीतुल्यास्ति । एवमभीभिः केवलं वेदविरुद्धं मतं प्रवर्तितं वर्त्तते । पृथादेषां मतं प्राचुर्येण यदा प्रावर्तत तदा वश्चकतामाकलय्य वेदानामपि नामा वासमागेह्य काञ्चिल्जीलां संचालितवन्त एते।

तथा हि-

सौत्रामएयां सुरां पिबेत्। प्रोक्षितं मक्षयेन्मांसं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति॥

न मांसमक्षणे देशोन मद्ये न च मैथुनै। प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला॥ मनु० अ०५। ५६॥

सौत्रामण्यां मद्यं पिवेदित्यस्यायमर्थः—सौत्रामणियन्ने सोमग्सं सोमवल्या रसं पिवेत् । प्रोक्षिते—यन्ने—मांसभक्षणे नास्ति दोष इति पामरत्वकथा वाममार्गिभिः प्रवर्तिताः । प्रष्टव्या अमी "नतु वेदिको हिंसा हिंसा न भवेच्चेत्वां तव परिवारञ्च निहत्य जुहुयाम यदि तदा कास्ति चिन्तेति।'मांसभक्षणे मद्यपाने परस्वीगमनादौ च दोषो नास्तीति कथनं वालिश्वमेव। न खलु प्राणिनां पीडनं विना लभ्यते सांसम् । न चापराधं विना पीडनं धर्मकार्यम् । मद्यपानं तु सर्वथा निषिद्धमेव। नाद्यावधि किस्मिन्नपि ग्रन्थे लिखितमिदं वाममार्गीयग्रन्था-दते। अपि तु निषिद्धमेव सर्वत्र। उद्घाहमन्तरेण मैथुनेऽपि दोषः। एतानिर्दोष्मिति वर्णयिन्तारस्सदोषास्सन्ति। एताहंशि वचांस्यपि महर्षीणां प्रन्थेषु निक्षिप्य कियतामेविषमुनीनां नाम्ना श्रन्थान प्रणीय गोमेधाश्वमेधाभिधानयज्ञानिष कारयाश्रक्षः। एतान् पश्चन हत्वा सखे हवनेन यज्ञमानः पशुश्च स्वर्गमधिगच्छत इति बोवयामासुश्च। एताहस्याः प्रसिद्धेरिद्मेव कारणं यद् ये ब्राह्मणग्रन्थेषु —अश्वमेधगोमेधनरमेधादिशब्दास्सन्ति तेषां यथार्थोऽथं एभिन व्यर्वापि। यदि सत्यमर्थे व्यज्ञास्यँस्तदा कथमीद्रामनर्थमकिरिच्यन्।

प्र॰-अक्षमेधादिशब्दानां कोऽर्थः ?

उ॰ - एषामर्थस्त्वयमस्ति ।

तथा-

राष्ट्रं वा अश्वमेधः। शतः १३ । १ । ६ । ३ ॥ अन्नछं हि गीः । शतः । ४ । ३ । १ । २५ ॥ अग्निवाँ अश्वः ॥ आज्यं मेधः ॥ शतपथन्नाहाणे ॥

अश्वगवादिपशून् मनुष्यांस्च विशस्य हवनित्रया कुत्रापि नावणि १ केवलं. वाममार्गीय-प्रन्थेष्वेतादशोऽनथें।ऽलेखि । परिमद्मीप वृत्तं वाममार्गिभिः प्रवर्तितं यत्र यत्र चायमुल्ले-खस्तत्र तत्र तैरेव प्रक्षिप्तः । आलेक्यताम्-यास्मिन् वृपो न्यायधर्मण प्रजाः पालयति यजमानोऽयं विद्यादिदानं वितरित पावके च घृतादिह्व्यं जुदोति सोऽश्वमेधः। येनान्नेन्द्रय-किरणपृथिव्यादीनां शोधनं जायते स गोमेधः। पञ्चत्विमितस्य जनस्य यथाविधि देहदाह-किया नरमेध उच्यते।

प्र॰ — यज्ञकर्तारः कथयन्ति यद् यज्ञक्रियया यज्ञमानः पशुश्र स्वर्गे प्राप्तुतः । हुत्वा च पुनस्ते पशुं संजीवयन्ति स्मेति कथा सत्याऽसत्या वा ? उ०—असत्या । स्वर्गञ्चेद्गच्छेयुस्तँदतत्कथनकथिता निहत्य हुत्वा च स्वर्गे प्रापणीयः । अथवाऽमी निजिप्रियमातृपितृपुत्रप्रमुखान हुत्वा हुत्वा स्वर्गे कथं न प्रापयान्त ? वेद्याश्च वा कथं न पुनः संजीवयान्त ?

प्र॰—यदा यज्ञं वितन्वन्ति तदा वेदमन्त्रान् पठन्ति । वेदेषु चेन्नाभविष्यत्तर्हि कुतोन्वपिठष्यन् ?

उ०—मन्त्राः क्रमपि कुत्रापि पठनात्र निवारयन्ति । शन्दमया हि केवलमिमे । परं पशुं हत्वा जुहुयान् दिति नार्थस्तेषाम् । यथा- 'अ**श्चये स्वाहा'**' । इत्यादि मन्त्राणां- "अग्नौ हविषां पृष्ट्यान् दिकारकाणां घृताशुत्तमपदार्थाना हवनेन वायुवृष्टिजलानि विशुध्य जगदानन्दकराणि भवन्तीति सत्योऽर्थः ।

परिममान् सत्यानर्थानमी मूढा नावागच्छन् स्वार्थवुद्धयो हि केवलं स्वार्थाद्वयत् किमिप न जानन्ति नापि वा मन्यन्ते । यदामीयां पोषानामीदगनाचारों निरवणि मृतस्य तर्पणशाद्धादिकृत्यश्चान्यदालोकि तदैको महाभयङ्करो वेदादिशास्त्राणां निन्दको बौद्धो जनो वा सम्प्रदायः प्रचलितोऽजानि । आकर्ण्यते खलु—अस्मिन्नेव देशे गोरखपुरनामकस्य नगरस्य कथन वृपतिर्वभृव । पोपास्तेन यश्चं कारयाञ्चकः । तस्य प्रियमहिष्यामश्वसमागमसम्पादनेव दिवं गतायामसो वृपो वैराग्यवान् भृत्वा निजपुत्राय राज्यं प्रदाय साधुः संवृत्य पोपानां लिद्याणि प्रकाशयामास । अस्यव शास्त्रारूपे चारवाकाभाणकमते अपि प्रचालते ताभ्यामित्यं प्रजीताः श्लोकाः —

पशुरचे ज्ञिहतः स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । स्विपता यजमानेन तत्र करमान्न हिंस्यते ॥ मृतानामिष्ठ जन्तूनां श्राद्ध चैनृप्तिकारणम् । गच्छतामिष्ठ जन्तूनां व्यर्थं पायेयकल्पनम् ॥

यदि निहतः पशुरनले हुतः स्वर्गे प्रयाति तद। यज्ञमानः स्वजनकादीन् निहत्य स्वर्गे कथं न प्रिहिणोति ॥ १ ॥ यदि मृतानां जनानां त्रस्ये श्राद्धं तर्पणञ्च कर्प्यते तदा देशान्तरं प्रवसतां जनानां मार्गव्ययदानं भोजनादिवस्तुवितरणञ्च वृथा सम्पद्यते । यदा खलु श्राद्धतपंणद्वारा मृतको जनोऽज्ञजले लभते तिर्ह जीवन्तो देशान्तरे निवसन्तः पथि वा गच्छन्तो जनास्तन्नाम्ना तदीयगृहे सिद्धं पत्रावस्याञ्च परिवेश्य तेभ्यो निवेदितं जलपूर्णपात्रच्यान्नं कथं न लभन्ते ? दूरदेशे दशहस्तदूरं वा समासीनस्य जनस्य दत्तमत्रं नोपसीदित यदा तदा मृतस्य सकाशं तु कथमपि प्राप्तुं न प्रभवति । तेषामीदशयुक्तिसिद्धानुपरेशानन्व-मन्वत जनाः । तदीयं मतञ्चोपचेतुमुपक्तान्तम् । यदा बहवो नरेन्द्रा भूमिपतयश्च तन्मते समागतास्तदा पीपदेवा अपि तेषु सम्मिलिताः । यत एते यत्रैव वित्तजातं लभ्येत तत्रैव गच्छेयुः झिटिति जना भावतं प्रारमन्त । जनेष्वप्यन्यविधाः पोपलीलाः पुष्कलाः सन्ति ता-द्वादशे समुद्धासे वर्णयिष्यासः। बहुर्भरेतेषां मतमङ्गीकृतम्। परं ये कितपये पावतकाक्षीकान्य-कुञ्जपश्चिमदक्षिणदेशवासिन आसस्ते जनानां मतं नाङ्गीचिक्तरे । जैन । अभी वेद्धंमिवज्ञाय

वाह्यां पोपलीलां भ्रान्त्या वेदोदितां मत्वा वेदानापि निनिन्दुः । तत्पठनपाठनयक्षो पवीतादिश्रह्मचयादिनियमानपि नाशयामातुः । यत्र यावन्तो वदादिश्रस्या पल्ट्या विन शिता एतैः चिग्कालमार्याणामुपि राज्यापिकारमचालयनपीडय्थामून । यदैते निभय निःशङ्काश्र्य संवकृतिरे तदा स्वमतस्थान गृहस्थान सार्वृह्य सच्चिकरे वेदमागुगामिनो जना स्वापमेनिरे पक्षपातेन च दण्डितानपि विद्धिरे । स्वयञ्चामी सुखैश्चयमोगाभिमानेन प्रमुल्लीभूय विचेहः। ऋषभदेशमारभ्य महावीरपर्यन्तानां निजतीर्यक्रराणां महतीमृत्तींनिमा पृजयामासुः। एवं पाषाणादिमृतिपूजाया मृलं जेनभ्यः प्रचचाल । परमेश्वरसंमाननं न्यून जज्ञे । सकलाः पाषाणादिमृतिपूजाया निलित्यरे । इत्थं त्रीणि शतानि वर्षाण्यार्यावते जेनानां राज्यं वकृते । प्रायो जना वेदार्थज्ञानीवहीना जितरे । वृतस्यास्य संवृत्तस्यानुमानतः पञ्चिवंशितशतानि २५०० वर्षाणि व्यतीतानि भवेद्यः ।

द्वाविंशतिशतवर्षेभ्यः पूर्वे द्रविडदेशीत्पन एकः शङ्कराचार्यो नाम ब्रह्मचर्येण व्याकरणा-दिसकलशास्त्रजातमधीत्य चिन्तयामास—"अहह ! सत्यस्यास्तिकस्य वेदमतस्य विसर्जनं नास्तिकस्य जैनमतस्य च प्रवर्त्तनं सत्तरां हानिकरिसदम् । अदः कयापि रीत्या वारणीयम्" इति । शङ्कराचार्येण शास्त्राणि तु पठितान्येवासन् किन्तु जनमतस्यापि पुस्तकान्यधीतान्य-भवन । आसीद्तिप्रवला तदीया युक्तिरपि । कथमभी निराकरणीया इति सोऽचिन्तयत् । निरचैषीच- "उपदेशै: शास्त्रार्थकरणेन चेमे निवारायिष्यन्ते मयेति"। एवं सम्प्रधार्यासी "उज्ञियनीं" नाम नगरीमागच्छत् । तस्यां तदानीं सुधन्वा नाम नरपितरभवत् । यो जैन-ब्रन्थान् किञ्चिच संस्कृतमप्यपठत् । तत्र गत्वा वेदोपदेशं कर्तुमारभत । यथावसरं नृपर्ति साक्षाकृत्य चावदत---"अत्र भवान् संस्कृतं जैनग्रन्थाँश्चापि पठितवानस्ति जैनम्तव मनुत इत्यहं भवन्तं निवेद्यामि— 'जैनपण्डितै: समं मम शास्त्रार्थचर्चा कारयतु । सानया प्रतिज्ञया-यः पराजीयेत स विजेतुर्मतसङ्गीकुर्यात् । भवानपि विजेतुर्मतमङ्गीकुर्वी तेति" । यदापि सुधन्वा नृपतिजैनमतेऽवर्त्तत तथापि संस्कृतप्रन्थपठनेन।मुष्य बुद्धौ विद्याया अल्पः प्रकाश आसीदिति तस्य मनिस नाभूद् वितताऽतिपशुता । यो हि खलु विद्वान् भवति स सत्यासत्यपरीक्षां विधाय सत्यमङ्गीकुरुतेऽसत्यञ्च परिजहाति । यावत मुथन्वरृपतिना सहान् विद्वानुपरेशको नालभ्यत तावदमुना— "एषु किं सत्यं किमसत्यं चेति"सन्देहे न्यलीयत । यदा शङ्कराचार्यस्येदं कथनमश्रौषीत्तदाऽतीवप्रसन्नतया न्यगादी-द्रग्री—"शास्त्रार्थ कारियत्वाऽहं सत्यमसत्यञ्चावद्यं निर्णायिषयाभीति"। विदूराजैनप-ण्डितानाकार्य सभां कारितवान् । तत्र शङ्कराचार्यस्य वेदमतं जैनानाञ्च वेदविरुद्धं मतमा-सीद्रथाच्छद्भराचार्यस्य पक्षो वेद्मतस्थापनं जैनमतखण्डनचेति जनानाञ्च पक्षः स्वमतस्था-षनं वेद्मतखण्डनञ्चेत्यासीत्। कियन्त्येव दिनानि शास्त्रार्थचर्चा प्रवर्तमानाऽऽसीत्। "नाम्ति कोऽपि स्ष्टेः कर्त्ताऽनादिरीश्वरः । जगदिदं जीवश्वानादी स्तः । अनयोः कदाप्यु-त्पत्तिप्रल्थौ न भवत" इति। जनानां मतम् । "अनादिसिन्धः परमात्मेव जगतः कर्त्ता वर्तते । जगदिदं जीवश्रोभौ मिथ्या स्तः '। यतस्तेनैव परमेश्वरेण स्वमायया जगत्मछं स एव विभित्तं संहरति च । जीवोड्यं प्रपञ्चश्च स्वप्नवद्भवतः । परमेश्वरः स्वयमेव

सकलजगन्मयः संवृत्य लीलां वितनुत" इति शङ्कराचार्यस्य मतमः चिरकालमवर्ततः शास्त्रार्थः परमन्ततो युक्तिप्रमाणाभ्यां जैनानां मतं खण्डित शङ्कराचार्यस्य च मतमखण्डितं जातम् । तदा तेजैंनपण्डित: सुधन्वाधिपतिना च वेदमतं स्तीकृतं जनमतञ्च त्यक्तम् । पुनर्यदा महान् कोलाहलव्यतिकरस्संजातस्तदा सुधन्वा गृपोऽन्यान निजेटमित्रभृतान्नृपान् विलिख्य शङ्कराचार्यण समं शास्त्राथचर्चा कारितवान । परं जैनानां पराजयेन ते पराजिता अभवन । तद्तु सर्वत्रायांवत्तदेशे शङ्कराचार्यस्य भ्रमणप्रवन्यं व्यद्धुः सुधन्वादिनुपतयः। तत्सरक्ष-णाय तेन समं कैनिकाः सेवकार्थापि नियुक्ताः । ततः समयादेव सर्वेषां यज्ञोपदीतसः स्काराः प्रारब्धा भवितुम् । वेदानां पठनपाठनमपि समुपऋान्तम् । दशवर्षान्तरे सर्वज्ञा-र्यावर्त्तदेशे परिभ्रम्य जनानां खण्डन वेदानाञ्च मण्डनं विहितम् । परं जैनविध्वसोऽर्थाः जैनानां यावत्यो मूर्त्तयो भन्ना उपलभ्यन्ते ताः सकलाः शङ्कराचार्यसमये भन्ना वभृवुः। याश्चाभन्नाः प्राप्यन्ते ताः खलु जैनैभन्ना न भवेयुगिति भूभौ निखाता अभृवन् । ता-अद्यापि क्रचिद् २ भूमावुपलभ्यन्ते । शङ्कगचार्यतः प्राक्काले शवमतमपि लेशतः प्रचलित सभवत् । तत्थापि तेन खण्डनं व्यथायि । वासमागमतमध्यकारि प्रत्याख्यातम् । तदानी न्तने समयेऽस्मिन् देशे पुष्कळं धनमभवत् । स्वदेशभिक्तरप्यासीत् । जनानां मन्दिराणि शङ्कराचार्येण सुधन्वना नृपेण च न न्यपातिषत यतस्तेषु वेदाादपाठशाला रचयितुमभ्यल-ष्यन्त । यावद् वद्मतप्रतिष्ठापन विवाय विद्याप्रचारं कर्त्तुमेव सङ्कराचार्यो व्याचन्तयत्ता-बदेव बहि: केवलं नामतो वेदसतमन्तारी मनसि च हढजनमतपक्षपातिनौ कपटमुनिवेषौ सम्प्राप्तराङ्कराचार्यातिप्रसादौ द्वौ जैनौ प्राप्यावसरं राङ्कराचार्यमीदशं विषयुतं पदार्थमा श्यतां येन तदीया क्षुधा मन्दीवभूव। अथ शरीरे स्फोटस्फुाटिकाविभविन षण्मासाभ्यन्तर ुएव शरीरं शङ्करस्य पश्चतां प्रपन्नम् । तदानीं सकलाः निरुत्साहाः समजायन्त । यश्च विद्याप्रचारः सम्भावित आसीत्सोऽपि नाभृत् । यद् यत्तेन शङ्कराचार्येण शारीरिकभाष्यादिः व्यरचि तत्तत्तदीयशिष्याः प्राचारयन् । अर्थाज्ञैनसतखण्डनाय- "ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या-जीवो ब्रह्मैव नापरः" । इत्यद्वतं यदविण शङ्करेण तत्ते समुगिद्शिन् । दक्षिणप्रान्ते शृहरी-नामकं पूर्वप्रदेशे भूगोवर्धनाभिधमुत्तरभागे ज्योतिराख्यं द्वारिकायाञ्च शारदाभिधान मठं निर्माय राङ्कराचार्यशिष्या महान्तः श्रीमन्तश्च संवृत्यानन्दं वितेनिरे यतः राङ्गराचार्या-नन्तरं तदीयशिष्याणां महती प्रतिष्ठा संज्ञे ।

अथात्र चिन्तनीयम् — "जीवब्रह्मणोरैक्यं जगिनमध्येति" शङ्कराचार्थ्यस्य यात्रजमतमासी त्तन्न समीचीनं मतं विद्यते । जैनमतानिराकरणाय चेदिदमुर्रीकृतं स्यात्तदा तु किञ्चित् सुष्ठु खलु । इदमस्ति नवीनवेदान्तिनां मतम्—

नवीन:—रज्ज्वां सर्प इव शुक्तौ रजताभिव मृगत्रिष्णकायां जलिमव गन्धर्वनगरिमवेन्द्रजालिमव च जगदिदमसत्यं स्वप्नवत् । केवलं ब्रह्मैव सत्यं वर्तते ।

सिद्धान्ती-कमसत्यं बदति भवान ?

न॰ -यः पदार्थस्तु न भवेत् परं प्रतीतः स्यात् ।

सि॰ - यः पदार्थ एव नास्ति तस्य प्रतीतिर्नु कथं स्यात ?

न ः - अध्यारो रेण ।

ति - अध्यारीपशब्देन किमुच्यते ।

- न०—"बस्टुन्यवस्त्वारोपणमध्यासः ।" "अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपश्चं प्रपञ्च्येत ।" पदार्थः कश्च-नान्यः स्याक्तास्मज्ञन्यपदार्थस्यारोपणमेवाध्यासे।ऽध्यारोपो वाभिधीयते । तिवराकरणमपवाद उच्येत । आभ्यां प्रपश्चरहितब्रह्मणि प्रपञ्चरूपं जगद वितन्यते ।
- सि॰—भवान् रज्जुं पदार्थे सर्पञ्चापदार्थे मत्वाऽिसम् भ्रमजाले न्यपतत् । किं सर्पः पदार्थो नास्ति ? रज्ज्वां नास्तीति चेत्कथयति तदा देशान्तरे वर्त्तते तस्य च संस्कारः केवलं हृदि विद्यतें ततस्त्वयं सर्पोऽप्यपदार्थो न संवृत्तः । तथैव स्थाणुशुक्तचादौ पुरुषरजतादेर्व्यवस्थाऽवगन्तव्या । स्वप्रेऽपि च येषां प्रतीतिर्भवित ते देशान्तरे वर्त्तन्ते तेषां संस्काराश्चात्मन्यपि विद्यन्ते । तस्माद्यं स्वप्रोऽपि वस्तुन्यवस्त्वारोपणवन्नास्ति ।
- न॰—यत्कदापि न दृष्टं नापि श्रुतं किल यथा —छिन्नमस्ति निजिशारः स्वयञ्च रोदिति । उपरि जल-धारा गच्छतीति यत्कदापि न भूतं तदालोक्यते । तत्सत्यं कथङ्कारं भिवतुं प्रभवेत् ?
- सि॰ अयमपि दृष्टान्तो न पुष्णाति युष्मतपक्षम् । यतो दर्शनं श्रवणश्च विना संस्कारो न भवति । संस्कारं विना स्पृतिः स्पृतिश्व विना साक्षादनुभवो न भवति । यदा कस्माचन श्रुतमालोकितं वा कस्यचन शिर उच्छित्रं विलोकिताश्च तदीयश्चातृजनकादयो युद्धे प्रत्यक्षं विलपन्त आक-णिता नेत्रातिथीकृता वा जलयन्त्रथारा चोपीर समुत्पतन्ती तदीयः संस्कारस्तस्यैवात्मनि संजायते । यदाऽौ जामद्वस्थास्थितपदार्थभ्यः पृथगभूय पश्यति तदा स्वात्मनि तानेव दृष्टा-तुपश्चतान् पदार्थान् पस्यति । यदा स्वात्मन्येवाठोकयति तदा स स्वशिरिहळ्नमात्मानं रुदन्तं जलवाराश्चोपरिगच्छन्तीमालोकयतीति विज्ञायताम्। इदमपि वस्तुन्यवस्त्वारोपणतुल्यं नास्ति किन्तु यथा भूगोलचित्रकारो दृष्टचरं श्रुतपूर्व पूर्वकृतं वा वस्तुचित्रमात्मना विचिन्त्य कर्गल-आिळखित प्रतिविम्बाळेखको वा यथा विम्बमवलोक्य दृष्टि निधायाऽऽकृतिं यथावद्याले-खित तद्वदिदं विद्यते । आम् ! एतायत्तु विद्यते यत्कदापि कदापि स्वप्ने—"निजमध्यापकमा-लोकयतीति" स्मरणयुता प्रतीतिर्जायते । कदाचिच चिरकालं दर्शनेन श्रवणेन चातीतज्ञानं साक्षात्कुरुते । तत्काले यद्हमपश्यमञ्जाणवमकरवं वा तदेव पश्यामि शुणोमि करोमि वेति तदा न स्मर्यते । यथा जायद्शायां स्मरणं भवति न तथा नियमपूर्वकं स्वप्ने । दस्यताम्-जन्मान्यः स्वप्ने रूपं न पर्वति खिल्विति भवतोऽध्यासस्याध्यारोपस्य च लक्षणमयथार्थमस्ति। यश्च वेदान्तिभिविवर्त्तवादस्यार्थाद् रञ्जवां सर्पाद्यतीतेदृष्टान्तो ब्रह्मण् जगत्प्रतीतौ दीयते सो-ऽध्ययक्तः।

न०—अधिष्ठानमन्तरेणाध्यस्तो न प्रतीयते यथा रज्ज्वभावे सर्पोऽपि न प्रतीयेत यथा रज्जे काल-त्रयेऽपि सर्पो नास्ति किन्तु मन्द्प्रकाशमिश्रान्थकारेऽकस्माजनो रज्जुं विलोक्य सर्पश्रमेण भिया कम्पते । यदा तं दीपादिनाऽऽलोकते तदानीमेव तस्य भ्रमभये निवर्तते । तथेव ब्रह्मणि जगतो या मिथ्याप्रतीतिर्जाताऽस्ति सा ब्रह्मणः साक्षात्कारेण निवर्तते ब्रह्मप्रतीतिथ जायते । यथा हि सर्पस्य निवृत्तिर्दामथ प्रतीतिर्जायते ।

सि॰—ब्रह्मणि जगतप्रत्ययः कस्य जातः ?

न०-जीवस्य ।

सि॰-जीवः कुतो जातः ?

न०-अज्ञान्तः।

सि॰ - अज्ञानं कस्माजातं कुत्र च तिष्ठति !

न॰-अज्ञानमनादि ब्रह्मणि च तिष्ठति ।

सि॰--- ब्रह्मणि ब्रह्मणोऽज्ञानमुत कस्याप्यन्यस्य १ तद्ज्ञानश्च कस्य जातम् ?

न०-चिद्राभासस्य।

सि॰-चिदाभासस्य किं रूपम् है

न ॰ -- ब्रह्म ! ब्रह्मणोऽज्ञानमथित्वं स्वरूपं स्वयमेव विस्मरित ।

सि॰ — तस्य विस्मरणे किं निमित्तम् ?

न०-अविद्या ।

सि॰ — अविद्या सर्वव्यापिनः सर्वज्ञस्य गुणोऽल्पज्ञस्य वा ?

न०-अल्पज्ञस्य।

सि॰—तद् युष्मन्मत एकमनन्तं सर्वज्ञं चेतनं विनाऽन्यः कश्चन चेतनो विग्रते न वा १ अल्पज्ञश्च कुत आगतः? आम् ! अल्पज्ञश्चेतनश्चेद् ब्रह्मणः पृथङ् मन्येत तदा समीचीनम् । यदैक-भागे ब्रह्मणो निजस्बह्पस्याज्ञानं भवेत्तदा सर्वत्र तद्ज्ञानं प्रसरेत् । यथा शरीरैकभागे जायमाना स्फोटपीडा सकलशरीरावयवान निरुपयोगान करोति तथवेकदेशेऽज्ञानक्वेश-युतं ब्रह्मापि यदि भवेत्तदा सकलं ब्रह्माप्यज्ञानक्वेशानुभवयुक्तं सम्पर्धत ।

न०-सकलोऽयमुपाधेर्धर्मो न तु ब्रह्मणः।

सि॰—उपाधिजंडश्वेतनो वा ? सत्यधासत्यो वा ?

- न अनिर्वचनीयोऽस्ति । जडश्चेतनो वा सत्योऽसत्यो वा वक्तं न शक्यते •
- सि॰—युष्मत्कथनिमदं बदतो व्याघात इव विद्यते । यतः कथयति भवान् "अविद्यास्तीति" । या जडा चेतना सत्याऽसत्या वा वक्तं न शक्यते । इदमीदशं कथनं यद् यथाऽऽरक्टयुतं सुवर्णं सुवर्णविकेतुरन्तिकं नीत्वा कथन— 'इदं सुवर्णमारक्टं वा विद्यत" इति तमनुयुज्य तस्य परीक्षां कारयेत् । तददमेव कथयिष्यति— "एतःकाञ्चनमारक्टं वेति" वक्तं न शक्तुमः परमेतिस्मन् द्वाविष धातु सङ्गतौ स्त इति"।
- न॰—आलोक्यताम्—यथा घटाकाशो मठाकाशो मेघाकाशो महदाकाशोपाधिश्व घटमठमेघसद्धा-वाद् भिन्नाः प्रतीयन्ते । वस्तुतस्तु महाकाश एवास्ति तथैक मायाऽविद्यासमछिव्यध्यन्तः-करणोपाधिभिन्नेद्धा पृथक् पृथगंज्ञानिनां प्रतिभाति वस्तुत एकमेशस्ति ।

चीक्यतां किं प्रत्यपादि बक्ष्यमाणप्रमाणे-

अग्निर्यथेको भुवमं प्रविष्टो छपं रूपं प्रतिकारे वभूव । एकस्था सर्वभूतान्तरात्मा रूपं क्रं प्रतिकारे बहिश्च ॥ कठोपनिषत् बट्टी ५ । मं० ६ ॥

यथाऽनलो लम्बदीर्घवर्त्तुलाल्पमहत्सु सकअकृतिमत्सु पदार्थेषु ब्याष्य तदाकारोऽवलो वयते तेभ्यश्च पृथगस्ति तथेव सर्वव्यापी परमारमाऽन्तःकरणाकारस्संवृत्तोऽस्ति परं तेभ्यः पृथग् वर्त्तते।

- सि॰—एतदपि भवत्कथनं व्यर्थमस्ति । यतो यथा घटो मठो मेघ आकाशस्चेत्येते पृथङ् सन्यन्ते भवता तथा कारणकार्यरूपं जगउजीवश्च ब्रह्मणो ब्रह्म चैताभ्यां भिन्तं सन्यताम् ।
- न॰ यथाऽग्निः सर्वेषु प्रविदय तदाकारो दृश्यते तथैव पश्मात्मा जहेषु जीवेषु च व्यापको भृत्वाऽऽकारवानज्ञानिनां प्रत्यवभासते । वस्तुतो ब्रह्मं न जहं न चापि जीवोऽस्ति । यथा पृथङ्
  निहितेषु जलकुण्डसहस्रेषु सहस्राणि मार्तण्डप्रतिविम्चानि दृश्यन्ते । पश्मेक एव श्विवंस्तुतः । जलकुण्डानां विलयेन जलस्य च संचलनेन प्रसरणेन वा न विलीयते न च
  संचलित नापि वा प्रसर्रात प्रभाकरः । इत्थमेबान्तःकरणेषु चिदाभासाख्यो ब्रह्मण आभासः
  पतितोस्ति ! यावदन्तःकरणं विद्यते तावदेव जीवः यदाऽन्तःकरणं ज्ञानेन विनश्यति
  तदा जीवो ब्रह्मस्वस्पो भवति । चिदाभासमेनं निजब्रह्मस्वस्पस्याज्ञानकर्त्तारं भोत्तारं
  सुखिनं दुःखिनं पापिनं पुण्यात्मानं जन्ममरणशीलं स्वस्मिन् यावत्कालं जीव आरोपर्यात
  तावदविध संसारबन्धनेम्यो नायं विसुच्यते ।
- सि॰—निरथोंयं भयतां दृष्टान्तः । आकारवान् हि रविः जलकुण्डान्यप्याकृतिमन्ति । सृयौं जलकुण्डे भ्यो भिन्नो जलकुण्डानि च मूर्योद् भिन्नानि । अत एव निपत्ति प्रतिविभ्यम् । यदि निराक्तारेऽभविष्यत्तद्दां तस्य प्रतिविभ्यं नापतिष्यत्त्वद्दापि । परमेश्वरस्य निराकारत्वात्सर्वत

आकाशवद् व्यापकत्वाच ब्रह्मणः केऽपि पदार्थाः पदार्थेम्यो वा ब्रह्म पृथङ् नालं भवितुम्, व्याप्यव्यापकसंवन्धेन चैकमपि नेश्वरं भवित्म । अन्वयव्यतिरेकभावतो दर्शनेन व्याप्यव्यापकाः संयुक्ता वियुक्ताश्चानिशं तिष्ठान्ति । एकत्वे हि स्विस्मन् व्याप्यव्यापकभावसम्बन्धः कदापि न संघटेतेति वृहदारण्यकस्यान्तर्यामित्राह्मणे विशदं प्रत्यपादि। नतु ब्रह्मण आभासोऽपि न शक्यते पतितुम् । आकारं विना ह्याभासस्यासंभवोऽस्ति । यद अन्तःकरणोपाधिना ब्रह्म जीवं सन्यते भवांस्तन्नुनं वालकस्येव भवतः कथनम् । चलं खण्डशीलश्चान्तःकरणं खलु ब्रह्म चाचलमखण्डश्रास्ति। यदि भवान ब्रह्म जीवश्र पृथक् पृथङ् न मन्येत तदा दीयतामस्योत्तरस्—"यत्र यत्रान्तःकरणं गमिष्यतीति तत्तद्देशीयं ब्रह्म ज्ञानरहितं यं यञ्च देशं परिहास्यतीति तत्तादेशगतं च ब्रह्म ज्ञानसाहितं करिष्यति न वा ? यथा छत्रं प्रकाशमध्ये यत्र यत्र गच्छति तत्रत्यं प्रकाशं सावरणं यतो यतश्रापसरति ततस्ततस्त्यं प्रकाशं निरावणं कुरुते तथैवान्त:करणं क्षणे क्षणे ब्रह्माणं ज्ञानाज्ञानयुतं वन्यमोक्षयुक्तञ्च कुर्वाणं गमिष्यति। अखण्डस्य ब्रह्मण एकदेशावरणप्रभावस्य सर्वदेशभावित्वाद् ब्रह्म सकलमज्ञानयुतं भिविष्यति चेतनत्वात् । अन्यच्च मथुरायां यदन्तः करणगतेन ब्रह्मणा यः पदार्थ आलोकि-तस्य स्मरणं काऱ्यां तदन्त:करणगतेनैवापरेण ब्रह्मणा न कर्त्तं पार्यते । "अन्यदृष्टमन्यो न स्मरतीति न्यायात्" अन्यदृष्टस्य स्मरणमन्यस्य न भवति येन चिद्राभासेन मथुरायामालो-कि स चिदाभासः कार्यां न वर्त्तते । परं यन मथुरागतान्तः करणस्य प्रकाशकमस्ति तत्का-शीस्थं ब्रह्म न भवति । ब्रह्मैय जीवो न तु पृथगन्यः कश्चिदिति चेज्जीवेन सर्वज्ञेन भाव्यस् । ब्रह्मणः प्रतिविम्बञ्चेद्न्यद्स्ति तदा तु प्रत्यभिज्ञा ( पूर्वे दृष्टस्य श्रुतस्य च ज्ञानस् ) कस्यापि न संजायेत । ननु कथयेद् भवान् "ब्रझण एकत्वात् स्मरणं जायत" इति चेत्तदैकत्राज्ञानाद् दु:खसद्भावाद्वा सकलेन ब्रह्मणा अज्ञानिना दृःखिना वा भाव्यम् । ईहरैशश्र दृष्टान्तैर्भवता नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वभाव ब्रह्माशुद्धाबुद्धवद्धादिदोषयुतं विहितम्, अखण्डश्च खण्डितं व्यधायि ।

- न॰—निराकारस्याप्याभासो जायते । यथा खलु द्र्पणे जलादौ वा गगनमाभासते । तन्नीलं किम-प्यन्यविधगम्भीरवर्णे वा विलोक्यते । तद्वद् ब्रह्मणोऽपि सकलान्तःकरणेष्वाभासः संक्रामित ।
- सि॰—यदाऽऽकाशे रूपमेव न विद्यते तदा कश्चिदिप तं नेत्रेण द्रष्टुं न प्रभवति । यः पदार्थं एव नालोक्यते स दर्पणे जलादौ वा कथिमवावलोक्येत ! गम्भीरागम्भीरवर्णः साकारः पदार्थी दृश्यते न त निराकारः ।
- न॰—तदा पुनर्यदुपरि नीलिमव दस्यते तदेवाऽऽदर्शे प्रतीयमानं किमस्ति वस्तु ?
- सि॰—इमे पृथिव्या उद्गता जलमयाः पार्थिवास्तैजसाश्च त्रसरेणवस्सन्ति यतौ वृष्टिभेवित । तत्र जलं न भवेचेद् वृष्टिः कुतः स्यात् ? अतो विदूरे पटमण्डपसदृशं यद् दृश्यते तजलस्य मण्डलं राजते । यथा नीहारोऽतिदूरात् घनाकारो निकटाच विरलो वर्त्तुलभवनाकारोऽपि प्रतीयते तथाऽऽकाशे सलिलं विलोक्यते ।

- न ० किमस्माकं रज्जुसपंस्वप्नादिदृष्टान्ता मिथ्या सन्ति ?
- सि॰—नैव, युष्माकं मतिर्मिथ्याऽस्तीति वयं पूर्वमकथयाम । भवतु, इदं तु वदन्तु भवन्तः कस्या-ज्ञान प्रथमं भवतीति ?
- न ०--- ब्रह्मणः ।
- सि॰-- ब्रह्माऽल्पज्ञं सर्वज्ञं वा ?
- न०--- न सर्वज्ञं नाप्यत्पज्ञम् । सर्वज्ञताऽत्पज्ञताह्युपाधिसहिते भवति ।
- सि॰-कोऽस्त्युपाधिसहितः ?
- न०-- ब्रह्म ।
- सि॰—तदा ब्रह्मैव सर्वज्ञसन्पज्ञश्राभृत् । ततः सर्वज्ञत्वसन्पज्ञत्वश्र तस्य किसिति न्यपेधि भवता ? नतु भवान—"उपाधिः कन्पितो मिथ्याऽस्तीति" व्याहरेचेत् कन्पकः कन्पियता वा कः ?
- न०-जीवो ब्रह्मास्त्यन्यो वा ?
- सि॰—अन्योऽस्ति । यतो यदि जीवो ब्रह्मस्वरूपोऽस्ति तदा येन मिथ्या कल्पना कृता स ब्रह्मवै भिवतुं शकोति नेश्वरः । यस्य कल्पना मिथ्याऽस्ति स सत्यः कदापि भिवतुं न प्रभुः ?
- न॰ वयं सत्यमसत्यश्चानृतं मन्यामहे गिरा सम्भाषणमध्यनृतं विद्यते ।
- सि॰--यदा भवन्तोऽनृतस्य वक्तारो मन्तारश्च सन्ति तदा कथं न मिथ्याचारा भवन्ति भवन्तः ?
- न॰—भवतु, असत्यं सत्यश्चास्मास्त्रेव किन्तिमस्ति । वयश्च द्वयोरेव साक्षिभृता अधिष्ठानानि स्मः ।
- सि॰—यदा भवन्तः सत्यासत्ययोराधारभूतास्तदा श्रेष्ठिनस्तस्करा इव च भवन्त एव सञ्जाता इति भवन्तः प्रामाणिका अपि न स्थिताः। त एव खलु प्रामाणिका भवन्ति येऽजस्तं सत्यं मन्येरन् भाषेरन् कुर्वीरश्च । असत्यं न मन्येरन् न भाषेरन् नापि कुर्वीरन् कदापि । यदा भवन्तः स्वकथनं स्वयमेवासत्यं विद्वति तदा स्वयमेव भवन्तो मिथ्यावादिनः सन्ति ।
- न॰—याऽनादिर्माया ब्रह्माऽऽश्रयति ब्रह्मणैश्ववावरणं करोति सा मन्यते न वा भवता ?
- सि॰—न मन्यते। भवता हि— "यः पंदार्थों न स्याद् भासते चेत्ये"वमर्थो विधीयते मायायाः। तदेतत्क-थन स एव मस्यते यस्य हृदयनेत्रं स्फुटितं स्यात्। अविद्यमानस्य वस्तुनो हि भासमानत्वम-

संभवं सर्वथा! यथा वन्ध्यायाः पुत्रप्रतिविम्वं कदापि न संभाव्यते । ''सन्मूलाः सोक्येमाः प्रजाः ।' इत्यादिच्छान्दोग्याद्युपनिषदां वचनेभ्यश्चेदं विरुद्धं व्याहरित भवान् ?

न॰—भवतोऽधिकपण्डितेर्वसिष्ठशङ्कराचार्यादिनिश्वलदासपर्यन्तैर्यदलेखि तत् किं तु निराकरोति भवान् ? अस्मभ्यं तु वसिष्ठशङ्कराचार्यनिश्वलदासादयोऽधिकाः प्रतीयन्ते ।

सि०-विद्वानविद्वान वा भवान ;

न॰-वयमपि किमपि विद्वांसः स्मः।

सि॰-वरम् । तदा तु वसिष्ठशङ्कराचीयनिश्रलदासादीनां पक्षमस्मत्सम्मुखं स्थापयतु भवान् । तं निराकुर्मो वयम् । यस्य पक्षः सिध्येत् स एव महानस्ति । यदि तेषां भवताश्च कथनमखण्डनी-यमभविष्यत्तर्हि भवन्तस्तेषां युक्तीरवलम्ब्यास्मत्कथनं निराकर्तुं कथं न प्राभविष्यन् ? तदा भवतां तेषाञ्च कथनं माननीयं भवेत् । शङ्कराचार्यप्रमुखेस्तु जैनमतनिराकरणायैव केवलं सतिमदमङ्गीकृतं सादित्यमुमीयते। ततो देशकालानुकूलं निजपक्षसाधनाय बहवः स्वार्थरता विद्वांसस्स्वात्मनो ज्ञानप्रतिकूलमपि समाचरन्ति । यदि च जीवेश्वरैक्यजगन्मिथ्येत्यादिव्य-वहारममी सत्यं नामस्यन्त तदा तेषां कथनं सत्यं नाभविष्यत् । विलोक्यताञ्च कीदृशं निश्वलदासस्य पाण्डि यमिति ! तद्यथा—"जीत्रो ब्रह्माऽभित्रश्वेतनत्वात् ।" वृत्तिप्रभाकरे तेन जीवब्रह्मणोरेकतायै लिखितमनुमानं यथा—"चेतनत्वाजीवो ब्रह्मणोऽभिन्नो विद्यते" । इद्मत्य-ल्पमतेः पुरुषस्य कथिने।भव कथनमस्ति। यतः साधर्म्यमोत्रण परस्परसैक्यं न सम्पद्यते वैधर्म्य तत्र भेदकं भवति।यथा कस्यचित्-"पृथिवीजलाऽभिन्ना जङ्खात्।" जङ्खात् पृथिवी जला-द्भिन्नाऽस्तीति" कथनं कदापि सङ्गतं न भवितुमलं तथेव निश्चलदासस्यापि लक्षणं निर्रथे वत्ते । यतो येऽल्पत्वाल्पज्ञत्वभ्रान्तिमत्त्वादिधर्मा जीवे ब्रह्मणः सर्वगतत्वसर्वज्ञत्विनिर्धान्तत्वादि-धर्माश्च ब्रह्मणि जीवाद् विरुद्रास्सन्ति तेन वैधर्म्यण ब्रह्मजीवो भिन्नो स्तः । यथा गन्धवस्त्व-कठिनत्वादीनां भुमेर्धर्माणां रसवत्त्वद्रवत्त्वादिभ्यो जलस् धर्मभ्यो विरुद्धत्वात् पृथिवीजलयोरे-करवं नास्ति । तथेव जीवब्रद्मणो वेधस्यीजीवब्रह्मणी कदाप्येके नासातां नस्तो नापि च कर्हि-चिद्भविष्यतः। एतावतैवावगन्तव्यं भवता—"निश्चलदासादिषु कियत्पार्ण्डत्यमासीदिति।" येन च योगवासिष्ठं व्यरचिस तु कश्चिदाधुनिको वेदान्ती समभूत् । न चायं प्रन्थः खलु वाल्मीकिना वसिष्ठेन रामचन्द्रेण च प्रणीतो विशितो वाऽऽक्रिणतो वाष्यस्ति । यतस्ते सकला वेदानुयायिनः समभवन् वेद्विरुद्धं ते नासन् प्रभवः खलु प्रणेतुं वर्णयितुमाकर्णयि-तुमपि वा।

प्र०—व्यासमुनिना यानि शारीरिकसूत्राणि प्रणीतानि तेष्विप जीवशक्षणोरेकत्वं वर्णितं दस्यते । दश्यताम्—

सम् गद्याऽऽविभावः स्वेन शब्दात्॥ १॥ ब्राह्मेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः॥ २॥ चितितन्सात्रेण तदातमकत्वादित्योडुलोमिः ॥ ३ ॥ एवमप्युपन्यासात् पूर्वभावादविरेश्यं बादरायणः ॥ ४ ॥ अत एव चानन्याधिपतिः ॥ ५ ॥ वेदान्तद् अ० ४ । सू० १ । ५-७ । ६ ॥

- (१) जीवः स्वं स्वरूपं प्रपद्याऽऽविभेवति । यः पूर्वे ब्रह्मस्वरूप आसीत् । यतः स्वराब्देन निजब्रह्मस्वरूपस्य प्रहणं भवति ।
- (२) "अयमात्मा अपहतपाप्मा०"— इत्याद्यपन्यासादैश्वयप्रातिपर्यन्तेहें तुभिन्नेह्यस्वरूपेण जीवस्तिष्ठतीति जैमिन्याचार्यस्य मतमस्ति ।
- (३) तदात्मकस्वरूपनिरूपणादिभिर्वृहदारण्यकस्य हेतुरूपवचैनश्चेतन्यसात्रस्वरूपेण जीवो मुाक्तिः दशायां तिष्ठतीरयौडुलोम्याचार्यस्य सतम् ।
- (४) व्यासमुनिरमीभिः पूर्वोदितैरुपन्यासावैश्वर्यप्राप्तिरूपहेतुभिर्जीवस्य ब्रह्मस्वरूपत्वेऽविरोधं मन्यते ।
- (५) योगिजन ऐश्वर्यसिहतो निजन्नह्मस्वरूपं समुपलभ्यान्याधिपतिरहितो (स्वयमात्मनः सकलस्य चाधिपतिरूपः सम्बृत्येति यावत् )। ब्रह्मस्वरूपेण मुक्तौ तिष्ठति ।

#### उ॰--नेहनथों Sमीषां सूत्राणां परमयमर्थ एषां यथार्थः श्रूयताम्--

- (१) यावजीवो निजं शुद्धं स्वरूपं प्राप्य सकलमलरहितः संवृत्य पवित्रो न भवति न ताव-दयं योगेनैश्वर्यमवाप्य निजान्तर्यामि ब्रह्मोपलभ्यानैन्दे स्थातुं प्रभवति ।
- (२) इत्थमेव यदा पापादिरहित ऐश्वर्ययुतो योगी भवति तदानीमेव ब्रह्मणा समं मुक्तिगत-मानन्दमुपभोक्तमसावलमिति जैमिनिमुनिमतं विद्यते ।
- (३) अविद्यादिदोषेभ्यो विमुच्य यदा शुद्धैवतन्यमात्रस्वरूपेण जीव: स्थिरीभवात तदेव— "तदात्मकत्वम्"। अर्थाद ब्रह्मस्वरूपेण समं सम्बन्धमवाप्नोति ।
- (४) यदा ब्रह्मणा सहैश्वर्य शुद्धविज्ञानञ्चावाप्य जीवितदशायामेव जीवनमुक्ती भवति तदा स्वीयं निर्मेळं पूर्वस्वरूपमुपळभ्याऽऽनन्दिती जायत इति व्यासमुनेमतमस्ति ।
- (५) यदा योगिनः सत्यः सङ्कल्पो जायते तदासौ स्वयं परमेश्वरं प्रपद्य मुक्तिसुखमुपलभते तत्र स्वाधीनः स्वतन्त्रस्तिष्ठति । यथा संस्तौ प्रधान एकोऽन्यश्वाप्रधानो भवति व तथा भवति मुक्तौ परं सर्वे मुक्ता जीवाः समानास्तिष्ठन्ति ।

यदेवं न भनेत्तदा कथिममानि—

नैतरे।ऽनुपपत्तेः॥१।१।१६॥

भेदव्यपदेशाखा ॥ ११ । १७ ॥

घिशेषणभेद्वयपदंशाभ्यां च नेतरो ॥ १ । २ । २२ ॥

अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥ १ । १ । १६ ॥

अन्तस्तद्धमोपदेशात ॥ १ । १ । २० ॥

भेदव्यपदेशाखान्यः ॥ १ । १ । २१ ॥

गुहां प्रविष्टावात्वानौ हि तद्दर्शनात् ॥ १ । २ । ११ ।

अनुपपत्ते स्तु न शारीरः ॥ १ । २ । ३ ॥

अन्तर्यास्यिधिदेवाविषु तद्धर्मस्यपदेशात् ॥ १ । २ । १८ ॥

शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते ॥ १ । २ । २० ॥

व्यासमुनिक्वतवेदान्तस्त्राणीत्थं प्रतिपादयेयुः—"ब्रग्नण इतरो जीवः स्रष्टिकर्त्ता नास्ति यतोऽस्मिन्नल्पन्नेऽल्पसामध्यवति जीवे ब्रग्न न वतते ॥ ''र मं ह्ये वायं स्रव्धवाऽ ऽनन्दी भविष्णे" ॥ इत्युपनिपदो वचनस् । जीवब्रह्मणोभिन्नत्वमनयोभेदप्रतिपादनात् । यदि भेदो-नाभविष्यत्तदा—"रसमानन्दस्वरूपं ब्रग्न लड्ड्या जीव आनन्दस्वरूपो भवतीत्यस्य प्रातिविषयस्य ब्रह्मणः प्राप्तुर्जीवस्य च निरूपण नोपपयेतेति जीवो ब्रग्न चैकं नास्ति"॥

दिव्यो ह्यमूत्तः पुष्तवः स बाह्यस्थन्तरो ह्यजः । अत्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः ॥ सुषष्ठ कोर्यानयदि सु० २ । खं० १ । मं० २ ॥

दिव्यः शुद्धो मूर्त्तिमत्वरिहतः सर्वत्र पूर्णो निरन्तरं बाह्याभ्यन्तरव्यापकोऽजो जन्ममरणदेहधारणादिविहीनः श्वासप्रश्वासशरीरमनःसम्बन्धशृत्यः प्रकाशस्त्ररूप इत्यादिविशेपणेर्व्रद्धानामा परमात्मा परमेश्वरोऽश्वराया नाशराहितायाः प्रकृतेः परात्मृक्षमाज्जीवादिषपरः सृक्ष्मो वत्तते प्रकृतेःजीवेभ्यश्च ब्रह्मणो भेदप्रतिपादनरूपहेतुक्षिरेभ्ये ब्रह्म भिन्नं
विद्यते।आस्मिन सर्वव्यापके बृद्धणो योगवर्णनेन जीवो ब्रद्ध च भिन्ने स्तः। योगो हि भिन्नपदार्थानां भवति। अस्य ब्रह्मणोऽन्तर्यामित्वादिश्वर्मवर्णनाज्ञीवान्तव्यापकत्त्वाच्च व्याप्या जीवा
व्यापकाद् ब्रह्मणो भिन्नास्मिन्ति व्याप्यव्यापकसम्बन्धोऽपि हि भेदे संघटने। यथा परमात्मा
जीवाद् भिन्नस्वरूपस्तथेवेन्द्रियान्तःकरणपृथिव्यादिभृतदिश्वायुम्पादिदिव्यगुणाभोगेन देवताभिधेयविद्वज्जनेभ्योऽपि परमात्मा भिन्नोऽस्ति ॥ "गुद्धां प्रविष्टो सुकृतस्य
कोके०"—इत्याद्यपनिषदां वचनैर्जीवः परमात्मा च भिन्नो विधेते। तथैवोपनिषत्मु बहुषु
स्थलेषु प्रत्यपादि । "शरीरे भवः शारीर" शरीरपारी जीवो बृह्म न विद्यते।
वृह्मणो हि गुणकमस्वभावा जीवे न संघटने। (अधिदेवं) सक्लेषु दिव्येषु मन अदीनिद्रयादिपदार्थेषु (अधिभृतम्) पृथिव्यादिभृतेषु (अध्यात्म) सर्वेषु जीवेषु च परमात्माऽन्तर्यामिरूपेण विराजते। तस्यैव हि परमात्मनो व्यापकत्त्वाद्धमाः सर्वज्ञोपनिषत्मु
व्याख्यातास्मन्ति। शरीरधारी जीवो ब्रह्म निश्चरित । स्वर्षपित्वो हि जीववृद्धणोभेदः।

इत्यादिभिः शारीरिकस्त्रैरिप स्वरूपेणेव वृद्यजीवयोर्भेदः सिद्धः । तथैव वेदान्तिनामुपक्रमो-पसंहागविप न संघटेयाताम् । यत उपक्रम आरम्भो वा वृद्यण उपसहारः प्रठयो वाऽपि च वृद्यण्येव विधीयते । यदान्यांकमिष वस्तु न मन्यते तदोत्पत्तिप्रठयाविप वृद्यणो धर्मी भवतः । उत्पत्तिविनाशरिहतस्य वृद्यणश्च प्रातिपादनं वेदादिसत्यशास्त्रेषु कृतमास्ति खलु । तत्रवीनवेदान्तिभ्यः प्रकुप्येत् । यतो निर्विकारपरिणामशून्यशुद्धसनातननिर्भान्तादिविशेषण-युक्त वृद्यणि विकारोत्पत्त्यज्ञानादिसम्भवः कथमिष न सभाव्यते । उपलहारे (प्रठये) सर्त्वाप वृद्य न कारणात्मिका जडा प्रकृतिर्जीवाश्च तथैवाविनाशिक्ष्यास्तिष्ठन्ति । अतो वेदान्तिनाममीपामियमुपक्रमोपसहारयोरिप कत्यना मिथ्याऽस्ति । एतादिश वृह्वन्यन्यान्यशुद्धानि कथनानि सन्ति यानि शास्त्रतः प्रत्यक्षादिश्रमाणतश्च विरुद्धानि विद्यन्ते ।

एतदनन्तरं केषाश्चिन्ननानां शङ्कराचार्यानुयायिजनानाश्चोपदेशस्य संस्कारा आर्यावत्तं व्यानिश्च । परस्परं खण्डनमण्डने अपि प्रचेळतुः । शङ्कराचार्यतः शतत्रयवर्षानन्तरमुज्ञयिन्यां पूरि विक्रमादित्यनामाऽल्पप्रतापो नृपो जज्ञे यः संकळराजमु प्रवृत्तं युद्धं शमयित्वा शान्तिं स्थापयाम्यभूव । तदनु भर्तृहरिनृपतिः काव्यादिशास्त्रेषु निष्णातोऽन्येष्वपि चाल्पविद्वान् यभूव विरक्तः संवृत्यासौ राज्य जहौ । विक्रमादित्यनुपात् पश्चशतसंवत्यरानन्तरं भोजो नाम भूपितरभूत् । किश्चिद् व्याकरणं काव्याळङ्कारादिचेतावदयं प्राचारयद् यदमुष्य राज्येऽज्ञापाळनेऽपि काळिदासो रयुवंशकाव्यप्रणेताऽभवत् । यः कोऽपि जनः सरसं श्लोकं विरच्य भोजराजसकाशेऽनयत्तस्म स विपुळं वित्तं वितीर्यतं सत्कुरुते स्म । तदनन्तरं नरपितिभः श्लीमङ्किजनेश्च पठनमेव परित्यक्तम् । यद्यपि शङ्कराचार्यात् पूर्वे वाममार्गिणाश्च पश्चात् किळ शैवादिसंप्रदायस्था मतवादिनोऽपि समजायन्त तदपि तेषां नाजनि प्रावत्यम् । महाराजविक्रमादित्यसम्यादवर्द्धतः शैवानां वळम् । शैर्वेषु पाग्रुपतादयो बङ्कयः शाखा अभूवन् । यथा वाममार्गिषु महाविद्यादयो दश शाखास्सन्ति । जनैः शङ्कराचीयः शिवस्यावतारः कल्पितः । तदन्त्यायिनः सन्यायिनोऽपि शैवमते प्रविश्य वाममार्गीयानिप प्रावेशयन् । वाममार्गीयाः शिवस्य परन्दा देव्या छपासकाः शवाश्च महादेवस्योपासका अभवन् । उभावप्येतावद्याविधि भस्मरुद्दाक्षान् धारयतः । एरं वाममार्गीणो यावद् वेदविरोधिनस्यन्तिन न ताव छेळवास्सन्ति ।

धिग्धिक् कपालं भस्मस्द्राक्षिविहीनम् ॥ १ ॥
स्द्राक्षान् कण्ठदेशे दशनगरिमितान्मस्तके विंशती हे ।
पट्पट् कणंपदेशे कर्युगलगतान् हादशान् हादशेव ॥
वाह्वोरिन्दोः कलाभिः पृथगिति गदितानैकमेव शिखायां ।
वक्षस्पष्टाऽधिकं यः कलयति शतकं क्ष स्त्रयं नीलकण्ठः ॥ ३॥

(१) इत्यादीन् विविधान् श्लोकानमी व्यरचयन् । अचकथँश्र—"यस्य ललाटे भस्म कण्ठे च रुद्राक्षमाला नास्ति तं धिर्मधिगिति।" "तं त्यजेद्नत्यजं यथा" । चाण्डाल इवासौ त्याज्यः ।

(२) यः कण्ठे द्वाचिंशतं शिरासि चत्वागिंशतं कर्णयोः षट् पट करयोद्वीदश द्वादश मुजयोः पोडश पोडश शिखायामेकं वक्षासि चाष्टाधिकं शतं रुद्राक्षान् परिद्धाति स साक्षान्महा-देव इवास्ति ।

इत्थमेव शाक्ता अपि मन्यन्ते । अथिभिर्वाममार्गिभिः शैवेश्व सम्मितं विधाय भगिलक्षं प्रतिशिपितम् यज्ञलाधारि लिङ्गञ्जाभिधीयते । तच्चाचियतुमारभ्यत । "कथिमदं पामरत्वकार्ये वयं कुमैः ?" इति विमृश्य लेशतोऽपि निर्लजा अमी नालजन्त । उदीरितं केनापि कविना— "खार्थी दोषं न पश्यतीति ।" स्वाधिजना निजन्वार्थसाधनाय दुष्कृतान्यपि श्रेष्ठानि मत्वा दोषं न पश्यन्ति । तस्यामेव पाषाणादिमृत्तिभगिलङ्गस्य च पूजायां सकला धर्मार्थकाममो-क्षादिसिद्धीरमन्यत । भोजराजानन्तरं यदा जैना निजमन्दिरेषु मूर्त्तीः स्थापियतुं दर्शनाय स्पर्शनाय च यातायातं कर्त्तुमुपाक्रमन्त तदा तु पोपानाममीवां शिष्या अपि जनमन्दिरे गतागतं विधातुमारभन्त । ततथ पश्चिमप्रदेशे कियन्ति परेषां मत्वानि प्रवृत्तानि यवनजनाश्चाप्यार्यावर्त्ते गमनागमनं प्राक्रमन्त विधातुम् ।

तदा पौपैरयं श्लोको व्यरचि-

#### न वदेद्यावनी भाषां प्राणीः कर्उगतैरिप । हस्तिना ताड्यमानाऽपि न गच्छेऽजैनमन्द्रिम् ॥

अपि कियद्पि दुःखं प्राप्तुयात् । अपि निकामं प्राणाः कण्ठगताः किं न स्युः ? अर्था-न्मृत्युसमयो ऽपि कथं नोपसीदेतथापि यावनीं भाषां (म्लेच्छभाषाम् ) मुखेन न वदेजनः। अप्युन्मत्तो मतङ्गजः किं नु खलु नाभिद्रवेजैनमन्दिरप्रवेशेन प्राणाश्वेद्रक्षितास्म्युस्तद्पि न प्रिविशेजेनमन्दिरम् । वरं मतङ्गजमिनगम्य सरणं न तु जैनमन्दिरं प्रविश्यात्मरक्षणम् । एवसमी निजिश्चानुपादिशन । यदा कोष्यमून् — "भवतां मते कस्पचन माननीयश्रन्थस्यापि प्रमाणं विधते किपु ? इति प्रमाणमन्वयुङ्कः । तदामी—"आम् ! अस्ति" इति न्यग-दन् । ''दर्शयन्तु भवन्तः" ? इति यदासावपृच्छत्तदा मार्कण्डेयपुराणादेर्वचनान्यपठत्रश्रा-वयँथ । यथा खलु दुर्गापाठे देव्या वर्णनं व्यधायि । भोजराजराज्ये व्यासदेवस्य नामा मार्कण्डेयं शिवपुराणश्च केचन व्यरचयन् । तदीयवृतान्तमुपळभ्य भोजनरेन्द्रस्तान् पण्डिन तान हस्तच्छेदनादिनाऽदण्डयन् । आदिशच-"यः कथित् काव्यादिग्रन्थान विरचयेत्स निजनाम्नैव रचयेत्रतु महर्षिमुनिनासभिगिति"। वृत्तमिदं भोजराजविगचिते संजीवनी-नामके इतिहासेऽवर्णि । यो प्रन्थो ग्वालियरराज्यस्य भिण्डनामकनगरमधिवसतां त्रिवेदि-ब्राह्मणानां गृहेषु विद्यते । यच लखुनापत्तनश्रेष्ठिमहोदयस्तदीयः कार्यलेखको रामदयालु-चतुर्वेदिनामा गृहस्थाश्चालोकयत्रिजनयनाभ्याम् । तत्र स्पष्टमलेखि यद्—"व्यासदेवश्चत्वारि सह्धाणि चत्वारि शतानि च महाभारते श्लोकान् प्रणिनाय। तदीयशिष्याश्च पञ्च-सहस्राणि षट् शतानि च श्रोकान्। एवं सकला मिलित्वा दशसहस्रसंख्याकाः श्लोका महाभारते विरचिता आसन् । तन् महाभारतं महाराजविक्रमादित्यसमये विंशतिसहस-होकपुतं महाराजभोजः कथपति यन्मम पितुः समये पश्चविंशतिसहस्रहोकपुतं सम्प्रति च ममार्ज्यां पुषि विश्वतसहरूशोकयुतं महाभारतपुस्तकमुपलभ्यते । यदीदृश्येव गत्या वर्द्धेत तदेककमेलकबाह्यभारं भविष्यति महाभारतपुस्तकम् । ऋषिमुनिनासभिर्यदि पुगणाद् प्रन्थाः प्रणेष्यन्ते तदाऽऽयविर्तीयजना अमजाले निपत्य वेदिकधमिविहीनाः संवृत्य अष्टा भविष्यन्ति"। अनेन—"भोजराजे मनाग् वैदिकसंस्कार आसीदिति" विज्ञायते ।

अस्य भोजप्रवन्धे लिखितमस्ति यथा-

घट्योकया कोशद्शीकमध्यः सुक्षत्रिमा गच्छति चारुगत्या । वायुं ददाति व्यजनं सुपुष्कलं विना मनुष्येण चलत्यजस्मम् ॥

भोजराजस्य राज्ये तदुपकाठे चैतादशाः किल्पिवरा अविदन्त येरश्वाकारं यन्त्रकलादुतं यानमेकं निरमीयत यदेक्या घटिकयेकादशकोशान होरयैक्या च सार्द्धसप्तविंशति क्रोश:-नगच्छत । तद्वानित् रो गगनेऽपि चाचलत् । व्यजनश्चेकमीद्दामरच्यत यन्मनुष्यसंचालनं विना कराय-त्रवरेन निरन्तरं समचलत् पृष्कलञ्चानिलं प्रादात् । यदीदं पदार्थद्वयसस्था-स्यदद्याविध तर्हि हरिवर्षीया नाकरिष्यन्नेतावन्तमभिमानम् । निवारयतामपि पोपानां शिष्या यदा जनमन्दिरसगमन् । जनानां कथास्त्रपि ते गन्तुमुपाक्रमन्त । जनपोपाश्चेमान् पौरा-णिकपोपशिष्यान् भ्रमयितमारभन्त तदा व्यचिन्तयन पौराणिका:-"अस्य कोऽष्यगयो विधेयो Sन्यथा निजिशिष्या जैना भविष्यन्तीति अथ पोषै: सम्मतिष्यं व्यधायि-जैनानामिव स्वकी-या अपि देवावतारा मन्दिराणि मूर्त्तयः कथाप्रन्थाश्च विरचनी । इति । एभिजेनानां चतुर्वि-शांतिर्तार्थेङ्करा इव चतुर्विशतिदेवावतारा देवालया मूर्त्तयश्राकल्पन्त । जैनानामाद्युतरपुराणा-दिग्रन्था इवाष्टादशपुराणग्रन्थाश्च विरचित्तिमारभ्यन्त । भोजराजात् पञ्चाशदृत्तरैकसंवत्सरा-नन्तरं वैष्णवसतं प्रारभत । शूर्पकारज्ञातिसम्त्यन्नेन शठकोपनामकेनैकेन पुरुषेण सतासद कि श्रिव प्रवार्तितम् । तद्नु महत्तग्कुलोत्यन्नेन मुनिवाहनेन ततस्तृतीयेन यवनकुलजातेन यावनाचार्येणाथ चतुर्थेन ब्राह्मणकुलजेन रामानुजेन निजमंत प्रथितम् । शैवाः शिवपुराणादि शाक्ता देवीभागवतादिवंष्णवाश्च विष्णुपुराणादिग्रन्थान् व्यरचयन । तेषु निजनामधेयमेतद्र्थे न विन्यस्तं यद् यदि स्वनाम्ना प्रणेष्यन्ते तदा करिप प्रमाणतयेमे नाङ्गीकरिष्यन्त इति व्यासादिमुनिवरसहर्षिजनानां नामानि विन्यस्य पुराणानि व्यरीरचीन्नमे नामान्यप्यभीषां वस्तुतो नृतनानि विधेयान्यभवन किन्तु यथा कश्चन दरिद्रो निजात्मजस्य सहाराजाधिराज इति नाम कोऽप्याधुनिकस्य पदार्थस्य च सनातन इति नामथेयं विद्ध्याद्यदि तदा किमाश्चर्य-मस्ति । अथुना मिथोऽमीषां यथा कळहास्सान्ति । दृद्यताम् —

देवीभागवते श्रीपुरस्वामिनीति लिखिता श्रीनामिकका देवी स्त्री संबंखं विश्वं सस्ज । रेगव ब्रह्मणं विष्णुं महादेवमाप निर्ममे इरोप यदा सा देवी तदा सा स्वहस्तं जघपं तेन स्पुटिकेका पुस्फोट । तसा ब्रह्मण उत्पत्तिर्ज्ञ । तं देवी—"त्वं मामुद्धहेति" जगाद । ब्रह्मा-ऽभिद्धौ—"त्वं सम जननीत्महं त्वां परिणेतं न प्रभुरिति" । एवं निशम्य साता चुकोप पुत्रश्च भस्भीचकार । पुनश्चासौ हस्तं संघृष्यं तथवापरं पुत्रमुत्पाद्यामास । नाम्ना तं विष्णुं विद्धे । तमि तथैव निजगाद । स न मेने तदा यदा तमि भस्मसाच्चके । पुनस्तथैव सा त्रतीयं तनयं जनयाञ्चकार । महादेवाभिधानं तं विद्धौ । अभिद्धौ चामुं 'त्वं मां परिः. यती'। महादेव उवाच-"न परिवृढोऽहं त्वामुद्रोद्धप्। विमृहि त्वमन्यस्रीशरीरमिति"। तथेव देवी विद्धे । तदा व्याजहार महादेव:--"िकमिदं स्थलद्वये मसितमिव निपतितमस्तीति" । देव्या जगदे-"तव भ्रातरावेतौ । आभ्यां समादेशो सस्तके न निःहित इतीमौ भस्मीक्रताविति"। "अहमेकाकी किन्तु करिष्यामि ? एनाविष संजीवय । अन्यत् स्त्रीद्वयं चोत्पादय । त्रयाणां पाणियहंण तिस्रिः संम सम्परस्या" इति महादेवो वसाषे । तथैव देव्या विद्षे । ततस्तिस्रिभः स्त्रीभिः साकं त्रयाणां पुरुषाणां पाणिग्रहणसङ्गलं सम्पत्रम् । धन्यास्सन्त्यसी । जननीं न परि-णिन्युर्भगिनीञ्चोपयेमिरे । किमिद्मुचितमवगन्तव्यम् ? अथेन्द्रादीञ्जनयामास । ब्रह्माविष्णु-रुद्रेन्द्राः शिविकावाहिनः किङ्कराश्चाक्रिरेऽनयेत्यादिमिथ्यावार्ताः सविस्तरं यथेष्टञ्च वर्णिताः-सन्ति । कश्चिदेतान् पृच्छेत्-"तस्या देव्या शरीरस्य तस्य श्रीपुरस्य च निर्माता देव्याश्च मातापितरौ कावभूताभिति" ? "अनादिईं वी विद्यत" इति कथ्येत यदि तदा यत् संयोग-जन्यं वस्तु भवति तत्कद्याप्यनादि सविद्यं न शक्यम् । यदि जननीतनययोः परिणये बिभी-यात्तदा भ्रात्यभिनीविवाहे कतम उत्तम उद्कीः प्रभाति ? यथाऽस्मिन देवीभागवते महा-देवविष्णुत्रह्मादीमां शुद्रता देव्याश्च महत्ता वर्णिताास्ति तथैव शिवपुराणे देव्यादीनामाति क्षुद्रता लिखितास्ति । यथा-एते सकला महादेवस्य भृत्या महादेवश्च सर्वेषामीश्वरोऽस्ति । यदि रहाक्षस्य-कस्यचन तरोः फलवीजस्य धारणेन सस्मनो लेपनेन वा मुक्तिं मन्यन्ते तदा खुलु भस्मान शयितारो गर्दभादिपशवो गुजा।दिपरिधातारो भिष्ठपुलिन्दशवराद्यो मुक्ति कथं न लभरन् ? भस्मानि लुठितृणां सूकरसारमेयरासभादीनाञ्च मुक्तिः कथं न भवति ?

- प्र॰—कालाभिरुद्रोपनिषदि भस्मलेपनस्य विधानमस्ति तिक्तमनृतं वर्त्तते ? अथ च-"इयायुष जमद्गने॰-" इत्यादियजुर्वेदमन्त्ररिप भस्मधारणविधानमस्ति पुराणेषु च रुद्रनेत्राश्चपातेन यस्तरुर्जातस्तस्यैव रुद्राक्ष इत्यभिधानं विद्यते । अत एव तस्य धारणेन पुण्यं जायत इत्यलेखि एकस्यापि रुद्राक्षस्य धारणेन सक्तलपापेभ्यः परिमुच्य स्वर्गे वजेत् । यमराजस्य नरकस्य चापि भयं न विद्यते ।
- उ॰ कालाग्निह्दोपनिषत् केनापि भस्मलेपिना जनेन निर्मिताऽस्ति यतो "यास्य प्रथमा रेखा सा भूलेंकः" । इत्यादिवचनानि तस्यां निर्धिकानि सन्ति । या प्रतिदिवसं हस्तेन निर्मितारिखाऽस्ति सा भूलेंकस्तस्य वाचिका वाकथं स्यात् १ ये च "इयायुषं अमद्ग्ने" इत्यादिक्सम्बास्य वाचिका वाकथं स्यात् १ ये च "इयायुषं अमद्ग्ने" इत्यादिक्सम्बास्य वाचिका वाकथं स्यात् १ ये च "इयायुषं अमद्ग्ने अमद्ग्ने अमद्ग्ने प्रमन्त्र। न ते भस्मित्रपुण्ड्धारणवाचिनः किन्तु तेषामयमर्थः "चक्ष्वे जमद्ग्रे प्रमन्तः" इति वातपथे । हे परमेश्वर ! सम नेत्रज्योतिः [ इवायुषं ] त्रिगुणसर्थाच्छतत्रयवण्य पर्यन्तं तिष्ठदहमपि चेहशानि धर्मकृत्यानि कुर्वीय येन दिव्हनं नद्येत् । नेत्र श्रुपोतेन पि वृक्षोत्पत्तिः संमवतीति कियतीयं महामूखेताया वार्ता वस्ते सस्य । नेत्र श्रुपोतेन परमित्रा सिष्टिक्रमानियममन्यथितुं प्रभवति १ यादशं यस्य तरोर्वीजं परमात्मना व्यरचि तेनव स तरुः प्ररोद्धं परिवृद्धो नान्यथा । अतो यद स्वाक्ष्मस्मतुलसीकमलाक्षतृणचन्दनादीनां कण्ठे धारणं तद्यितं वन्यस्य पशोरित्र मनुष्यस्य कार्यमिहित । एवं यानमार्गायाः शैत्राश्वातीत्रानृताचारा

विशेषिनः कर्तव्यकर्मत्यागन्त्र भवन्ति तेषु यः कश्चनं श्रेष्ठः पुरुषोऽस्ति स एतेषु कथनेषु विश्वासमविधाय सत्कर्माणि कुरुते । यदि रुद्राक्षभस्मधारणेन यमराजदूता विभ्यति तदा राजसैनिका अपि विभीयुः । यदि रुद्राक्षभस्मधारिभ्यः सिंहाः सारमेयाः सर्पा वृश्विका मक्षिका महाकादयश्चापि न त्रस्यन्ति तर्हि न्यायाधीशस्य गणाः किमित्र त्रस्येयुः ?

प्र॰-वाममार्गीवाः शैवाश्च तु न साधवः परं वैष्णवास्तु साधवो तु खलु सन्ति ?

उ॰ - एतेऽपि वेदिवरोधित्वात्तेभ्योऽप्यधिकतरामसाधवः सन्ति ।

प्र॰ — ''नमस्ते रुद्र मन्यवे' वैष्णवमसि ।'' 'वामनाय च ।'' ''गणानां त्वा गण॰ पति छ हवामहै।'' ''भगवती भूयाः।'' ''सूर्य आमा जगतस्त्रस्युषेश्च॰ —''

इत्यादिवेदप्रमाणः शैवादिमतानि सिद्धयन्ति । पुनर्भवान् किमिति खण्डयति ?

उ॰—एभिर्वचनैर्न सिध्यन्ति शैवादिसम्प्रदायाः । यतो रुद्रशब्दः परमेश्वरप्राणादिवायुजीवामिप्रभुन्ति तीनां वाचकोऽस्ति । यः क्रोधकर्ता दुष्टजनानां रोद्यिता स रुद्रस्तस्मै परमात्मने नमः । प्राणेभ्यो जाठराग्नये च नमोऽन्नदानम् । [ नम इति अञ्चनाम । निघण्डु २ । ७ ] यो मङ्गलकारी सकलस्य जगतोऽतीव कल्याणकर्ताऽस्ति स परमात्मा प्रणम्यः । "शिवस्य परमेश्वरस्यायं भक्तः शैवः ।" "विष्णोः परमात्मनोऽयं भक्तो वेष्णवः ।" "गणपतेः सकलजगत्वामिनोऽयं सेवको भागवतः ।" "मूर्यस्य चराचरात्मनोऽयं सेवकः सौरः ।" एते रुद्रशिव-विष्णुगणपतिसूर्याद्यः सर्वे, परमेश्वरवाचकाः शब्दाः, सत्यभाषणयुक्ताया वाण्याश्व भगवतीति नामचेयं विद्यते । अत्राज्ञानेनैवं कल्हमाचरन् ।

यथा-

कस्यचन विरागिणो द्वौ शिष्यावास्ताम् । प्रतिदिनं तौ गुरोश्वरणौ समवाह्यताम् । एकेन दक्षिणचरणोऽपरेण च वामचरणः सम्वाह्नेन सेवनीय इति तयोविभागनियमः । एकदेत्थमापिततं यदेकः शिष्य आपणमगाद्य्यश्च निजसेव्यचरणस्य सेवामकार्षीत् । अत्रान्तरे गुरुणा पार्श्वपरिवर्त्तनं कृतं तेन तस्य सेव्यचरणोपर्यन्यस्य सतीर्थ्यस्य सेव्यचरणो न्यपतत् । स तु दण्डमादाय चरणोपि प्राहरत् । "अरे रे दुष्ट ! किं त्विमदमकरोरिति" गुरुखादीत् । "मम सेव्यचरणोपि कथमयं चरणः समाह्डवानिति" शिष्योऽत्रवीत् । एतिस्मन्नन्तरे द्वितीयः शिष्यो य आपणं गतोऽभवत् स उपार्श्यतः । सोऽपि स्वसेव्यचरणं परिचारितुं यावत् प्रावर्त्तत तावचरणं शोथयुत्तमद्राक्षीत् । अप्राक्षीच—"भगवन् ! किन्तु समजायतास्मिन्मम सेव्यचरणं" ! इति । अखिलमुदन्तमश्रावयद् गुरुः । सोऽपि मुद्धः किमप्यवदनेव तृष्णीमेव दण्डमुपादाय महता वलेन गुरोरन्यचरणे प्राहरत् । ततो गुरुस्तारस्वरेण यदा समान्नन्दत्तदा द्वाविप शिष्यौ दण्डमादाय गुरुचरणयोः प्रद्वि प्रार्मेताम् । तदा तु महान् कीलाह्लः संवृत्तः तं निश्चय समागता जना गुरुमपुच्छन्— "साधुवर्य ! किं संजातिमिति" ! तेषु कश्चन बुद्धिमान् पुरुषः साधुं विभोच्य तान्

मृखंत्रिनेयानुपादिशत्— "अये ! पश्यतं युवाम । इमो द्वाविष चरणो भवट्गुरोरेव स्तः। तयोद्वयोः सेवया स एव सुखं लभते पीडनेन चापि स एक एव पीड्यत इति"।

यथेकगुरुसेवायां शिष्यौ लीलामकुरुतां तथेवेकस्याखण्डस्य सिचदानन्दानन्तस्वरूपस्य परमात्मनो विष्णुरुद्वादीन्यनेकानि य नि नामानि सन्ति तेषां नामां सत्या अर्था यथाऽस्माभिः प्रथमसमुद्धासे प्राकाशिषत तानविज्ञाय शैवशाक्तिवण्णवादिसमप्रदायिजनाः परस्परमन्योन्यस्य नामानि निन्दन्ति । मन्दमतयो मनागिष खबुद्धि वितत्य न विम्यन्ति यदिमानि सकल नि विष्णुरुद्दशिवादिनामान्येकस्याद्वितीयस्य सवैनियन्तः सर्वान्तर्यामिनो जगदीश्व-रस्यानेकगुणकर्मस्यभावयुक्तत्वात्तस्यैव वाचकानि विग्यन्ते । किं तु खलु नाकोषिष्यदीश्वर ईदशेभ्यो जनेभ्यः !

निर्वण्येतामिदानीं चक्राद्भितैवष्णवानासद्भुतमाया—

तापः पुण्डूं तथा नाम माला मन्त्रइतथैव च । अमी हि पञ्च संस्काराः परमैकान्तहेतवः॥ अतक्षतनूर्न तदामे। अश्नुते । इति श्रुतेः॥ रामानुक्रपटळपद्धतौ ॥

(तापः) शङ्खचक्रगदापद्मचिद्वान्यम् सन्ताप्य बाहुमूले च तैश्चिद्वयित्वा दुग्धपूणेपात्रे तःनि निर्वापयन्ति । केचन तत् पयः पिवन्त्यपि । आलोक्यतां सम्प्रति प्रत्यक्षमेव मनुष्यमांसस्यापि स्वादस्तिस्मन् गृहीतस्त्यात् , ईट्शैः कमिनः परमेश्वरं न प्रपद्यते यतः स आमोऽपक्को विद्यते । यथा च राजनामाङ्कितराज्यसेवकाद्यभिज्ञापकचिद्वत्वाद् राजपुरुषमिनः ज्ञाय तस्मात्सर्वे जना विभ्यतीति"।

वदान्त चामी-

देहा — बाना वड़ा द्याल का, तिलक छाप भीर माल। यम डर्प कालू कहै, भय माने भूपाल॥

भगवत्रेपथ्यभूतितलकमुद्राख्यधारणमुत्तमं वर्तते। यस्माद् यमराजो राजाऽपि च विभेति। (पुण्ड्म्) त्रिज्ञ्लाकारं ललाटे चित्रालेखनम्। (नाम) नारायणदासविष्णुदासेतिद्रासपदान्ताभिधानविधानम् (माला) कमलगदक्रतमाल,धारणम्। पश्चमश्च (मन्त्रः) यथा "ओर्यम् नमो नारायणाय"॥ इत्ययं साधारणजनकृते कृतो मन्त्र एभिः। अथ च-ध्रामन्तारायणवरणं शरणं प्रपद्ये॥ श्रीमते नारायणाय नमः॥ श्रीमते रामानुजाय नमः॥ श्रीमते रामानुजाय नमः॥ श्रिमते रामानुजाय नमः॥ श्रीमते रामानुजाय नमः॥ श्रीमते रामानुजाय नमः॥ श्रीमते रामानुजाय नमः॥ इत्याद्यो मन्त्रा धनाद्यानां मान्यानाश्च कृते निर्मितास्सान्ति। दश्यताम्-अयमण्यापणः संवृत्तः। यादृशं मुखं तादृशं तिलक्ष्म्। इमान् पञ्चसंस्काराश्चिक्ताः प्रवृत्तिः प्रवित्ते । एषां मन्त्राणामयमंथः-नारायणमहं नमस्करोमि। लक्ष्मीयुतस्य नारायणस्य चरणकमलमाश्चयामि। श्रीयुक्तं शोभासम्पत्ते वा नारायणं प्रणमामि। यथा वाममार्गिणः पञ्चमकारान् मन्वते तथव चक्राक्किताः पञ्चसंस्कारान् मन्यन्ते।

तप्ताभ्यां शङ्खचक्राभ्यां स्वमात्राङ्कनविषये यो वेदमन्त्रः प्रमाणत्वेनाङ्गीकृत एभिस्तस्येदशः पाठोऽर्थश्वास्ति—

प्रवित्रं ते वितंतं ब्रह्मग्रास्यते प्रसुग्रात्रांणि पर्योषि वि-श्वतः। त्रातंत्रतन्तुर्ने तद्दामो क्रीश्चते शृतास् इद्धर्टन्त स्त-त्समांशत ॥१॥ तपे ब्य्वित्रं वितंतं द्विस्पदे ॥२॥ ऋ० मं० १। स्० ८३। मन्त्र १।२॥

- (१) अिं ब्रह्माण्डस्य वेदानाञ्च पालियतः सर्वसासर्थयुक्त सर्वशक्तिमन प्रभो ! भगवता भवता निजन्याप्या संसारस्य सकला अवयवा न्यातास्यन्ति तस्य भवतो न्यापकं तत् पित्रस्वरूपं ब्रह्मचर्य्यस्यसम्माषणशसदमयोगाभ्यासजितेन्द्रियत्यस्यस्यादितपथ्यारिह तोऽपरिपक्षान्तः करणयुक्त आत्मा नोयलभते । ये च पूर्वोदितेन तपसा शुद्धास्यन्ति त एवेदं तप आचरन्तस्तत्तव शुद्धस्यरूपं सम्यगाप्तुवन्ति ।
- (२) ये प्रकाशस्वरूपपरमेश्वरस्य छष्टौ विस्तृतं पवित्राचरणरूपं तप आचराति त एव पर-सात्मानसुपळच्छुमहीन्ति ।

विमृश्यतामिदानीम्—"रामानुजीयादिजना अनेन मन्त्रेण "चक्राङ्कितत्वं कथमिव साधयन्तीति"। ननु कथ्यतामेते विद्वान्सोऽविद्वान्सो वाऽभविति ? यदि विद्वान्सोऽभविति कथ्येत तदेदशमसंभाव्यमर्थमस्य मन्त्रस्य किमिन्यकारेष्यन् ? अस्मिन् मन्त्रे हि खलु— "अतप्ततन्तरिति" पदं विद्यते न तु "अतप्तभुजैकदेश इति" पदम्। अथ चेदमतप्ततन्तिति पदं नखशिखाप्रपर्यन्तसमुदायार्थकं वर्तते। प्रमाणेनामुनाऽनलेनेव यदि तापन चक्राङ्किता जना अङ्गीकुर्यस्तदा स्वस्वशरीराणि निक्षिण्याम्बरीये सकलं शरीरं प्रज्वालयेयुः। तथाप्यस्य मन्त्रस्यार्थाद्विरुद्धं वर्त्तते यतोऽत्र मन्त्रे सत्यभाषणादिषवित्राचरणमेव तपो गृहीतं विद्यते।

ऋत तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो द्मस्तरः॥ तैत्तिरी॰ प्र॰ १०। अ०८॥

यथार्थशुद्धभावः सत्यमननं सत्यभाषणं सत्यकरणं मनसोऽभमानिवारणं वाह्येन्द्रियाणा-मन्यायाचरणानिरोधनमर्थाद् वपुरिन्द्रियमनोभिः शुभकर्माचरणं वेदादिसत्यविद्याध्ययनाध्यापन वेदानुगुणमाचरणमित्याद्युत्तमधर्म्यकर्मणां तप इत्यभिधानमास्ति । धातुं संताध्य त्यचो दाहनं नोच्यते तपः। आलोक्यताम्—चक्राङ्किता आत्मानं श्रेष्ठं वेष्णवं मन्यन्ते परं निजपरम्परां कुकर्माणि चात्मनो न निध्यायन्ति यत् प्रथममीपामादिपुरुषः "द्याठकोपनामा"ऽभृदिति । चक्राङ्कितानामेव श्रन्थेषु "नाभाद्यम"—कृतभक्तमालश्रन्थेऽपि च

विकीय शूर्षं विस्वचार योगी॥

इत्यादिवचनानि लिखितानि सान्ते । शठकोगाभिधानो योगी शूर्पाणि विक्रीय व्यचरत् । शूर्पकारजातौ समजायतासौ । यदामुना ब्राह्मणेभ्यः पठितुं शास्त्राणि श्रोतुं वा वाञ्छितं सात्तदायं ब्राह्मणैर्निकृतो मवादित तेन ब्राह्मणभ्यः प्रतिकृलः सम्प्रदायस्तिलक-चक्राङ्किताद्याः शास्त्रावहद्धाश्च वार्ताः स्वच्छन्दं प्रवर्तिताः स्युः । तस्य शिष्यश्चाण्डालकुलजातो "मुनिवाहन"स्तस्याथ शिष्यो यवनकुळसंभृतो "यावनाचार्यो"यो नाम परिवर्तनं विधाय-कैश्विद् "यामुनाचायं<mark>" इत्यप्यभिधीयते। तद्नन्तरं द्विजराजकुलजो "रामासुज"श्वकाङ्कितोऽजनि।</mark> तस्मातपूर्व केचन भाषाप्रन्था विरचिता आसन् । रामानुजः किञ्चित् संस्कृतमधीत्य संस्कृते-श्लोकवद्धं प्रन्थं शारीरिकसूत्राणामुपनि ।दाञ्च व्याख्यां शङ्कराचार्यकृतविवृतिविरुद्धां निर्माय शङ्कराचार्यं सुतरामनिन्दत् । यथा शङ्कराचायस्य—"आभन्नावेव ब्रह्मजीवौ । नास्यन्यत् किमपि वस्तुतो वृस्तु । अनित्यं मायाप्रपञ्च व्यमाखिलं जगन्मिथ्या" इत्यद्वैतमतं विद्यते । ततो विरुद्ध "जीवो ब्रह्म माया चेति त्रयं नित्यमस्तीति" रामानुजस्य मतम् । ब्रह्मणोऽितरिक्तस्य जीवस्य कारणपदार्थस्य चानङ्गीकरणेनात्र न साधु शाङ्करं मतम्। रामानुजस्यापि चास्मिनंशे यद् जीवो मायासहितञ्च ब्रह्मैकमेवास्तीति विशिष्ठाद्वैतं न समीचीनम् । पदार्थत्रयस्य स्वीकरणमैद्भेतस च कथन सर्वथा व्यक्त वत्ते । एवं सर्वथा परमेश्वराधीनस्य परतन्त्रस्य जीवस्य मननं कण्ठिकातिलकमालामूर्तिपूजनादिपाखण्डयुतमतप्रवर्तनादिदुष्टकथनं च चक्रा-ङ्कितादिसम्प्रदाये वर्तते यावन्मात्रं चक्राङ्किताद्यो वेद्विरोधिनः सन्ति न तावन्मात्रं शहूराचार्यमतवादिनः।

प्र - मृतिपूजा कुतः प्रवृत्ता ?

उ०-जैनेभ्यः।

प्र॰-जैनै: कुतः प्रवर्तिता ?

उ०-स्वमूखतया।

प्र॰—"शान्तां ध्यानावस्थितां मूर्तिमवलोक्य निजात्मनोऽपि तथैव शुभः परिणामो भवतीति" जैना-वदन्ति ।

उ॰—जीवश्चेतनो मूर्तिश्च जडाऽस्ति। किन्तु मूर्तिरित्र जीवोऽपि जडो भविष्यति १ केवलं पाखण्डस-त्राभयं मूर्तिपूजा। जैनैरियं प्रचलितेति तन्मतखण्डनं द्वादशसमुलासे विधास्यामः।

प्र॰— शाक्तादिभिर्मूर्तिषु जैनमूर्तीनामनुकरणं न व्यथायि किल । यतो जैनानां मूर्तिय इव न सन्ति मूर्तियो वैष्णवादीनाम् ।

उ० — आम् ! युज्यत इदम् !! जैनानां मूर्तितुल्या निरमास्यन्त यदि तर्हि जैनमते समगस्यन्त ते । अतो जैनंमूर्त्तिविरुद्धा निरिममतामी । जैनैः साकं विरोध एषां ऋत्यमेभिस्समं विरोधश्च तेषां प्रधानं कर्माभृत । तथाहि — जैनेमूर्त्तयो नग्ना ध्यानायस्थिता विरक्ता जना इव निरमीयन्त

तद्विपरीतं वैष्णवादिभिर्यथेष्टशृङ्गारितरमणीजनसहिता रङ्गरामभोगविषयासक्ता जना इवो-त्थिता निषण्णाश्च विनिर्मिताः । जैना बहुराः शङ्खघण्टाडिण्डिमपटहादिवाद्यानि न वादयन्ति । एते च महानिनादं वितन्वन्ति । ईटशलीलाविरचनेनैव तु वैष्णवादिसमप्रदायिपोपानां शिष्या जैनानां जालाट् विमुच्यामीषां लीलाजालेषु निपतिताः । वहवो व्यासादिमहर्षीणां नामभि-र्मनोऽभिलविता असंभवगाथाञ्चिता ग्रन्थाश्च विरचिताः तेषां "पुराणानीति" नामघेयानि विधाय कथामपि श्रावियतुमारभन्त । ततश्चेहशीर्विचित्रा माया व्यरीरचत्रमी यत् पाषाणमूर्ती-निर्माय प्रच्छनं कुहचित्पवते महारण्यादौ वा निधाय भूमौ वा निखाय निजिशाच्येषु प्राका-शयन-"निशायां स्वप्ने मां महादेव: पार्वती राधा कृष्ण: सीता रामो लक्ष्मीर्नारायणो वा हनूमदाद्यो वाऽकथयन्—"वयं तत्र तत्र तिष्ठामः । ततस्तत्र आनीयास्मान् मन्दिरे प्रति-ष्ठापय । त्वमेव चास्माकं पूजको भवेचेद् वयं मनोवाञ्छितं फलं प्रदास्मामः ।" इति । यदा विवेकनेत्रविहीना धनाट्या जनाः पोपदेवस्य कपटलीलामाकर्णयस्तदा तु सत्यामेव तामवा-गच्छत्रपृच्छर्रच-"क विद्यतं एतादशी सां मूर्तिरिति ?" तदा तु पोपदेवोऽवदत्-"तिस्मिन् गिरौ वने वा विद्यते । आयान्तु मया सह भवन्तः । दर्शयाम्यहमिति ।" तदा तु तेऽन्धास्ते-न धूर्तेन साकं प्रगम्य तत्स्थलमासाय विलोक्य च विस्मयान्वितास्तस्य पोपस्य चरणयोः पतित्वा कथयान्त स्म---"भवदुपरि देवस्यास्य वलवती कृपा वर्त्तत । तद् भवानेतं देवमादा-यागच्छतु । वयं मन्दिरं विरचयिष्यामस्तस्मिन् देवमेनं प्रतिष्ठाप्य भवानेव पूजयतु । वयमपि चास्य महामिहमशालिनो देवस्य दर्शनस्पर्शनाभ्यां मनोवाञ्छितं फलं लप्स्यामह" इति । इत्थमेको यदा लीलां व्यरचयत्तदैतं विलोक्याखिला पोपदेवा निजजीविकाये कपटलीलया मुत्तीरस्थापयन् ।

प्र - - निराकारः खलु परमेश्वरः । स ध्यातुं न शक्यतेऽतोऽत्रश्यं मृत्त्र्या भाव्यम् । वरम् , किमप्य-करणापेक्षया मूर्तिसम्मुखमुपगम्य नियद्राज्ञलयः परमेश्वरं स्मरन्ति तत्राम च गृज्जन्ति तत्र का हानिः ?

उ॰—यदा परमेश्वरो निराकारः सर्वव्यापकश्वास्ति तदा तस्य मूर्त्तिरेव निर्मातुं न शक्या । यदि मूर्त्या दर्शनमात्रेण परमेश्वरस्य स्मरणं स्यात्तदा परमेश्वररचितानां पृथिवीजलाग्निवायुवनः स्पितप्रभृतीनां दर्शिताद्धतरचनाचातुरीकाणां मनुष्यानुकृतयद्दचितभृमिपवतादिमहामूर्ति-दर्शनात्यत्पपाषाणमूर्त्तीनां विविधभव्यक्षचिरपदार्थानामवलोकनेन किं परमेश्वरस्य स्मरणं भिवतुं न शक्यते १ मूर्त्तिदर्शनेन परमेश्वरस्मरणाभावेन मनुज एकान्तस्थलभुपलभ्य चौर्य-व्यभिचारप्रमुखदुष्कृत्यकरणे प्रवृत्तोऽपि स्यात् । यतोऽसौ विज्ञानीते—"साम्प्रतमत्र मां न कोऽपि पद्यतीति" । अतः सोऽनर्थमविधाय न निवर्तते । इत्याद्यनेकदोषाः पाषाणादि-मूर्तिपूजनात्रिष्णद्यन्ते । आलोक्यतामधुना यः पाषाणादिमूर्त्तीनं मत्या सदा सर्वव्यापकं सर्वान्तर्यामनं न्यायकारिणं परमात्मानं सर्वतः स्थितं ज्ञानीते मनुते च स पुरुषः सर्वत्र परमेश्वरं सर्वेषां पापपुण्यकर्मणां द्रष्टारं विज्ञाय क्षणमपि परमात्मनः स्वं पृथङ् न मत्या दुरिताचरणं तु दूरमास्तां परं मनस्यिप कुसङ्गत्यं कर्त्तं न समर्थो यतोऽपं ज्ञानाति—
"यद्यदं मनोगक्कमंभिरपि किमपि दुष्कृतं करिष्यामि तदास्यान्तर्यामिनो न्यायेनावद्यं

द्ण्डित एव भविष्यामीति"। नामस्मरणमात्रेण किञ्चिद्पि फलं न जायते। यथा केवलं शर्कराशब्दोच्चारणेन निम्बनामब्रहणेन चानन न मधुरं नापि कटु भवति परं रसनया रसनेनेव मधुरता कटुता वा विज्ञायते।

प्र॰—िकं नामग्रहणं सर्वथा मिथ्या वर्त्तते ? पुराणेषु तु सर्वत्र नामस्मरणस्यातीव माहात्म्यमवर्णि ?

उ० - नोतमा रीतिर्भवतो नामग्रहणस्य । यथा भवान् नामस्मरणं कुरुते सा मिथ्या रीतिः।

प्र॰-अस्माकं कीह्शी रीतिवर्तते ?

उ०-वेदविरुद्धा ।

प्र॰ - वरम्, भवानिदानीमस्मान् वेदोदितां नामस्मरणरीतिं प्रदर्शयतु ?

- उ॰—इत्थं नामस्मरणं विवेयं यथा—"न्यायकारीति" परमेश्वरस्यैकं नाम विद्यते । अस्य नाम्नो योऽर्थो भवति यत् परमेश्वरः पक्षपातरहितो भृत्वा सर्वेषां यथाविधि न्यायं कुरुते तथेव तमर्थमनुस्मृत्य जनो न्याययुक्तं व्यवहारमनिशं विद्ध्यादन्यायं कदापि न वितन्यात् । एवमेकेन नाम्नाऽपि मनुजस्य कल्याणं भवितुं शक्यते ।
- प्र—परमेश्वरो निराकार इति वयमपि विद्यः परमसौ शिवविष्णुगणेशसूर्यदेव्यादीनां शरीराणि परिगृद्य रामकृष्णादिरूपेणावातरत् । तेनामुष्य मूर्त्तिर्विरच्यते । किमिदमपि कथनमनृतं खलु ?
- उ॰—आम् ! आम् !! अनृतम् । यतः "अज एकपात्" । "अकायम्" । इत्यादिविशेषणेः परमेश्वरो जन्ममरणदेहश्वारणरिहतो वेदेषु वर्णितो विद्यते युक्त्याऽपि च परमेश्वरस्यावतारः कदापि न सम्भाव्यते । यो ह्याकाश इव सर्वत्र व्यापकोऽनन्तः सुखदुखःविहीनः ह्रयादिगुणरिहतश्चास्ति स कथिमवैकस्मित्रत्यतरे वीर्ये गर्भाशये शरीरे च समाविशेदीश्वरः । स एव गतागतं कुरुते य एकदेशी भवति यश्चाचओऽदृश्यो यमन्तरेण चैकः परमाणुगपि नास्ति रिक्तस्तस्यावतारवणनं खलु वन्ध्यायास्तनयं विवाह्य तदीयपौत्रदर्शनकथाकथन-मित्रेदं विद्यते ।

प्र॰—यदा परमेश्वगे व्यापकोऽस्ति मूर्त्ताविष तदा विद्यते । तेन खलु कस्मिन्निष पदार्थे तस्य भावनां विधाय पूजनं किसिति नोत्तमम् ?

दृद्यताम्-

d

न काण्डे विद्यते देवो न पापाणे म मृण्मये। भावे हि विद्यते देवस्तस्माट् भावो हि कारणम्॥ न काष्ठे न पाषाणे नापि मृत्तिकारचिते पदार्थे परमेश्वरो विद्यते परमेश्वरस्तु भावे विद्यते । यत्रैव भावं कुर्यात्तत्रैव देवः सिध्यति ।

उ०—यदा खलु परमेश्वरः सर्वत्र व्यापकोऽस्ति तदा करिंसश्चिदेकस्मिन् वस्तुनि परमेश्वरस्य भावनमन्यत्र चाभावनमितीदृशं कथनमस्ति यथा चक्रवार्त्तनो नरेन्द्रस्य सकलराज्य-सत्तायास्तं पृथग् विधाय कस्यचिद्रत्पतरस्य कुटीरस्य स्वामित्वेन स्वीकरणं कियानयं महानपमानः खलु । तथेव भवान परमेश्वरमप्यवमन्यते । व्यापकं मनुते चेद् वाटिकायाः पृष्पाणि पर्णानि चावचित्य तदुपरि कथङ्कारमारोपयित भवान ? चन्द्रनं संघृष्य किमिति लेपयित ? वृक्षधूप प्रज्वात्य कथं प्रयच्छिति ? घण्टाघनपटहान दण्डेन किन्नु ताडयित ? भवतः करयोरसौ वर्त्तते तिक्तिमव हस्तौ सम्पुट्यित ? शिरिस स विद्यते तत्कथ मस्तक नमयित ? अत्रजलादिषु वर्त्तते तत् किमित्यन्नजलं निवेदयित ? जलेऽस्ति तत्कथ मस्तक नमयित ? सकलेषु हि तेषु पदार्थेषु परमात्मा व्याप्तोऽस्ति । तद् भवान् व्यापकं व्याप्य वा पूजयित ? व्यापकमर्चयित चेत्पापाणकाष्ठादिषु चन्दनपुष्पादीनि किमिति समारोपयित अथ च व्याप्यम्चिति यदि तिई—"वयं परमेश्वरमर्चयाम" इत्यन्तं किन्नु वदित ; वयं पापाणादिपूजका इति सत्यं कथं नोदियिते ? ।

नतु कथ्यतां भावः सत्योऽसत्यो वा १ सत्य इति चेत्तदा परमेश्वरो भवद्भावाधीनो भृता बद्धो भविष्यतीति । भवांश्व मृत्तिकायां सुवर्णरजतादि,पाषाणे हीरकपद्भरागादि, समुद्रफेने मौत्तिकानि, जले घृतदुग्धदध्यादि, धृत्याञ्च गोधृमपिष्टशर्करादि, भावियता तद्खिल तादृशमेव किमिति न विद्याति १ दुःश्व कदापि न विभावयति भवांस्तत्कथं नु जायेते १ सुखञ्च निरन्तरं चिन्तयति तत् किमिति नावाध्यते १ अन्यो जनो नेत्र भावियता कथं न पश्यति १ भवन्तो मरणं न भावयान्ति किमिव म्रियन्ते १ तस्माद् भवतो भावना नास्ति सत्या । यादृशो हि यः पदार्थस्तस्य तादृशमेव भावनं भावनमुच्यते । यथाऽमावांप्ररिति जले जलामिति बोथनं भावनोच्यते । जलेऽनलोऽनले जलिमिति मतिरभावना निगयते । यतो यो यादृशस्तस्य तादृशाववोधो ज्ञानमन्यथाववोधोऽज्ञानमस्ति । अतो भवानभावनां भावनेति भावनाञ्चाभावनेति कथयति ।

- प्र॰—अये ! यावद् वेदमन्त्रैरावाहनं न क्रियते न तावदायाति देवता परमावाहनेन दुतमागच्छिति विसर्जनेन च प्रयाति ।
- ए० यदि मन्त्रवाचनपुरस्सरमावाहनेन देवताऽऽयाति तदा मृत्तिश्चेतना किं न भवति ? विसर्जनेन च किं न प्रयाति ? असौ कुत आयाति क च प्रयाति ? शृणु श्रातः ! पूर्णः परमात्मा न तु समायाति नापि च प्रयाति । यदि भवान् मन्त्रवलेन परमेश्वरमाङ्क्षयति ,तदा तरेव मन्त्रिनि-जस्य मृतस्य तनयस्य वपुषि जीवं कथं नाऽऽकारयति ? शत्रोः शरीरे जीवस्य विसर्जनं विश्वाय तं हन्तुं कथं न शक्तो भवान् ? शृणुतायि निर्दोषा अज्ञानिनो श्रात्रजनाः ? शृणुत । इमे पोपा युष्मान् वश्चयित्वा निजप्रयोजनं साधयन्ति । वेदेषु पाषाणादिमृर्त्तिपृज्ञायाः परमे-श्वरस्यावाहनविसर्जनयोश्च विश्वानस्यैकमध्यक्षरं न विद्यते ।

प्र--प्राणा इहागच्छन्तु सुक्षं चिरं निष्टन्तु स्वाहा । आत्मेहागच्छनु सुक्षं चिरं तिष्टन्तु स्वाहा । दिन्द्रयाणीहागच्छन्तु सुखं चिरं तिष्टन्तु स्वाहा ।

इत्यादयो वेदमन्त्रास्सन्ति तत्कथं "न सन्तीति" वदाति भवान् ?

उ॰—अयि श्रातः ! बुद्धिं सनागपि तु स्वकमिण नियुङ्क्व । सकलान्यमूनि वासमार्गीयवेदविरुद्ध-तन्त्रग्रन्थानां पोपरचिताान कपोलकल्पितानि वचनानि सन्ति न तु वेदवचनानि ।

प्र॰ - किं तन्त्रमनृतम् ?

- उ०—आम् ! सर्वथाऽनृतं वर्तते। यथाऽऽवाहनप्राणप्रतिष्ठादिमूर्त्तिविषयको वेदेष्वेकोऽपि मन्त्रो नास्ति तथा—"रुवान समयपामि" । इत्यादविचनान्यपि न सन्ति । अर्थादेतावदपि नास्ति— "पाषाणादिस्ति रचियत्वा मन्दिरेषु संस्थाप्य गन्यादिभिरचये"दिति ।
- प्र॰ —वेदेषु विधिधेत्रास्ति खण्डनमपि नास्ति । खण्डनेश्चदस्ति तदा "प्राप्तौ सत्यां निषेषः" । स्तिरस्तित्वादेव खण्डनं भावतुं शक्यम् ।
- ड० विधिस्तु नास्त पर परमेश्वरस्थाने कोऽप्यन्यः पदार्थः पूजनीयो न मन्तव्य इति सर्वथा नि-पेथः कृतोऽस्ति । किमपूर्वविधिर्निपेथो न भवति ?

श्चयताम्, अयमस्ति—

अन्धन्तमः विशिन्ति येऽसम्भूतिमुपासते। ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्याछं रताः॥ १॥ यज्ञु०॥ अ० ४०। मं०६॥ न तस्य प्रतिमा अस्ति॥ २॥ यज्ञु०। अ० ३२। मं०३॥

यहाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिवमुपासते॥ ३॥
यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥ ४॥
यह्मश्रूपा न पश्यति येन चश्र्षि पश्यन्ति।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥ ४॥
यच्छ्रोत्रेण न श्रूणोति येन श्रोत्रमिद्छं श्रुतम्।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥ ६॥
यत्वाणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥ ६॥
वत्वेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥ ६॥
वत्वेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥ ७॥
केनोपनि०॥

- (१) येऽसंभृतिमनुत्पन्नामनार्दि कारणह्या प्रकृति ब्रह्मणः स्थाने समुपासते तेऽन्धकारेऽज्ञाने दुःखसागरे च निमज्ञान्त । अथ च संभृतिम—कारण दुःपन्नानि कार्यह्याणि पृथि-व्यादिभृतानि पाषाणवृक्षायवयवान मनुष्यादिशरीम्अ—ये ब्रह्मणः स्थाने समुपासते ते महामूर्वास्तस्मादन्थकारादय्यधिकभयद्भरे दुःखरूपे नग्के निपत्य चिरकालँ महाह्नेज-मुपभुजने ।
- (२) यः सकलजगति व्यातोऽस्ति तस्य निराकारस्य परमात्मनः प्रतिमा परिमाणं सादद्यं मूर्तिर्वा न विद्यते ।
- (३) यद् वाण्या इयत्ताया अर्थादिदं जलमस्ति गृह्यतामिति विषय इव विषयो न विद्यत यस्य च धारणेन सत्तया च वाणी प्रवर्त्तते तदेव ब्रह्म जानीहि तदेव चोषास्व। ततो यद् भित्र तत्रोपासनीयम्।
- (४) यन्मनसेवत्तया मनास नागच्छिति यच मनो जानीते तदेव त्वं ब्रह्म जानीहि तदेव चोपास्व ततो भिन्ने ये जीवान्त:करणे स्तस्तयोरुपासनां ब्रह्मस्थाने न विधेहि ।
- (५) यन्नेत्रेण न दृश्यते येनं च नेत्राणि सर्वाणि पर्यान्ति तदेव त्वं ब्रह्म जानीहि तस्यैवो पासनां कुरु । तस्माद् भिन्ना ये सूर्यविद्युद्गिप्रमुखा जडाः पदार्थास्सन्ति तान्नोपास्य ।
- (६) यत्कर्णेन नाकर्ण्यते येन च कर्णावाकर्णयतस्तदेव ब्रह्म जानीहि तदेव सेवस्य । तस्य स्थाने ततो भिन्नान् शब्दादीन्मा भज ।
- (७) यत्प्राणैनी चलित येन च प्राणाः प्रचलानित तदेव ब्रह्मोपास्व विद्धि च। ततो भिन्नं वायुं मा भज।

इत्यादयो बह्नो निषेधाः सन्ति । प्राप्तस्याप्राप्तस्यापि निषेधो भवति । "प्राप्तस्य" यथा किश्वित् क्रचिन्निषणो भनेत्तस्य तत उत्थापनम् । "अप्राप्तस्य" यथा—"अयि पुत्र ! त्वं कदापि चौर्यं मा कुरु । कूपे मा पत । दुष्टसंगतिं न निषेहि । नियाहीनो न तिष्ठ ।" इत्यादिनिषेधो भनति । तथेव मनुजस्य बुद्धानप्राप्तस्य परमेश्वरस्य ज्ञाने प्राप्तस्य निषेधो व्यधायि । तेन पाषाणादिमूर्तिपूजाऽतीय निषिद्धा वर्तते ।

प्र॰-मूर्तिपू नायां पुण्यं न हित चेत्पापसिप नाहित ।

उ० कर्माणि द्विविधान्येव भवन्ति । तत्र यानि कर्त्तव्यतया वेदे सत्यभाषणादीनि प्रतिपादितानि तानि विहितानि कर्माणि । यानि चाकत्तव्यतया मिथ्याभाषणादीनि वेदे प्रत्याख्यातानि तानि निषद्धानि कर्माणि । यथा विहितस्यानुष्ठानं धर्मस्तस्याननुष्ठानमधर्मः । तथैव निषद्धस्य कर्मणोऽनुष्ठानमधर्मस्तस्याननुष्ठानं धर्मः। यदा खलु वेदैः प्रत्याख्यातानि मुर्तिपूजादिकर्माणि भवाननुतिष्ठति तदा कथं न पाषीयान् भवान् ?

- प्र• परयतु वेदा अनादयस्सन्ति तदानीं मूर्तेः किं प्रयोजनमासीत् यतः प्राक्काले तु देवताः प्रत्यक्षमालोकनीया अभवन । पद्धितिरियं तु पश्चादेव तन्त्रैः पुराणेश्व प्रचालिता । यदा सनुजानां
  ज्ञानं सामर्थ्येश्व न्यूनमभूत्तदा ते परमेश्वरं ध्यातुं ना शक्तुवन मूर्तिश्च चिन्तियतुं तु प्रामवन्नतोऽज्ञानिनां कृते मूर्तिपूजा वर्तते । यतः सोपानपरम्परयैवाराहेचेत्तदैव भवनोपिरतलमुपगन्तुँ प्रभवेजनः । प्रथम सोपानं विहायोपिरगन्तुमिमलवेचेत्र गन्तुं पारयेत् । अतो मूर्तिः
  प्रथमं सोपानं वर्त्तते । एनां पूज्यतो जनस्य जनैः शनैयदा ज्ञानं समुद्भविष्यत्यन्तःकरणञ्च
  पवित्रं भविष्यति तदा स परमात्मनो ध्यान कर्त्त् प्रभविष्यति । यथा लक्ष्यभेदी जनः
  प्रथमं स्थूलक्ष्ये वाणं गोलिकां गोलं वा सथाय प्रहरित तदनु शनैः शनैः सूक्ष्मे लक्षेऽिष
  प्रहर्ते प्रभवित तथव स्थूलमूर्तिमच्यञ्चनः पुनः सूक्ष्मं ब्रह्मािष प्रपद्यते यथा खलु तावत्कालमेव वालिकाः पुत्रिकाखेलं खेलान्त यावत्ताः सत्पितं न लभन्ते इत्यादिप्रकारेण
  मूर्तिपूजनं खलु न दुष्टं कर्म ।
- उ॰ —यदा वेदिविहिताचरणं धंमस्तिद्विरुद्धाचरणमधर्मोऽस्ति तदा पुनर्भवत्कथनेन मूर्तिपूजनमधर्मः सिद्धः । ये ये प्रन्था वेदिविरुद्धा वर्त्तन्ते तेषां प्रमाणनं मन्ये नास्तिकत्वसम्पादनम् । शृणुत यथाह मर्नुभगवान्—

नास्तिको येदनिन्दकः ॥ १ ॥ मनु॰ २ ॥ ११ ॥ या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदूष्टयः । सर्वास्ता निष्फलाः प्रत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ २ ॥ उत्ताद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यकोऽन्यानि कानिचित् । तान्यवीककालिकतया निष्फलान्यनृक्षानि च ॥ ३ ॥ मनु॰ अ० १२ । ६५ । ६६ ।

- (१) यो वेदान निन्दत्यवमन्यते त्यजित तद् विरुद्धमाचरित स नास्तिक उच्यते ।
- (२) ये प्रन्था वेदवाह्याः कुत्सितजनप्रणीता जगतो दु.खाणेत्रे निपातकास्ते निखिला असत्या अन्यकाररूपा निष्फला इहलोके परलोके च दुःखदायकास्सन्ति ।
- (३) एभ्यो वेदेभ्यो विरुद्धा ये प्रन्था निर्भीयन्ते त आधुनिकत्वात्तूर्णे विलीयन्ते तेषां मननं निष्फलममूतआस्ति ।

इत्थमेव ब्रह्मादिजैमिनिमहर्षिपयेन्तानां वेदिवरुद्धानङ्गीकरणं वेदानुकूलानामेवाचरणञ्च धर्म इति मतं विद्यते । वेदा हि सत्यार्थस्य प्रतिपादकास्सन्ति । एभ्यो विरुद्धानि यावन्ति तन्त्राणि पुराणानि च सन्ति तावन्ति वेदिवरुद्धत्वादनुतानि सन्ति । यानि च वेदिवरुद्धानि पुस्तकानि तेषु कथिता मूर्तिपूजाऽपि खल्वधर्मरूपाऽस्ति । मनुजानां ज्ञानं जङपूजया न समेथितुं शक्यते प्रत्युत याकिश्विज्ञानमास्ति तदपि विनश्यति । अतो ज्ञानिनां सेवया सङ्गेन च ज्ञानं वर्द्धते न तु पाषाणादिसेवया । कि पाषाणादिम्तिपूजया कदापि परमेथरं चिन्तयितुं शक्नोति जनः ? नव नेत्र खलु । मृर्तिपूजा सोपानँ नास्ति किन्तु वृहत्येका परिखा विश्वते यस्यां संनिपत्य सँचुणीं भवति जनः । पुनस्तस्याः परिखाया निर्मन्तुं न समर्थः पर तज्ञेत्र म्रियते । आम् ! अस्पधार्मिकविद्यात्रज्ञ्य आरभ्य परमाविद्वहर्योगिजनः पर्यन्तानां समागमेन सद्विद्यात्रहणसत्यभाषणादिकृत्यानि परमेश्वरप्राप्तः सोपानानि सान्ति । यथोपिरिगृहगमनाय सोपानँ भवति । मृर्तिपूजां कुर्वाणो ज्ञानवांस्तु कोऽपि नाजायत प्रत्युत सकला मूर्तिपूजक अज्ञानिनः स्थित्वा मानत्रं जन्म वृथा विनाइ। बह्वोऽम्रियन्त । यचाधुना सान्ते भविष्यान्ते वा तेऽपि मतुजजन्मनो धर्मार्थकाममोक्षप्राप्तिहपफलेभ्यः पराङ् मुर्खाभूय मुधा विलयं गिष्ठभ्यत्विति ब्रह्मप्राप्तौ स्थूललङ्यवन्तास्ति मृर्तिपूजा स्थूललङ्गवन्तु धार्मिकविद्वन्मणिसेवा स्थिविद्या च । एतदुभयं समुपचिन्यानो जनो ब्रह्मापि प्रययते । केप पुत्तिककाकेलिबन्मृर्तिः पुत्रिकाखेलवन्तु प्रथममक्षराभ्यासः मुश्विक्षणञ्च ब्रह्मप्राप्ति साधनम्। निशम्यताम्—यदा सुरिक्षणं विशाञ्चाधिगिमष्यति तदा सत्त्वामिनं परमात्मान-मिष् लप्सते ।

- प्र॰—ाकारे मनः स्थिरं भवति निराकारे च कठितं स्थिरी भवनम् । अतो मूर्तिपृज्ञयाऽवस्थातः व्यम् ।
- उ॰—साकारे मनः कदापि स्थिरीभवितुं न प्रभवित यतस्तं मनः झिटिति गृहीत्वा तस्यैवैकैकस्मिनवयवे परिश्रमित परिसंभश्च धावित निराकारस्य च परमात्मनो ग्रहण यावद्वल मनो धावतितमां तथाप्यन्तँ न प्राप्नोति निरवयववत्वाच चिश्रलमि न तिष्ठति परं तस्यैव गुणकर्मस्वभावान विचिन्तयद्नतत आनन्दे विलीय स्थिर भवित । यदि च साकारे स्थिरमभिविष्यत्तदा सकलस्य जगतो मनांसि स्थिराण्यभविष्यन् यतो जगित जनः स्त्रीपुत्रधनमित्रादिसाकारवस्तुषु निमग्नस्तिष्ठति परं कस्यापि मनः स्थिरं न भवित यावित्रराकारे न नियुजीत !
  यतो निरवयवत्वात्तास्मिन् मनः स्थिरं भवित । तस्मान्मूर्त्तिषूजनमधर्मः ।
- हितीयो दोष: तर्दथ कोटिशो रूप्यकाणां मन्दिरेषु व्ययँ विधाय दरिहा भवन्ति तत्र च प्रमादः सँजायते ।
- तृतीयः -- मन्दिरेषु खीषुरुपसम्मेलनेन व्यभिचारकलहकलिरोगादय उत्पद्यन्त ।
- अतुर्थः मृतिपूजामेव धर्मार्थकाममोक्षसाधनं मत्वा पुरुषार्थरिहताः संवृत्य मनुष्यजनम वृथा गमयन्ति ।
- पञ्चमः नकविश्वविरुद्धस्यानामचरित्रयुतानां मूर्त्तीनां पूजका ऐकमत्यँ विनार्य विरुद्धमते प्रमुख सिथो वेमनस्य समुपचित्य देशाँ विनाशयन्ति ।

M.

षष्टः — तस्या एव विश्वासेन शत्रोः पराजयँ स्वस्य च विजयं मत्वा स्वस्थास्तिष्ठन्ति । परं तेन तेषां पराजयो भृत्वा राज्यस्यातन्त्र्यं धनसौत्त्यञ्च तद्रीणामधीनं भवति स्वयञ्च पराधीना स्वाष्ट्रकारस्याश्वा दव सुम्भकारस्य च गर्दभा इव रिपोर्वशम्बदाः सम्भृय विविध दुःख- मश्चवते ।

- सप्तमः यदि कोऽपि कमपि व्याहरेत् यद्—"वयँ तवोपवेशनस्यासने नामनि वा पाषाणं स्थाप-यामस्तदा यथासौ तँ प्रतिकुद्धः सँस्ताडयित गाठीं वा तस्म प्रददाति तथैव ये परमेश्वरस्यो-पासनास्थाने हृदये नामनि च पाषाणादिमूर्त्तीः प्रतिष्ठापर्यान्त तान दुर्बुद्धीन परमेश्वरः कथं न विनाशयेतः
- अष्टमः अग्निता भूत्वा मन्दिरान्मिन्दरं देशाद् देशान्तरं परिश्रमन्तो दुःखं लभमाना धर्मस्य संसारस्य परमार्थस्य च कृत्यं विनाशयन्तस्तस्करादिपीडिताः सन्तः श्रुटैः प्रतार्यन्ते ।
- नवमः—दुष्टपूजकेभ्यो धनँ ददाति ते तु तद् द्रव्यं वेश्यापरस्त्रीगमनमदिरामांसाहारकलिकलहेषु व्ययन्ति येन दातुः सुखस्य मूर्लं विनश्य दुःखं संजायते ।
- द्शमः जननी जनकादिमाननीय जनाँ स्तिरस्कृत्य पाषाणादिम् र्त्तीः सत्कृत्य कृतव्रा भवन्ति जनाः।
- एकादशः यदि कश्चनेमा मूर्तीः शकलयित चौरो वा चोरयित तदा हाहाकारं कृत्वा रुदन्ति ।
- द्वादशः पूजकाः परनारीसङ्गेन पूजिकाश्च परपुरुषसमागमेन प्रायेण दूषिता भूत्वं दम्पत्योः प्रेम्ण आनन्दं स्वहस्तेनैव विनाशयन्ति ।
- त्रयादशः स्वामिनः सेवकाश्च यथावनिदेशपालनाभावान्मिश्रो विरुध्य नष्टभ्रष्टा भवन्ति ।
- चतुर्दशः—जडस्य ध्याताऽऽःमाऽपि जडबुद्धिर्जायते यतो ध्येयस्य जडत्वधर्मोऽन्तःकरणद्वाराऽवदय-मात्मनि समायाति ।
- पञ्चद्शः—परमेश्वरः सुगन्धयुतानि पुष्पादिवस्तूनि वायुजलदुर्गन्धिनिवारणायाऽऽरोग्यसम्पादनाय
  च व्यरचयत् । येपां पुष्पाणां परिमलो न जाने कियद्दिनपर्यन्तं वियति व्याप्य वायुजलमण्डलमशोधियध्यद् यानि च पूर्णसुरिमसमयं यावित्रजमामोद्दँ व्यतिरिध्यस्तानि कुसुमानि
  सत्तमवित्यावचित्य तेषां पूर्णविकासकालात् पूर्वमेव पूजका विनाशयन्ति । अवचितानि
  पुष्पाणि खल्ल पङ्किन समं समागम्य विकृत्य च प्रत्युत दुर्गन्धं जनयन्ति । किन्तु प्रमारमना प्रस्तरोपरि निवेदनाय सुगन्धयुताः पुष्पादिपदार्था निर्मितास्सन्ति ?
- पोडशः—प्रस्तरोपरि निवेदितानि पुष्पचन्दनाक्षतादीनि सर्वाणि वस्तृनि जलमृत्तिकासँयोगेन
  मूत्रगर्तिकायां कुण्डे वा समागम्य विऋत्य च मनुजानां मलदुर्गन्धिमव निजदुर्गन्धं वियति
  वमन्ति । परःसहस्रा जीवास्तत्रैव पतन्ति स्नियन्ते विक्रियन्ते च । एवमाद्योऽनेके मूर्तिपूजने दोषाः संजायन्ते । तस्मात् सर्वथा पिरहेया वर्तते पाषाणादिमूर्तिपूजा सजनैः । ये च
  पाषाणमयीं मूर्तिमपूजयन पूजयन्ति पूजिय्धिन्तं च ते नूनं नात्मानं पूर्वोदितदोषेभ्योऽरक्षन
  रक्षान्त रक्षिष्यान्त च ।
- प्र॰ कीटरयपि मूर्तिपूजा न करणीया नापि कारणीया वा ? यश्चार्यावर्त्ते पश्चदेवपूजाशब्दः प्रा-चीनपरम्परया प्रचालतोऽस्ति तस्येदमेवैतत्पश्चायतनपूजायां तात्पर्यम्—यदम्बिकाशिव-विष्णुगणेशसूर्याणां मूर्त्तीर्निर्माय पूजयन्ति । तदियँ पश्चायतनपूजा वत्तेते न वा ?

दय भा सा सा अ अ अ

2

आं शं वंग उस इस ग्रनः

एम का वि

1

उ॰—कीदृश्यिष मूर्तिपूजा न विधेया किन्तु "मूर्तिमन्तो" येऽधुना वर्णयिष्यन्ते तेषां पूजा सत्कारो वा करणीयः । स पश्चदेवपूजेति पञ्चायतनपूजेति पदस्य वाऽभिधायकः शब्द उत्तामार्थ मिभधत्ते परं विद्याविहीनैमूंढैस्तस्योत्ताममथ परिहाय निकृष्टोऽर्थः परिगृहीतो येनायत्वे खलु शिवादिपश्चमूर्त्तीर्विरन्य पूज्यान्त जनाः तत्त्रयाख्यानं विद्यानीमेवास्माभिव्यधायि । किन्तु सत्या पञ्चायतना वेदोदिता वेदातुकूलोक्ता चेयमास्त देवपूजा मूर्तिपूजा च ।

#### आकर्ण्यताम्-

मा नो वधीः पितरं मोत मातरम् ॥ यज्ञु० । अ०१६ । मं०१५ ॥ आचार्यो ब्रह्मसर्ये ग ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ अथर्वं ० कां० ११ । व०५ । मं०१९ ॥

भतिथिगृहानागच्छेत्॥ अथर्व०॥ कां०१५। व०१३। मं०६॥ अचेत प्राचित प्रियमेधासी भर्चत ॥ ऋग्वेदे॥ त्वमेव म्त्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म विद्यामि॥ तैत्तिरीयोपनि०॥ बह्लो०१। अनु०१॥

कतम एको देव इति स ब्रह्मत्यदित्याचक्षते ॥ शतपथ० का० १४ । प्रपाठ० ६ । ब्राह्म० ९ । कंडिका १० ॥

माल्देवा भव पितृदेवा भव आचार्य देवा भव अतिथिदेवा भव॥ तैत्तिरीयापनि०॥ व०१। अनु०११॥

पितृभिभ्रातिभिश्चैताः पतिभिर्वेवरैस्तथा।

पूज्या भूषियत्वाश्च बहुकत्याणमीप्तुभिः॥ मनु० अ० ३ । ५५॥

उपचर्यः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ मनुस्मृतौ॥

प्रथमा माता मूर्तिमती पूजनीया देवताऽस्ति । तस्मात्सन्तितिभस्तनमनोधनैः संसेव्य जननी प्रसादनीया नतु कदापि पीडनीया । द्वितीयः पिता सत्कर्त्तव्यो देवः सोऽपि मातवन्त्सेवनीयः । तृतीय आचार्यो देवो यो हि विद्यादाता तस्यापि मनोदेहद्रव्यः सेवा विधेया । तृरीयो देवोऽतिथियो विद्यावान् धार्मिको निष्कपटो निख्यिलाभ्युद्यकाङ्क्षी महीमण्डले भ्रमन सत्योपदेशैः सकलान सुखिनः करोति स सेवितव्यः । पश्चमो भार्यया भत्ति देवो भर्त्रा च भार्यादेवी पूजनीया । इमे पञ्चमूर्तिमन्तो देवास्तिन्त येषां सङ्गत्या मनुजानां देहस्योत्पत्तिः पालनं सत्यशिक्षागुणस्य विद्यायाः सत्योपदेशस्य च लामो भवति । एत एव पर्मात्मप्राप्तेः सोपानहृपाः सन्ति । एनानसेवियत्वा ये पाषाणादिमूर्तिमर्चयन्ति ते नितान्तं वेदनित्रोधिनस्सन्ति ।

ग्र॰ — मात्रपित्रादीन सेवेमिह मूर्त्तिपूजामिप कुर्वीमिह यदि तदन न खलु कोऽपि दोषः ?

- उ०—पाषाणादिमूर्तिपूजायास्तु सर्वथा परित्यागे मात्रादिमृत्तिमता द्वानाश्च सेवायामेव कल्याणं विद्यते ।

  सहतीयमनर्थकारिणी वार्ता वत्ते यत्साक्षान्मालप्रमुखान प्रत्यक्षसुखदायकान देवान् परिहायान्यदेवे पाषाणादिषु शिरःकुट्टनं स्वीकृतं खलु !! इदमेतदर्थमेवाङ्गीकृतं जन्येन्मातापित्रादिसम्मुखे यदि नेवेद्यं पूजोपहारं वा स्थापिष्यामस्ति हिं स्वयममी तद् भक्षियष्यान्त पूजोपहार्
  च्यादास्यन्ते चेदस्मन्मुखे हस्ते वा किमिष न पतिष्यतीति पाषाणादिमूर्ति विरच्य तत्पुरतो नवेद्य निवेद्य टण्टण्णिति घण्टां वाद्यित्वा पुम्पुम्पुम्मिति चापूर्य शङ्खं कोलाहलं विधायाङ्गुष्ठं प्रदश्ये—यथा कोऽपि कञ्चन—"त्वमङ्गुष्ठं गृहाण भोजनं पदार्थ वाऽहं ग्रहीष्यामो"—ति वञ्चियत्वा कोपियत्वा च तस्य पुरो निहितान्निखलपदार्थानादद्यास्त्वयञ्चोपमुज्ञीत तथेव लीलाऽमीषां पूजारीणामर्थात् पूजाया नाम सत्कर्मणामरीणां वत्तेते प्रकामम् । अमी हि मनोहररीत्या मूर्त्तीरलङ्कृत्य स्वयञ्च वञ्चकवेषं विरच्य वराकाणां निर्वुद्धीनां मूडानामनाथानां धनसम्पत्ति निगीर्य विलास वितन्वते । कश्चन धार्मिको तृपक्षेदमिष्यत्तदाऽसून पाषाणप्रियान प्रस्तराणां विदारणे निर्माणे गृहविरचनादिकमिणि च नियुज्य तेभ्यो भोजनपानादिकमदास्यन्तिस्वाह्यिष्यच्य ।
- प्र॰—योगिदादेः पाषाणादिमूर्त्तिमवलोक्य यथा कामोत्पत्तिजार्यते तथैव वीतरागस्य शान्तस्य च मूर्तिमालोक्य वैराग्यस्य शान्तिश्च प्राप्तिः कथँ न भविष्यति ?
- उ॰—न भविष्यति । यतस्तस्या मूर्त्तर्जंडत्वधमस्यात्मिन प्रवेशेन विचारशक्तिः क्षीयते । विवेकं विना वैराग्यं वैराग्यमन्तरेण विज्ञानं विज्ञानादेत शान्तिश्च न जायते । यत् किञ्चिद् भविति तत्तेषां सङ्गेनोपदेशेन तेषाञ्चेतिहासादिविलोकनेन भवित । यस्य हि गुणदोषो न विदितौ तस्य केवल मूर्त्तिदर्शनेन तिस्मन् प्रीतिर्न भवित । गुणज्ञानं खलु प्रीतेः कारणम् ।

ईटर्रोमूर्(त्तिपूजादिदुष्टकारणैरेवार्यावर्ते निष्कर्माणः पूजारयो भिक्षुका अलसा पुरुषार्थ-विहीनाः कोटिशो जना अजायन्त । सकले महीमण्डलेऽमीभिरेव विस्तारिता मूडता । कपटा-वृते अपि भृयसा विस्तृते स्तः ।

- प्र॰—हर्यताम्—कार्यामवरङ्गजीवाभिधं यवनाधिराजं लाटभैरवाद्यो महान्तं चमत्कारं प्रादर्श-यन् । यदा यवनास्तान् भङ्कुमनसस्तेषु शतन्नीगोलान् प्राक्षिपँस्तदा महान्तो भ्रमरा निर्गम्य निखिलां यवनसेनां व्याकुलीकृत्य व्यहावयन् ।
- ड॰—नायँ पाषाणचमत्कारोऽपि तु तत्र भ्रमराणां पटलानि लग्नान्यभिष्यन । तेषां स्वभाव एव क्रूरः खलु । यदा कोऽपि तान् स्पृशेत्तदामी सँदैशनायाभिधावन्ति । यश्च क्षीरधाराया-श्रमत्कार आसीदभृत्सा पूजकानां लीला ।
- प्र॰—आलोक्यताम्—म्लेच्छेभ्यो दर्शनं न दानुँ महादेवः कूपं वेणीमाधवर्धकस्य ब्राह्मणस्य वेदम-न्यभिषस्य निलीनौ । किमयमपि नास्ति चमत्कारः ?

- उ॰ -अये ! यस काल्मेरवलाटभेरवादयः कोष्ट्रपाला भृतप्रेतगरुडादयश्च गणा विद्यन्ते स प्रयुध्य यवनान कथं नापसारयामास ! नतु महादेवस्य विष्णोश्च पुराणेषु कथाऽस्ति यदेतौ नैकान त्रिपुरासुरादीन महाभयङ्करान् दुष्टान् भस्मसाच्चकतुस्तदा यवनाः कथं नाभ्यां भस्मसात्कृताः ! अतः सिध्यति यत्ते वराकाः पाषाणाः कथमिव युद्धयेरन् योधयेयुर्वा ! यदा किल यवना मन्दि-राणि मूर्तीश्च भज्जन्तो विदारयन्तश्च कादया उपकण्डमाययुस्तदानीं पूजकास्तत्पाषाणिलङ्गं कूपे प्रक्षिप्य वेणीमाधवं विप्रस्य सद्मिन प्रच्छाद्यामासुः । काल्मेरवभयेन यदि यमदृता नोप्यन्ति काशीं, प्रलयसमयेऽपि चामी काल्मेरवास्तां विनाशाद् रक्षान्ति तदा म्लेच्छद्तान् कथं नाभीषयन्त ! स्वस्य च स्वामिनो मन्दिरं विनद्यदेव कथमालोकितं तैः ! ततः सकलेयं पोपप्राया वरीवर्ति ।
- प्र॰—गयायां श्राद्धकरणेन पितृणां प्रापानि प्रणश्य तत्रत्यश्राद्धस्य पुण्यप्रभावेन पितरः स्वर्गे प्रयान्ति पितरश्च निजहस्तान् निस्सार्य पिण्डमाददते । किनियमपि कथा मिथ्याऽस्ति ?
- उ० सर्वथा मिथ्या। यदि तत्र पिण्डदानस्य स एव प्रभावोऽस्ति तदा येभ्यः पण्डानामधारिभ्यः पितृणां सुखाय लक्षाणि रूप्यका दीयन्ते तेषां व्ययो गयावा।सिभिवेश्यागमनादिपापकमिणि क्रियते तत्पापं किं न खलु विनश्यति ? पण्डाल्यनृणां हस्तान विनाऽयत्वे नतु केऽप्यन्ये हस्ता निर्गच्छन्तो नालोक्यन्ते। कदाचित् केनापि धृतेन भूमो गुहां विरच्य तस्यां कश्चिन्मतुज उपवेशितः स्यात्ततस्तस्या मुखे कुशानास्तीर्य पिण्डं दत्तं भवेतेन च कपिटेना तदुपात्तं स्यात् । एवं कोऽपि विवेकनेत्राविहीनो धनिको जनो विश्वतो भवेद्यदि तदा नेदमार्श्यम् । तथ्यव वजनाथं रावण आनयदिति वार्ताऽपि मिथ्या वर्त्तते।
- प्र॰ निर्वर्ण्यताम् कालिकातापुर्याः कालीकामाक्षादिदेवीर्लक्षक्तो मनुजा मन्यन्ते । नायं किन्तु चमत्कारः ?
- ड॰—क्रोऽपि न चमत्कारः । इमे अन्धा जना मेषपरम्परावद् गतानुगतिकाः संवृत्य कृपगर्ते निपतन्ति नत्वपसर्त्ते प्रभवन्ति दृरतः । तथैव मृर्खमेकमनुगम्यान्येऽपि मूर्तिपृजारूपगर्ते निपत्य दुःखम-क्षवते ।
- प्र॰—गरम् । इदं तु तिष्ठतु ! परं जगन्नाथपुर्या प्रत्यक्षं चमत्कारोऽस्ति । एककलेवरपिवर्त्तनकाले चन्द्रनकाष्ठं समुद्रात्स्वयमेवायाति । चुल्ल्या उपर्युपि क्रमशः सप्त भाण्डानि निद्धति । उपर्युपिरानि भाण्डानि प्रथमं पचन्ति । यः कोऽपि तत्र जगन्नाथस्य प्रसादं नाद्यात्स धुष्ठी भवति । रथश्च स्वयमेव चलति पापिभ्यो द्शैनं न ददाति । इन्द्रदमनस्य राज्ये देवा मन्दिरं व्यरचयत । व लेवरपरिवर्त्तनसमय एकस्य तृपस्य पण्डाख्यपोपस्य रथकारस्य च मरणा-दिचमरकारान् मिथ्याकर्तुं न प्रभविष्याति भवान !
- उ०—द्वादशवर्षाणि यो जगन्नाथमपूजयत्स विरज्य मथुरामागमत् । मां साझात्कृतवानसौ । आसां क्रथानां विषये मया पृष्टोऽसौ "सक्रला इमा वार्ता असत्यास्सन्तीति" मामकथयत् । किन्तु

विचारेणेदं निश्चीयते यद् यदा क्लेवरपरिवर्तनसमयः समायाति तदा तर्या चन्दनकाष्ठमादाय समुद्रे प्रक्षिपान्त तिद्ध सागरतरङ्गेः संचाल्यमानं तीरदेशमायाति तच काष्ठं समादाय रथ-कारा मूर्त्तीर्विरचयन्ति । यदा पाकः सिध्यति तदा कपाटौ पिधाय पाचकान् विना कमप्यन्यं गन्तुं द्रष्टुं वा नादिशान्त । भूमौ सर्वतः पट् चुल्लीर्मध्ये चैकां चक्राकारां चुल्लीं विरचयन्ति तेषां कलशाकारभाण्डानामधस्त आनि घृतमृत्तिकाभस्मभिविलिप्य षट्सु चुल्लिषु तण्डुलान विषच्य तत्तलानि परिमृज्य तिसमन्मध्यवार्त्तीने भाण्डे तत्कालमेवौदन निक्षिप्य पण्णां चुल्लीनां मुखानि लोहपत्रै: पिथाय प्रेक्षकाणां मध्ये ये धनाट्यास्तानाह्रय द्शियन्ति । उपरिस्थितेभ्यो हण्डेभ्य ओदनमादाय पक्कांस्तण्डुलान द्शियित्वाऽश्रोहण्डगतानपंकांस्तण्डु-लान् गृहीत्वा प्रदर्श्य च-"किनीप हण्डानां कृते समर्प्यता" मिति तान् कथयान्ति । ज्ञान-चक्षुषाऽन्या धनम्रन्थिपरिपूर्णजना रूपकान् काञ्चनमुद्राश्चार्पयन्ति । केऽपि च मासिकं वेत-नमपि प्रतिजानन्ति दातुम् । शूद्रा नीचमनुजाश्च मन्दिरे नेवेद्यमानवान्त । यदा नैविद्यक्रिय। समाप्यते तदा ते शुद्रा नीचजना उच्छिष्टं क्वनित तत्। तद्तु यः कोऽपि मूल्यं प्रदाय भक्तभाण्डमाद्दीत तदीयगृहं प्रापयन्ति । दीनगृहस्थसाधुसजनादिशृहान्त्यजपर्यन्ता जना एकस्यां पङ्कौ समुपाविष्य परस्परस्योच्छिष्टं भक्षयान्ति।यदा सा पङ्किरुत्ति हित तदा तास्वेव पत्रावलीषु परानुपवेशयन्ति । महानयमनाचारः खलु । वहवो जनास्तत्र प्रगम्य तेषामुच्छिष्टमभक्षायित्वा खहस्तानिर्भितम् प्रास्य प्रत्यावर्त्तन्ते तेषामीषद्पि कुष्ठादिरोगा न जायन्ते । तस्यां जगनाथपुर्यामि च वहवः प्रसादँ नाश्चान्त तेषामि कुष्ठादिरोगा नोद्भवन्ति तत्प्रीवासिनोऽपि वहवः कुष्ठिनस्सन्ति तेषां सततमुच्छिष्टभक्षणेनापि रोगा न विनस्यान्ति अस्यां जगन्नाथपुर्या वाममार्गिभिर्भरवीचक्रं व्यरचि । यतः सुभद्रा श्रीकृष्णवलदेवयोर्भगिनी वर्तते खलु । सेव द्वयोभ्रात्रोर्मध्ये स्त्रिया मातुश्व स्थाने समुपवेशिताऽस्ति । भैरवीचक्रं चेनाभाविष्यत्तदेयं कथा कदापि नाभविष्यत् ।

अथ च रथस्य चक्रेषु कलायन्त्रं निर्मितमस्ति यदा तदनुकूलतया भ्राम्यते तदा कला-यन्त्रभ्रमणेन रथः संचलित । यदा रथो जनसंवाधस्थले समायाति तदानीमेव तदीयकील यन्त्रस्य प्रतिकूलतः संचालनेन रथः स्थिरीभवित । तदा पूजारयः—"दानं दीयतां पुण्यं क्रियतां येन जगन्नाथः प्रसन्नो भूत्र्यं निजरथं चालयेत् । स्वस्य च धमः संरक्ष्येति" तारस्वरं घोषयन्ति । यावद्दानं लभ्यते तावदित्थमेव घोषयन्ति । यदा च दानिक्रया समाप्यते तदा कश्चन व्रजवासी सुन्दराणि वस्त्राणि दुकूलश्च परिधाय पुरत उपस्थाय कृताजलः प्रार्थयते—"हे जगन्नाथ ! स्वामिन ! अनुगृह्य भवान् रथं चालयतु । श्वममस्माकं रक्षत् भगवानिति"—एवमादि समुदीर्य साष्टाङ्गं दण्डवत प्रणम्य रथमारोहित । तत्कालमेव जनाः कीलमानुकूल्येन भ्रमयन्ति ज्यजयशब्दसुचार्यं च परःसहस्रा जना रज्जुमाकर्षान्त रथश्च संचलित । यदा बहवो जना दर्शनाय प्रयान्ति तदा तदेतावन्महन् मन्दिरं वर्तते यत्तत्र दिवाऽपि महानन्धकारो भवति । तेन दीपाः प्रज्वात्यन्ते । तासां मूर्त्तीनामप्रत उभयतो जवनिके भवतः प्रच्छादनाय । पण्डापूजारयोऽभ्यन्तरे तिष्ठन्ति । यदैकपार्श्ववर्त्तिनाऽऽकृष्यते तिरस्करिणी तदा झटिति मूर्त्तिरन्तिरता भवति । ततः सकलाः पण्डापूजारय उद्घोषयन्ति—"दानमुपाहरत । युष्माकं पापानि विनँक्ष्यन्ति । तदा दर्शनं भविष्यति । त्यस्वं त्यस्वितिति वराका अज्ञानिनस्ते भक्ता धूर्तेर्लुण्टयन्ते । ततो द्रुतमन्यां जवनिकामाक्षंन्यमी । तदानी-मेव दर्शनं मर्वात । अथ जयशब्दमुदीर्य प्रसन्ना भूत्वा मिथः संबाध्यमानास्तिरस्कृताश्च समायान्ति । स एवेन्द्रदमनो यत्कुळजाता अग्रापि काळिकातानगर्या निवसन्ति । आसीदसौ धनाट्यो
राजा देव्या उपासकः । लक्षाणां रूप्याणां व्ययं विश्वायामुना मन्दिरं निरमायि । आर्थ्यावर्त्तदेशीयजनानां भोजनिववादोऽनयारीत्याऽपाकार्येतेत्येवेदं निर्मितमासीन्मन्दिरम् । पर्राममे
मूटाः कदा नु खलु त्यज्ञन्ति भोजनिववादम् ॥ देवाश्चेन्मन्यन्ते तदा त एव शिल्पिनः कार्रवरा मन्यन्तां यैः किलमन्दिरं निरमीयत । नृपः षण्डारी रथकारश्च तदानीं न म्नियन्ते किन्तु
ते त्रयोऽपि तत्र प्रधानास्तिष्ठन्ति । पुरा किल कदाचिदमी प्राकृतजनानपीडियिष्यन् यदा
तदानीमेव तैः सम्मति विधाय कलेवरपारिवर्त्तनकाले तेषु त्रिष्ट्यपस्थितेषु मूर्तिहृदयाभ्यन्तराकाशे सुवर्णसम्पुटस्थापित एकः शालप्रामो—यं प्रतिदिनं प्रक्षाल्य चरणामृतं निर्मायते स—
रात्रिशयनारार्तिकवेलायां विष्ठिप्तो विधाय निहितस्सात्तं प्रक्षाल्य चरणामृतं निर्मायते स—
रात्रिशयनारार्तिकवेलायां विष्ठिप्तो विधाय निहितस्सात्तं प्रक्षाल्य चरणामृतं निर्मायते स—
रात्रिशयनारार्तिकवेलायां विष्ठिप्तो विधाय निहितस्यात्तं प्रक्षाल्य चरणामृतं निर्मायते स—
रात्रिशयनारार्तिकवेलायां विष्ठिप्तो विधाय निहितस्यात्तं प्रक्षाल्य चरणामृतं निर्मायते समये त्रीन भक्तानिप सह निनायेति" प्राकाशयिष्यन् । ईट्रियो मिथ्यावार्ताः परधनपरिहरणाय बाहुल्येन वितन्यन्ते ।

प्र॰—रामेश्वरतीथ गङ्गोत्तरीजलधारापातनकाले लिङ्गं वर्द्धत इतीयं वार्ताऽपि किमनृता वर्तते ?

- उ॰—अनुतावर्तते । यतस्तदीयमन्दिरेऽपि दिवाऽन्धकारिस्तिष्ठति । नक्तान्दिनँ दीपकाः प्रदीप्यन्ते । यदा जलधारां मुश्रन्ति तदा तिस्मिञ्जले तिष्ठितेव दीपकप्रतिविम्बं देदीप्यते । नान्यदिस्ति किश्चिदपि । पापाणो न वर्धते नापि क्षीयते । यथापिरमाणमेव तिष्ठति । एतादृशीं लीलां कलयित्वा तपिस्वनो बुद्धिहीनान् वश्चयन्ति जनान् ।
- प्र॰—रामचन्द्रो रामेश्वरं प्रतिष्ठापयामास । मूर्तिपूजा चेन्निगमप्रतिक्लाऽभविष्यत्तदा किमिति रामचन्द्रो मूर्तिमस्थापयिष्यत् ? किमिवाऽवर्णयिष्यद् रामायणे वाल्मीकिमुनिवरः ?
- उ॰—गमचन्द्रसमये:तस्य लिङ्गस्य मन्दिरस्यापि वा नामघेयँ चिह्नमपि वा न वभृव । परं दक्षिण-देशवासी कोऽपि रामाभिधानो तृपतिर्मन्दिरमिदं विरचय्य लिङ्गस्य रामेश्वर इति नाम चकारेति युक्तमिदं खलु । यदा रामचन्द्रो देवीं सीतामादाय हनुमदादिभिस्समं लङ्कायाः प्रस्थाय वियद्वरमेना विमानमधिरूढोऽयोध्यामागच्छति स्म तदा सोतादेवीमेवं सम-वादीत्-

अत्र पूर्वं महादेवः प्रसादमकरे। हिमुः । सेतुबन्ध प्रति ख्यातम् ॥ बाह्मीकि रा० । स्रक्षुः का० सर्गः १२५ । स्रोकः २०॥

"हे सीते ! तव विरहेण व्याकुला वयं पर्यश्रमाम । अत्रैव स्थले वर्षाकालमनयाम । परमेक्षरस्य चोपासनां ध्यानमपि वयमकुर्म । यः सर्वत्र व्यापको विभुट्वानामपि महादेवः परमात्मा वर्तने तदनुकम्पयैव वयमिह सकलां सामग्रीमलभामिह । पश्य—इमं सेतुं विरच्य लङ्कामुपगम्य तं रावणं निहत्य वयं त्वामुपानयामेति"। एतदितिरिक्तं तत्र वाल्मी-किना किमप्यन्यत्रावर्णि ।

#### प्र॰-रङ्ग है कालियाकन्त के। जिसने हुका पिलाया सन्त की।।

दक्षिणप्रान्ने कालियाकन्तस्य मृत्तिरेका वर्तते साऽद्यापि ताम्रक्धूमपानं कुरुते । मूर्तिपूजा यदि मिथ्या स्यात्तदाऽयं चमत्कारोऽपि मिथ्या भवेत ?

- उ॰ सिथ्या! सिथ्या!! सक्छेयं पोपलीला खलु। तस्या मृत्तर्मुखं सान्तर्विवरं भवेत्तिच्छिदं पृष्ठतो निस्साय भित्तेः परपारं पर्रास्मन वद्मान नालिकाऽऽयोजिता भविष्यति। यदा पूजारिर्धूमपानिकां प्रपूर्य नालेकां संयोज्य मुखे निवध्य जवनिकां निक्षिप्य निर्गत्य वहिराग्मिष्यत्तदा पृष्ठवर्ती जनो मुखेन धूममाक्रक्ष्यत्। तेनेतो धूमपानिका गडगडगडेति न्यनिद्धत्। द्वितीयं छिद्रं नासिकया वदनेन चायोजितं स्यात्। यदा विपरीतं फ्तकारमकरिष्यत्त्वा नासाननविवराभ्यां धूमो निरगमिष्यत्। तत्समये वहवो मूढा धनादिपदार्थछुन् एठनेन निर्धना व्यथास्यन्त तैः।
- प्र॰—पश्यन्तु भवन्तः । डाकोराख्यदेवस्य मूर्त्तिर्द्वारिकाया भक्तेन साकं चिल्ल्वाऽऽगता सपादैक-रित्तकामितसुर्वेणन समं तुलायां कियन्मणभारमिता मूर्त्तिस्तुलिताऽज्ञनि । किमयमीप नास्ति चमत्कारः ?
- उ॰—नास्ति तेन भक्तेन मूर्तिश्चोरियत्वाSSनीता स्यात्। सपादैकरित्तकया मूर्तितुलना जातेति कस्याप्युन्मत्तस्य जनस्य जल्पितं स्यात्।
- प्र॰—हङ्यताम्—सोमनाथः पृथिव्या उपरि निरालम्बोऽस्थात् । महाँश्च चमत्कार आसीत् । किमियमपि कथाऽनृताऽस्ति ?
- ए॰—आम् ! अनृताऽस्ति । निश्चम्यताम्— अर्ध्वमधस्तले च लोहचुम्बकपाषाणा आयोजिता अभूवँस्तेपामाकर्षणेन सा मृर्तिर्निरालम्बाऽतिष्ठत् । यदा "महमूद्गजनवी"नामा यवनराज आगम्यायुध्यत तदाऽयं चमत्कारः समजिन—"सोमनाथस्य मन्दिरं भन्नं तस्य पूजकानां भक्तानाञ्च दुर्दशा संजाता लक्षाणि सैन्यानि च दशसहस्रमितया यवनसेनया विद्रावितानि । पोपाः पूजकाश्च पूजां पुरश्चरणं स्तुतिं प्रार्थनाञ्चाकाषुर्यद्यि महादेव ! म्लेच्छगणमेतं त्वं जिह । पाहि पाह्यस्मानिति । अथचामी स्विशिष्यान नृपगणान् समयोधयन्—"निश्चिन्तास्ति- ष्ठन्तु भवन्तः । महादेवो भरवं वीरभद्रं वा प्रेपिष्यति । स सकलान् म्लेच्छगणान् हिन्धिति अन्धान् वा विधास्यति । सद्य एवास्माकं देवता प्रादुर्भविति । हनुमान् दुर्गा भरनश्च स्वप्रे— "वयं सकलं कार्य साधियध्याम" इत्यक्षथयिति । ते वराकाः सरलहद्याः राजानः क्षित्रयाश्च पोपानां प्रतारणेन तेषु व्यथसन् । कितपये देवज्ञाः पोपा अकथयन्—नास्तीदानीं मुहूर्तं भवतां सपलिभियानस्येति" । एकोऽष्टमं चन्द्रमदर्शयदन्यो योगिनीमन्नेमुखीमदर्शयत्

इत्यादिश्रान्तिजाले न्यपतन् । यदा म्लेच्लिसेनयार्डाभगम्य समाक्रान्तास्समन्ततोऽमी तदा-तिदुगत्या पलायन्त । कातपये पोपा पूजारयस्तदीयशिष्याश्च प्रगृहीताः । पूजारयः प्राञ्जय्य इदमण्यवदन्—"तिल्वः कोट्यो रूप्यका गृह्यन्तां पर्रामदं मन्दिरं मृतिश्चेयं मा भज्यता-मिति" । यवनास्तु—"न वयं मूर्तिपूजका अपि तु मूर्तिभञ्जकास्म" इत्युदीयं सपदि मन्दिरमभञ्जन् । यदोपरितनं पटलमञ्जञ्चतदा चुम्वकपाषाणापसरणान्मूर्तिरपतत् । यदा मूर्तिराच्लिखत तदाऽष्टादशकोटिमूल्यानि रलानि निर्गतानीति पृष्टाः कशाप्रहारिभया झाटिति ते प्रादर्शयन् । तदा सकलं कोषं विलुख्य पोपाँस्तदीयशिष्याश्च ताडायित्वा मारियत्वा दासान् विधाय धान्यमपेषयँस्तृणान्यखनयन् मलमूत्रादिकमवाह्यँश्चणकाश्च भक्षयितुं प्रायच्लिन् खलु । हा हन्त ! पाषाणं पूजित्वा किमिति विनाशं प्राप्तवन्तो भवन्तः ? कथं परमेश्वरस्य भक्तिनं कृता येन म्लेच्छानां दन्तावलीमत्रोटिष्यन भवन्तः ? स्वयञ्च व्यजेष्यन्त खलु । विमृशन्तु भवन्तः—"यावत्यो मूर्त्वरस्तित तासां स्थाने यदि वीरवरान् नरानपूजियष्यँस्तदापि कियती रक्षाऽभविष्यन्तु" ? पूजारय एपां पाषाणानामियतीं महतीं भित्तमकुर्वत परमेकाऽपि मूर्तिरमीगं रिपूणां शिरसि समुरपत्य न प्राहरत् । यदि कञ्चनैकं वीरवरं पुरुषं मूर्तिमिवासेविष्यन्त तदाऽसौ निजसेवकान् यावद्वलं समरक्षिण्यत्यप्रणञ्चाइनिष्यत् ।

- प्र॰—द्वारिकाया "रणछोडारूपदेवो" नरसिंहमेहता नामकस्य धनदानवचनपत्रिकां स्वीचकार तस्यर्णश्च ददानित्यादिकथापि कि निथ्या वर्त्तते ?
- उ०—केनापि श्रेष्ठिना रूपका दत्ता भविष्यन्ति केनाऽपि च—"श्रीकृष्णः प्रददाविति" वितथमेव नामधेयं कथितं स्यात् । यदा १९१४ चतुर्दशोत्तरेकोनविंशितशतिमते वैक्रमान्दे शतिश्रीनां गोलकैसङ्ग्लजना मन्दिगाणि मूर्त्तिगणश्र व्यनाशयँस्तदा कुत्रागमन्मूत्तेयः ? प्रत्युत तदानीं वाचेरजातीयाः क्षत्रिया अतुलं पराक्रमं प्रदर्शे प्रायुध्यन्त प्रत्यिभगणश्र व्यापादयन् । परं मूर्तिमक्षिकायाश्वरणमपि त्रोटियतुं नासीत्समर्था । नतु श्रीकृष्णसदशः कोऽपि वीरोऽभवि-प्यत्तदैतेषां दर्षे व्यदलियध्यदेते च कान्दिशीकाः पलाियष्यन्त । वरम् ! इदं तु वदन्तु भवन्तः—"येषां रक्षक एव ताङ्येत तस्य शरणागताः कथिमव न ताङ्येरिति ।"
- प्र॰ ज्यालामुखी तु साक्षाद् देवी विद्यते । सकलान् भक्षयति । प्रसादो दीयेत चेदर्भ्रमहाति शेषमर्भ्रश्च मुञ्चति । यवनाधिराजास्तदुपि कुल्यामिः सलिलममोचयँहोहपत्राणि च समायोजयँस्तथापि ज्वाला नाशाम्यत्रापि व्यरमत् । तथैव हिङ्गलाजाख्याऽपि देवी निशीथे वाहनारूढा पर्वते दृश्यते पर्वतं गर्जयति । चन्द्रक्ष्पो वदति । योनियन्त्रान्तिर्गमनेन च पुनर्जन्म न
  जायते । तुमराबन्यनेन पूर्णो महापुरुषः कथ्यते यावजने। हिङ्गलाजं न ब्रजेतावदर्भ्रमहापुरुषः
  कथ्यत दृश्यदि वार्ताः सकला न मन्तव्याः किमु ?
- उ॰—नेव मन्तव्याः । सा तु ज्वालामुखीपर्वताद्दनलज्वाला निर्याति तत्र पूजारीणां विचित्रा वर्तते लीला । यथाऽधिवासनार्थगृहीतवृतायां द्व्यी ज्वाला समायाति साऽपसारणेन फूत्कारेण वा शाम्यति वृतमल्पं खादति शेषञ्च मुखीत तद्वदेव तत्रापि विद्यते । यथा खलु चुल्लिज्वालायां

निक्षिप्यमाणं निखिलं भस्मीभवित द्रव्यम् । वने गृहे वा लग्ना जवाला सकलं भक्षयित । कस्तत्र विशेषोऽस्माद्दित । एकं मन्दिर कुण्डञ्चेतस्ततो जलनलिकारचनाञ्चान्तरेण हिङ्ग-लाजस्थले काऽिष वाहनारूढा न भवित देवी । यच किञ्चिद् भवित तद्यख्ल पूजारीणां कप-टलीलामन्तरेण नान्यित्कर्माप विद्यते । एकं पङ्किलं जलकुण्ड विरचितमादित यसाधस्तलाद् बुद्बुदा उद्गच्छन्ति सासफलयात्रेति जडा मन्यन्ते । योनियन्त्रँद्रविणहरणाय रचितममीभिः। ठुमराकलनमपि ताहश्येव पोपलीला खलु !! तेन महापुरुषः स्याद्यदि तद्कित्मिन पशौ ठुमराभार निक्षिपेचेतिक स महापुरुषो भवेन्तु ? महापुरुषस्तु महोत्तमधर्मयुक्तेन पुरुषार्थन संजायते ।

- प्र॰—अमृतसरनगरस्य सरोऽमृतरूपं मघुयष्टिकाया एकस्याः फलमर्द्धमधुरं भित्तिरेका नमन्त्यि न निपतित रेवालसरित प्रस्तरास्तरान्ति—अमरनाथे स्वयमेव लिङ्गानि जायन्ते हिमालयात् कपोतयुगलानि निर्गम्य सकलेम्यो दर्शनं प्रदाय पुनर्गच्छन्ति च किमिदमखिलमि न सन्तव्यम् !
- उ० नैव । अमृतसर इति नाममात्रमेव तस्य सरोवरस्य । यदा कदाचित्तत्रारण्यसभविष्यत्तदा तदीयतोय निर्मलं भवदिति तस्य नामधेयममृतसर इति विहित स्यात् । अमृतश्रेदभविष्यत्तदा पौराणिकमतेन किं न्वमरिष्यत्कोऽपि जनः ? भित्तिरचनेव कापीदृशी स्याद्येन सा नमन्यिप न निपतेत् । अरिष्टिकायाः शाखासयोजिता मधुयष्टिकालता भवद्थवा प्रजल्पितं स्यात् । रेवालसरसि प्रस्तरतारणे कापि शिल्पिकला भविष्यति । अमरनाथे हिमस्य पर्वताः प्रजायन्ते ततो जलस्य तुहिनीमूय लघुलिङ्गाकृतिजनने किमाश्र्यम् ? कपोतिमधुनानि सपालितानि भवेयुः । पर्वताभ्यन्तरप्रदेशाजना एतान्यमोचिष्यम् प्रदर्श्य तानि च द्रविण-महरिष्यन्।
- प्र॰—हरद्वारे स्वर्गस्य द्वारे हरस्य तीर्थे घट्टे वा जनः स्नायाच्चेत्किल्विषाणि विनश्यन्ति । तपोवने निवासेन तपस्वी भवति । देवप्रयागे देवानां गङ्गोत्तर्या गोमुखस्योत्तरकाश्यां गुप्तकाश्यां स्थियगीयनारायणस्य च दर्शनं भवति केदारनाथस्य चदरीनारायणस्य च पूजाकृत्यं षण्मासाय सान मनुष्याः षण्मासाथ देवा वितन्वान्ति । पशुपतेर्महादेवस्य मुखं नयपाछे नितम्बभागः केदारनाथे जानुनी तुङ्गनाथे चरणौ चामरनाथे स्तः । एषां दर्शनस्पर्शनाभ्यां तत्र स्नानेन च मुक्तिभैवति । ततः केदारनाथाद् चद्रीनारायणाद्वा स्वर्गं गन्तुमिनलषेचेद् गन्तु पारयित जन इत्याद्यो वार्ताः कीद्रयस्सन्ति ?
- उ॰—उत्तरस्यां दिशि पर्वतेषु प्रवेशैकमार्गारम्भः खलु हरद्वारं विद्यते। हरतीर्थे तु तद्या स्नानार्थमेकिस्मिन कुण्डे निर्मिता सोपानपरम्परा वर्तते वस्तुतस्तु तद्—"अस्थितीर्थे" वर्तते। यतो
  देशान्तरेभ्यो मृतकानामस्यीनि समानीय तत्र प्रक्षिपन्ति जनाः। पापानि कदापि कुन्नापि
  तत्फलभोगँ विना न विनश्यान्ति नापि च्छियन्ते। तपोवनं यदा भवेत्तदा भवेदिदानीन्तु
  "भिक्षुकवनं" विद्यते। तपोवनीनवासेनैव तपस्त्री न भवति किन्तु तपसोऽत्रुष्ठानेन।
  यतस्तत्र मिथ्यावादिनोऽपि बहवो वणिजो निवसान्ति। "हिमवतः प्रभवित गङ्गा"।

पर्वतिशिखरात् पति जलम् । तत्र गोमुखाकृतिस्तुः धनाभिलाषुकैः पोपैर्निर्भिता स्यात् । स एवं गिरिस्तेषां स्वर्गः । तत्रोत्तरकाक्यादिस्थानानि ध्यानिनां कृते प्रवराणि सन्ति परमापणिकानां कृते तत्रापि पण्यवी थकास्सान्तः । देवप्रयःगस्तु पुराणकत्पित नित्पतानां लीलास्थलम् । तत्रालखनन्दा गङ्गाचोमे सङ्गते इति तत्र देवा वयन्ती।त मिथ्या कथा न कथ्यत चेत्कोतु खलु तत्र यायात ? धनञ्च को तु द्यात् ? गुप्तकाशी तु न विद्यते परं प्रसिद्धा काशी वर्तते । युगत्रयस्याप्तिधूमो न दश्यत किन्तु पोपानां दशविंशतिवंशकालस्य प्रतीयते । यथा खलु भस्मलेपिनां घूमः पारसीकानाञ्चामिगृहमनिशमे । ज्वलद्नलमास्ते । तप्तकुण्डेऽपि यतः पर्वतानामभ्यन्तर औण्यं भवति तत उच्णीनृय जलमायाति । तदन्तिकवर्तिनि परस्मिन् कुण्डे च पर्वतोपरिष्टाद् यत्रीष्ण्यं नास्ति ततो जलमायातीति यच्छीतलतरं वर्तते । केदारनाथस्य स्थलमतिरमणीयमुत्तमश्वास्ति परं तत्राप्येकस्मिन दंडतरीभूते पाषाणप्रान्ते पूजारयस्तदीयशिष्या वा मन्दिरं व्यरचयन । तत्र महन्ताख्या जनाः पूजारयः पण्डाख्याश्च जना विवेकचभुषा हीनेभ्यो धनाद्येभगो विपुलँ वित्तजातमादाय विषयानन्दं वितन्वते तथैव बदरीनारायणे प्रतारणकलाकुशला बहवो निषण्णास्सान्ति । तत्रत्येषु—"रावलाभिधानो" जनः प्रधानः । एष एकस्या भार्यायाः स्याने नैकाः परनीर्विधा-यानन्दतितराम् । पशुपतिरित्येकमन्दिरस्य पश्चमुखीति मूर्त्याश्चाभिधानं व्यधायि । यदा-कोऽपि प्राश्निको न भवात भवात तदेहशी लीला बलवती। परं यथा तीर्थवासिनो जना धूर्त्ती धनहर्तारश्च सन्ति न भवन्ति तादशाः पार्वतीया जनाः । तत्रत्या भूमिः परमरमणीया पवित्रा च विद्यते।

- प्र॰—विन्ध्याचले विन्ध्येश्वरो काल्यष्टभुजा प्रत्यक्षसत्याऽस्ति । त्रिकालं रूपत्रयं परिवर्तयित तस्याः प्राङ्गणे न भवत्येकापि मक्षिका । तीर्थराज प्रयागे । शिरोमुण्डनेन गङ्गायमुनयोः सङ्गमस्थले च मानेन स्वेच्छाासिद्धिर्जायते । तथवाऽयोध्यानगरी कतिवारमुङ्गीय सकलवसतिसिहता स्वर्ग-मगमत् । मथुरा सकलतीर्थेभ्योऽधिकतरा । वृन्दावनं लीलास्थानम् । गोवर्धनवजयात्रा च महता भाग्येन संपद्यते । सूर्यमहणसमये कुरुक्षेत्रे लक्षाणि मनुजाः सङ्गच्छन्ते । किमिमा निखला वार्ता अनुतास्सन्ति ।
- उ०—प्रत्यक्षं तु नेत्राभ्यां—"इमाः पाषाणमूत्त्रयस्तन्तीति" तिस्तोऽपि मूर्त्त्वो दृश्यन्ते। कालत्रये त्रिविध्यान्यात्र्यं तु नेत्राभ्यां— "इमाः पाषाणमूत्त्रयस्तन्तीति" तिस्तोऽपि मूर्त्त्वये स्वलः सहस्रशो लक्षाणि च भवन्तीति मया स्वचक्षुषा समालोकि। प्रयागे कोऽपि दिवाकीर्त्तः श्लोककर्ता भवेद्यत्रा पोपदेवाय किश्चिद् दृष्य प्रदाय मुण्डनमाहात्म्यँ विरचितं स्यात्तन। प्रयागे स्नात्वा स्वगं त्रजेच्चेत्कोऽपि गृहं प्रतिनिवर्त्तमानो न दृश्येत। निवर्त्तमानाश्च गृहमालोक्यन्ते सकलाः। अथवा यदि कोऽपि तत्र निमग्नो म्रियेत तर्हि तस्य जीवोऽपि व्योग्नि वायुना समं परिभ्रम्य पुनजेन्माप्रहीध्यत।धनहारकरेव तीर्थराज इतिनामधेयँ व्यधायि। जडत्वे हि राजप्रजाभावौ कदापिन संभाव्येते। अयोध्यानगरी रासभसारमयमहत्तर्त्वर्मकारयुता मलमूत्रालयसहिताऽिव-ला त्रिः सुरालयमुद्द्वयतेति कथनं नितान्तमसम्भवमित्त । सुरालयं तु न गता तत्रेव स्थाने

विद्यते यत्रासीत् पुरा । परं पोपदेवस्य प्रजल्पितेषु गण्येष्वयोध्या स्वर्गमुत्पतितेति गण्यः शब्द-रूपेणोत्पतन विचरित । इत्थमेव नैमियारण्यप्रमुखेऽपि स्थानेऽमीयामेव लीलाऽवगन्तव्या !! मयुरा त्रिश्चवनाद् भिन्ना तु नास्ति परं तत्र त्रयो जन्तवो महालीलाधारिणस्सान्त येषां प्रतापेन जलस्थलनभस्तलेऽपि कस्यापि सुखमसुलमं भवित । प्रथमास्स्थले—"वौवे" (चतुर्वेदिनः) इत्युपाख्या जनाः । कश्चित्नानाय व्रजेचेन्निजकरमहणायोपस्थाय प्रलपन्ति—"देहि देहि—यजमान! भङ्गमरीचिसितोपलमिश्र पयः पिवेम मोदकानश्नीयाम यजमानस्य च जयं घोष्यमिति" । द्वितीया जले—"कच्छपा दशन्त्येव येषां भयेन घट्टे स्नानमपि दुःखकरं भवित । ततीया नभस्तले—"रक्तमुखा वलीमुखा उच्चीवँ वस्नाभरणमुपानहोऽपि न परित्यजेयुर्देशेयुः प्रहत्य निपातयेयुरिप । एते त्रयोऽपि पोपानां तदीयशिष्याणाश्च पूजनीयास्सन्ति जन्तवः । विषुलेश्वणकायनैः कमठान गुडचणकादिभिर्वानरान दक्षिणाह्मपद्रविणमोदकेश्व चतुर्वेदिनस्सेवन्ते सततं तदीयसेवकाः । वृन्दावनं खलु यदाऽऽसीदिदानीन्तु वेश्यावनं वियते । तत्र गुरुशिष्याछलेन ललनललनादीनां स्वछन्दलीलावली विलसतिराम् । तथैव दीपमालिकाया मेलपके गोवर्बनगिरौ वज्यात्रायामिप पोपानां प्रयोजनं सिध्यति । कुरुश्चेत्रेऽपि सेवाऽऽजीविकाया लीलावगन्तव्या । एषु यः कोऽपि धार्मिकः परोपकारी पुरुषो-ऽस्ति सोऽस्याः पोपलीलायाः पृथग् भवित ।

- प्र इयं मूर्तिपूजा तीर्थानि चेमानि सनातनसमयतः प्रचलन्ति तानि कथमिवारतानि भवेयुः ?
- उ॰—भवान कं सनातनं वदति य आदिकालात्सततं प्रवृत्तस्तं तु १ यदीदं मूर्तिपूजादिकमादिकालात्माचिल्ध्यत्तदा वेदेषु ब्राह्मणादिषु च महिषिमुनिकृतपुस्तकेष्वेषां नामापि कथं न
  सन्ति १ मूर्तिपूजेयमासन्नसहस्रत्रयवर्षभ्योऽर्वाक्कालाद् वाममागिभिजेनेश्च प्रवितता । नासीदियं प्रागार्यावर्ते नासँश्चेमानि तीर्थान्यि । यदा जैनैगिरनारपालिटानाशिखस्शत्रुज्ञयार्नुदप्रमृतीनि तीर्थानि निरमीयन्त तदा तेषां तीर्थानीवैभिरिप निर्मितानि । यदि काश्चेदेतेषामारम्भ परीक्षितुमभिलषेत्तिई पण्डाख्यजनानामितपुरातनीं पुस्तिककां ताम्रपत्रादिलिखिताँहेखाँश्च निरीक्षेत चेदेतानि सर्वाणि तीर्थानि पश्चशतवर्षभ्य अर्थनेकसहस्ववर्षभ्योऽर्वाक्वाल एव निर्मितानीति निश्चयो भाविष्यति । सहस्रवर्षभ्यः पूर्वकालिको छेखः कस्याप्यनितके नोपलभ्यत इत्याधुनिकानि सन्ति ।
- प्र यद्यत्तीर्थस्य नाम्नो वा माहात्म्यं यथा- "अन्यक्षेत्रे विनश्यति" । इत्यादिकथनं सत्यमस्ति न वा !
- उ०- न सत्यम्। यतो यदि दुरितानि व्यनंक्यँस्तदा दरिद्रा धनराज्यादिकमन्धाश्च नेत्राण्यलप्स्यन्त। कुष्ठिनां कुष्ठादिरोगा न्यवर्त्तिष्यन्त। परमेवं न भवति। तेन पापं पुण्यं वा कस्यापि न विनश्यति।
- प्र॰—गङ्गा गंगेति ये। ब्र्याचोजनानां शतैरिष । मुच्यते सर्वपापेश्या विष्णुकोकं स गच्छति ॥ १ ॥

हरिहरित पापानि हरिरित्यक्षरह्यम् ॥ २ ॥ प्रातःकाले शिवं दूष्ट्वा निशि पापं विनश्यति । आजन्मकृतं मध्याह्रे सायाह्ये सप्तजन्मनाम् ॥३॥

- (१) इत्यादिश्लोकाः पोपपुराणस्य सन्ति । यः सहस्रक्रोशदूरादपि गङ्गा गङ्गिति वदेत्तस्य किल्विषाणि विनश्य स विष्णुलोकं वैकुण्ठनामानम्धिगच्छति ।
- (२) हरिरित्येतयोद्वेयोरक्षरयो६चारणं सर्वपापानि हरति तथैव रामऋष्णशिवभगवतीप्रभृति-नाम्नां माहात्म्यं विद्यते ।
- (३) यश्च प्रभाते शिवस्य लिङ्गं मूर्तिव। SSलोक्तयेत्तस्य निशायां कृतं पापं विनश्येत् । मध्याहे तस्य दर्शनेनाजन्मकृतं सायङ्काले च दर्शनेन सप्तजन्मकृतं दुरितं विनश्यतीति दर्शनस्येदं माहात्म्यम् । किसिदं मिथ्या भविष्यति ?
- उ॰—सिध्याभवने का शङ्का ? गङ्गे गङ्गे हरे राम कृष्ण नारायण शिव भगवित ? चेति नामस्मरणेन पापं कदापि न नश्यति । यदि नश्येत्तदा कोऽपि जनो दुःखी न सञ्जायेत । दुरिताचरणाच्च कोऽपि न विभीयात् । यथेदानीन्तने समये पोपलीलायां कलुषाणि वाहुल्येन
  समेधन्ते । मूढाः खलु —वयं दुष्कृतानि विधाय नामस्मरणं तीर्थयात्रां व विधास्यामश्चेदेनसां निवृत्तिर्भविष्यतीति" विश्वसन्ति । अमुनैव विश्वासेनैनांसि विधायेहलोकं परलोकृञ्च विनाशयन्ति । परं कृतस्य दुष्कृतुस्य फलं भुज्यत एव जनैः ।

# प्र॰ -- तदा किमीप तीर्थ नामस्मरणञ्च सत्यमहित न वा ?

उ०—आस्त । वेदादिसत्यशास्त्राणामध्ययनमध्यापनञ्च धार्मिकविद्वजनसङ्गः परोपकारो धर्मानुष्ठानं योगाभ्यासो निर्वेरभावो निष्कपटता सत्यभाषणं सत्यस्वीकरणं सत्याचरणं ब्रह्मचर्यसेवन-माचार्यातिथिमाटिपिटसेवा परमेश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनाः शान्तिर्जितेन्द्रियता सुशीलता धर्मेथुक्तपुरुषार्थो ज्ञानं विज्ञानञ्चेत्यादिशुभगुणकर्माणि दुःखेभ्यस्तारकत्वात्तीर्थानि सन्ति । यानि जलस्थलनामानि सन्ति तानि तीर्थानि कदापि न भवितुं शक्तुवन्ति । यतो—"जना-यैस्तरन्ति दुःखानि दुःखाद्वा तानि तीर्थानि" निगद्यन्ते । जलस्थलानि तारकाणि न भवन्ति परं मज्ञयित्वा व्यापादकानि सन्ति । आम् ! तरिणप्रभृतयस्तीर्थानि वक्तं शक्यन्ते यतस्ता-भिरपि तरिङ्गणीश्वरप्रमुखं तरिन्त जनाः ।

समानतीर्थे वासी ॥ ४० ४। पा० ४। स्०१०८॥ नमस्तीर्थ्याय च ॥ यज्ञः। अ०१६॥

ये ब्रह्मचारिण एकस्मादाचायदिकं शास्त्रं सहैय पठन्ति ते सर्वे सतीथर्याः समानतीर्थसे-विनो भवन्ति । ये वेदादिशास्त्रेषु निष्णाताः सत्यभाषणादिधर्मछक्षणेषु च साधवस्स्युस्ते-भ्योऽन्नादिपदार्थदानं विद्याग्रहणञ्चेत्यादिकर्माणि तीर्थान्युदीर्यन्ते । इदञ्च नामस्मरणं निगद्यते—

### यस्य नाम महत्त्वशः ॥ यजुः । अ० ३२ । मं० ३ ॥

सहतां पशसामर्थाद् धर्मयुतकर्मणां सम्पादनमेत्र परमेश्वरनामस्मरणम् । यथा—ब्रह्मश्वर परमेश्वरन्यायकारिद्यालुसर्वशक्तिमदादीनि नामानि परमात्मनो गुणकर्मस्त्रभावतः सन्ति । यथा—ब्रह्म सर्वेभ्यो वृहत् । ईश्वरः सामर्थ्ययुक्तः । परमेश्वर ईश्वराणामीश्वरः । न्यायकारी कदाप्यन्यायस्याकर्त्ता । दयालुरखिलेषु कृपादृष्टिशाली । सर्वशक्तिमान् स्वसामर्थ्येनैवाश्विलः जगत उत्पत्तिस्थितिलयकारी, कस्यापि साह्यानपेश्वी। ब्रह्मा नानाविश्वसृष्टिपदार्थनिर्माता । विष्णुः सर्वत्र व्याप्याखिलरक्षकः । महादेवः सकलदेवाश्विदेवः । रुद्धः प्रलयकर्त्ता । इत्यादि नामथेयानामर्थानमनुज आत्मनि द्वीतार्थान् महिद्धः कर्मिभर्महान् भवेत् । समर्थेषु समर्थस्यात् । सामर्थ्यमुपविनुयात् । अत्रमं कदापि न कुर्वति । सकलेषु द्यां वितन्यात् । सर्वप्रकारेण साधनानि समर्थानि विद्यति । शिल्पविद्यता विविधान् पदार्थान् निर्मिग्रीत । सकलसँसारस्य स्वात्मनत् सुखदुःखं समयगच्छेन् । सर्वान् संरक्षेत् । ब्रुषेषु बुधो भवेत् । दुष्टकर्माणि तत्कर्मकारणश्च प्रयेतन नियमयेत्सजनांश्च संपालयेत् । इत्थं परमेश्वरनाम्नामर्थान् विज्ञाय परमेश्वरस्य गुणकर्मस्वभावानुगुणं निजगुणकर्मस्वभावसंपादनमेव परमेश्वरनामस्मर्रणं खलु विद्यते ।

# प्र॰ — गुरुर्वह्या गुरुर्विष्णुगुरुर्देवा महेश्वरः । गुरुरेव परं ब्रह्म तस्यै श्रीगुरवे नमः॥

इत्यादिगुहमाहात्म्यं तु सत्यमास्ति ? गुरोश्वरणौ प्रक्षात्य जलेन तजलं पिवेत्। तिन्नदेशातुगुणमनुतिष्ठत् । गुरुलीं मी चेद् वामन इव, क्रोश्वी चेन्नरसिंह इव मोही चेद् रामचन्द्र इव
कामी चेत् कृष्णचन्द्र इवावगन्तव्यः । अपि कीट्ट्यमेव गुरुवर्यः पापं कुर्यात्तदपि तिस्मिन्नश्रद्धाः
न विषेया । सतां गुरूणां वा दर्शनार्थगमने पदे परेऽश्वमेवयज्ञस्य फलं संपद्यते । इतीद्
कथनं युज्यते न वा ?

उ०—न युज्यते । ब्रग्नविष्णुमहेश्वरपरब्रग्नादीनि परमेश्वरस्य नामानि सन्ति । तत्तुल्यो गुरुः कदापि भवितुं नालं खलु ! ! इयँ गुरुमाहात्म्यगुरुगीताऽपि महत्येका पोपलीला वर्तते । गुरुवस्तु मातृपित्राचार्यातिश्रयो भवन्ति तथां सेवाविधानं तेभ्यश्च विद्यासुशिक्षादिश्रहणं शिष्याणां कर्त्तव्यं विद्यासद्गुणादिदानश्च गुरूणां कर्त्तव्यमस्ति । परं यो गुरुलों भी कोधी मोही कामा च स्यात्स सर्वथा परिहेयो दण्डनीयश्च । अल्पदण्डेनायं न मन्य । चेदर्ध्यपाद्यप्रदानेऽर्श्वात्तस्य नाडन्द्रण्डनप्रणाहरणेऽपि न कोऽपि दोषः । येषां विद्यादिसद्गुणेशु गुरुत्वं नास्ति ये च वृथानृत मालातिलकादिक वेदविरुद्धं मन्त्रश्चोपदिशन्ति न सन्ति ते गुरवः किन्तु मेषपालतुल्यास्ते भवन्ति । यथा मेषपाला निजमेषाजानिकरेभ्यो दुग्धादिप्रयोजनं साधयन्ति तथेवैते गुरुवः शिष्याणां शिष्यपत्नीनां द्रव्याणि परिहृत्यं निजप्रयोजनं साधयन्ति ।

### दोहा—लोभी गुरू लालची चेला, दोनां खेलें दाव। भवसागर में डूवते, वैठ पथर की नाव॥

"यत् किञ्चिद्पि शिष्याः शिष्यभूताः स्त्रियश्च दास्यन्त्येवेति" गुरुरवगच्छितः । "मिथ्या-शपथजन्यपापेभ्यो दुष्कृतेभ्यश्च गुरुमीचयेदेवे"त्यादिलोभेनौभावपि कपटमुनी भवसागरदुःख-जले निमजतः । यथा पाषाणप्रत्ने निषण्णा जना अम्भोनिधौ निमज्ज्य स्नियन्ते । ईदृशां गुरुणां शिष्याणाञ्च वदनानि धूलिधूसरितानि भवन्तु । तेषामुपकण्ठं कोऽपि न तिष्ठतु । यस्तिष्ठेत्स दुःखसागरे निपतेत । यादृशी लीला पूजारिभिः पौराणिकैः प्रवर्तिता तादृश्येवा-मीभिमेषपालनिभगुरुभिरपि प्रवर्तिताऽस्ति लीला । स्वाधिजनानां कृत्यमिदमस्वलम् । परमार्थिनो जनास्तु स्वयं दुःखापन्ना अपि जगदुपकारान्न विरमन्ति । गुरुमाहात्म्यं गुरुगी-तादिकमिप चैभिरेव दुरितचरितैर्थराचि गुरुभिः ।

प्र•—अष्टादशपुराणानां कर्त्ता सत्यवतीस्तः ॥ १॥

इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थमुपगृहयेत् ॥ २॥ महाभारते ॥

पुरागान्यखिळानि च ॥ ३॥ मनु०॥

इतिहासपुराणं पंचमं वेदानां वेदः ॥ ४॥

छान्दोग्य० प्र० ७॥ खं० १॥

दशमेऽहनि किंचित्पुराणमाचक्षीत ॥ ५॥

पुराणविद्या वेदः ॥ ६॥ स्त्रम् ॥

- (१) अष्टादशपुराणानां स्वियता व्यासदेवो वर्तते । ततो व्यासवचनानां प्रामाण्यमवस्य मन्तव्यम् ।
- (२) इतिहासेन महाभारनेनाष्टादशपुराणेश्च वेदानामर्थे पठेयुः पाठयेयुश्च । यत इतिहासपुरा-णानि वेदानामेवार्थानुकूळानि सन्ति ।
- ( ३ ) पितकमीण पुराणस्य हरिवंशस्य च कथां शृणुयुः ।
- (४) इतिहासः पुराणश्च पश्चमो वेद उच्यते ।
- (५) अश्वमेधान्ते दशमेऽहनि किञ्चित् पुराणकथामारुणयेयु:।
- (६) पुराणांवद्या वेदार्थावगमेनैव वेदा विद्यन्ते ।

इत्यादिप्रमाणैः पुराणानां प्रामाण्यमेषां प्रमाणिश्च मृर्तिपृजायास्तीर्थानाञ्चापि प्रमाणत्व-मस्ति यतः पुराणेषु मृर्तिपृजायास्तीर्थानाञ्च विधानमस्ति । ए० अष्टादशपुराणानां कर्त्ता व्यासदेवोऽभविष्यच्चेत्तेष्वेतावन्ति गपाष्टकानि नाभविष्यन् । यतो व्यासकृतानां शारीरिकस्त्राणां योगशास्त्रभाष्यादीनाश्च प्रन्थानामवलोकनेन—"व्यासो-महाविद्वान सत्यवादी धार्मिको योगी चासीदिति" विज्ञायते । इंदशीं मिथ्याकथां कदापि नालेखिष्यदसो । अतथ्रेदं सिथ्यति यद्यैः सम्प्रदायिभिः परस्परिवरोधिभिजनैर्भागवतादयो नत्रीनाः कल्पनया कल्पिताः प्रणीतास्त्रन्ति प्रन्थास्तेषु व्यासदेवस्य गुणानां लेशोऽपि नासीत् । वेदशास्त्रविक्त्रमसद्वादलेखनञ्च व्याससद्दशविदुषां कृत्यं नास्ति किन्तु कृत्यमिदं विरोधिनां स्वार्थिनामविदुषां जनानामेवास्ति । इतिहासः पुराणश्च शिवपुराणादीनां नाभिधानं परिमदं तु ब्राह्मणानां सृत्राणाञ्च वचनम् ।

यथा--

#### ब्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथा नाराशंसीरिति॥

ऐतरेयशतपथसामगोपथत्राद्मणप्रन्थानामेवेतिहासः पुराणं कल्पो गाथा नाराशंसीति पञ्चनामनि सन्ति । (इतिहासः) यथा जनक्याज्ञवल्क्ययोः संवादः । (पुराणम्) जगदुत्पत्यादिवर्णनम् । (कल्पः) वेदशब्दानां सामर्थ्यवर्णनमर्थानेह्पणञ्च । (गाथा) कस्यापि दृष्टान्तदा-ष्टान्तह्पेण कथाप्रसङ्गवर्णनम् । (नाराशंसी) मनुजानां श्लाध्याश्लाध्ययोः कमेणोवेणनम् । एभिरेव वदार्थोऽवर्गम्यते । पितृक्रमेण्यर्थाज् ज्ञानिनां प्रशंसायां किमपि श्रवणम् । अश्वमेधावसानेऽप्रेपामेव श्रवणं लिखितमस्ति । ये हि व्यासकृतास्सन्ति ग्रन्थास्तेषां श्रवणं श्रावणञ्च व्यासज्ञनम्नोऽनन्तरं भवितुं शक्यते न तु पूर्वम । यदा व्यासस्य जनिरिप नाजिन तदा खलु वदार्थनपठित्रनश्चावयञ्च जनास्तस्मात्सकलेभ्यः पुरातनेषु ब्राह्मणप्रन्थेष्वेव निखिलिमदं वृत्तं सम्भाव्यते न त्यमीषु नूतनेषु कल्पनाकिष्यतेषु श्रीमद्भागवतशिवपुराणादिव्यामय्याप्रन्थेषूपपद्यते । व्यासो वेदानध्येष्टाधीत्य च वेदार्थमपप्रथदिति वेदव्यासोऽयमभ्यधीयत । पारावारीणा वर्त्तुलमध्यगता हि रेखा व्यास उच्यते । अर्थादसावृत्वदारमभादारभ्यायव्ववेदसमाप्तिपदन्ताँ श्चतुरो वेदानध्यगीष्ठ । ग्रुकदेवज्ञमिन्यादिशिष्यानध्यापपयदिष तान । अन्यथा तस्य जन्मनो नामधेयं "कृष्णद्वैपायन" इत्यासीत् । ये केचन—"वेदान व्यासः संकिल्तवानिति" वदन्ति तदसत्यं वर्तते । अन्यथा व्यासस्य पिता पितामहः प्रपितामहः पराशरशक्तिनविशिष्वद्वाद्विराधि च चतुरो वेदानपाठिषुरिति कथनं कथिमवोपपदेत ?

प्र - पुराणेषु सकला वार्ता वितथास्सन्त्यथवा सत्यापि काचन वर्तते ?

ड०—भृयस्यो वार्ता असत्यास्सन्ति । काचन घुणाक्षरन्यायेन सत्याऽप्यस्ति । यास्सत्यास्सन्ति ता वेदादिसत्यशास्त्राणां याश्चानृतास्ता अमीषां पोषानां पुराणरूपगृहस्य सन्ति । यथा खलु शिवपुराणे शैवाः शिवं परमेश्वरं मत्वा विष्णुब्रह्मन्द्रगणेशसूर्यादीनमुख्य दासानकल्पयन् । वैष्णवा विष्णुपुराणादो विष्णुं मत्वा शिवादीन् विष्णोभृत्यानगणयन् । देवीभागवते देवीं परमेश्वरीं शिवविष्णुप्रमुखानमुख्याः किङ्करानमन्यन्त । गणेशखण्डे च गणेशमीश्वरं शेषा-नशेषान् भुजिष्यानकार्षुः । वरम्, इदं कथनमेतेषां सम्प्रदायिजनानां नार्स्तचेत्वेषां

वर्तते ? प्राकृतजनस्य रचनायामपि परस्परमीटशं विरुद्धकथनं न भवति तदा विदुषा विरचनायां तु कदापीदं न सम्भाव्यते । आस्त्रका कथा सत्या मन्येत चेतदान्याः सकला चार्ता असत्या भवन्ति । शिवपुराणीयाः शिवाद् विष्णुपुराणीया विष्णोर्देवीपुराणीया देव्या गणेशखण्डीया गणेशात् सूर्यपुराणमानिनः सूर्याद् वाधुपुराणमतीयाश्च वायोः सप्टेहत्पत्ति-प्रलयौ समवर्णयन् । अय पुनर्केकस्मादेकेक य जगतः कारणानि तेस्तेवंणितास्तेषामृत्य-तिरेकैकस्मादलेखि । ननु कथिदनुयुञ्जीत—"यो जगदुत्पतिस्थितिप्रलयकता स कदाप्यु-त्पद्येत ? यश्चोत्पद्यतं स कदापं स्टें: कारण मिवितुं शकाति न वृति" ? तदा केवलं मौनावलम्बनमन्तरेण किश्चिद्पि वक्तममी न प्रभवन्ति । एषां सर्वेषा वपुषामुत्पत्तिराप तस्मादेवाभाविष्यत्तदः। पुनस्ते स्वयं सृष्टिपदार्थाः परिच्छित्राश्च संवृत्य जगद्रपतिकत्ताः कथिमन भिनतुं पारयन्ति ? उत्पत्तिरिप निलक्षणप्रकार। ८ मन्यत या खलु सर्वथा ८ सम्भवाः ऽस्ति यथा शिवपुराणे शिव:-- "सृष्टिं स्जेयिम"तीयेष यदा तदैकं नारायणजलाशयम्-त्पाद्य तस्य नाभेः कमलमुत्पादयामास । कमलाद् ब्रद्धा जज्ञे । स सकलं जल्मयं ददर्श । तदा जलस्याञ्जलिमादायावलोक्य जलेऽपातयत्तेन बुद्बुद एक उत्थितः। बुद्बुदादेकः पुरुष उत्पत्र:। स ब्रह्माणं जगाद—"पुत्र! सृष्टिमुत्पादयेति"। ब्रह्मा तसुवाच—"नाहं तव पुत्रः, किन्तु त्वं मे पुत्र इति"। तयोः कलहो वभूव। दिव्यसहस्रवर्षपर्यन्तमुभौ जले युयुधाते । तदा महादेवो विचिन्तयामास—"यौ सप्टिसर्जनायाहं प्राहिणवं तायुभौ मिथो युष्येत इति"। अथोभयोस्तयोर्भध्यादेकं तेजोमयं लिहूँ जज्ञे तचाञ्जसाऽऽकारो ययौ। तदवलोवयोभौ विस्मयान्वितौ वभूवतुर्विचारयामासतुश्र—"असायन्तौ विज्ञेयौ। य आयन्तौ विदित्वा सपदि समागच्छेत्स पिता यथ पश्चादगृहीतवृत्तान्तो वा समागच्छेत्स-पुत्र उच्येतेति"। विष्णुः कूर्महर्षे धृत्वाऽधस्तान्प्रतस्थे ब्रह्मा च हंस्शरीरं भृत्वोपरिष्टादु-त्पपात । उभौ मनोवेगेन जग्मतुः । दिव्यसहस्रवर्षाणि यावदुभौ चेलतुस्तद्पि तदन्तं नावापतुः । तदाऽधस्ताद् विष्णुरुपरिष्ठाद् ब्रह्मा च विचिन्तयामासतुः—"यदि सोऽन्तं विज्ञायागतो भवेत्तदा मया पुत्रेण भवितव्यमिति"। तिचन्तासमकालमेवैका धेतुरेकः केतकी दृक्षश्चोपरितलादुत्तीर्याजग्मतुः । ब्रह्मा तौ—"युवां कुत आगताविति" पप्रच्छ । ताभ्यां जगदे—"आवां वर्षसहस्रेभ्योऽस्य लिङ्गस्याधारेण समागच्छाव इति"। ब्रह्मणा-तुयुयुजे—"अस्य लिङ्गस्यान्तोऽस्ति न वेति"। "नेति"। ताभ्यां प्रतिवसाये । ब्रह्मा तौ जगाद--"युवां मया समं समायातिमत्थञ्च साक्ष्यं प्रयच्छतं यदहं लिङ्गस्यास्य शिरितः क्षीरघारां प्रावर्षे वृक्षश्च वदतु यदहं कुसुमान्यवाकिरम्"। ईटशं साक्ष्यं दद्यातश्चेदहं वां स्थाने नथेयमिति । ताभ्यामिद्ये—"आवामनृतं साक्यं न दास्याव इति"। तदा ब्रह्मा क्रद्धस्यन्तुवाच-"साक्यं चेत्र दास्यथस्तदाहं वां सद्य एव भस्मसात्करोमीति"। तदो-भाम्यां संत्रस्य संजगदे—"यथा भवान् वदति तथैव साक्यं दास्याव आवामिति"। तदा त्रयस्तेऽधस्तळं प्रचेलुः । विष्णुः पूर्वमेव समायातो चभूव । ब्रह्मापि सम्प्राप । विष्णु पप्रच्छ- "त्वमन्तं विज्ञायागतो न वेति" ? तदा- "नाहमस्य वृत्तान्तमुपलब्धवानिति" विष्णुर्वभाषे । ब्रह्मोवाच-- "अहं समुपछब्धवानस्मीति" । विष्णुर्जगाद-- "कश्चन साक्षी दीयतामिति"। तदा गोत्रक्षास्याम्—"आवामुभौ लिङ्गस्योत्तमाहे समास्त्रेति"।

साक्ष्यमदायि । तत्कालं लिङ्गाद् वागुत्पन्ना वृक्षं श्रशाप—"येन त्यमनृतमवादीस्तेन तव पुष्पं सदुपरि देवतान्तरोपिर वा जगित कुहचिदिष नारोक्ष्यित यथ कोऽध्यारोपयेत्तस्य नियतं विनाशो भविष्यतीति"। गाश्च श्रशाप—"येन मुखेन त्यमसत्यमयदस्तेनैव मलं खादिष्यिस । तवाननं कोऽपि नार्चीयष्यित परं पुच्छं पूज्यिष्यतीति" । ब्रह्माणश्च श्रशाप—"अगादीस्त्यमृत्विसिति" जगित कापि तव पूजा न भविष्यतीति" । विष्णवे च वरं ददौ—"तं सत्यमञ्जीरिति सर्वत्र तव पूजा भविष्यतीति" । अथ तौ द्वौ लिङ्गमस्तुवाताम् । तेन प्रसन्नीभूय तिष्ठङ्गादेका जटाजूटजिटला निर्गम्य मूर्त्तिनिजगाद—"सष्टिनिर्माणाय वामहं प्राहिणवं तत्कलहे कथं निलीनाविति" । ब्रह्मणा विष्णुना च—"आत्रां सामग्रीं विना कृतः सिट्ट विरचयेवेति" न्यगादि । तदा महादेवः स्वजटाया एकं भस्मगोलं निस्सार्य ददौ जगाद च—"गच्छतम् । अस्मादिखलां सिट्ट सज्जतीमत्यादि" । वरम् , यदि कोऽप्यमृत पुराणप्रणेतृन् पृच्छेद्—"यद् यदा सिट्टतत्वानि पञ्चमहाभृतान्यिप च नाभवस्तदा ब्रह्मविष्णुमहादेवशरीराणि जलकमलिलगगोकेतकी दृक्षा भस्मगोलश्च किं भवदीयितामहन्निलयासमापतन्तु खलु" ?

त्येव भागवते विष्णुनाभेः कमलं कमलार् ब्रह्मा ब्रह्मणो दक्षिणपदात्स्वायमभुवो वाम-चरणांगुष्ठाच राज्ञी सत्यरूपा ललाटाद् रुद्रमरीच्यादिदशपुत्रास्तेम्यो दक्षप्रजापत्यश्च जित्ररे । तेषां त्रयोदशपुत्रीणां विवाहाः कश्यपेन सह जिल्लरे । तासां दितेदैंत्या दनोर्दानवा अदितेरा-दित्या विनताया विहङ्गमाः कद्वाः सर्पाः सरमायाः सारमेयाः शृगालाद्यश्चान्याभ्यः पत्नी-भ्यो मतङ्गजास्तुरङ्गमाः क्रमेलका रासभा महिवास्तृणानि बुसानि ववरप्रभृतयः कण्टिकनो दुमाश्च समुद्रपद्यन्त । धन्योऽसि रे धन्योऽसि । भागवतरचियतर्ज्ञानलवदुर्विद्ग्ध ? कथमिव वर्णनीयस्त्रम् । ईदशमिथ्याकथाप्रणयने लेशतोऽपि नालज्जथाः । नितान्तमन्ध एव जातः खल् । स्त्रीपुरुषयो रजोवीर्यसंयोगेन मनुष्यास्तृत्पयन्त एव परं परमेश्वरस्य सष्टिक्रमित्ररुद्धं पशुपक्षिसर्पादयः कदापि समुद्भिवतुं न शक्यन्ते । गजोष्ट्रसिंहसारमेयगर्दभनृक्षादीनाञ्च योषितो गर्भाराये स्थितरवकाशः कुतः संभाव्यते ? सिंहाद्यश्चोद्भूय निजजननीजनकान किमिति नाश्चन ? मतुष्यशारीराच्च पशुपक्षितृक्षादीनां संभवः कथमिव संभवति ? शोको-Sयं खलु विग्रत एतजनरचितायामस्यामत्यन्तासम्भवायां लीलायाम् । या**ऽग्र यावद्**पि संसारं भ्रमयति खलु । अये ! इमा अतीवासत्या वार्ता अन्यास्ते पोपा भमान्तर्वाह्यनेत्रास्त-दीयशिष्याश्राकर्णयन्ति मन्यन्ते चेत्यत्यन्तमेवाश्चर्यास्पदं वृत्तमिदं यद्मी मतुजास्सन्त्यथवा नु केऽप्यन्ये खलु । एवां भागवतादिपुराणानां प्रणेतारो गर्भ एव कथं न विलीनाः खलु ? उत्पद्यमाना अपि वा किमिति पञ्चतां न गता तु ? यतस्त एभ्यो दुरितेभ्यश्चदमोक्ष्यन्त तदायांवर्तदेशोऽपि दुःखभ्यो व्यमोश्यत ।

प्र असु कथासु विरोधो न संभाव्यते । यतो "यस्य विवाहस्तदीयमेव गीतम्" । इति न्यायेन यदा विष्णुं स्तोतुमुपक्रान्तास्तदा विष्णुं परमेश्वरं परांश्च दासान् यदा च शिवगुणान् गातुं प्रवृत्तास्तदा शिवं परमात्मानमन्यां विश्कृतान् विद्विरे । परमेश्वरस्य मायया सर्व गंभाव्यते किल । मनुष्यादुत्पत्तिं विधातुं प्रभवति परमेश्वरः । दृश्यताम् –कारणमन्तरेण सकला सृष्टिः स्वमाययोत्पादिता वर्तते । तस्मिन्नु किं वृत्तमसम्भाव्यं विद्यते यत्कर्तुमभिलपति तद्यखिलं कर्त्तुं पारयति ।

ड॰—अयि मुग्धा मनुजाः ? विवाहसमये यस्य गीतं गायन्ति तं सर्वभयो महान्तमन्यांश्च लघीयसो न मन्यन्त नापि वा निन्दन्ति । तं सकलानां जनकं तु न वितन्वनित जनाः ? कथयन्तु पोपदेवाः ? भवन्तश्चाटुकारेभ्यश्चारणेभ्यो वन्दिजनेभ्योऽप्यधिकतरगप्पवादिनस्सन्ति न वा खलु ? यमेवानुगच्छन्ति तमेव सर्वोत्तमम् विद्वश्चति येन च साकं विरुग्धन्ति तं सर्वेभ्यो निकृष्टतरं कलयन्ति भवन्तः । सत्येन धर्मेण च समं किन्तु प्रयोजनं श्रीमताम् ? अस्ति स्वार्थनैव केवल प्रयोजनं भवताम् । माया मनुष्ये संभवति । ये हि कपाटिनो वञ्चकास्त एव मायाविन उच्चन्ते । परमेश्वरे खलु कपटादिदोषाणामभावात्स मायावीति वक्तुं न शक्यते । आदिस्रश्चे कश्यपात्कश्यपपत्नीभ्यश्च पशुपक्षिसप्वृक्षाद्य उदपत्सन्त चेदद्यतने-ऽपि काले तथव प्रजाः किमिव नोत्पद्यत्न ? स. एव युज्यते स्रष्टिक्रमो योऽस्माभिः पूर्वमवर्णि । अस्मादेव वाक्यात् पोपा भ्रान्ता भूत्या प्रालपिष्यतित्यनुमीयते—

तस्मात् काश्यप्य इमाः प्रजाः ॥ शत० ७ ! ५ । १ । ५ ॥

शतपथे-'सकला साष्टिरियं कर्यपरचितां इस्तीत्यलेखि'।

कश्यपः कस्मात् पश्यको भवतीति॥ निरु० अ० २। खं ० २ ॥

स्टिकर्जुः परमेश्वरस्य कश्यप इति नामघेयमस्ति । कुतः ? "पश्यतीति पश्यः पश्य एव पश्यकः" यो निर्श्रमो भूत्वा चराचरं जगत् सकलान् जीवानमीषां कर्माणि विद्याश्वाखिला यथावतपश्यति । "आद्यन्तविपर्ययश्चेति" महाभाष्यवचनेनाद्यक्षरस्यान्तेऽन्तवर्णस्य चादौ विधानेन पश्यकस्य कश्यपो जातः । अस्यार्थमविज्ञाय भङ्गाख्यमदिरां निपीय निजं जन्म एटिविरुद्धकथाकथने विनाशितं पोपैः ।

तथाहि-मार्कण्डेयपुराणस्य दुर्गापाठे देवानां शारीरभ्यस्तेजो निर्गम्यैका देवी जज्ञे सा महिषासुरं जवान । रक्तवी नस्य देहादेकस्य विन्दोरवनौ पतनेन तत्तुल्यरक्तवी जोत्यत्याऽखिः लगगित रक्तवी जानां प्रपूर्णताहिधरनदीप्रवाहादिगण्यावली बाहुल्येन व्यलेखि । यदा रक्तवी जैरिखलमवनितल प्रपूर्णमासी तदा देवी तिसिंहः सेना च तदीया कुत्रातिष्ठत् ? नजु कथयेद् देव्या विदूरे रक्तवीजा अभवस्तदा सकलमहीवलवं रक्तवीजेः पूर्ण नासीत् । यदि पूर्णमानिष्यत्तदा पशुपिसमतुष्यादिप्राणिनो जलस्थलमकरमीनकच्छपमत्स्यादयो वनस्पति प्रपृतिमहीसहाश्च कुत्रास्यास्यन् ? अत्रेदमेव हि निश्चेतव्यम्—"दुर्गापाठिनिर्मातुनिकेतनेऽभि-द्वार गता अभविति" । दस्यतां कीदशोऽसंभवकथाया गप्पो भक्षमदतरंगे लिखितो न खल्लु यस्य मूलं नापि कोऽप्याधारः ।

अथ यं प्रन्थं "श्रीमद्भागवतं" वदान्त तस्य निशम्यतां लीला। नारायणो ब्रह्मदेवं चतुः-श्लोकिभागवतमुपादिक्षत्—

ज्ञानं परमगृद्यां मे यद्विज्ञानसमन्वितम्। सरहस्यं तदङ्गञ्च गृहाण गदितं मया॥ भा० स्क०२। अ०६। श्लो०३०॥

"ब्रह्मन ? त्वं मम परमगुद्धं ज्ञानं यद् विज्ञानेन रहस्येन चान्वतम् धर्मार्थकासमोक्षाङ्गभूतञ्चास्ति तदेव सदन्तिकात् गृहाण"। यदा विज्ञानयुतं ज्ञानं निगदितं तदा ज्ञानस्य
विशेषणभूतं परममिति पदं निर्धकं विन्यस्तम्। गुह्यशब्दविशेषणेन च रहस्यपदमि
पुनहक्तं भवति। यदा मूलश्लोकोऽर्नथकोऽस्ति तदा ग्रन्थः कथं नार्नथकः ? ब्रह्मदेवाय—

### भवान् करपविकरपेषु न विमुह्मति कर्हिचित् ॥ भागः स्कं० २ । अ०६ । श्लोक ३६ ।

इति वरं ददौ। भवान कल्पे सष्टौ विकल्पे प्रलयेऽपि च नाप्स्यति कदापि मोहमिति लिखित्वा पुनर्दशमस्कन्धे विमुद्ध ब्रह्मदेवो बत्सहरणं चकारेति व्यलेखि। अनयोर्द्धयोर्वार्वयो रेका सत्याऽपरा चासत्येति भूत्वा द्वे अपि वितथे । याद वकुण्ठे रागद्वेषक्रोधेर्षादुःखानि न विद्यन्ते तदा सनकादिकानां वैकुण्डद्वारि कथँ क्रोध उत्पन्नः ? यदि रोषो जातस्तदा स स्वर्ग एव नास्ति । तत्समये जयविजयौ द्वारपालावभूताम् । ताभ्यां स्वामिनिदेशोऽवश्यं पालनीय इति सनकाद्यो निरुद्धास्तत्तयोः कोऽपराधः संवृत्तः ? तेन विनाऽपराधं शाप एव न लगेत । यतः शापितौ-"युवां पृथिव्यां निपततमिति" ततस्तत्कथनेनेदं सिध्यति तत्र पृथिवी न स्यादिति । अम्बरानिलानलजलानि स्युः। तदा द्वारमन्दिरजलानि कस्याधारेऽतिष्ठन् ? पुन-र्यदा जयविजयाभ्यां सनकादयोऽस्त्रयन्तान्वयुज्यन्त च-"भगवन्तः ? कदा पुनरावां वैकुण्ठ-मागमिज्याव इति?" तदा तेरिमी न्यगद्येताम् — "यदि प्रेम्णा नारायणस्य भक्ति करिष्यथस्तदा सप्तमे जन्मनि विरोधेन च मिंत करिष्यथस्तद्। तृतीये जन्मनि वैकुण्ठमिधगमिष्यथ इति।" अत्रदं विमर्शनीयम्--- "जयविजयौ नारायणस्य किङ्करावास्तां तयोः संरक्षणं साहाध्यसंपाद-नश्च नारायणस्य कर्त्तव्यं कृत्यमभृत्। अपराधमन्तरेण नि जभुजिष्याणां पीडियतारं जनं तस्त्वामी न दण्डयेचेत्तदीयभृत्यानां सकला एव जना दुर्गतिं विद्ध्युः। उचितमभवनारायणस्य यत्स जय-वि न रो सममानयिष्यत्सनकादींश्वाण्डियद्यतस्तेऽभ्यन्तर्मागन्तुं किमिति निरबध्नन् ? किमिति किङ्कराभ्यां सममयुद्धयन्त? शापदानप्रतीकारतया सनकादिकानां पृथिव्यां निपात-नमेव नारायणस्य न्याप्यं कार्यमासीत् । यदा खलु ध्वान्तमियन्नारायणस्य निकेतने विद्यते तदा तदीयसेवका ये वेष्णवा इत्यभिधीयन्ते तेषां यावती दुर्दशा स्यादल्पीयस्येव सा वर्तते।" पुनस्तौ हिरण्याक्षहिरण्यकस्थमी जज्ञाते । तयोहिरण्याक्षँ वराहो जधान । तस्य कथेत्यं वर्णि-ताऽस्ति—"असी पृथिवीं कटमित्र बिटत्वा शिरस्युपनाय शिर्पे । विन्णुर्वसहविमहं परिग्रहा तन्यस्तकाथस्तान्निस्सार्य धरणीं वदने द्यार । स उत्तस्यौ । द्वयोजन्यमजनि । वराहो हिरण्याक्षं निज्ञघानेति"। नमु पृच्छेदमून कश्चन—"गोलाक्रुतिः कटाक्रुतिर्वा पृथिवीति" तदा न किमपि निगदितुं प्रभवेयुः । पौराणिका हि प्रत्यर्थिनस्सन्ति भूगोलविद्यायाः । वरम्, यदाऽऽतश्च वसुया शिरस्तले निहिता तदा स्वयं कुत्र सुष्वाप ? वराहथ किस्मिन् पदं निधायाभिदुदाव ? वसुमतीं तु वराहो वदनाम्बुजे विभराञ्चकार तदोभौ कुत्र स्थित्वा युयुधाते ? तत्र तु स्थितये किमप्यन्यत्त्थानं न वभूव किन्तु भागवतादिपुराण-प्रणेतुः पोपदेवस्य वक्षस्स्थले स्थित्वाऽयोत्स्येतां खलु तौ ? परं काशयिष्यत पोपदेवः ? ईह्शीयं वार्त्ता वर्तते यथा-"गिष्यनो गृहे गिष्पन आगता अवदन् गिष्पनः"। यदा मिथ्या-बादिनां सदनेऽन्ये गिष्पनो जना आयान्ति तदा गप्पप्रठाने का खलु दरिद्रता। अयाव-शिष्यते हिरण्यकस्यपः । तस्य तनयो यः प्रह्लादनामासीःस भक्तोऽभवत् । तदीयपिता तम-ध्ययनाय पाठशालां प्रेषयति स्म । तदा स गुरून्-"मम पहिकायां राम नामेति नाम लिखित्वा ददतु भवन्तं इति कथयति सम । यदा तदीयजनकोऽश्रगोतदा तमत्रगीदसौ-"किमिति त्वं मम रिपोर्भजनं कुह्य" इति ? तनयो नामन्यत यदा तदा जनकस्तं निवध्य द्दाम्ना शैलिशिखराद्यातयत् कृपे च प्राक्षिपत् परं व्यर्थमिखलं संजातम् । तदा स एकं लोहस्तम्भमनले संताप्य तमवदा-"यदि तवेष्टदेवी रामस्सत्यो भवेतदा त्वं स्पर्शनास्य न धक्यसे" इति । प्रह्लाद आलिहितुं प्रचलन्मनिस प्रदहनान्मोक्ष्ये न वेसशङ्कत । नारायण-स्तिस्मिन् स्तम्मे पिपीलिकापरम्परामचालयत् । निवृत्तस्तस्य संदेहः । झटिति स्तम्भमुपगम्य समाक्षिच्यत् । सोऽस्फुटत् । तस्मान्ट्रसिंहो निर्गात् प्रगृह्यासौ तस्य पितरं व्यदारयत्तदुद्रम् अय प्रह्णादं प्रेम्णाऽवालेहयत्। "वरँ वृणी वेति" च प्रह्लादमगादी र्। निजिपतुरसौ सद्गतिमया-चत । नृसिंहस्तु-"तवैकविंशतिवंशजपुरुषाः सद्गतिमगनिति" वरमदात । दृश्यतामिदानीम् अयमपि गप्पसहोदरोऽपरो गपोऽस्ति । कञ्चिद् भाग्यतस्य श्रोतारं वक्तारञ्च प्रगृह्य पर्वतशिखरात् पातयेचेत्कोऽपि न तँ रक्षेत् । चूर्गीमृयासौ त्रियेतैव । प्रहादं तदी यिता पठनाय प्राहिणोतत्र किं कृतममुना दुःकृतम् ? स च प्रहाद ईटशो मूढो यत्पठनं परिहाय विरागी भवितुमवाञ्छत्। जाज्यल्यमानस्तस्भमारोढुं प्रावत्तत पिपीलिका प्रहादश्च तत्संपर्केग नादह्यतेति वार्ता यः सत्यां सन्येत सोऽपि स्तम्भेन संयोजनीयो यद्ययं न द्ह्येत तदा सोऽपि न दम्धो भविष्यतीति मन्ये ! दृसिंहश्चापि किं नादह्यत १ प्रथमस्तृतीयजनमनि वैकुण्ठागम-नस्य वरः सनकादिकानामासीत् । तं भवदीयनारायणो व्यस्मरत् किमु ? भागवतमतेन ब्रह्मा ततः प्रजापितस्य कस्यपस्तदनु हिरण्याक्षाहरण्यकस्यपौ चतुर्थे वंशे जायेते। एकविं-वातिवंशा नैवाजायन्त प्रहादस्य । तेनैकविंशतिवंशजाः पुरुषाः सद्गतिमगच्छतिति कथनं कियत्प्रसादास्पदम् । अथ च तावेव हिर्ण्याक्षाहिरण्यकस्यपौ रावणकुम्भकणी जातौ तदनु पुनः शिक्षपालदन्तवक्रौ समजायेतां तदा वृतिहस्य वरः क्रुत्रोहीनः खलु ; ईदृश्यः प्रमादः पूर्णा वार्ताः प्रमादिभिः क्रियन्ते श्रयन्ते मन्यन्ते च न तु विद्वद्भिर्जनैः ।

प्तनाया अकूरस्य च विषये विलोकनीयम् —

रधेन वायुवेगेन ॥........जगाम गोकुळं प्रति ॥ भा० स्कं । पू० अ० ३३ । एळोका० २४ । अक्रूरः कंसप्रहितो वायुवेगगामितुरङ्गमयुतं रथमारुह्य सूर्योदयसमये मथुरात् प्रतस्थे। सूर्यास्तसमये च क्रोशयुगदूरं गोकुळं समायसाद। तत् किमश्वा भागवतस्वियतुः परिक्रमामकरिष्यन्तु खलु ? आहोस्वित् मार्ग विस्मृत्य भागवतकर्तुर्निकेतनमश्वनोद्धिता सार्थिरक्रूरश्चोपगम्याशियष्येतां किमु ? पूतनायाः शरीरं षट्क्रोशमायतं लम्बमानश्चात्यन्तं वर्णितम्। मथुराञ्चान्तरा तां विनिहृत्य श्रीकृष्णः प्राक्षिपत्। यद्येवमभविष्यत्तदा मथुरा गोकुलञ्चोभयमेव सम्मृत्य पोपसास्य गृहमपि समचूर्णयिष्यत्।

अथाजामेलस्य कथा विचित्रव लिखिताऽस्ति—असौ किल नारदस्य कथनेन स्वतनयस्य नारायणं नाम विद्धे मरणसमये स निज्युत्रमाकारयाश्रकार् । नारायण एव मध्य उत्फाल्याजगाम । "स निज्युत्रमाक्क्यित न तु मामिति" नाज्ञासीत् किमु तदीयान्तःकरणस्य भाव नारायणः ? इदशमेत्रास्ति नाममाहात्म्यश्रेदयत्वेऽपि नारायणस्मरणकत्तृणां मोचियतुं दुःखानि किमिति नायाित नारायणः ? सत्या चेदियं कथा तदा कारागृहनिरुद्धा जना नारायण ! नारायणीति कृत्वा कि न खलु मुच्यन्ते ? इत्थमेव ज्योतिस्थास्त्रविरुद्धं सुमेहपर्वतस्य परिमाणमिलिखत् । प्रियवतस्य क्षितिपते रथस्य चक्ररेखया समुद्रा अभवन । एकोनपश्राक्षकोटियोजनवती वसुमती विद्यत इत्यादिमिथ्याकथाया गप्पावली भागवते लिखिताऽस्ति यस्याः कोऽपि पारावारो नास्ति ।

इदं भागवतं बोवदेवेन विरचितम् । यस्य सहोदरेण जयदेवेन गीतगोविन्दं व्यरचि । दृश्यताम् — अमुनंते श्लोकाः स्वकृते "हिमादि" नामके प्रन्थे लिखितास्सन्ति — "श्लीमद्भागन्वतं नाम पुराणं निर्मितं मयेति"। तस्य लेखस्य पत्रत्रयमस्मत्सकारोऽभवत् । तस्मादेकं पत्रं विनष्टम् । तस्मिन् पत्रे श्लोकानां य आराय आसीत्तस्यारायमङ्गीकृत्य मया श्लोकद्वयं निर्माय नीचै व्यंलेखि । योऽवलोकियितुमभिलषेत्साईमादिग्रन्थेऽवलोकयेत्—

हिमाद्रेः सनिषस्यार्थे स्चना क्रियतेऽधुना । स्कन्धाऽध्यायकथानां च यत्प्रमाणं समासतः ॥ १ ॥ श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं च मयेरितम् । चिदुषा बोबदेवेन श्रीकृष्णस्य यशोन्वितम् ॥ २ ॥

ईंदशा एव नष्टपत्रे श्लोका अभवन । अर्थान्तृपस्य साचिवो हिमाद्रिवींवदेवं पण्डितमवदत्—
"भवन्निर्मितं श्रीमद्भागवतं सम्पूर्णमाकणियतुं नास्यवकाशो मे । अतः संक्षेपेण श्लोकव्यस्चीपत्रं विरचयतु भवान् । यदवलोक्याहं श्रीमद्भागवतकथां समासतो जानीयामिति ।" तदधस्ताद् विन्यस्तं सूचीपत्रं तेन योवदेवेन निर्मितम् । तस्मात्तिस्मन् नष्टपत्रे दशश्लोका विनष्टा
स्सन्ति । एकादशेन श्लोकेन लिखामः ।

इमे निम्नाङ्किता अखिलाः श्लोका बोचदेवकृतास्सन्ति-

बोधन्तीति हि प्रोहुः श्रीमद्भागवतं पुनः। पञ्च प्रश्नाः शीनकस्य सूतस्यात्रोत्तरं त्रिषु ॥ ११॥ प्रश्नावतारयोश्चेव व्यासस्य निर्वृतिः कृतात्।
नारदस्यात्र हैत्किः प्रतीत्यर्थं स्वजन्म च ॥ १२ ॥
स्नुष्तः द्रौएयभिभवस्तदस्त्रात्यः एडवा वनम् ।
भोष्मस्य स्वपद्रप्राप्तः कृष्णस्य द्वारिकाणमः ॥ १३ ॥
श्रोतः परीक्षितो जन्म धृतराष्ट्रस्य निर्गमः ।
कृष्णमत्यंत्यागस्चा ततः पार्थमहापथः ॥ १४ ॥
स्वपद्रप्राप्तः पाद्रैरध्यायार्थः क्रमात् स्मृतः ।
स्वपद्रप्रतिवन्धानं स्कीतं राज्यं जही नृपः ॥ १५ ॥
इति वैराष्ट्रो दाढ्योकौ प्रोक्ता द्रौणिजयादयः ॥
इति प्रथमः स्कन्धः ॥ १ ॥

इत्यादिद्वादशस्कन्धानां सूचीपत्रमित्थमेव विरच्य बोवदेवपण्डितो हिमाद्रिसचिवाय ददौ । सविस्तरँ विलोकयितुं योऽभिलषेत्स वोवदेवकृते हिमाद्रियन्थेऽवलोकयेत् । एवमे-वान्येषां पुराणानामपि लीलावगन्तव्या । परमेकोनविंशतिर्विंशतिरेकविंशतिरेवमेकस्माद-परंगरीयः ।

द्द्यताम्—श्रीकृष्णचन्द्रस्येतिवृत्तं महाभारतेऽत्युत्तमं वर्तते तस्य गुणकर्मस्वभावाश्वरिक् न्नश्चाप्तपुरुषोपमं विद्यते । यस्मिन् किमप्यधर्माचरणमाजन्मनो मरणपर्यन्तं किमपि वा दुष्कृतं कृतं स्यात्कृष्णचन्द्रेणेति नाविण । अयं भागवतप्रणेता च कृष्णचन्द्रमनुचितदोषैर्यथा-भिलिषतं कलिङ्कृतवान । पयोदिधनवनीतादिचौरिकायास्तिस्मन्नारोपणं तस्य कुष्णचादासी-समागमः पररमणीभी रासमण्डलेऽमुष्य नृत्यलीलादयश्च दोषाः श्रीकृष्णं समारोपितास्सन्ति तेन । एतत् पिठत्वा पाठियत्वा श्रुत्वा श्रावित्वा चान्यमतवादिनः श्रीकृष्णं निन्दतितराम् । भागवतिमदं नाभविष्यचेत् कृष्णचन्द्रसान्नभमहात्मनो मिथ्या निन्दा किमिति सम्भिविष्यत्व १ शिवपुराणे द्वादशज्योतिर्लिङ्गानि विणतानि येषु प्रकाशलेषोऽपि न विद्यते । नक्तं दीपमन्तरेणान्धकारे लिङ्गान्यपि नावलोक्यन्ते । सकलेयं विलसति पोपदेवस्य लीला ।

- प्र॰ यदा वेदाध्ययनसामध्ये नावशिष्टं तदा स्मृतयो यदा स्मृतिपठनाय बुद्धिनीवशिष्टा तदा शास्त्राणि यदा च शास्त्रावगयनवलं नातिष्ठत्तदा पुराणानि प्रणीतानि । तानि केवलं स्त्री- शृद्धाणां श्रवणाय निर्मितानि यतस्तेषां श्रुतिपठनश्रवणाधिकारो न वर्तते ।
- उ॰—मिथ्येयं वार्ता । सामर्थ्ये हि पठनेन पाठनेनेव च सम्पर्यते । वेदानां पठनस्य श्रवणस्य च सर्वेषामधिकारोऽस्ति । दृश्यताम् गार्गाप्रभृतयः ख्रियः श्रुतिमध्यगीषत । छान्दोग्ये च विज्ञतो जानश्रुतिर्नाम शृद्रोऽपि रैक्यमुनिसकाशे वेदमध्यगीष्ट । यजुर्वेदस्य षड्विंशाध्याये द्वितीये मन्त्र—"वेदानां पठनस्य श्रवणस्य च मनुजमात्रस्याधिकारोऽस्तीति" स्पष्टमवर्णि । तत्पुनर्थ ईदशान मिथ्या प्रन्थान निर्माय लोकान् वश्रयित्वा सत्यश्रन्थेभ्यो विमुखमतजाले निपात्य निज्ञप्रयोजनं साध्यम्ति ते कथं न पापीयांसस्यन्ति ?

कीट्रा ग्रहाणां चक्रं सञ्चालित येन विद्याहीना जना निगलितास्सन्ति ।

आलोक्यताम्—"शाकृष्णेन रजसा०"॥ १॥ सूर्यस्य मन्तः। इमं देवा अस-एस छे सुवध्वम्०"॥ २॥ चन्द्रस्य। "श्रिम्र्धा दिवः ककुत्पतिः०"॥ ३॥ सङ्गलस्य। "बृह्स्पते अति यद्यों०"॥ ५॥ सृहस्पतेः। "शुक्रमन्यसः०"॥ ४॥ बुधस्य। "बृह्स्पते अति यद्यों०"॥ ५॥ शृक्रस्य। "अस्तो देवीरभिष्टय०"॥ ७॥ श्रानेश्वरस्य। "कया निश्चित्र आभुव०"॥ ८॥ राहोः। "केतुं कृण्वन्न केतवे०"॥ ९॥ इयं च केतोः कण्डिकोच्यते। वस्तुतस्तु (आकृष्णे०) अयं स्यस्य भूमेराकर्षणस्य च मन्त्रः। द्वितीयो राजगुणविधायकः। तृतीयोऽन्नेः। तृरीयो यजमानस्य। पश्चमो विदुषः। पष्टो वीर्यान्नयोः। सप्तमो जलप्राणपरमेश्वराणाम्। अष्टमो मित्रस्य। नवमश्च ज्ञानप्रहणविधायको मन्त्रो विद्यते। नतु प्रह्वाचकाः। अर्थानवगमेन भ्रमजाले निपतितास्सन्ति।

प्र॰-- ग्रहाणां फलं संजायते न वा ?

उ०—यादशं पोपलीलाया भवति फलं न खलु तादशं किन्तु रिवचन्द्रयोः किरणेरुणलक्शीतलल-शालीन्यृतुमत्कालचक्राणि सम्बन्धमात्रेण निजप्रकृतेरनुकूलानि प्रतिकूलानि वा सन्ति सुख-दुःखयोनिमितानि भवन्ति । परं यत्पोपलीलाविलासिनो वदन्ति यथा—"श्रृणत, श्रेष्ठिनो यज्ञमानाः! अद्य भवतामष्टमचन्द्रसूर्याद्यः क्ररप्रहा समागतास्सान्त । सार्द्धद्विवर्षीयः शनैश्वर-श्वरणे समायातोऽस्ति भवतां महान विद्रो भविष्यति । गृहद्वारं त्याज्ञयित्वा परदेशेषु भवतो श्रामिष्यति परं यदि प्रहेभ्यो दानं जपं पाठं पृजाञ्च कारियष्यथ तदा दुःखेभ्यो मोह्यस्वे यूयमिति"। प्रष्टव्या अमी—"शृणुतायि पोपाः ? भवतां प्रहाणाञ्च कस्सम्बन्धः ? कश्चायं ग्रहः पदार्थः ? इति"।

पोप:--

देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनाश्च देवताः । ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद् ब्राह्मणदेवतम् ॥

ज्ञायतां की हशे प्रमाणमस्तीति । देवतायत्तं सकलं जगत । मन्त्राधीनाः सकलदेवताः । ते मन्त्राश्च ब्राह्मणानामधीनास्तस्माद् ब्राह्मणा देवता उच्यन्ते । यतो यथाकामँ कामिप देवतां मन्त्रवलेनामन्त्रय प्रसाय च कार्यसिद्धिसंपादनस्यास्माकमेवाधिकारो वर्तते । अस्मासु चेन्मन्त्रशक्तिनीभविष्यत्तदा भवादशा नास्तिका संसारेऽस्मभ्यं स्थातुमेव स्थानं नादास्यन् ? सत्यवादी—ये तस्करा लुण्ठका दुराचारा जनास्सन्ति तेऽिप भवदेवतायत्ता भविष्यान्ति । देवता एव तान दुरिताचरणे प्रेरियण्यन् ? तथास्ति चेद् भवददेवतासु राक्षसेषु च न को-ऽिष भेदो भविष्यतीति । युष्माकमधीनाश्चेन्मन्त्रास्सन्ति तेश्च यूयं यथाकामं कारियतुं प्रभवश्चेत्ति भेदो भविष्यतीति । युष्माकमधीनाश्चेन्मन्त्रास्सन्ति तेश्च यूयं यथाकामं कारियतुं प्रभवश्चेत्तिमन्त्रदेवता वर्णम्बद्दा विधाय वसुमतीपतीनां निधीनुपाद्दार्य निजगृहे निधायोपविश्य सानन्द किमिति नोपभुद्ग्यवे ? प्रतिग्रहं श्रोनश्चरादिकानां तेलादिलायादानमादातुं कथं परिश्रमथ ? यं च कुवेरं मन्यध्ये तं वशे कृत्वा यथेष्टं द्वयं गृङ्कीश्वम् । वराकान निधनान्

किमिति लुण्ठथ ! भवद्भयो द्रव्यवितरणेन ग्रहाः प्रसन्ना अदानेन चाप्रसन्ना भवेयुश्चेदस्मान् सूर्यादिग्रहाणां प्रसन्नतां वा प्रत्यक्षं दर्शयन्तु भवन्तः । यस्याष्टमः सूर्यश्चन्द्रो वान्यस्य यस्य च तृतीयः स्यातावभी ज्येष्ठमासि पादत्राणपरिधानरहितौ किरणतप्तायां भूमौ चालयन्तु । यस्योपरि प्रसन्नस्तस्य शरीरं चरणद्वयञ्च न दहात यस्म च क्रुद्रस्तस्य तु दहात । तथैव पौषमासे तावुभौ दिगम्बरौ विधाय पौणमास्या निखिलां निशामनावृतस्थले स्थापयन्तु । एक: शीतेन वाध्येतान्यश्च न बाध्येत चेदिवज्ञायता "प्रहाः क्रूराः सौम्यदृष्टयश्च भवन्तीति" किश्र ग्रहाः किन्तु सम्बन्धिनस्सन्ति भवताम् ? भवता मिथः पत्रेण तारेण वा व्यवहारो भवति किमु ? आहोस्त्रिद् भवन्तस्तेषां सकाशं ते च भवदन्तिकं वा गच्छन्त्यागच्छान्त नतु ? अये भवत्सु मन्त्रशक्तिभवेच्चेत्कथं न स्वयं नृपा धनाह्या वा भवेयुभवन्तः ? रिपुक-दम्बकं निजवशङ्गतं न विद्धति भवन्तः स हि नाह्तको भवति यो वेदस्येश्वरस्य च निदे-श्विरुद्धां पोपलीलां प्रवर्तयेत् । यद्परि ब्रहोऽस्ति स यदि भवते ब्रहदानं न द्यात्स्वयमेव चोपभुङ्गीत तदा का नु खलु चिन्ता ? ननु भवन्तः कथयेयु:-"नैव ! अस्मभ्यमेव दानन प्रसीदन्त्यमी न त्वन्यजनाय दानेनेति चेत् किं भवन्त एव प्रहाणां प्रतिनिधयस्सन्ति तदा सूर्यादीन् निजसदनमाहृय द्ग्ध्वाम्रि । नताम् । सत्यं त्विदं विद्यते यत् सूर्यादिलोका जडास्सन्ति । ते कस्मैचिद्पि दु:खँ सुखँ वा दातुं न चेष्टन्ते किन्तु यावन्तो भवन्तो प्रहदानोपजीविनः सन्ति ते सकला भवन्तो त्रहाणां मूर्तयस्सन्ति । यतो "ये गृह्णन्ति ते त्रहाः" । इति त्रहशब्दस्यार्थो Sपि भवत्स्वेव संजाघटीति ये गृह्णान्त तेषामेव ग्रहा इति नामानि सन्ति । यावद् भवतां चरणकमलानि नृपतिश्रेष्ठिजनधन।ड्यद्रिद्राणामुपकण्ठं नोपसीदन्ति न तावत्कस्यापि जनस्य नवग्रहाणां स्मरणमपि जायते । यदा खलु साक्षान्मूर्तिमन्तः सूर्यशैनश्ररादय इव भवन्त-स्तानपराम्याक्रामन्ति तदा ग्रहगमविधाय कदापि तान मुश्चन्ति । ये केऽपि च भवदभ्यणी नागच्छेयस्तेषां भवन्तो नास्तिकादिपदैर्निन्दां कुर्वाणां विचरन्ति । पोपदेवः इश्यताम्-ज्योतिषः प्रत्यक्षं फलं नभोगता रविचन्द्रविधनतदाः केत्संयोगरूपं प्रहणं प्रथममेव सूचयन्ति। यथेदं प्रत्यक्षं भवति तथेब प्रहाणामपि फलँ प्रत्यक्षीभवति । अवलोक्यताम्-धानिका दिरदा राजानस्सेवकाः सुखिनो दुःखिनश्च भवन्ति प्रहेम्य एव । सत्ययादी - यदिदं प्रहणः पं प्रत्यक्षं फलमस्ति तद् गणितविद्याया एव न तु फलितविद्यायाः। या हि गणितविद्याऽस्ति सा सत्या या च फिलतिवद्या विद्यते सा खलु स्वाभाविकसम्बन्धजन्यफलं विहास मिथ्या वर्तते यथानुलोमप्रतिलोमक्रमेण परिक्राम्यतोः पृथिवीचन्द्रयोः गेणितेन विशदं विज्ञायते-"अमुकसमयेऽमुकदेशेऽमुकावयवे सूर्य्यस चन्द्रस वा प्रहणं भविष्यतीति"। यथा-

# छाद्यत्यक्तिनदुर्विधुं भूमिभाः॥

इति प्रहेलायवस्य तुरीयाध्याये चतुर्थः श्लोकोऽस्ति । इत्थमेव सिद्धान्तिशिरोमणिसूर्यसि-द्धान्तादिष्विप विद्यते । यदा सूर्यपृथिव्योमध्ये चन्द्रमाः समायाति तदा सूर्यप्रहणं यदा च सूर्यचन्द्रयोरन्तराले पृथिवी समायाति तदा चन्द्रप्रहणं भवति । अर्थाचन्द्रमसः छाया भूमि-तले भूमेद्छाया च हिमांशौ पतित । प्रकाशरूपत्वादम्बरमणेराभृसुखं कस्यापि च्छाया न पतित परं यथा प्रकाशमानाइ विवस्त्रतो दीपिकाद् वा देहादिच्छाया प्रतिनिवर्तते तथेव ग्रहणविषये वोधनीयम् । ये हि धनाद्या दिद्रा प्रजा राजानो भृत्याश्च भवन्ति ते स्वक्रमणिव
भवन्ति न तु ग्रहैः । यहवो ज्योतिर्विदः निजतनयानां विवाहमङ्गलानि ग्रहाणां गणितविद्यानुसारं वितन्वन्ति तथापि तेषु विरोधो वा विधवा नारी वा मृतस्त्रीकः पुमान वा संज्ञायते ।
फलं सत्यमभविष्यच्चेत् किमित्येवं समजनिष्यत १ अतः कर्मणां गतिः सत्या मुखदुःखभोगनियन्धनरूपैव न तु ग्रहाणाम् । वरम्, ग्रहा अन्तिरक्षे पृथिन्यपि विहायि मिथो दिवष्ठा नु १
एतेषां सम्बन्धः कर्त्रा कर्मभिश्च समं साक्षान्नास्ति । कर्मणां कर्मफलानाञ्च कर्त्ता भोक्ता च
जीवः कर्मफलभोजियता च परमात्माऽस्ति । यदि भवन्तो ग्रहाणां फलं मन्यन्ते तदास्योत्तरं दीयताम्—"यस्मिन क्षणे मनुजस्थिकस्य जन्म भवति यच्च भवान श्रुवात्रुटिं मत्या जन्मपत्रिकां निर्मिमीते तस्मिन्नेव क्षणे क्षितिमण्डले परेषां जनृषि भवन्ति न वा १ यदि नेति
कथ्येत तदानृतं यदि चोमिति कथ्येत तदैकेन चक्रवर्त्तिना तुल्योऽविनतलेऽन्योजनश्चक्रवर्ती
नृपतिः किमिति न भवति १ इति ।" आम् ॥ इयत्तु निगदितुं प्रभवति भवान् यदियं लीला
ऽस्माकमुदरभरणार्थं वतते । तदा तु कोऽपि मन्येतेव ।

प्र॰ — किं गरुडपुराणमपि मिथ्याऽस्ति !

उ॰—आम्। मिथ्याऽस्ति।

प्र- तदा मृतानां जीवानां का गतिभवाति ?

उ॰-यादशानि सन्ति तेषां कर्माणि।

- प्र॰ —यमराजो चित्रगुप्तो मन्त्री तस्य महाभयङ्करा अञ्चनगिरिसमाकाराः किङ्करा जीवान प्र**पृ**ह्य नयन्ति । पापपुण्यानुसारं तान् नरके स्वर्गे च प्रक्षिपन्ति । तद्र्थे दानं पुण्यं श्राखं तर्पणं गोदानादिकञ्च वैतरणीतरङ्गिणीतरणाय वितन्बन्ति । कथङ्कारिममा अखिला वार्ता अनृता भवि-न्नुमलम् ?
- उ॰—अखिला इमा वार्ताः पोपलीलाया गप्पाष्टकानि सन्ति । यद्यन्यस्थलीया जीवास्तत्र प्रयान्ति तेषाञ्च न्यायं धर्मराजिचत्रगुप्तादयः कुर्वन्ति तदा ते यमलोकगता जीवाश्चरपापं वित्तज्ञयुस्तह्यं परो यमलोको मन्तव्यो यत्रत्या न्यायाधीशास्तेषां न्यायं विद्ध्यः !! गिरिसंकाशानि यमगण-शरीराणि स्युश्चेत्तानि कथं नावलोक्यन्ते ! आसन्नमरणाजीवानुपादानुमल्वीयसि द्वारे तेषां गणानामेकाऽङ्गुल्यपि प्रवेष्टं न शक्ता । रथ्यायां प्रतोल्यां वा किमिव नावरुध्यन्तेऽमी ! सृक्ष्मदेहानिष ते एद्धन्तीति कथ्येत चेत्तेषां शेलसन्निभदेहानामस्थीनि महान्ति पोपाः स्वगृहं विहाय कुत्र निधास्पन्ति । यदा बने दावानल आविभवति तदा युगपितपीलिकादिजीवैनिज-वपूर्षि मुच्यन्ते । तानादानुमसंख्या यमगणास्समायुश्चेत्तत्रान्धकारेण भाव्यम् । यदा चामी जीवानां प्रहणाय धाविष्यन्ति तदा कदाचित्तेषां वपूर्षि मिथः समहत्तानि भविष्यन्ति । ततो यथा शेलस्य महान्ति शिखराणि भङ्क्रवा भूमितले निपतन्ति तथैव तेषां महान्ति गान्नाणि

गरुडपुराणस्य वाचियतृणामाकर्णायतृणाश्चाङ्गनभुवि निपतिष्यन्ति चेदमी संमृत्य मरिष्यन्त्यथवा गृहद्वाराणि रथ्याश्च निरुद्धा भविष्यन्ति तदा ते कथं निर्गन्तुं गन्तुञ्च प्रभविष्यन्ति ? श्राद्धतर्पण-पिण्डप्रदानादीनि तान् मृतजीवाँस्तु न प्राप्तुवन्ति परं मृतकानां प्रतिनिधेः पोपदेवस्य गृह जठरे करश्चाष्तुवन्ति । यत्तु वैतरणीकृते गोदानं गृह्यते तत् पोपदेवस्य गृहमथवा घातकस्य गृहं गच्छिति । वैतरणीनदीं नोपयाति धेतुस्तदा कस्य पुच्छं परिगृह्य तार्ष्यित जीवः ? करस्त्वैत्रव दह्यते निखन्यते वा तत्कथिमवासौ पुच्छं परिगृह्य तार्ष्यित ? अत्रैको दृष्टान्त इह कथायामुपयुक्तोऽस्ति । यथा—

आसीदेकः कोऽपि जाटः। अत्युक्तमा घेनुरेका तस्य गृहे विश्वतिसेटकपयोदायिनी चाभवत्। स्वादिष्ठमभूत्तस्या दुग्धम् । कदाचित् कदाचित् तत्पयो न्यपतत् पोपदेवस्य मुखकमछेऽपि । तस्य पुरोहितस्तु—"यदा जाटस्य स्थविरः पिताऽऽसन्नमरणो भविष्यति तदास्या एव घेनोः संकल्पं कारियष्यामीति" निरन्तरमिवन्तयत् । कितपैयरहोभिर्देवयोगेन तदीयपिर्तुमरणसम्यस्समुपसेदिवान । तस्य रसना प्रशान्ता । पल्यङ्कादघोऽवतारितोऽसौ । अर्थात् प्राणविसर्जनसमयस्समुपसन्नः । जाटस्येष्टमित्राणि सगोत्रां वान्यवा अपि चोपातिष्ठन्त तदानीम् । तदा पोपदेव उदीरयामास—"अयि यजमान ! त्विमदानीमस्य हस्तेन गोदानं कारयेति ।" जाटो दशह्यकान् निस्साय पितुः पाणौ निधाय—"पठ्यतां सङ्कल्प" इत्यवदत् । पोपः समभ्यधात्—"अये! धन्योऽसि खलु धन्योऽसि । किन्तु वारं वारं स्रियते पिता ! सम्प्रित साक्षाद्घेनुरानीयतां या दुग्धदात्री स्याद वृद्धा न भवेतसर्वोत्तमा च स्थात्ताहरयाः पयस्वन्या दानं कारणीयम् ।

जाटः अस्मदन्तिके त्वेकैव धेसुरस्ति तामन्तरेणास्मत्सन्ततीनां निर्वाहो न भविष्यति । अत इमां न दास्यामि । गृह्यन्तां विशतिरूप्यका पत्र्यतां सङ्कल्प एभिश्व रूप्यकैरपरा पयोदात्री क्रीयतां धेतुः ।

पोपः —धन्यः खल्वसि । त्वं निजजनकादिप गामधिकां मन्यसे ? स्विपतरं वैतरणीतरिङ्गण्यां मज-यित्वा दुःखियतुं वाञ्छिसि किमु ?

उत्तमः खलु त्वं सुपुत्रोऽभूः । तदा तु पोपस्य पक्षे सकलाः कुटुम्बिजनाः संवृत्ताः यतस्ते-ऽखिलाः पूर्वमेव पोपेन प्रतारिता अभवन् । तदानीमिष ते सङ्केतितास्सर्व एकमतास्सम्भूय प्रसद्य तस्या एव घेनोदीनं तमेव पुरोहितं दापयामासः । तदा जाटः किञ्चिद्षि नाभाषत । तस्य पिताऽन्नियत । पोपदेवश्च वत्सतरसिहतां गां दोहनकलिशकाञ्चादाय स्वगृहे गां निवध्य कलिशकां निधाय पुनर्जाटगृहमागमत् । मृतकेन समं रमशानभूमिमुपेत्य च दहन-क्रियामकारयत् । तत्रापि काञ्चित् पोपलीलां व्यतनोत् । तदनु दशगाञ्चसिपण्डीकारणादाविष तस्माद् द्रव्यमुपाहरत् । महाब्राह्मणा अपि तमलुण्टन् । भोजनभटा अपि पुष्कलं मिटान-माकण्यमुदरान्तः प्राक्षिपन् । यदा खलु निखिलाः क्रिया अवसितास्तदा जाटो यस्य कस्यापि वेशमनः क्षीरं याचं याचं निर्वाहमकरोत् । चतुर्दशेऽहनि प्रत्यूपे पोपस्य निकेतन-मुषगम्यासौ जाटो गां दुग्ध्वा कलिशकां प्रपूर्योत्तिष्ठन्तमद्राक्षीत् पोपम् । तमालोक्ष्य पोपो-ऽभाषत—-'आगम्यतां यजमान ! आस्यतामिति"। जा॰—भवानपि, अयि पुरोहितः 1 इत आगम्यताम् ।

पो - - वरम्, एषो ऽहमागच्छामि दुग्धं निधाय।

जा॰—नैव, नैव। दुग्धकलशिकाऽऽनीयतामितः। वराकः पोप उपगम्योपाविशद्स्थापयचाभि-सुखं कलशिकाम्।

जा॰-भवानतीव मिथ्यावादी विद्यते ।

पो०-किमसत्यं विहितम् !

जा - कथ्यताम् , किमर्थे भवता धेनुगृह्यत !

षो० - भवदीयपितुर्वेतरणीसरित्तरणाद ।

जा॰ सुष्ठु खलु, तदा भवता तत्र वेतरणीतटे घेतुः कथं न प्रहिता १ वयं तु भवद्भिश्वासेऽतिष्ठाम भवाश्व निजगृहे निवध्य न्यषीदत् । न जाने खलु मम पिता वेतरणीनद्यां कतिवारं निम-म्रोन्ममोऽभविष्यत् १

पो॰ — नैव, नैव खलु । तत्रास्या दानस्य पुण्यप्रभावेणान्या पयस्विनी समुद्भूय तमुद्तारियध्यत ।

जा॰ — वैतरणी सरिदित: कियद्दूरं कस्यां दिशि चास्ति ?

पो०-अतुमानेन त्रिंशत्कोटिक्रोशदूरे वर्तते यत एकोनपञ्चाशत्कोटियोजनिमता वसुमती विद्यते। दक्षिणनैर्ऋत्यदिशि च वैतरणी नदी वर्तते।

जा०—इयद्दूरतो भवतः पत्रिकया तारेण वा वृत्तान्तो गतस्स्यात्तस्य च-"तत्र पुण्येन गौर्जाता-ऽमुकस्य पितर नदीमतारयद्" इत्युत्तरमुपलब्धं स्याचेद् दर्शयतु भवान् ।

पो०-अस्मत्सकारो गुरुडपुराणलेखं विहायान्यत्पत्रं वा तारो वान्यः कोऽपि नास्ति ।

जा०-कथमहं सत्यं मन्येय गरुडपुराणिसदम् ?

पो०-यथा सर्वे मन्यन्ते।

जा॰ इदं पुस्तकं भवत्पूर्वजभेवतो जीविकायै व्यरिच । पितुर्हि निजपुत्रेभ्योऽन्यः कोऽपि प्रियो न भवति । यदा मम पिता मदन्तिके पत्रं वा तारं वा प्रेपियध्यति तद्वाहं वैतरणीतटे धेतुं नेष्यामि तञ्च पारमुत्तार्य पुनर्निजधेतुं गृहमानीयाहं मदीयतनयाश्च दुग्धं पास्यन्ति । आनीयतां दुग्धपूर्णी कलशिकेति समुदीर्यं गां वत्सतरश्चादाय जाटो निजगृहं प्रातिष्ठत ।

पो॰--तं दानं प्रदाय प्रतिएहासि ! तव विनाशो भविष्यति खलु !

जा॰—तूष्णी तिष्ठ । अन्यथा त्रयोदशदिनपर्यन्तं दुग्धं विना यावद् दुःखमस्माभिः सोढं तावतः सकलस्य प्रतिशोधनं विधास्यामि । तदा जोवमभजत्योपः । जाटश्च सवत्सां धेतुमादाय समासदत् स्वगृहम् ।

यदेहशा एव जाटसहशाः पुरुषा भवेयुस्तदेव विलीयेत महीवलये पोपलीला । यच्चामी-जना "दशगात्रपिण्डेदशाङ्गसपिण्डीकरणेन शरीरेण समं जीवः संयुज्यांगुष्ठमात्रशरीरः सन् पश्चाद् यमलोकमभिगच्छतीति" वदन्ति तदा तु मरणसमये यमदृतागमनं वृथा भवति । त्रयोदशांदवसानन्तरं तैरागन्तव्यम् । शरीरँ संजायेत यदि तदासौ स्वस्तीसन्तानेष्टमित्राणां मोहात् किमिति न निवर्तते ?

- प्र• स्वर्गे किमपि न लभ्यते यद् दानं दीयते तदेव तत्र लभ्यत इति सर्वदानानि करणीयानि ।
- उ॰ तस्माद् भवतः लगिद्यमेव लोक उत्तमो विद्यते यस्मित् धर्मशालास्सन्ति जना दानं ददित प्रियमित्रेष्टज्ञातिजनेषु च भूयांसि निमन्त्रणानि भवन्ति वस्त्राणि चोत्तमोतमानि लभ्यन्ते । भवत्कथनानुसारं स्वर्गे किमिप न लभ्यते । ईहिश निष्क्रपे कृपणे दिर्दे च स्वर्गे पोपाः प्रगम्य दुगता भवेयुस्तत्र सज्जनानां किन्तु प्रयोजनम् ?
- प्र॰—भवत्कथनेन यमलोको यमश्च नास्ति चेत् प्रेत्य क वर्जन्ति जीवाः ? एषाश्च न्यायं को तु वितनोति ?
- उ॰—भवतो गरुडपुराणोदितं त्वप्रमाणमास्ति परं यद् वेदोक्तं तत्प्रमाणम्—यथा—"यमेन वायुना सत्यराजन्" । इत्यादिवचौनिश्चीयते—"वायोर्यम इति नामश्रेयमस्तीति" । वपूषि विहाय विहायसि वायुना समं जीवास्तिष्ठन्ति यश्च सत्यकारी पक्षपातरहितः परमात्मा "धमराजो ऽस्ति" स एव सर्वेषां न्यायकर्त्ता वर्तते ।
- प्र॰ भवत्कथनेन कस्मा अपि गोदाना।दिदानं न देयं किश्चिदपि च दानपुण्यं न करणीयमिति सिध्यति ।
- उ॰—इदं भवत्कथनं सर्वथा वृथा वर्तते । यतः सुपात्रेभ्यः परोपकारिभ्यः परोपकाराय सुवर्णरजत-हीरकमौक्तिकानजलस्थानवस्नादिदानमवदयं देयं परं कुपात्रेभ्यः कदापि न प्रदेयम् ।
- प्र॰-कुपात्रसुपात्रयोः किन्तु लक्षणम् ?
- उ॰ यः कपटी स्वार्थी विषयी कामक्रोधलोभमोहसँयुतः परहानिकारी समासक्तो मिथ्यावादी विद्या॰ हीनः कुसङ्ग्वानलसो दालसकाशे मुहुमुँहुर्याचको निवारितोऽपि तदङ्गणे स्थित्वा निवन्धेन याचमानोऽसतोषवृत्तिरदातुर्निन्दकः शापगालीप्रदाता चासकृत्सेवमानस्यापि सकृद्सेवमानस्य कामुभूतो विद्यमानेऽपि पदार्थ जनान प्रताय तद्व्यकः स्वाभ्यणे विद्यमानेऽपि पदार्थ "मदन्तिके किमपि न विद्यत" इति कथियता सकलान यथा तथा वा वोधियत्वा स्वार्थसान्धको नक्त दिवा भिक्षायाचन एव प्रवृत्तो निमन्त्रितो यथेष्टं भङ्गादिमादकहव्यं निपीय

वैपुल्येन परान्नभोक्ता पुनहन्मत्तीभूय प्रमादशली सत्यसार्गविरोधकोऽसत्यवर्त्मनि निज-प्रयोजनाय प्रवर्त्तकस्तथेव स्विकाणां स्वस्येव सेवाया उपदेशको न त्वन्येषां योग्यविद्षां सेवायाः सद्विद्यादिप्रवृत्तिप्रत्यर्थी जगतो व्यवहारेऽर्थात् स्त्रीपुरुषज्ञनकजननोसन्तानराजप्रजा-प्रियजनिमेष्रेष्वप्रीतिसमुत्पादकः "इमे सर्वे मिथ्यासन्ति जगदिप मिथ्यास्ती" त्यादिदुष्टोपदेश-कर्ता चास्ति स कुपात्रँ विज्ञेय: । यश्र ब्रह्मचारी जितेन्द्रियो वेदादिविद्यानामध्येताऽध्यापकश्र सुर्शीलः सत्यवादी परोपकारप्रियः पुरुषार्थी वदान्यो विद्यावान् धर्मात्मा शान्तो हर्षशोकरहितः स्तु।तिनिन्दयोर्निर्भय उत्साही योगी ज्ञानी सष्टिक्रममनातिक्रम्य वेदाज्ञानुगुणमीश्वरगुणकर्मः स्वभावानुकूलश्चाचरिता न्यायरीतियुक्तानां पक्षपातरिहतानां सत्ये।पदेष्टृणां सत्यशास्त्रपठन-पाठनकर्तृणाञ्च परीक्षकः कस्याप्यचाटुकारी प्रश्नानां यथार्थसमाधानविधाता स्वातमवदन्य-स्यापि हु सुखदु:खहानिलाभवेत्ताऽविद्यादिव्छेशहठदुराघ्रहाभिमानविहीनोऽमृतस्येवापमानस्य विषस्येव च सम्मानस्यावगन्ता सन्तोषी यः कोऽपि प्रेम्णा यावद् द्यात्तावतैव प्रसन्नः सक्रदापत्तिममेय याचितेऽप्यदातिर परिहर्तरि वा जने दु:खस्याशुभक्रत्यस्य वाप्यचिन्तियता तदुपकण्ठात्सपदि निर्वतंकस्तद्निन्दक्ष्य सुखिनां मित्रं दुःखिषु द्यालुः पुण्यात्मभिः सममा-नन्दनः पापिनामुपेक्षकः ( तेषु रागद्वेषशून्य इति यावत् ) सत्यमानी सत्यवादी सत्यकारी निष्कपट ईर्ष्याद्वेषराहितो गॅभाराशयः सदाचारी धार्मिकः सर्वथा दुराचारविमुखो निजतनुम-नोधनानां परोपकरणे नियोजयिता परेषां सुखाय स्वप्राणानामपि समर्पयिता चेवमादिशुभ-लक्षणसम्पन्नो विद्यते स सुपात्रं ज्ञेयः। परं दुभिक्षादिविपत्कालेऽन्नजलवसनौषधिपथ्य-स्थानादीनाञ्चाखिलाः प्राणिन एवाधिकारिणो भवेयुः॥

#### प्र॰-कतिविधा दातारो भवन्ति ?

उ॰—त्रिविधाः, उत्तममध्यमिनकृष्टभेदेन। यो देशकालपात्राणि विज्ञाय सत्यविद्याधमोन्निरूपपरोपकृ-तये दद्यात्स उत्तमो वाताभिधीयते। यः कीर्त्तये स्वार्थाय वा दद्यात्स मध्यम उच्यते। यश्च स्वस्यान्यस्य वा किश्चिद्प्युपकारं कर्त्तुमसमर्थोऽस्ति परं वेश्यागमनादिकार्याय विटनटप्रमु-खेभ्यो वितरेत्। दानसमये तिरस्कारादिकुचेष्टामीप कुर्यात् पात्रापात्रयोः किञ्चिदिष भेदं न जानीयात् किन्तु—"समानमानं सकलं हि सत्यम्।" इति विक्रायणामिव विवादं कलहं विरच्य धर्मात्मानमन्यं दुःखिनं विधाय च सुखीभवितुं विश्राणयेद् द्रविणं सोऽधमो दाता समुदीर्यते। अर्थाद् यः परीक्षापुरस्सरं विदुषो धर्मात्मनः सत्कुर्वीत स उत्तमः। यः किश्चित परीक्षां कुर्वाणोऽकुर्वाणो वा केवलं स्वप्रशंसाये धनं प्रतिपादयेत्स मध्यमः। यश्चान्ध इवा-परीक्ष्येव निष्फलं दानं विदध्यात्स नीचदाताभिधीयते।

प्र॰-दानस्य फलानीह जायन्ते परलोके वा ?

उ॰-सर्वत्र सञ्जायन्ते ।

प्र॰ - स्वयं तु जायन्ते कश्चन फलदातास्ति वा ?

उ॰—फलदाता परमेश्वरः । यथा कोऽपि तस्करः स्वयं कारागृहं न जिगमिषति परं नृपोऽवर्यं तं चारके प्रषयति धर्मात्मनां सुखं रक्षाति तिव्ववेशयति तान् दस्युप्रभृतिभ्यः संरक्ष्य सुखे च स्थापयति । तथैव परमात्मा निखिलान् पापपुण्यानां दुःखसुखरूपफलानि यथायथमुप-भोजयति ।

प्र॰ — येऽमी गरुडपुराणादिग्रन्थास्सन्ति ते वेदार्थं वेदं वा पुष्णन्ति न वा ?

उ॰—नैव, परं वेदविरोधिनः प्रतिकूलगामिनश्च सन्ति । तन्त्राण्यपि तादृशान्येव सन्ति । यथा कोऽपि मतुज एकस मित्रं सकललोकस्य च शत्रुः स्यात्तद्वत् पुराणतन्त्रयोमिन्ता जनो भवति यतः परस्परविरोधजनियतार इमे सन्ति प्रन्थाः । मननममीषां न कस्यापि विदुषः कृत्यमस्ति । परमेषां मननमिद्वत्ता विद्यते खलु । दश्यताम् —शिवपुराणे त्रयोदशी सोम-वारः, आदित्यपुराणे रविवारश्चन्द्रखण्डे सोमग्रहवन्तो मङ्गलनुधनृहस्पतिशुक्तरोनश्चरराहुकेतवो, विष्णुपुराणे तिथिरेकादशी, वामनस्य द्वादशी, वृसिंहस्यानन्तस्य वा चतुर्दशी, चन्द्रमसः पौण-मासी, दिक्पाळानां दशमी, दुगीया नवमी, वस्नामष्टमी, मुनीनां सप्तमी, स्वामिकार्त्तिकेयस्य पष्ठी, नागस्य पञ्चमी, गणेशस्य चतुर्थी, गौर्यास्त्रतीयाऽश्विनी कुमारयोः द्वितीयाऽऽद्याः, देव्याः प्रतिपत, पितृणाञ्चामावास्येति तिथयोऽमी पुराणमतेन खळू ग्वासस्य सन्ति सर्वत्र चेदमे-बालेखि—"यों मनुज एषु वारेषु तिथिषु चान्नपानग्रहणं करिष्यति स नरकं गमिष्यतीति।" तींददानीं समुचितमिदं पोपानां तदीयशिष्याणाञ्च यत्कस्मिन्नपि वारे कस्याञ्चिदपि तिथौ वा ते भोजनं न कुर्वीरन् यती यदि भोजनं पानं वा करिष्यान्त तदा ते नरकगामिना भवि-ध्यन्ति । अथ ये निर्णयसिन्यु धर्मसिन्यु त्रतार्कप्रमुखप्रन्थाः प्रमादिजननिर्मितास्सन्ति तेष्वप्ये-केकस्य वतस्य महती दुर्गतिर्व्यथायि । यथा—एकाद्श्यां दशमीविद्धाः केचन शैवाः, द्वाद-स्यामेकादशीवतं कुर्वन्ति । कीदशी महाविचित्रा विद्यते पोपळीळा ! ! यदुपवासेऽपि च ( क्षुआवामरणेऽपि च ) विवदन्त एव । यदेकाद्रयावृतं प्रचालितमित तत्र स्वार्थसिद्धिरेव वर्तते दयाया लेशोऽपि नास्ति । ते वदन्ति—

#### पकादश्यामन्ने पापानि वक्ति।

यावन्ति पापानि सन्ति तान्यखिळान्येकाद्श्यां तिथावन्ने वसन्ति । प्रष्टव्याः खिल्वमे पोपाः—"कस्य पापानि तस्यां वसन्तिति ?" तव त्वित्यत्रादेवां ? यदि सर्वेषां सर्वाणि पापान्येकादश्यां वसन्ति तदेकादशादिने केनापि दुःखिना न भाव्यम् । एवं तु न भवति प्रत्युत क्षुपादिना दुःखँ भवति दुःखँ हि पापस्य फळं विद्यते तेन बुभुक्षावळशसहनं पापमस्ति । अस्या महन्माहात्म्यं व्यरिच, तस्याः कथामनुवाच्य वहवः प्रतार्थन्ते । तत्रका गाथाऽस्ति पथा—

ब्रह्मलोके वाराङ्गनाऽऽसीत्काचन । सा किश्चिद्पराधमकाषीत् । शन्ताऽभूदियं ततः पृथिवी विक्रे निपत्यासी—"कथङ्कारमहँ पुनस्त्वर्गमागन्तुँ प्रभवेयमिति" समस्तुत देवम् । सोऽब्रवीतः यदा कदाप्येकादशीव्रतस्य फलँ कोऽपि तुभ्यँ दास्यति तदानीमेव त्वँ सुरलोकमागमिध्यसि

न्यपप्तार्द्यं विमानसहिता किंमिश्चिदेकिस्मित्रगरे, तत्रत्यो नरपितः-"काास त्विमिति" ताम-प्राक्षीत् । तदेषा सकलमुदन्तमश्रावयदवादीच्चावनिपतिम् । कोऽपि मह्ममेकादश्याः फलम-र्षयेच्चेत्पुनरापि सुरालयमहं गन्तुं पारयेयमिति"। क्षितिपतिनगरेSन्वेषणमकारयत्परं को-Sपि जन एकादस्या व्रतथागी नालभ्यत किन्त्वेकदा कयोश्चिच्छ्रद्रस्त्रीपुरुषयोः कलहोऽभृत । क्रोधवशम्बदा पत्नी रात्रिं दिनञ्चाखिलं क्षुधिताऽस्थात्। दैवयोगेन तास्मन् दिवस-एकाद्द्येवाभवत् । नृपसेवकानसावभ्यधात्—"ज्ञानतस्त्वहमेकाद्द्यीव्रतं नाकार्षे परमकस्मात्त-स्मित्रहन्यातिष्ठ क्षुधिता खिल्विति"। तदा तु ते तां राजसमक्षमानैषुः। तामगादीन्नृपवरो विमानमिदँ स्पृशेति । साऽस्प्राक्षीत् । स्पर्शसमकालमेव विमानमुपर्ध्युदङियष्ट । इदं त्वज्ञा-नतो जातस्यैकादशीवतस्य फलं विद्यते । विज्ञाय विततुयाच्चेत्तस्य फलस्य का (मर्यादा) सीमा खलु । धन्याःस्थ विवेकचक्षुर्विकला यूयम् । यदीयं वार्ता सत्या स्यात्तदा वयमेकां ताम्बूलवीटिकां( या स्वर्गे नोत्पवते ताम् । ) प्रेषयितुमभिलषामः । सकला एकाद्शीव्रतिनः स्वस्वफलं प्रयच्छन्तु । यथेकताम्ब्रुलवीटिकोर्ध्वं गमिष्यति तदा पुनर्लक्षशः कोटिशश्च ताम्बूलवीटिकास्तत्र प्रेषयिध्यामः । वयमपि चैकादशीवतमनुष्ठास्यामः । यदि चेत्थं न भवि-ष्यति तदा युष्मानस्मात् क्षुत्पाडनरूपापत्कालाद् राक्षिष्यामः । आसां चतुर्विशत्येकादशीनां नामघेयानि पृथक् पृथग् विहितानि सान्ति । कस्याश्चन धनदेति कस्याश्चित् कामदेति कस्या अपि पुत्रदेति कस्याश्चिच्च निर्जलेति विहितम्। बहवो दरिद्रा बहुलाः कामुका वहवश्च निर्वशा जना एकाद्शीमनुष्ठाय वर्षीयांसोऽभवन् पञ्चत्वमप्यगमेश्च परं धनं कामनां पुत्रश्च नाविन्दत । ज्येष्ट्रमासस्य शुक्लपक्षे यस्मिन्तु समये मुहूर्त्तमपि जलं न लभ्येत चेन्मनुजो व्याकुर्ला भवांत तिसम् काले व्रतिनो महादःखं लभनते । विशेषतो बङ्गदेशे सकला विधवा वनिता एकादशीदिवसे महतीं दुर्गतिमिथगच्छान्त लेखनसमये निर्दयस्य वृशंसस्यास्य मनिस कापि द्या नाजनि । अन्यथा निर्जलायाः सजलेति पौषमासस्य श्वलण-क्षीयैक।दरयाश्च निर्जलेति नाम व्यधास्यच्चेत्तद्पि किञ्चित् समीचीनमभविष्यत् । परं द्यया किन्तु प्रयोजनमस्य पोपस्य ? "कोऽपि जीवतु वा म्रियतां वा परमाकण्ठं पोपोदरं पूर्यताम्" गर्भिण्या वा सद्योविवाहितया वा ललनया वालकैर्युवकैर्वा जनैस्तु कदापि नोपोषितव्यम्। परं केना प्युपोषितव्यमपि चेत्तदा यस्मिन् दिने ऽजीर्णता स्यात् क्षघा वा न भवेत्तास्मिन्हिन शर्करावरपेयं पयो वा निपीय तिष्ठेत । ये बुभक्षायां नाश्नन्ति क्षघां विना वा भुक्षते त उभये रोगसमुद्रे निलीय दुःखं लभन्ते । प्रमादिनाममीषां कथने लेखने वा केऽपि न न्वश्वस्यः।

अथ गुरुशिष्यमन्त्रोपदेशविषयं मतमतान्तरचरित्राणि च वर्णयामः । मूर्तिपुजकसम्प्रदाधि-जना अनुयुज्ञते—"वेदा अनन्तास्यन्ति । ऋग्वेदस्यैकविशतिः २१, यजुर्वेदस्यैकाधिकशतं १०१, सामवेदस्यैकसहस्रं १०००, अथवंवेदस्य च नव ९ शाखा विद्यन्ते । आसां कतिचन शाखा उपलभ्यन्ते शेषा अलुप्यन्त । तास्त्रेव मूर्तिपूजायास्तीर्थानाश्च प्रमाणं भविष्यति । यदि नाभविष्यत्तदा पुराणेषु कुत आगमिष्यत् ! यदा खलु कार्यमवलोक्य कार्णमनुमीयते तदा पुराणानि विलोक्य मूर्तिपूजायां का नु शङ्का ! उ॰-यथा शाखा यस्य वृक्षस्य भवति तेन तुल्येच सा भवति न तु विरुद्धा । अपि काममल्पा महत्यो वा शाखा भवेयुः पर तासु विरोधो न सम्भाव्यते । तथैव यावत्यः शाखा उप-रुभ्यन्ते तासु यदि पाषाणादिमूर्तिपूजाया जलस्थलात्मकतीर्थानाश्च प्रमाणं नोपलभ्यते तदा तास लप्तास शाखाखिप नासीत । चवारो वेदाश्र पूर्णा उपलभ्यन्त तेभयो विरुद्धाः कदापि न भवितुमहंन्ति शाखाः। याश्च विरुद्धास्यन्ति कोऽपि ताः शाखात्वेन प्रमाणियतुं न प्रसन्ति । यदेयं वर्षाऽस्ति तदा प्राणानि वदानां शाखा न सन्ति किन्तु सम्प्रदायिजन परस्परं विरुद्धा प्रन्था निरमीयन्त । वेदान् परमेश्वरकृतान् मन्यते यदि भवाँस्तदाऽऽश्वला-यनादिक तृषिम निनामा प्रसिद्धान प्रन्थानिगमान किमिति मनुते ? यथा शाखानां पहुवाना आवलोकनेन पिप्पलवटरसालप्रमुखमहीरुहा अभिज्ञायन्ते तथैव महर्षिमुनिप्रणीतैर्वेदाङ्ग-अतुर्भित्रोह्मणैः साङ्गोपाङ्गोपवेदादिभिश्च वेदार्थोऽभिज्ञायते । अत एवते प्रन्थास्तदीयुर्गास्त असन्यन्त । ये वेदप्रतिकृतास्तेषां प्रमाणं ये चानुकृतास्तेषामप्रमाणं न सम्भाव्यते । यदि भवानदृष्टशाखास मूर्त्यादेः प्रमाणमनुभिमीत तदा तु यदा कोऽप्येतं पक्ष स्थापयिष्वति यल्लुतशाखासु वर्णाश्रमव्यवस्थाप्रतिकृलाऽर्थादन्त्यजशुद्राणां नाम ब्राह्मणादिरिति ब्राह्मणादे-नीमधेयश्च शूद्रान्यजादिरित्यस्ति । अगमनीयगमनसकत्तेव्यक्त्तव्यं सिथ्याभाषणादिश्च धर्म सत्यभाषणादिश्वाधर्म इत्यादि लिखितं स्यातदा तस्मै भवानिदमेशोतरं दास्यति यथा वय मद्महि—"यद् वेदेषु प्रसिद्धशाखासु च यथा ब्राह्मणादेर्बाह्मणादिरित्यभिधानं शुद्रादेश्व शृद्रादिनामधेयसिळिख्यत तथैवादृष्टशाखास्त्रपि मन्तव्यम् । अन्यथा वर्णाश्रमव्यवस्थादिकम-खिलमन्यथा भविष्यतीति"। वर् जैमिनिन्यासपतज्ञलिसमयपर्यन्तं तु सकलाः शाखा अवि बन्त न वा ? यद्याविद्यन्त तदा कदापि भवान प्रत्याख्यातुं न प्रभविष्यति । यदि नाप्व-बन्तेति कथ्येत तदा पुनः शासानां सद्भावे किन्तु प्रमाणम् ? दश्यताम् — जैमिनिर्मीमां-सायां सकलं कमकाण्डं पतजलियुनियोंगशाखे निखिलमुपासनाकाण्डं व्यासमुनिश्च शारीरि-कस्त्रेषु ज्ञानकाण्डमस्वलं निगमानुकूलमलिखत्तेषु तैः पाषाणादिमूर्तिपूजायाः प्रयागादिती-र्थानाञ्च नामान्यपि नाळिख्यन्त । कुतो नु खंडु ळिख्येरन् ? यदि कापि वेदेष्ववतस्यन्नु तदा छेखनमन्तरेण कदापि नामोक्यन्त । अतो लुप्तशाखास्वपि मूर्तिपूजादेरस्य नासीत्र-माणम् । इमा अखिलाः शाखा वेदा न सन्ति खलु ? यत एतासु परमेश्वरकृतवेदमन्त्राणां प्रतीकानि समुद्भय व्याख्याः सांसारिकजनानाञ्चेतिहासाद्योऽलिख्यन्त तस्मात्कदाप्येता वेदा भिवतुं न शक्यन्ते । वेदेषु तु केवलँ मनुजेभ्यो विद्या उपादिश्यन्त कस्यापि मनुजस्य नाममात्रमपि न विद्यते तस्मादास्त प्रत्याख्याता सर्वथा मूर्तिपूजा । दृश्यताम् —मूर्तिपूज्या श्रीरामचन्द्रश्रीकृष्णचन्द्रनारायणशिवादीनां महती निन्दोपहासश्च भवति ते खलु महान्तो महाराजाधिराजास्तेषाञ्च पत्न्यः सीतारुक्मिणीळक्मीपार्वतीप्रमुखा महाराजमहिष्य आस-त्रिति विदन्तयेव सर्वे । परं यदासीयां मूर्तीर्मन्दिरादौ निधाय पूजारिजनास्तन्नाम्ना भिक्षां याचन्तेऽर्थातात् भिक्षुकात् विद्धति यथा—"आगम्यतां महाराजाः श्रेष्ठिनौधनिकाः दर्शनं क्रियताम् । आस्यताम् । चरणामृतं गृद्यताम् । किञ्चिदुपहियताम् । श्रीमन्तो महा-राजाः ? सीतारामराश्राक्रःणलक्ष्मीनारायणमहादेवपार्वतीभिर्दिनत्रयाद् बालभोगो राजभोगो वा ( भोज्यं पेवं वा ) नालभ्यत । अद्येतेषां सकाशे किश्चिद्पि नास्ति । अपि राजमाहिषि ?

अभिमति ? श्रेष्ठिनि ? सीतादिभ्यो नासाभूषणादिकं विरचण्य दीयताम् । अत्रादिकं प्रहीयेत चेद रामऋष्णाद्य उपभुजीरन्। वस्त्राण्यखिलानि जीर्णानि। मन्दिरस्य कोणभितयः सकला निपतितास्मिन्त । पटाजनलं गलति । दुष्टास्तस्करा युत् किश्चिदासीतद्वाहरन् । कानि।चे दुन्दुरुभिर्विदीर्णानीति दृश्यताम् । एकरोन्दुरेरियाननर्थी व्यथायि यद्ह्य नेत्रमपि निस्साय पलायन्त । सम्प्रति वयं रजतस्य नेत्रं निर्मातुँ न प्रभव इति तत्रास्मामिवराटकस्य नयन मायोजितम्" रामलीलां रासमण्डलमपि च कारयामः । सीतारामौ राधाकुग्गौ च नृयतः राजानो महन्ताभिधाः पोपप्रभृतयस्तेषां सेवकाश्र सानन्दं निषीदन्ति । मन्दिरे सीतारा माद्य उत्थितास्तिष्ठन्ति पूजारयो महन्ताल्यजना वाऽऽतने तूलिकायां बीयधानमाश्रित्योप-विष्टास्सन्ति । उज्यक्षळेऽपालय सार्गळे तात् संब्रुश्यन्ति देवान् प्वयश्च मनोहरवायुमये प्रदेशे पल्यङ्कमास्तीर्थ शेरते । वहनः पूज हा निजनागयणं मञ्जूषिकायां निवाय वसनादि-नोपरिष्टानिबध्य गलेऽवलम्बयन्ति । यथा बान्धी निजार्भकं गले लम्बयति तथैव प्रजारयो गले लम्बयन्ति । कोऽपि मूर्ति भनक्ति तदा हाहाकारं विधाय वक्षस्थलोपपीडं प्रलानित-"हा! हन्त, सीतारामौ राधाकृष्णौ पावंतीशिवौ च दुर्रभंग्न विति"। अयुना शिल्पिवरेण स्फटिकोपलस्य निर्मिताऽपरा मूर्तिरानाय्य प्रतिष्ठाप्य चार्चनीया । घृतविनाकृतो भोगो न निवेधने नारायणाय नाथिकं चेदलं तु प्रहीयतामवस्यम् । इत्यादिकयनानि सुतरामेशां कृते कथयन्ति । रासमण्ड उत्य रामलीलाया वान्ते सीतारामाभ्यां रायाक्रण्याभ्यां वाडमी भिन्नां याचपन्ति । इत्यादिश्वतानि भवन्त एव विमृशन्तु । कियतो महतः शोकस्येयं वर्तते वार्ता ? वरम्, निगयताम् — "सीतारामादयः किमीहशा दरिद्रा भिश्चकाश्वासिवृति" ? अयमगीषामुपहासो निन्दाचेयं न चेत्किमस्ति खलु ? अनेन निजमाननीयनरवराणामिततरां भवति निन्दा। वरम्, यदेमेऽविद्यन्त तदाः सीतां रुक्मिणीं लक्ष्मीं पार्वती च रूप्यायां किस्मित्रपि निकेतने वा समुत्थाप्य पूजकाः—"आगम्यतामासां दर्शनं विधीयतां पूज्यतां किमपि चोपहियतामित्यवादिष्यन् यदि तर्हि सीतारामाद्य एवां मूर्खाणां कथनेनेहशं कर्म कदापि नाकारिध्यत्रापि च कर्तुमादेश्यन् प्रत्युत ये केऽपि तेषामी दशमुपहासमकरिष्यँस्तान् कदाप्यदण्डियत्वा नास्थास्यतः। आम्, यदैते तैर्नादण्ड्यन्त तदैतेषां कर्नभिरेव पूजारयो मूर्ति-विरोधिभिभूयसा प्रसादं (दण्डं) दापिताः। साम्प्रतमपि प्रसादो लभ्यते। यावचेदं दुष्कर्म न परिहरिष्यन्ति तावदमी लप्स्यन्त एव प्रसादम् । प्रतिदिनमार्यावतेस्य या महती हानिः पाषाणादिमूर्तिपूजकानाञ्च यः पराजयः स एतैः कर्ममिरेव जायत इत्यत्र कः सन्देहः ? पापस्य हि दुःखँ फलम् । आसामेव पाषाणादिमूर्तीनां विश्वासेन भयसी हानिरजायत । न हास्यन्ति चेदनुदिनमधिका हानिर्जनिन्यते । अमीषु वाममार्गीयाः प्रव-लागसस्सन्ति । यदामी शिष्यं विदधति तदा साधारणाय जनाय-

दं दुर्गाये नमः । भं भैरवाय नमः । ऐ ही क्षीं चामुण्डाये विच्वे ।

इत्यादिमन्त्रानुपदिशन्ति । वङ्गदेशेऽच विशेषत एकाक्षरीमन्त्रमुपदिशन्ति यथा-

हीं, श्रीं, हीं ॥ शावरतं वं प्र ४४॥

इत्यादि । धनाट्यानां पूर्णाभिषेकं कुर्वन्ति । ईदशा एव दशमहाविद्यानां मन्त्राः— हां हीं हूं वगळामुख्ये फट् स्वाहा ॥ शा० प्रकी० प्र० ४९ ॥

क्षचित् कचित्—

### हूं फट् खाहा ॥ कामरत तन्त्र बीज मंत्र ४॥

अथ च मारणमोहनोचाटनिवद्वेषणवशीकरणादिप्रयोगं वितन्वन्ति । तन्मन्त्रेस्तु किञ्चिन्दिष न संजायते किन्तु सकलमपि क्रियया कुवंते । यदा कस्यचिनमारणस्य प्रयोगं विद्धित तदेतः प्रयोजायितुरन्तिकाद् द्रव्यमादाय जिघांसितस्य जनस्य मृत्तिकायाः पिष्टस्य वा प्रति-मापुत्तलं निर्मिमते। तस्य वक्षोनाभिकण्ठे च्छुरिकां निवेशयन्ति । नेत्रहस्तचरणेषु च कीलकान निखनान्त । तदुपरि भरवस्य दुर्गाया वा मृत्ति विरच्य करे त्रिशुलं प्रदाय तदीगहदये संयोज्जयन्ति । वेदिमेकां विधाय मांसादिकं जुङ्कति । ततश्च दूर्तार्दि प्रेषियत्वा तं विषादिना हन्तुमु-पायमनुतिष्ठन्ति । यदि स्वपुरश्वरणानन्तर एव स निहन्यते तदात्मानं भैरवस्य देव्या वा सिद्धं वदन्ति "भैरवो भूतनाथश्वे"त्यादि पठन्ति च ।

मारय २, उद्यादय २, विद्वेषय २, छिन्धि २, भिन्धि २, वशोकु ६ २, खाद्य २, भक्षय २, त्रोट्य २, नागय २, ममशत्रून् वशीकु ६ २, हुं फद् खाहा ॥ कामरत्न तन्त्र उद्यादन प्रकरण मं० ५-७ ॥

इत्यादिमन्त्रान् जपन्ति । यथेष्टं मग्नं मांसादिकञ्च पिवन्त्यश्नान्ति च भ्रुवोर्मध्ये सिन्दूररेखां विरचयन्ति। कदाचित् कदाचित् कालीप्रभृतये कमि मनुजं प्रगृह्य विशस्य हुत्वा च किञ्चिद्मुष्य मांसमप्यश्नान्ति । यः कश्चन मैरवी वक्ते वजेन्नवँ न पिवेन्मांसञ्च नाश्नीयाच्चेतं निहत्य जुह्नित । तेषां मध्ये यो घोरकर्मा भवति स मृतमनुजन्त्यापि मांसं खादति । अजरीवजरीकारिणो अनुजा मलं मूत्रमिप खादन्ति पिवन्ति च ।

एके चोलीमार्गीया अपरे बीजमार्गीया अपि भवन्ति । चोलीमार्गीयाः किस्मित्रपि गुप्तस्थले प्रच्छत्रभूमों वैकं निलयं कलयन्ति । तत्र खियः पुरुषाः पुत्राः पुत्रमे भिगन्यो जनन्यः पुत्रवध्व- क्षिति सकलाः सङ्गम्य सम्भूय चान्योन्यं मांसमदन्ति मिदिरां पिवन्ति च । ललनामेकां निर्म् क्वरां विरच्य तस्या गुप्तेन्द्रियमर्चान्ति निखिलपुरुषास्ताञ्च दुर्गादेवीं वदन्ति । पुरुषमेकं दिग- क्वरं विधाय तदीयगुप्तेन्द्रियं पूजयन्ति सकलललनाः, यदा मिदरां निपीय निपीयोनमत्ता भवन्ति तदा सर्वासां योषितां वक्षोऽशुँकानि चोलिकेत्यभिधीयमानानि किस्मिश्चन्महति मृण्मिये पात्रे संयुक्तानि निधायकेकः पुरुपस्तास्मिन करं निक्षिप्य यस्य पाणौ यस्या वस्त्रं समागच्छेत्कामं सा जननी भागनी कन्या पुत्रवधूर्वा किं न स्थात् किन्तु तत्काले तु तस्य पत्नी भवति । मिथः कुकमंकरणेनात्युन्मत्तभावधारणेन चामी पादत्राणादिभिः कलहायन्तेतराम् । यदा प्रभाते प्रविरलजमिति निजनिजसद्वं समासीदन्ति तदा जननी जननी दुहिता दुहिता भगिनी भगिनी पुत्रवधूश्च पुत्रवधूर्वाते । वीजमार्गीयाश्च मैथुनं विधाय जले वीर्यं निक्षिप्य

सम्मेल्य च पिवन्ति । पामरा इमे कर्मभिरेभिर्मुक्तिः साध्यत इति मन्यन्ते । विद्याविवेकसौन जन्यादिविहीना भवन्ति ।

#### प्र॰ — शेवमतीयास्तु समीचीनास्सन्ति !

ड॰ — कुतो न सिन्त सभीचीनाः ? "यथा प्रेतनाथस्तथा भूतनाथः" इतिवद् यथा वाममार्गीया मन्त्रोपरेशादिभिस्तेषां द्रव्यं हर्गन्त तथेव शेवा अपि "ओं नमः शिवाय।" इत्यादि पश्चा- क्षरादिमन्त्रानुपदिशन्ति । स्द्राक्षान् भस्म च धारयन्ति । मृत्तिकायाः पाषाणादेर्वा लिङ्गानि विरच्याचयन्ति । हर हर वं विम्मिति अजशब्दिमिव मुखेन प्रजल्पन्तः शब्दँ वितन्वन्ति च तस्पेदं कारणमुच्यते—"तालिकावादनेन वं विम्मिति शब्दोच्चारणेन च पार्वती प्रसन्ना महादेवश्चाप्रसन्नो मवतीति ।" यतो भस्मासुरपुरतो महादेवः पलायत यदा तदा वं वाम्मिति शब्दपुरस्सरं परिहासेन तालिका अवायन्त । कपोलवादनेन चाप्रसन्ना पार्वती महादेवश्च प्रसन्नो भवति । यतः पार्वतीपितुर्दक्षप्रजापतेमस्तकं लिल्वा पावके निक्षिण्य तत्कलेवरेऽजमस्तकमायोज्यत । अजशब्दसमानँ कपोलवादनं किल तस्यवातुकरणं मन्यते । शिवरात्रिप्रदोष्वतान्यनुतिष्ठन्ति । एवमादिभिर्मुक्तिं मन्यन्ते । तस्माद् यथा वाममार्गीया श्रान्तास्सन्ति तथेव शेवा अपि । एषु विशेषतो दीर्णकर्णा नाथा गिरीयाः पुरीया वन्या आरण्याः पार्वताः सागरा गृहस्था अपि च शेवा भवन्ति । केऽपि "हयद्वयमारोहन्ति।" अर्थाद् वामं शैवश्चो- भयमतं मन्यन्ते । कियन्त एव थेष्णवा अपि तिष्ठन्ति । तेषां तन्त्रसायँ श्लोकः—

अन्तःशाका बहिश्शैवाः सभामध्ये च वैष्णवाः । नानारूपधराः कौला विचरन्ति महीतले ॥

अभ्यन्तरे शाक्ता वाममार्गीया बहिदशैवा ह्रद्राक्षभस्मधारिणः सभायात्र वैष्णवा विष्णो-रूपासका वयभिति वादिनः, इत्थं नानारूपधरा वाममार्गिणो जना अवनितले विचरन्ति ।

#### प्र॰-वैष्णवास्तु समीचीनास्सन्ति !

- ड॰-अये! कथं नु समीचीनाः ! यथा ते तथेते सन्ति । ह्र्यताम्-वैष्णवानां लीला-आत्मानं विष्णोर्दासं मन्यन्ते । तेषु श्रीवैष्णवा ये चक्राङ्किता भवन्ति ते स्वं सवीपरिवर्तमानं मन्यन्ते तत्र लेशतोऽपि खलु !
- प्र॰ किं न खलु लेशतोऽपि । अशेषतः खलु वर्तते । आलोवयताम् ललाटे नारायणवरणारवि-न्दोपमँ तिलकं तन्मध्ये च पीतवर्णा रेखा श्रीभैवति अत एव वयं श्रीवैष्णवा उच्यामहे । नारायणेमकं विहायान्यं कमपि न मन्यामहे । महादेवस्य लिङ्गमपि नालोकयामः । यतो-ऽस्माकमलिके श्रीविराजते सा लज्जते । आलमन्दारादिस्तोत्राणां पाठं कुर्मः । नारायणं मन्त्रपूर्वकं पूज्यामो मांसं नाश्रीमो मदिरामपि न पित्रामस्तत्कथं न नयं साधवः खलु !

उ॰—भवदीयतिलकमिदं हारपदकातिरित पीतरेखांश्चमा श्रीरिति व्यर्थ सन्यन्ते भवन्तः। यत इदं हस्तकौशलं ललाटचित्रश्च वर्तते। यथा हि गजस्य ललाटं चित्रविचित्रं क्रियते कारुणा। भवल्ललाटे विष्णुपदचिहं कृत आयात् ? किं कोऽपि वेकुण्ठमुपगम्य विष्णोः पदाचिहं ललाटे विधायागमत् ?

विवेकी -श्रीजंडा चेतना वा ?

वेष्णव:- चेतना ।

वि॰—तिद्यं रेखा जडत्वात्रास्ति श्रीः । वयं पृच्छामः— "श्रीनिर्मितास्त्यानिर्मिता वेति"? ययनिर्मितास्ति तदा नेयँ श्रीः । यत इमां तु भवन्तो नित्यँ निजकरेण स्चयन्तीति श्रीरियँ भवितुँ नाईति
भवतां भालस्थले श्रीयदि भवेत्तदा कियन्त एव वेष्णयाः किमिति दुर्मुखाः शोभाराहितवदना विलोक्यन्ते ? ललाटे श्रीलक्ष्मीविराजते चेद् एहे एहे भिक्षा याचमानाः सदावर्तीयमन्नमादायोदरञ्च विश्राणाः किमिव परिश्रमान्ति ? इदं दुराग्रहवतां निर्लजानाञ्च वृत्तँ
यल्ललाटे लक्ष्मीभवेत्कृत्यञ्च महादरिद्राणां स्यात ।

एषु कश्चन "परिकालनामा" वैष्णवो भक्त आसीत् । स स्तेयँ लुण्डनञ्च विधाय कपट-याकल्प्य परधनमपहृत्य वैष्णवानामुपकण्ठे निधाय प्रासीद्त् । एकदाऽमुना चौरिकायां कोऽपि पदार्थो नालभ्यत यमसावपहरेत् । तेन व्याकुल्हसन्नयँ व्यचरत् । नारायणो व्यज्ञासीत्— "मम भक्तो दुःखँ विन्दत इति" । अथ श्रेष्ठिनो रूपँ परिगृद्ध सुन्दरेणांगुलीयकाद्याभरणे-नात्मानमलङ्कृत्य स्यन्दनमावद्ध तत्सम्मुखमागमत् । तदा तु परिकालो रथान्तिकमुपगम्य— "सकलँ पदार्थमविलम्बितसुत्तारय नोचेत्त्वां हिनिष्यामीति" श्रेष्ठिनमवादीत् । उत्तारयन्न-ङ्गुलीयकोत्तारणे व्यलम्बतासो । परिकालो नारायणस्य करशाखां विच्छिद्यांगुलीयकमग्रहीत् । नारायणोऽतिप्रसन्नो भृत्या चतुर्भुजवपुर्विधाय तस्मै दर्शनमद्दान्त्यगादीच्च तम्—"त्वँ मम प्रियतमो भक्तोऽसि । यतः सकलँ वित्तमपहृत्य विलुण्ड्य चोरियत्वा च सेवसं इति त्वँ धन्योऽसीति" । ततोऽयमुपगम्य वैष्णवानामभ्यणं सकलमलङ्कारं न्यधत्ता ।

एकदा परिकाल कोऽपि सांयात्रिको सत्य विधाय पोते समु विश्व देशान्तरमनेषीत् । तस्माद् देशादुष्ठे पूगीफल सँस्तम् । एक क्रमुकफल भित्त्वाऽक्चि तक्षाय परिकालो विधाय परिकालो विधाय परिकालो विधाय परिकालो विधाय परिकालो विधाय परिकालो विधाय परिकालो क्षमुकफल परिकालस्य वर्तत" इति समगादीत् । "अपि त्व यथेच् क सहस्य पूगीफलमादद्या" इति पोतविणगभाषिष्ठ । परिकालोऽझवीत्—"नाहमधार्मिको यदसत्यतया गृह्णीयामह त्वर्षे वाञ्छासीति" वाणिजो वसकस्यरलान्तःकरण आसीत् । स लिखित्वाऽदद्गत् । यदा स्वदेशतदनगरमुपासदत् प्रवहण क्षमुकफलञ्जोत्तारियतुं प्रवृत्तं जनस्तदा परिकालोऽभाषत— "ममाद्धः पूगो दीयतामिति"। साथवाहस्तस्मे तमेवाद्धं पूगमदात् । तदा परिकालः—"मम तु पोतेऽद्धः कमुको वर्तते तस्माद्धंभागं ग्रहीध्यामीति" विवादमक्रत । राजपुरुपपर्यन्त

विवादो गतः । परिकालस्तु अनेनार्द्वप्गप्रदानमछेखि" । इति व्याहृत्य विणजस्त छेखमदर्शयत् नेगमो बहुलमचकथत्पर नामनुतासौ । अर्द्व प्गजातमुपादाय विष्णवस्यः समर्पितवान ।
तदा तु प्रासीदशतितरां वैष्णवाः, अद्यावि तस्य तस्करस्य लुण्ठकस्य परिकालस्य मूर्ति
मन्दिरेषु निद्धति । कथेयँ भक्तमाछे लिखिताऽस्ति । बुद्धिमन्तस्तत्र विलोकयन्तु यद्
वैष्णवास्तदीयसेवका नारायणश्चेति त्रयी तस्करमण्डली वर्तते न वा ! यद्यपि मतान्तरेषु
कोऽपि किञ्चिद्यतः सज्जनोऽपि भवति तद्यि तास्मिन मते स्थित्वा सर्वथा साधुमीवितुँ
न प्रमुः । दृश्यतामधुना वैष्णवेषु वमनस्य ! भित्रजातियँ तिलककण्ठमालादिकँ धारयान्ति ।
रामानन्दीया उभयतो गोपीचन्दनँ मध्ये च रतातिलकँ नीमावताया द्वे अपि सृक्ष्मे रेखे मध्ये
च कृष्णविदुँ माधवाः कृष्णरेखां गौडवङ्गीया असिषेतुकासित्रभां रेखां रामप्रसादीयाश्चद्वयौस्तिलकरेखयोर्मध्ये शुक्लवर्णे वर्तुलँ तिलकञ्च विरचयन्ति । रामानन्दीया नारायणस्य
हृदये रक्तरेखां लक्ष्म्याश्चिङ्कँ गोस्वामिनश्च श्रीकृष्णचन्द्रस्य हृदि राधा विराजत इत्यादि
विलक्षणममी कथयन्ति ।

कथैका मक्तमाले लिखिताऽस्ति —कथिदेको मनुनो महीहहतले सुम्वाप। शयान एवासौ पञ्चत्वमाप । उपरिष्टाद् वायसो मलमुत्ससर्ज । तन्मलँ तदी रलठाटे तिलकाकृति वभूव । तत्र यमिकिङ्करास्तं नेतुँ समाययुः । अत्रान्तरे विष्णुदूता अपि समासेदुः । उभौ विवादं चक्राते । यमिकिङ्करा ऊचु:-- "अस्माकं स्वामिनां निदेशानुसारं वयमेतं यमलोकं नेष्याम" इति । विष्णु-दूता बभाषिरे— "अस्मत्स्वामिनामेतं वेकुण्ठं नेतुमादेशोऽस्ति । आलोक्यतामस्य ललाडे वैष्णवानां तिलकं विद्यते । कथमेनँ नेष्यन्ति भवन्तः ?" इति । तदा तु यमसेत्रकास्तु णीकाः संबुत्य यथागतं ययुः । विष्णुदूताः सुखेन तं वैकुण्ठं निन्युः । नारायणस्तं वैकुण्ठे निद्धे । निरीक्ष्यताम् — यदाऽकस्मात् तिलकसंभवनस्येदशं माहात्म्यमस्ति तदा ये स्वेन प्रेम्णा करेण च तिलकं कलयन्ति ते नरकाद् विमुच्य वैकुण्ठं गच्छेयुश्चेदत्र किमहित चित्रम्। वयं पृच्छामः—"यदि सूक्ष्मतिलककरणेन वैकुण्ठँ व्रजेपुस्तर्हि सकलमुखलेगनेन वपुषि निखिले विलेपनेन वा तु वैकुण्ठादप्युपरिलोकं प्रयान्ति न वेति ?" अत इमा अखिलवार्ता व्यर्था वर्तन्ते । साम्प्रतमेतेषु वहनो भिसतशरीराः काष्ठस्य को रीनं परिधायानले तप्यन्ते, जटां वर्द्धयन्ति, सिद्धस्येव वेषं भजीन्त, वका इव ध्यानावस्थिता भवन्ति, भङ्गादिमादकद्रव्याणि सेवन्ते, शोणित शोणशोभानि नेत्राणि वितन्त्रन्ति, सर्वेभ्यः प्रस्तिपरिमाणमत्रं पिष्टं वराटकान् द्रव्यश्च याचन्ते गृहमेथिनां तनयान वश्चियत्वा शिष्यान विद्धति च । प्रायेणामीपु श्रमजीविनः कर्मकरा जना भवन्ति । कश्चिद् विद्यां पठेच्चेत्तं पठनान्निवारयन्त्युपदिशन्ति—

## पठितव्यं तद्पि मर्तव्यं दन्तकटाकटेति कि कर्तव्यम्॥

सतां विद्यापठनेन कि प्रयोजनम् १ विद्याध्यतारोऽपि हि स्रियन्ते । ततो दन्तिनिपीडनं किमिति विधेयम् १ साधूनां तु चतुर्षु धामसु परिश्रमणम्, सतां सेवनं रामस्य च भजनमेव कार्यम् । यदि केन।पि मूर्वताया अवतारोऽविद्याया मूर्तिर्वा नालोक्यत तेन भस्मलेपिनां दर्शनं विधेयम् । तेषासभ्याशे कोऽपि गच्छति चेते तं ताञ्च —वत्स १ वत्से १ इति वदन्ति ।

काम स सा च खलु तेषां जनक इव जननीव च वा किं न स्यात् । यथा भस्मलेपी साधुज-नस्तथेव " रूखड तुंखडगोदडियेजमात्यालेष्ठतरेसाई अकालीकनफटे जोगी औवड" इति विख्याताः सकलास्साधव इमे समानशीलव्यसनास्सन्ति ।

कस्यचन खाखीसमाख्यस्य साधोः शिष्यः—"श्रीगणेशाय नमः" इति वायां रटत् कूपोपरि जल प्रहीतुमगात् । तत्रेकः पण्डितो निपण्य आसीत् । स तं—"श्रीगणेशाय जनमें" इति रटन्तपुप्रमुद्धावदत्—"आय साधो ! अशुद्धं रटसि त्वम् । "श्रीगणेशाय नमः" इति घोषयेति । स झटिति कमण्डलुं प्रपूर्व गुरुनिकटमयासीत् । अशोचच— "कोऽपि ब्राह्मणो मम रटनिमदमशुद्धं कथयतीति" । इत्थं निशम्याजसा खाखीतमाख्यो गुरुरुत्थाय कूपमुपासदत् पण्डितञ्चावदत्—"किमये ! मदीयशिष्यं त्वं प्रतारयसि ! किं त्वमपाठी रे ! गुरुलण्डः ! पर्य —त्वमेकविष्यं पाठं जानीवे । वयंतु त्रिविधं पाठं जानी-महे । यथा—"स्नीगनेसाजस्रमें", "स्नोगनेसायस्रमें", "श्रीगनेसाय नमें" इति ।

पाण्डतः-अयूयतां साधो ! विद्याया वार्ताऽती रकठिना खनु । पठन विना नायाति सा ।

- खाखी —तूष्णीमेधि रे! सकठा विद्वांतः पराभृता अस्माभिः। भङ्गपानेन समं सद्य एवाखिलास्ते निगिलिजाः। सतां सदनं श्रेष्ठम्। वराकस्तं किमित्र जानीयाः खन्नु ?
- प• दृश्यताम् यदि भवान् विद्यामप्ठिष्यत्तदा किमीदशमपावदिष्यत् ! भवतस्तवविधं ज्ञान-मभविष्यत् ।
- खा॰ -अये ! त्वमस्माकं गुरुभविसि ! न शृणुमस्तवीयदेशम् ।
- प•—कुतः श्रूयेत ? बुद्धिरेव नास्ति । उपदेशस्य अवणावगमनयोरपेक्यते विद्या ।
- खा -- यः सकलानि वेदशास्त्राणि पठित्वा साधून् न भानयेत्स लेशतो ऽपि नापठिदिति मन्यताम् ।
- प॰—आम्, वयं सत्पुरुषान् परिचरामः परं भवादशान् सपुच्छुङ्खलान् दुर्जनान् न भजामः । यतः सन्तो विद्वांसो धार्मिकाः परोपकारिणः पुरुषा एव साधव उच्यन्ते ।
- खा॰ परय, वयं नक्त दिवा दिगम्बरास्तिष्ठामः । अभिना तप्यामहे, शतशो गक्षाचरसादिशूम्रपानं कुर्मः, पुष्कलं भहं पिबामो गञ्जाभहधत्त्र्रपर्णानां शाक भक्ष्यामः संख्यां विषमहिकेनगोलिकामि हतं निगिलामो मतदशायामहर्तिशमभोकास्तिष्ठामः संसारं किमपि न गणयामो भिक्षां याचित्वा गेटिकां कृत्वा चाश्चीमो रात्रिमखिलामीदशः कासस्समुद्भवति येन पार्श्व-शायिनां कदापि निद्रा नालिङ्गेनेत्राणि । इत्यादयः सिद्धयस्माधुत्ववास्मासु वसतीति पुनः त्वं किमिवास्मान् निन्दिस ! बुध्यत्वापि माद्यण ! त्वं नः पीडियध्यसि चेत्वां भस्मसातकरिष्यामो वयम् ।

- पश्—सर्वाणीमानि लक्षणान्यसाधोर्मूर्खस्य गवगण्डस्य च सन्ति न तु साधोः । श्रूयताम्—"साध्नोति पराणि धर्मकार्याणि यः स साधुः" । यः सदा धर्मयुक्तमृत्तमं कर्म कुर्वीत परोपकारे चान- वरतं प्रवर्तेत यहिनन् कोऽभि दुर्गुणो न स्याद् यश्च विद्वान् सत्योपदेशेन सकलातुपकुर्यात्स साधुरुन्यते ।
- खा॰ —अलं प्रलप्य । साथोः कर्माणि त्वं कथिमव जानीयाः । सतां सदनं सत्तमं विद्यते । केनापि साधुना समं विवादं माकार्यीः । नो चेत्तस्य —स इनां सँद्शिकां संमुद्यम्य त्वां इनिष्यिति शीर्षं च ते सङ्क्ष्यति ।
- प० वरम, गम्यता भत्मलेपित ? अलङ्क्रियतां निजासनम् । मिय मा कार्षाः कोपमधिकम् श जानासि ? कत्य राज्यत् ? कमि हिनिष्यसि चेत्रप्रहीष्यसे, कारावासं भोक्यसे वेत्रयष्टि-प्रहारसनुभविष्यसि च । कश्चित्वामेव वा प्रहरिष्यति चेत्र कि करिष्यसि ! नेदं साधोर्ल-क्षणम् ।

खा॰-आगच्छायि शिष्य ! कस्य राक्षसस्य मुखं दर्शितम् ।

प॰ — त्वं कदापि कस्यचन महात्मनः सङ्गतिं नाकरोः । नो चेदीहशो जडो मृद्ध नास्थास्यः ।

खा॰—स्वयमेव महात्मानो वयँ खलु । न नः कस्याप्यन्यसावश्यकता ।

प॰—यस्य भाग्यं विनश्यति तस्य त्वादशस्येव बुद्धिरहङ्कारश्च जायते । अथ खाखीनामा साधुः स्वासनमुपेयिवान् पण्डितश्च निजनिलयम् ।

यदा सन्धाऽऽरात्तिकं समवसितं तदा तं खाखीसमारुवं साधुं वृद्धमवगम्यान्ये बहवः सा बीनामानः साधवो दण्डवद् दण्डवदिति वदन्तः साष्टाकं प्रणम्योपाविश्चन् । स स्थिवरः खाखीसाधः समप्राक्षीत्—"अरे रामदास! त्वं किमपठ इति"!

रामदासः-महाराज! मया "वेस्तुसहसरनाम" पठितम् ।

खा॰ -- अरे गोविन्ददास ! त्वया किमधीतम् !

गोविन्दः—अहं "रामसतवराज"मपठमेकस्मात्खाखीसाथोः सकाशातः । अथ रामदासोऽपृच्छतः "महाराज! भवता किमधीतम्" ! इति ।

खा॰-अस्मार्भिर्गीता पठिता।

रा॰-कस्मात् !

खा॰ —तूम्णीमास्त्र रे बाल ! वयं कमि गुरं न कुमेहे । पश्य - वयं "परागराजे" श्यवसाम । अक्षरमि तदा वयं नाजानीम । यदा कमि लम्बमानशाटिकाधारिणं पण्डितमपश्याम



तदा गीतागुटिकायाम्—"अस्य शिखाशालिनोऽश्वरस्य किं नामधेय"मित्यपृच्छाम । एवं पृच्छन्तो वयमष्टादशगीताध्यायानस्टाम । गुरुरेकोऽभि न कृतः । अये ! ईदशान् विद्याया द्वेषिणोऽवलम्ब्याविद्याराक्षसी न तिष्ठेचेत् क नु खलु सा व्रजेत् !

जना इमे मादकद्रव्यसेवनं प्रमादं कलहं भोजनं शयनं कांस्यतालताडनं घण्टाशंखादिबादनं पावकप्रदीपनं स्नानं क्षालनं सर्विक्षु वृथापयेटन् परिहायान्यत् किश्चिद्षि श्रेष्ठं
कर्म नातुतिष्ठन्ति । अपि कोऽपि कामं प्रस्तरमपि द्रवयेत्यरममीवां खाखीसमाख्यानामास्मनो योययितुमतिदुक्कां वर्तते यतस्ते प्रायेण शूद्रवर्णस्थाः श्रमजीविनः कृषीवलाः कर्मकराद्यः स्वकर्म विहाय केवलं भस्म विलिप्य विराणिमस्मित्रपृतयो भवन्ति । विद्यासत्सक्षादिकस्य माहात्म्यमभी नावगन्तुं प्रभवन्ति । एयु नाथानां मन्त्रः—"नमः शिवाय"
इति । भस्मलेपिनास् —"नृसिंहाय नमः" इति । रामभक्तानाम् — "श्रीरामचन्द्राय
नमः", "सोतारामाभ्यां व। नमः" इति । कृष्णोगसकानाम् — "श्रीरामचन्द्राय
नमः", "नमो भगवते वासुद्वाय चेति" । वङ्गीयानाश्र— "गोविन्दाय
नमः" इति । एषां मन्त्राणां कर्णे पठनमात्रेणेते शिष्यान् विद्यति । उपदिशन्ति चेत्थम्—
"वत्स ! तुम्ब्या मन्त्रं पठं ।

यथा--

जल पवितर सथल पितर और पवितर कुशा। शिव कहें सुन पार्वती तूंवा पवितर हुआ।

वरमीदशा जनाः कदापि साधवो विद्वांसो वा भवितुमथवा जगदुपकर्तुमहिन्ति किमु ! भस्मछेपिसाधवोऽहर्निशं काष्ठानि करीयाणि च ज्वलयन्ति । एकिस्मन् मासे कियतामेव रूप्याणामिन्धनानि भस्मसारकुर्वन्ति । ययेकमासस्यध्यसां मूल्येन कम्बलादिवासांसि क्रीणी-युरिमे तदा शतांशधनेनापि सानन्दं तिष्ठेयुः परं कृत आगच्छेदियती बुद्धिरेषां सकाशम् ! अथ चामुनैवाप्रितापनेनात्मानमभी तपास्वनं वदन्ति । अनया रीत्या तपस्वनः स्युधेद् वन्या जना एम्बोऽध्यधिकास्तपस्विनस्स्यः । यदि जटावर्द्धनेन भसित्छेपनेन तिलककरणेन्विव तपास्वनो भवेयुर्जनास्तदा तु निखिला एवेदं कर्त्तु प्रभवेयुः । इमे बाहिस्त्यागस्वरूपा अभ्यन्तरे च महासङ्कहकर्त्तारो भवान्ति ।

प्र॰-कवीरमार्गीयास्तु सन्ति साधवः !

उ०-नेव।

प्र० कथें न साधवः १ पापाणादिम्तिपूजां प्रतिवेधन्ति । कवीरमहोदयः पुष्पेभ्यः उत्पन्नोऽन्ते-ऽपि पुष्परूपो जातः । ब्रह्मविष्णुमहादेवा अपि यदा नोदपद्यन्त तदानीमपि कवीरमहाराज आसीत् । महान् खलु सिबोऽयम् । ईट्शो यद् यां वार्ता वेदाः पुराणानि चापि वेत्तं न पारयान्त ता कवीरो वित । कवार एवादर्शयर सत्यमार्गन् । "सत्यनाम कवीर" इत्यादि-मन्त्रोऽस्य वतते ।

उ॰—पाषाणादि परिहाय पत्यङ्गतूलिकोपबहेपादकाज्योतिदीं सार्वपूजनं पाषाणमूर्तः पूजनान्नयूनं नास्ति । किं कबीरमहोदयो भ्रमरः कोरको वाऽभूद् यत् पुष्पेभ्यस्सपुरपन्नः ? अन्ते च पुष्पं संजातः ! अत्र किल या कवाऽऽ क्वांते सेव सत्या भवेद् यत् कोऽपि तन्तुवायः काश्यां पुरा प्रतिवसति स्म । नासीद्मुष्य किमण्यात्यन् । एकदा विभातप्रायायां विभावर्यी कुविन्दोऽयं कस्यांचन प्रतोल्यां गच्छत् मागस्यैक गार्धं कस्यामिय कराण्डिकायां पुष्पाभ्यन्तरे वर्तमानं तस्यामेव निशायामुर्यन्नं बालक्ष्मद्राञ्चीत्। तससौ समादाय गृहमानीय निजगृ-हिण्ये प्रादात् । सा सुतनिर्विशेषम ग्रालयत् । यदासौ युवा जातस्तदा तन्तुवायकर्माकावीत् । अथैकदा कस्यचित् पण्डितस्यान्तिकं संस्कृतमध्येतुमगमत्। स एतमवामन्यत प्रावीचचाहं तन्तुवायं न पाठयामीति । अनेतैव प्रकारेणायं कियतामेव पण्डितानां सकाशमयासीत्परं नापा-ठयदेनं कोऽपि । असंस्कृतया प्रणीतया वाचा तदावं तन्तुवायादिनीच जनातुपादिक्षत् । समादाय वीणामगायत् । भजनं व्यरचयत् । विशिष्य चासौ पण्डितान् शाखाणि वेदांश्चानि-न्दत् । केचन मूढा अस्य जाले निपतिताः यदाऽयं दिवंगतस्तदा जनेरसौ सिद्ध आसी-दिति विख्यातः । यद् यदसौ जीवितद्शायां प्राणयततत्तदीयशिष्या अपठतः । कणौं पिधाय यः शब्दो निशम्यते सोऽनइतशब्दः सिद्धान्तो निश्चितः, मनतो वृत्तिः "सुरतिहच्यते" तस्याः शब्दश्रवणे नियोजनमेव सतां परमेश्वरस्य च ध्यानं समुदी गते। तत्र नोपसीदाते काला येन कुन्ताकृति तिलकं चन्दनादिकाष्ट्रमाणिमाला च धार्यते । अत्राहमन उन्नतिः का ज्ञानश्र िक वर्द्धियतुं पार्यत इति मनाग् विमुश्यतां ख्लु ! केन्लिमयं बालकानां केलिलीला विलसति।

प्र•—पञ्चाम्बुप्रान्ते नानकमहोदय एकं मार्ग प्रावर्तयम् सोऽपि मूर्ति निराकृत । भारतीयान् यवन-मते गमनान्न्यवारयत् । सायुरिप नाजायतासौ । एदस्य एवास्थात् । दश्यतां तेनाऽयं मन्त्र उपदिधोऽस्ति येन-'तस्यासयः समीचीन आसीदिति' विज्ञायते ।

> भों सत्यनाम। कर्ता पुरुष निर्मों निर्वेर अकालमूर्त अज्ञानि सहभंगुर प्रसार जप आदि सान जुगादि सान है भी सान नानक है। सी भी सान ॥ जपजी पैड़ी १॥

भो ३म इति यस्य सत्यं नामधेयमास्ति स एव कर्ता पुरुषो निर्भयो निर्वेरोऽकालमूर्तिर-र्थाद् यः काले योनौ च न समायाति यश्च प्रकाशते तस्येव जपँ गुरुक्तप्या विधेहि। स पर-सात्माऽऽदौ सत्य आसीत् । युगादौ सत्यो वर्तमानकाले सत्यो भविष्यकालेऽपि च सत्यो भविष्यति।

उ॰ नानकमहोदयस्याशयस्तु समीचीन आसीत्परं नाभूद् विद्याया छेशोऽपि । आम्, तद्देशीयप्रा-माणां भाषां व्यशासीत् ! वेदादिशास्त्राणि संस्कृतश्च किश्चिदपि नावेत् । अज्ञास्यच्वेत्तिर्भय- शब्दं "निभीं" इति कथमलेखिष्यत् ? तत्प्रणीतं संस्कृतस्तोत्रमेवात्र निदर्शनम् । संस्कृते-ऽप्यहँ पदं निदध्यामित्यवाञ्छत् परं पठनं विना कथामित्र संस्कृतं प्रणीयासौ संस्कृतस्यापि देः संस्कृतं कदापि नाकणितं तेषां प्राम्यजनानां सम्मुखे संस्कृतं प्रणीयासौ संस्कृतस्यापि पण्डितोऽभविष्यत् । स्वसम्मानप्रतिष्ठायाः प्रख्यातेश्वामिल्यापन्तरेण वृतिमिदं कदापि नाक-रिष्यत् । स्वप्रतिष्ठामयमवश्यमकामयत् । अन्यथा यादशीं भाषामज्ञासी तादृशमेवाकथिष्यत् । "संस्कृतमहं नापठिमित्यपि" चावदिष्यत् । यदा किञ्चित्रिममानोऽभवतदा प्रतिष्ठाये ज्ञाक्य-मपि कृतं स्यात् । अतएव तस्य प्रन्थे यत्र तत्र वेदानां निन्दा स्तुतिरिप च विद्यते । यतो ययेवं नाकरिष्यतदा तमिप कोऽपि वेदार्थमप्रस्यत् तज्ञीसौ नावोधिष्ययच्चेतदीयप्रतिष्ठाः नष्टाऽमविष्यत् । अतः पूर्वत एव स्वशिष्यसमञ्चत् कत्रत्रचित्र वेदविष्ट्यमवद्त । कचित्क-चिच्च वेदविषये समीचोनमपि न्यगद्त् । यतो यदि कचित्र समीचीनं नाग्दिष्यत्तदा जन एनं नास्तिकमवदिष्यन् ।

यथा-

वेद पढ़त ब्रह्मा मरे चारों वेद कहानि। स्नाध कि महिमा वेद न जानें ॥ सुखमनी पौड़ा ७। ची॰ ८॥ नानक ब्रह्मग्रानी आप परमेश्वर ॥ सु० पौ०८। चेा०६॥

वेदाध्येतारो दिवं गता नानकमहोदयादयः किमात्मानममरमवाधारयन्त खलु ? किं ते पश्चतं न प्राप्ताः ? वेदस्तु सकलिवद्यानां निाधरास्ति परं यो वेदंचनुष्टयं कथामेव कथये-त्तस निखिला वार्ती: काल्पतकथास्तिन्त । यदि मूढा एव साधवोऽभिधीयन्ते तदा ते वराका वेदानां महिमानं कदापि नावगन्तं प्रभवन्ति । नानकमहाशयो वेदानेव सममान-विष्यच्चेत्तस सम्प्रदायो न प्राचिलिष्यत् । नापि स गुरुर्भवितुमपारविष्यत् । यतः संस्कृत-विद्यां तु नैवापठदसौ तदाऽन्यान् पाठियत्वा शिष्यान् विधातुं कथं प्राभाविष्यत् ? अस्ति सत्यमिदं खलु यद् यस्मिन् काले नानकमहोद्यः पञ्चनद्पान्ते समजायत तत्समये पञ्चन-ददेशः सँस्कृताविद्यया सर्वथा ग्रन्थो यत्रनेश्च प्रपीडित आसीत् । तदानीं कियतो जनानयँ समरक्षत् । नानकमहोदयस्य जीवनकाले कोऽपि तस्य सम्प्रदायो वहवो शिष्या वा नाम-वन् । अपिडतानां हि पद्धतिरियँ यत्कस्यापि मरणानन्तरँ तैँ सिद्धपृहपँ प्रख्याप्यन्ति । तदन् विपुळं मांहात्म्यं विरच्य तं परमेश्वरिमव मन्यन्ते । आम् , नानकमहोद्यो महाधनाड्यो भूमिभुगपि च नासीत्। परँ तदीयशिष्या "नानकचन्द्रोदये" जन्मशाखिप्रभृतिप्रन्थेषु च महान्तं सिद्धं महै भर्यशालिनञ्चावर्णयन् । "नानको ब्रह्मादीन् साक्षात्कृत्य बहुलं समालपत् सकला एनं समभावयन् । नानकचन्द्रस्य विवाहसङ्गले बहुबस्तुरङ्गमा सतङ्गजा एथाश्व काञ्चन-रजतमौतिकप्रमागरतादिभिरलङ्कृता आसन् ।अनर्धरतानाञ्चेयत्तैव नाभृदिति? लिखित वन्तः वरिममे गप्पा न चेत् कि सन्ति ? अत्रास्य शिष्याणां दोषोऽस्ति न त नानकमहो-दयस्य । अथामुध्यानतरमस्य पुत्रादुद्वसिनः प्रचलिता रामद्वसिद्भ्यथ निर्मेलाः । कियन्त एव सिंहपीठाधिष्ठिता भाषां निर्माव प्रन्थे विन्यस्तवन्तः । एषु गुरुगोविन्दासिंहो दशमो

अजायत । तद्दनन्तरं तिस्मन् अन्ये कस्यापि भाषा न सम्मेलिता किन्तु तत्कालपर्यन्तें यावन्ति लवूनि पुस्तकान्यभवस्तानि सर्वाणि संकल्ण्यः तपामावन्धा न्यबन्यत । एभिर्जनेरिपि नानकस्य पथाद् भृयस्यो भाषा व्यरच्यन्त । कियद्भितिविधपुराणानां मिण्या कथा इव कथा अन्या व्यराचिषत । परं बद्धज्ञानी स्वयं परमेश्वरः संद्वत्य तद्बाद्देशं कर्मी ॥सनां परिहायास्य शिष्यगणोऽस्मित्रावार्जेतोऽभूत । अनेनातीव हानिस्वाता । अन्यथा या कापि विशिष्टा परमेश्वरभित्तरिल्यत नानकगुकृणा तामकरिष्यश्वेत्सनीचीनमभविष्यत ।

अथोद।सिनो "वयं महान्त" इति वदन्ति । निर्मला वदन्ति - "वयं श्रेष्ठा" इति । अकालिनः सृतरहसाईसमाल्याश्र—वयं सर्वोपिरिविराजमाना" इति व इन्ति । एषु गोवि-न्दसिंहो वरिवरस्सं जातः। एतत्पूर्व जात् यवना भृशमपीपिडनिति तेवां तद्वेग्शोधियतुमवाञ्छ-दसो । परमस्य सकाशे किमाप सामग्राजातं नासीत् । ततश्च यवनानामाथियस्य देदीप्यमानम मूत्। अनेनैकं पुरश्वरणमकारि प्राकाशि च-"महां देशी वरं क्रुपाणञ्चादात्" समभ्यधाच-"त्वं यवनैस्समं युध्यस्व तव विजयो भविष्यतीति" । वहवो जना अस्य सहचारिण: समव-र्त्तन्त । यथा वामसार्गिभिः पञ्च सकाराश्वक्राङ्कितेश्व पञ्च सकाराः प्रवर्तिता आसस्तथैवासीभिः पञ्चककाराः प्रवर्तिताः । युद्धो ।योगिनोऽमवन्नेषां पञ्चककाराः । प्रथमः ककारः "केशाः" । येषां रज्ञणेत युद्धे दण्डात्करवालाच किञ्चिद रक्षणं स्यात् । द्वितीयः "कङ्कणः" । यो मस्तक-गतोष्णीषेऽक्रालिजनैर्नियीयते । हस्ते च "कटकः" याभ्यां कराश्चरस्रो रक्षणं भवेत् । हतीयः "काछारूपजङ्घापटः" । यो जातुभ्यामुपरि जङ्घायां परिहितो धावनकूर्दैनकर्मणि सम्यगुपयुक्तो भवति । अयमेतद्यमेव प्रायेण महिन्टैरिप परिधीयते येन वपुषो ममस्थलं रक्षित स्यादनवरोधकश्च भवेत । चतुर्थः "कङ्कतिका" यया केशाः प्रसाध्यन्ते । पश्चमः "कर्दः" यो रिपूणां साम्युल्ये सित राखमिव युद्रकमिण सम्पर्यस्यत । अतएवेयं रीतिगोविन्दसि-हेन स्वरुद्धिमतया तदानीन्तने समये प्रचालिताSSसीर्त्। अथेदानीन्तने समये किमपि नोप-युज्यते तेषां धारणम् । या युद्धार्थे कर्त्तव्या वार्ता अवर्तन्त ता अधुना धर्मेण सम्बद्धा मन्यन्ते मूर्तिपूजा तु न विधीयते परं ततोऽधिका प्रत्यपूजा कियते । नेयं मूर्तिपूजा किमु ? कस्यापि जडपदार्थस्य पुरतः शीर्वावर्जनं पूजनं वापि मूर्तिपूजैव खलु सकला। यथा मूर्तिपूजका निजनिषद्यां दृढीकृत्याऽऽजीविकामायोजयँस्तथेवैतेऽपि समायोजितवन्तः । यथा पूजका मूर्तिदर्शनं कारयन्ति दापयन्ति चोपहारं तथेव नानकमार्गीया जना प्रन्थस्य पूजां कुर्वन्ति कारयन्ति तस्मा उपहारमि दापयन्ति । अर्थान्मूर्तिपूजका वेदान् यावत् सम्मानयन्ति न तावत्तानि मे प्रन्थपूजकाः संभावयन्ति । आम् इदं तु निगदितुं शक्यते यदिमे वेदानाश-ण्वनाप्यालोकपन्निति किं कुर्युः ? आकर्णयेयुरवलोक्येयुश्चेट् बुद्धिमन्तो जना ये खलु दुरा-प्रहाविष्टा न सन्ति ते सक्लसम्प्रदायवन्तोऽपि समायान्ति वेद्मते । परमेतैरिखलैभोजनस्य विवादः प्रायेणापासार्यत । यथाऽयमपसारितस्तथा विषयासक्ति दुरिभमानश्चापि विधूय वेद-मतोन्नति विदध्यश्चेदतितरां सुवातां खलु ।

प्र - दादूमतीयानां मार्गस्तु समीचीनोऽस्ति !

उ॰—समीचीनस्तु वेदमार्गो यो गृह्येत चेद गृह्यतामन्यथा सततं दुःखसागरे निलीना भविष्यन्ति भवन्तः । एषा मत दादूजीनामां जनो गुर्जरदेशे समुद्दपयत । अथ लयपुरोपकण्ठे "आमे राख्यपत्तनं"ऽवसत । तैलाजीवस्य कमे व्यथात् । परमेश्वरस्य छटेर्विचित्रा लीला यद दादूजीनहशोऽपि जनोऽपूज्यत । अथाधुना वेदादिशास्त्राण मेव सकला वार्ता विहाय—दादूराम दादूरामे"त्यस्मिनेव जपने मुक्तिममन्यन्त जनाः । यदा सत्योपदेशको न भवति तदानीमेवेटशा एव विवादाः प्रचलन्ति । कियद्निपूर्वमेव "रामल्लहीं"ति मतं शाहपुरानगरा-स्म्चलितमस्ति तेन सर्व वेदोक्तयमेमपास्य—राम रामत्युचार गमेव श्रेष्टममन्यत । तिस्मिनेव ज्ञानं ध्यानं मुक्तिञ्च मन्वते । परं यदा क्षुधा वाधते न खाद्र तदा रामनाममध्याक्षिस्तर्भात रेति रोटिकाशाकादिकम् । यतो भोजनादिकञ्च गृहमेथिनामेव गृहेषु लभ्यते । तेऽपि तिरस्कुर्वन्ति मृतिपूजां किन्तु स्वयमेव मूत्यः सज्ञायन्ते । रमणीनां सङ्गेषु प्रायेण तिष्ठन्ति । यतो रामस्य रामां विना नानन्दो लब्धुं शक्यः खलु ।

कश्चन रामचरणनामा साधुरजायतः। यस्य सतं मुख्यतो मे गडप्रान्तान्तर्गतात् "शाहपुरा"-पत्तनात् प्रवृत्तमः। स राम रामेतिसमुचारणमेव परममन्त्रं तदेव च सिद्धान्तं मन्यते। तस्यैकस्मिन् प्रत्थे—यत्र सन्तदासादिकानां वाणी विश्वते स एवं लिखति—

भरम रेश्य तब ही मिट्या, रट्या निरम्भन राइ। तब जम का कागजफट्या, कट्या करम तब जाइ॥ साखी ॥ ६॥

अथ विभावयन्तु बुद्धिमन्तो जनाः—"राम रामेति कथनेनाज्ञानाभियो भ्रमो यम-राजस पापानुकूलं शासनं वा जनानामाचिरतानि कर्माणि वापि च कदापि च्छियरन न वेति" ? केवलमिदं मनुजानां पापेषु निपातनं मनुजजन्मनश्च विनाशनं विद्यते ननु ।

अथ य एषां मुख्यो समचरणाख्यो गुरुरजायत तस्य वचनानि-

महमा नांव प्रताप की, खुणी सरवण चितलाई। रामचरण रसना रही, क्रम सक्त भड़ जाई॥ जिन जिन सुमर्या भांव क्रूं, सो सब उतर्या पार। रामचरण जे। वीसर्या, सी ही जम के द्वार॥

राम विना सब भूठ बताये।॥

राम भजत छूट्या सब अस्मा। चन्द् अरु स्र देइ परभन्मा। राम कहै तिन कूं भै नाहीं। तीन छ।क में कीरति गाहीं॥

राम रटत जम जार न लागे॥

राम नाम लिख पथर तराई। सगति हैति औक्षार ही आरही ॥ ऊंच नीच कुछ भेद विचारे। सो ता अनम आपमो हारे॥ संता के कुछ दासै नांहीं। रांम रांम कह राम सम्हांहीं॥ ऐसी कुण जी कीरति गावै। हरि हरि जन की पार न पावै॥ रांम संतां का अन्त न आवै। आप आप की वुद्धि सम गावै॥

प्रथमं तु रामचरणादीनां प्रन्थावलोकनेन विज्ञायते—"असौ कश्चन प्रामीण: सरलस्व-भावो मनुष्य आसीत् । किञ्चिद्पि विद्यामयं नापठदिति"। नो चेदीदशं गण्यं कथमले-खिष्यत् । राम रामेति कथनेन कसभ्यो मुच्यते जन इति केवलमयं भ्रम एषाम् । केवल-मिमे स्वीयं परकीयश्च जन्म विनाशयन्ति । यमस्य भयं तु महत्तरमस्ति परं राजसैनिक तस्करलुण्डकच्याघ्रसर्पवृश्चिकसशकादीनामि भयं कदापि न विनश्यति । अपि कामसह-र्निशं राम रामेति जप्येत तद्पि किमपि न भविष्यति । यथा शर्करा शर्करेति जपनेन रसना मधुरा न भवति तथैव सत्यभाषणादिकमणामाचरण विना राम रामेति रटनेन किमिप फलं न जिन्ध्यते । यदि राम रामेति जपनमेषां रामो न शुणोति तर्हि यावजीवं जपनेनापि नासौ श्रोध्यति । यदि चा प्रणयति तदा राम रामेति द्विजपनमपि व्यर्थे वर्तते। एमिनिजोद्रसरणाय परेवामपि जन्मनो विनाशायेदं पाखण्डजालं व्यरिच । तदिदमत्यर्थ-मार्श्वर्य वयमाकर्णयामो विलोकयामश्र यद्राम तु रामस्नेहीति विहितं परं कृत्यं तु रण्डास्नेहिन-इव कुवन्ति । यत एव विलोक्यामस्तत एव रण्डाः सन्तनामधारिणां सदनं समावृण्वन्ति । यदीहरा पाखण्ड जालं नाचलिष्यत्तदाऽऽर्यावर्तदेशस्य दुर्दशा किमित्राभविष्यत् ? एते निज-शिष्यातुच्छिष्टं भोजयन्ति । योषितोऽपि दण्डवदवनौ निपत्य तान् प्रणमन्ति । विविक्तेऽपि रमणीनां साधूनाञ्चोपवेशनं सततं भवति । अथैषां शाखाऽपरा मारवाङदेशीयखेडापाद्रा-मात् प्रचलिता तस्या अयमितिहासः—एको रामदासनामा जात्याऽस्पृऱ्योऽन्त्यजोऽतीव-धूत आसीत्। तस्य पत्नीद्वयमभूत्। आदौ स चिरकालं विरक्तो भूत्वा सारमेग्रीस्साकम-भुङ्क । तदनु वामीकूण्डापथीयः संवृत्तः । ततो रामदेवस्य "क्ष्कामडिया" अभवत् । स्वपत्नीद्वयेन सार्क गायत्रयं व्यचरत् । एवं विचरत्नेष "† तीयल्यामे" ढेडज्ञातीयानां गुरुणा "रामदासेन" सम समगंस्त । स एनं "रामदेवस्य" पन्थानं प्रदर्श स्वशिष्यमकुरुत । तेन रामदासेन खेडापात्रामे स्वस्थानं निर्मितम् । इतश्चासः मतं प्रचलितम् । ततः शाहपुरे च रामचरणस्य । तस्याप्येवमितिवृत्तमाकर्णितं किल यथा—"स जयपुरस्य वणिगासीत् । असौ "दांतडामामे" कस्माचन साधोदींक्षामगृह्वात् । तश्च गुरुं व्यथात् । ज्ञाहपुरे चोप-गम्य स्वकेन्द्रस्थानमकृत ! सरलहृदयेषु जनेषु दुतं बद्धमूलं भवति पाखण्डजालमिति तत्र दृढीभूतं तत् । एषु सर्वेषूपर्युक्तरामचरणस्य वचनानां प्रामाण्येन शिष्यान् विधायोत्तमाध-मानां किञ्चिद्पि भेदमिमे न गणयन्ति । ब्राह्मणादिकान्त्यजपर्यन्ताः शिष्या एषु भवन्ति । अधुनापि कुण्डापथीया इत्वेव सन्ति यतो मृत्तिकाकुण्डेब्वेवादन्ति । साधूनाश्चीच्छिष्टं खादन्ति । वेदधर्मान् मातुः पितुः संसारस्य व्यवहाराच भ्रमयित्वा विमुखीकुर्वन्ति

राजपुत्रदेशे ये "चर्मकाराः" काषायवसन परिधाय "रामदेवादीनां" शब्देत्युच्यमानानि गीतानि तानि चर्मकारानन्यजातीयाँश्च श्रावयन्ति ते "कामिडिया उदीर्यन्ते ।
 पोधपुरराज्ये महानेको प्रामः ।

जनान निजिशिष्याँश्व विद्धति । रामनाम च महामन्त्रं मन्वते । एतदेव च स्इमं वेदमिष प्रचक्षते । राम रामेति कथनेनानन्तजन्मकालुष्याणि विनश्यन्ति । इदमन्तरेण न
भवित कस्यापि मुक्तिः । यः श्वासप्रश्वासाभ्यां समं रामरटनं निर्दिशेत्स सत्यगुरुरिभधीयते ।
सत्यगुरु परमेश्वरादिप महान्तं मन्वते । तस्य च मूर्ति ध्यायन्ति । साधूनां चरणान्
प्रक्षाल्य पिवन्ति । यदा गुरुचरणाद् दश्चियसि स्थले शिष्यो व्रजेतदासौ गुरोः कररुहान्
दमशुकूचेकुन्तलाश्च स्वसकाशे सिन्धाय तदीयचरणामृतमनारतमाद्यात् । रामदासहररामदासयोर्वाणीयन्थान् वेदेभ्योऽपि बहु मन्यन्ते । तस्य प्रदाक्षणामधौ दण्डवत् प्रणामाँश्च कुर्वते ।
गुरुर्यदि सिन्धितस्तदा गुरुँ दण्डवत् प्रणमन्ति । स्वीपुरुपान् रामरामेति समानमेव मन्त्रमुपदिशन्ति । नामस्मरणेनैव च कल्याणं मन्यन्ते । परं पठने पापमवधारयन्ति ।

तेषां कवितेयम-

पंडताइ पाने पड़ी, भी पूरबले पाप । राम राम सुमरवां बिना, रक्ष्यो रीती आप ॥ चेद पुराण पढ़े पढ़ गीता, रामभमन बिन रह नये रीता ॥

ईहँशि पुस्तकानि प्रणीतानि सन्ति । पतिशुश्रूषायां नार्याः पापं गुरुसाधुसेवायाश्र धर्मे निगदान्ति । वर्णाश्रमान् न मन्यन्ते । ब्राह्मणो रामस्नेही न चेत्सोऽधमश्राण्डालो रामस्नेही चेत्स उत्तमो विज्ञायते । अधुना परमेश्वरस्यावतारं न मन्वते । रामचरणस्य च वचनं यदुः पर्ण्युद्धतवन्तो वयं यथा—

### भगति हैति भौतार ही धरही ॥

इत्यनेन भक्तेः सताञ्च हितायावतारमपि मन्यन्ते । इत्यादिपाखण्डप्रपञ्च एषां यावा-नस्ति तावानाखिल आर्यावर्त्तदेशस्याहितकारको वर्तते । एतावतेव बुद्धिमन्तो बहुलं वेत्स्यन्ति ।

- प्र॰—गोकुलीयगास्त्रामिनां मतं त्वतीवोत्तमं विद्यते । दश्यतां कीदशमिश्वर्यमुपभुजत एते । किमिद-मैश्वर्यमैश्वर्यलीलामन्तरेण भवितुं शक्यते !
- उ०-गृहमेधिनाञ्जनानामिदमैश्वर्यं न तु किश्चिदपि गीखामिनाम् ।
- प्र॰-अये ! किमुच्यते ! गोस्वामिनां प्रतापेनैवास्ति कथं हि नोपलभ्यतेऽन्येरीहरामैश्वर्यम् ।
- उ॰—इतरेऽपीत्यमेव कपटप्रपश्चं वितनुयुक्षेत्कः सन्देह ऐश्वर्यलामे ! एम्योऽप्यधिकां धूर्त्ततां कुर्युक्षेन-दिधिकमध्यश्चर्यं लफ्यन्ते ।
- प्र॰-धन्योऽस्ति खलु भवान् ! कोऽत्र कपटप्रपञ्चः ! इयं तु सकला गोलोकलीला लसति ।

उ॰—नेयं गोलोकलीला परं गोलामिनामस्ति लीला। गोलोकलीला चेद् गोलोकोऽपीदश एव भवेत्!

मतिमदं तैलङ्गदेशतः प्राचलत् । तथथा—कोऽपि तैलङ्गदेशीयो लङ्गणभटनामा ब्राह्मणः कृतदारपरिप्रहः कुतिश्रत् कारणान्मातापितरौ गृहिणी न्चापहाय काशीमुपगम्य सन्यासम-श्रहीत्। अहमऋतविवाहमङ्गल इति चारुतमश्रदीत्। भाग्ययोगेन तस्य मातापित्रभ्यां पत्न्या चायं काश्यां संन्यासी समजनिष्टेति समश्रावि । तस्य पितरौ भार्या च वाराणसी-मुपेत्य योऽमुं संन्यासिनमकृत तम् -"एतं कथं सन्यासिनमकार्षीद् भवान ? दृश्यताम् -इय मस्य युवातिर्भार्या वर्तते" इत्यवद्त । गृहिगीचावद्त्-"यदि भवान् मम भर्तारं मत्सह-धर्मिणं न कुर्यात्तदा मह्यमि सँन्यामदी शं ददातु श्रीमान्" इति । वदा तु तमाहूयासौ-"त्वमतीव मिथ्यावादी विद्यसे १ त्यज संत्यासँ भज पृहाश्रमँ यतस्त्वमसत्यमुदीर्य सँन्यासम-ग्रहीरिति" प्रावीचत् । स पुनस्तथेवाकृत । सन्यासँ विहाय तैः समँ प्रातिष्ठत । दृश्यताम्-अस्य मतस्य मूलमेव कपटानृताभ्यां नियद्रमभृत् यदा तैलङ्गदेशँ ययावयँ तदा त कोऽपि हाति जना हाती नाङ्गीचकार । ततः स तता निर्गम्य परिवश्राम भार्यया समम् । अथैकदा काशीनिकटवर्तिनश्वरणार्गढस्यान्तिकस्थे चम्पारण्यनामकेऽरण्ये प्रवेलतुरिमौ दम्पती । तत्र कश्रीनक बालक वने विहास समन्ततो विद्रेर ५ नल प्रज्ञाल्य प्रययो । यतः परित्यागी - "अनल प्र न ज्वलायिष्यामि चेत्साम्प्रतमेव कोऽपि जन्तुरेनँ हिनष्यतीति" बुबुधे । लक्ष्मणभट्टस्तदीयभायाँ बादाय बालँ निजयुत्रँ विद्याते । अय काशीमुपगम्य तावृषतुः । यदासौ बालकस्तरुणो जातस्तदाऽस्य पितरौ दिवँ गतौ । काश्यां वाल्यदशायाआरभ्य युवावस्थापर्यन्तँ किञ्चिद्प-ठद्पि । पश्चाद्न्यत्र कुत्रचिरुपगम्य किस्मिश्चिद् विष्णुस्त्रामिनो मन्दिरे शिष्यः सँबृत्तः । ततः कदापि किञ्चित्कलहकारणात्पुनः काशीमगात् सँन्यासञ्चोपादात् । अथ कोऽपि ताहरा एव ज्ञातिवहिष्क्रतो ब्राह्मगः क स्यामवात्सीत् । आसीत्तदीया तरुगी तनया । स इममवाः दीत-"त्व संन्यासमपहाय मम तनू जां विवहेति"। तैयवाभूत । यस्य जनकी याहशीं लीलां कृतवान कथँ न तदीयतनयस्तादशीमेव लीलां वितन्याखल ! तां पत्नीमादाय तैत्रवाग-च्छद् यत्र प्रथमं विष्णुस्वामिनो मन्दिरे शिष्यः समनायत । दारपरिप्रहणाद्यँ ततो निर-सायत । अथ त्रजदेशे-'योऽविद्यया स्वलीलागृहमकारि तत्रोपगम्य निजमायाप्रपञ्चमनेक-विवयुक्तिभिव्येतनीत् । भिथ्याकथाश्वापप्रयत्-"यथा श्री हुन्णमहँ साक्षादकर्वस् । साड्य-वीन्माम-'ये गोलाकाद् देवीजीवा मत्येलोकमुपागमँहतान् ब्रह्मसम्बन्धादिभिः वित्रीकृत्य गोलोकॅ प्रेषयोति"। इत्यादीमृहानां प्रलामियत्रीर्वातीः संश्राव्य कतिपयजनान् ( चतुरशी-तिसंख्यकान् ) वैष्णवान् व्यद्धात् । निम्नालिखितान् मन्त्रांश्च प्राणयत् । तेष्विप भेदो व्यथायि तेन।

यथा--

श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ वलीकृष्णाय गापीजनबल्सभाय स्वाहा ॥ गोपालसहस्रनाम॥ इमो साधारणमन्त्रो स्तः पर वश्यमाणमन्त्रो ब्रह्मसम्बन्धविधानस्य समर्पणस्य चास्ति श्रीकृष्णः शरणं मम सहस्रपरिवत्सरमितकालजातकृष्ण्वियोगजनितः तापक्लेशानन्तिरोभावोऽहं भगवते कृष्णाय देहेन्द्रियत्राणान्तः करणतद्धमाश्च दारापुत्राप्तवित्तेहपाग्यात्मना सह समर्पयामि दासोऽहं कृष्ण तवास्मि।

इमं मन्त्रमुपृदिश्य शिष्यैःशिष्याभिश्व समर्पणं कारयन्ति । "हीं कृष्णाये"त्ययं "ह्वींशब्द-" स्तन्त्रप्रन्थस्यास्ति । अनेनेदं बल्लभमतमपि वासमार्गिणां भेदो विग्रत इति ब्रूपते । अतएव गोस्वामिनः प्रायः स्त्रीसङ्गं विद्धति । "गोपीजनवल्लमेति" — किं कृष्णो गीपीनामेव त्रिय आसीत्रान्येषां ? स एव योषितां क्रियो भवति यस्त्रि गरस्त्रीभोगप्रवक्तस्यान्नरः । किमी-ह्यः श्रीकृष्ण आसीत् ? अय "सह लपरिवासेरति"—सहस्रवर्षगणना वृथाऽस्ति । यतो न खलु सर्वज्ञो वल्लभस्तदीयशिष्याश्च । किं कुःगावियोगः सहस्रवर्भभ्योऽजायत ? नन्वयपः र्यन्तमर्थाद् यदा वल्लभस्य मतं जन्मापि च नाभृत्ततः प्राक् स्वीयान् देवीजीवानुद्धं किमिति नागमत् ? तापह्रेशौ पर्यायवाचिनौ शब्दौ । अनयोरंकस्य प्रहणमुचितमासीन्नतु द्वयोः । अनन्तराब्दस्य पाठ एव निर्भकः । यतोऽनन्तराब्दो निधीयेत चेत्सहस्रशब्दस्य पाठो न निषेयः । अथ च सहस्रशब्दो निषेयेत चेदनन्तशब्दपाठः सर्वथा निर्श्वको विद्यते । यदि चानन्तकालपर्यन्तं तिरोहित आच्छादितस्सात्तस्य मुक्तये वहुमस्यास्तित्वमपि व्यर्थे सम्पन बते । यतोऽनन्तसान्तो न भवति । वरम, देहेन्द्रियप्राणान्तः करणतद्भमे छी एहं पुत्रप्राप्त-धनानि ऋष्णाय कथं नु समर्भयेत् ? ऋष्गो हि पूर्णकाम वात् कस्यापि देहादीनामभिलाषं कर्त्तुं न पारयति । देहादीनां समर्पणमपि न सम्भाव्यते यतो देहस्यार्पणेन-नखशिखात्र-पर्यन्तो देह उच्यते तत्र यत किमपि समीचीनमसमीवीनं वा वस्तु मलमूत्रादि विग्रते— तसार्व्यपणं कथं तु कर्तुं पार्येत ? यानि च पापपुण्यरूपाणि कर्माणि भवन्ति तेषां कृष्णा-यार्पणेन तत्फलभोक्तापि कृष्ण एव भवेत् । नाम तु कृष्णस्य गृह्णन्ति समर्पणश्च स्वस्मै कारयन्ति । यत् किञ्चिद्देहे मलमृत्रादि विद्यते तदपि गोस्वामिने कथं नार्धते ? 'किं मधुरं मधुरं स्वाहा कटुकं कटुकश्च थूः"। इदमप्यलेखि —"गोस्वामिन एवार्पणं विधेयं नान्यमतवादिने जनायेति" इयमखिला स्वार्थसाधनाय परवनादिहरणाय वेदोक्तश्रमीविनाश-नाय च व्यरचि लीला।

विलोक्यतामयं वल्लभस्य मायाप्रपश्च:-

श्रावणस्यामले पक्ष एकाद्श्यां महानिशि। साक्षाद्भगवता श्रोक्तं तद्क्षरश उच्यते ॥ १ ॥ ब्रह्मसम्बन्धकरणात्सर्वेषां देहजीवयोः । सर्वदेशवनिवृत्तिर्हि देश्याः पञ्चविधाः स्मृताः ॥ २ ॥ सहजा देशकालेत्या लेक्षवेद्दनिक्षिताः । संयोगजाः स्पर्शजास्त्र न मन्तस्याः कद्श्यन ॥ ३ ॥ अल्यथा सर्वदेषाणां न निवृत्तिः कथञ्चन।
असमिपितवस्त्नां तस्माद्वर्जनमाचरेत्॥ ४॥
निवेदिभिः समप्येव सर्वं कुर्यादिति स्थितिः।
न मत्रं देवदेवस्य खामिमुक्तिसमर्पणम्॥ ५॥
तस्मादादे। सर्वकार्यं सर्ववस्तुसमर्पणम्॥
दत्तापहारवचनं तथा च सक्त हरेः॥ ६॥
न प्राह्ममिति वाक्यं हि भिन्नमार्गगरं मनम्।
सेवकानं यथा ठोके व्यवहारः प्रसिध्यति॥ ७॥
तथा कार्यं समप्यें सर्वेषां ब्रह्मरा ततः।
गङ्गास्वे गुणदेषाणां गुणदेषादिवर्णनम्॥ ८॥

इत्यादयः श्लोका गोस्वामिनां सिद्धान्तरहस्यादिश्रन्थेष्वलिख्यन्त । इदमेव गोस्वामिनां मतस्य मूलतत्त्वम् । ननु कश्चिदेताननुयुज्जीत—"श्रीकृष्णस्य दिवँ गतस्यासन्नपश्चसहस्रवर्षाणि च्यतीतानि सोऽयं खलु श्रावणमासस्य निशीथे वल्लभाय कथं तु मिलितः ?" इति । यो गोस्त्रामिनः शिष्यो भवति तस्मैचाखिलवस्तुजातं समर्पयति तस्य देहजीवयोः सकला दोषा निवर्तन्ते । अस्त्ययमेव वल्लभस्य कपटप्रपञ्चो मूर्खान् वञ्चयित्वा स्वमतजाले निपातनस्य । यदि गोस्वामिनः शिष्याणां सर्वदोषा निवृत्ता भवेयुस्तदा ते रोगदारिद्रयादिदुः स्व कथं पीडि-ताः स्युः ? ते च दोषाः पञ्चिबधाः सन्ति ॥ २ ॥ प्रथमः प्रकारः — सहजो दोषो यः स्वाभा-विकोऽर्थात् कामक्रोधादिभ्य उत्पवते । द्वितीयः-क्राचिद् देशे काले अनेकविधानि दुरितानि विधीयेरन् । तृतीयो-लोके भक्ष्याभक्ष्ये ये उच्ये ते वेदे। दिताश्चानृतभाषणाद्यस्सन्ति । चतुर्थः-संयोगजो यो दुष्टसङ्गात्—स्तेयव्याभिचाराभ्यां जननीभिगनीकन्यापुत्रवधूगुरुपत्नीप्रमुखसमाग-भाचोत्पननः । पञ्चमः---स्पर्शजा अस्पर्शनीयानां स्पर्शात् संजाताः । पञ्चविधानिमान् दोषान गोस्वामिनां मतमन्तरेणान्यः कोऽपि प्रकारो दोषाणां निवृत्तये न कल्प्यते । अतो-Sसमर्पितपदार्थान् गोस्वामिनोऽनुयायिनो नोपभुञ्जी(नः। अत एवामीवां शिष्या निजपत्नी कन्यापुत्रवधूधनादिपदार्थानपि तेभ्यः समर्पयन्ति । समर्पणस्यायं नियमोऽस्ति यद् यावद् गोस्वामिनश्चरणसेवायां न समर्पिता स्यात्तावत्तस्या भर्ता स्वभार्यो न स्पृशेत् ॥ ४ ॥ तस्माद् गोस्वामिशिष्याः पूर्वे समप्यीथो निजनिजपदार्थानुपमुञ्जीरन् । यतः स्वामिभुत्ते रनन्तरं बस्तूनां समर्पणं न सम्भाव्यते ॥ ५ ॥ अतः प्रथमं सर्वऋत्येषु सर्ववस्तूनि समर्पयेत । आदौ गोस्वामिने भार्यादिक समर्प्य पश्चादुपादद्यात् । तथैव हरये सर्ववस्तुसमर्पणं विधायाद-द्यात् ॥ ६ ॥ गोस्त्रामिमताद् भिन्नमार्गस्य वाक्यमात्रमपि तदीयाः शिष्याः शिष्यकाश्च कदापि न शृणुयुर्नापि स्वीकुर्युः । तदीयशिष्याणामयमेव व्यवहारः प्रसिद्धोऽस्ति ॥ ७ ॥ तथैव सर्ववस्तूनां समर्पणं विधाय सर्वेषु ब्रह्मबुद्धि कुर्वीत । तद्तु यथा गङ्गायामन्यजलानि सङ्गम्य गङ्गारूपाणि भवन्ति तथैव स्वमते गुणाः परमते च दोवास्सन्तीति स्वमते गुणानां वर्णनं वितन्यात् ॥ ८ ॥ आलोक्यतामिदानीं गोस्वामिनां मतं सकलमतेभ्योऽधिकं निज-प्रयोजनसायकं विद्यते । वरम्, कश्चिदिमान् पृच्छेद् गोस्वामिनः-- "ब्रह्मण एकमपि लक्षणं

न विदन्ति भवन्तस्ततः शिष्यैः शिष्याभिश्र समं ब्रह्मणः सम्बन्धं कथमित्र कार्ययतुं प्रभ विष्यन्तीति"। नतु "वयमेव ब्रह्माणि स्मः। अस्माभिः साकं सम्बन्वेनैव ब्रह्मसम्बन्धो भवती"ति चेद् वदेयुस्ति भवत्सु ब्रद्मणो गुणकमस्वभावानां अध्यदिकसाप वस्तु नास्ति ? किन्त पुनः केवलं भोगविलासार्थमेव भवन्तो ब्रह्माणि संवृत्यातिष्ठन ? भवत्, शिष्यान शिध्यिकाश्व भवन्त आत्मना समं समर्पिता विधाय पवित्रयन्ति खलु परं भवन्तो भवदीया भार्या दृहितरः स्तुषाद्यश्वासमर्पितत्याऽपवित्रा एवातिष्ठनः वा ? भवन्तः वासमर्पितवस्तुन्य-शृद्धानि मन्यन्ते तत्युनस्तद्दाना भवन्तः किमिति नाश्द्धाः ? अतो युज्यत इदं भवतामपि यत्रिजस्त्रीकन्यापुत्रवधुप्रभृतीनन्यमतस्थजनेभ्यः समर्पितान कारपन्तु भवन्तः। यदि नेति कथ्येत तदा भवन्तोऽपि परस्वी रूज्यधनादीन् पदार्थान् समर्पितान् सा कुर्वन्तु कारयन्तु च। वरमद्ययावद् यद्भृत्तद्भृदेव । परिमदानीं तु परिहरन्तु निजिमध्याकपटप्रपञ्चादिद्श्वरि-तानि । अथ च परमेश्वरोदितवेदविहितसुवर्त्मनि समुपगम्य निजं सानवं जन्म सफली-कृत्य धर्मार्थकाममोक्षरूपफलचतुष्टयम्पलभ्यामन्द्मानन्द्मुपभुञ्जतामत्रभवन्तः । आलो-क्यतां पुनः, इमे गोस्वामिनः स्वसम्प्रदायँ पृष्टिमार्गे वदन्ति । अशनपानपृष्टिसम्पादनं सकलब्रीसङ्गो यथेष्टभोगविलासथ पृष्टिमार्ग उदीर्यते । परिममे प्रख्याः—"यतः महादुःख-दायकैर्भगन्दरादिरागिः पीड्यन्ते तदा कीहर्शी पीडामनुभूय म्नियन्ते खित्वति"। तामेत एव विजानन्ति । वस्तुतस्तु नायं पृष्टिमार्गः किन्तु कुष्ठिमार्गौ विद्यते । यथा कुष्ठिनः शरीरात्सकलभातनो द्रवीभूय निर्यान्ति स च विलपन्नेव देहं मुश्रति तथैवालोक्यत एते-षामिप लीला । अतोऽस्यैव नरकमार्गामिधानमिप समुपपग्रते । यतो दुःखँ नरकं सुखञ्च स्वर्ग उच्यते । अनेनैव प्रकारेण मिथ्याजालं विरच्य वराकान् सरलहृद्याञ्जनाञ्जाले न्यपातयन् । स्वात्मानं च श्रीकृष्णं मत्वा सर्वेषां स्वामिनो भवन्ति । कथयन्त्यमी-यावन्तो दैवीजीवा गोलोकादिइ समागमस्तानुब्रन्भेव वयं लीलापुरुषोत्तमा अवतीर्णास्साः। यावदस्माकमुपदेशं नाङ्गीकुर्युस्तावदेशां गोलोकप्राप्तिनं भवतीति" । तत्रैकः श्रीकृष्णः पुरुषो-Sन्याः सकलाः खियः सन्ति । धन्याः स्थ यूपं धन्याः । समीचीनं भवतां मतम् ! गोस्वामिनां यावन्तः शिष्यास्यन्ति ते सकला गोप्यो भविष्यन्ति । अथ विमृश्यतां खलु । यस पुरुषस्य द्वे भार्ये भवतस्तस्य महती दुर्गतिर्जायते । तदा यत्रैकः पुरुषः कोटयश्च पत्यस्मन्ति कोऽनिधस्तस दुःखस ? यदि निगेधत—"श्रीकृष्णः परमशक्तिशाली वर्तते सकलाः प्रसादयत्ययं योशा इति तदा तस्य पत्नी या स्वामिनीति समुदीर्यते तस्यामपि कृष्णस्यव सामर्थ्यं भवेद् यतः सा तदीयार्बाङ्गिनी विद्यते । यथेह लोके स्त्रीपुरुषयोः काम चेष्टा तुल्याऽथवा पुरुषाद् योषितोऽधिका भवति तथा गोलोके कथं न स्यात्खलु ? एव-मस्ति चेदन्यवनिताभिः साकं स्वामिनी निरितशयं कलहं विवादञ्चाकरिष्यत् । सपत्नी-भावो ह्यतीव जघन्यो भवति खलु । तस्माद् गोलोकः स्वर्गस्यापेक्षया नरक इवाजिनिष्यत् । अथवा यथा वहुस्त्रीगामी पुरुषो भगन्द्रादिरोगैः पीड्यते तथैव गोलोकेऽपि भवेत् । विग् विग् विक् !!! एताइशो गोठोकान्मार्थलोक एव वराको वरीयानस्ति । दृश्यताम्—यथात्र गोस्वामिन आत्माने श्रीकृष्ण मन्यन्ते । बहुलाभिर्ललनाभिः साकँ लीलाकलनेन च भगन्दर-प्रमेहादिशोगैः पीडिता भूत्वा महादुःखमुपभुञ्जते तथैव-कथ्यतामधुना-यदीयस्वरूपं

गोम्बामी पीड्यते चेद् गोलोकस्य स्वामी श्रीकृष्णो गरैरेभिः कथं न पीडिता भविष्यति ? यदि पीडितो न भवति तदा तदीयस्वरूपभूतो गोस्वानी किमिति पीड्यते ?

प्र॰ मर्त्यलोके लीलावतामधारणाट् रोगदोपास्संजायन्ते नतु गोलोके। तत्र हि रोगदोषा एव न सन्ति।

उ०—"भोगे रोगभयम्।" यत्र भोगोऽस्ति नियतं तत्र रोगो भवति । अथ श्रीकृष्णस्य परःकोटिस्त्रीभ्यः प्रजा जायन्ते न वा ? जायन्ते यदि तदा पुत्राः पुत्रयो वा भवन्ति ? अथवोभयमेव ? नतु-'पुत्र्य एव जायन्त्त' इति निगद्येत चेत्तासां विवाहमङ्गलं कै: सम सम्पद्येत ? तत्रहि श्रीकृष्णं विना नान्यः कोऽपि वर्तते पुरुषः । यदि वर्ततेऽन्यस्तदा भवतां प्रतिज्ञाहानिरजायत । अथ 'पुत्रा एवोत्पद्यन्त' इति कथ्येत चेत्तदापि स एव दोष आपतति यदेषां पाणिप्रहणं कुत्र काभिश्व समं भवतीति ? आहोस्निद् गृहाभ्यन्तर एव परिणीयत एभिरुतान्यस्य कस्यचि त्युत्राः पुत्र्यो वा सन्ति । तथापि 'गोलोक एक एव श्रीकृष्णः पुरुषोऽस्तीति' भवतां प्रतिज्ञा बिनस्येत । यदि च- 'सन्ततिरेवन भवती' त्याभधीयेत तदा श्रीकृष्णे नंपुसकत्वस्य प्रम-दासु च वन्ध्यात्वस्य दोषः समापतिष्यति ! अये ! ! कथन्तु गोकुलमिदं ? ? इदँ तु मन्य यवनार्विपतेर्दिल्लीश्वरस्य रमणीनां वलमभूदिति । अथ गोस्त्रामिनः शिष्याणां शिष्यिका-णाञ्च यत्ततुमनोधनानि स्वस्मै समर्पणं कारयन्ति तद्प्यतुपपन्नम् । यतः शरीरं तु विवाह-काले पत्न्याः पत्युश्चान्योन्यसमै समर्प्यते । मनोऽपि पुनरन्यसमै समर्पयितुं न पार्यते । मनसैव समं हि देहस्यापि समर्गण संमान्यते । अर्थैत चेद् न्यभिचारिणो गण्येरन् । अथावशिष्यते धनम् । तस्यापीयमेव लीला विभावनीया । अर्थान्मनो विनाकृतं किमप्यपेयितं नालम् । शिष्या धनमुपार्जयेयुर्वयञ्चानन्दम्पभुजीमहीति गोस्वामिनामेषामभिप्रायः। यावन्तो वल्लभ-सम्प्रदायिनो गोस्वामिजनास्सन्ति तेऽग्रपर्यन्तं तैलङ्गीयज्ञातौ न विद्यन्ते । यश्च कश्चिदेः तेभ्योऽज्ञानेन कन्यां ददाति सोऽपि ज्ञातिवहिष्कृतो भूत्वा अस्यति यत इमे ज्ञातितः पाति-तास्सन्ति । विद्याविहीनाश्च नक्तंदिवा प्रमादे तिष्ठन्ति । अथालोकनीयम्—यदा कश्चन गोस्वामिनमामन्त्रयति निजालयं तदा तदीयगृहम्पगम्य तूर्णी दारुप्त्रिकावन्निषीद्ति न किमिप भाषते नाप्याचराति च । वराकस्तु तदा समालपद् यदि मूर्खो न स्यात् !! "मूर्खाणां हि वलं मौनम्।" यदि भाषेत तर्हि तदीय रहस्यं प्रकाश्येत । परं कामिनीनां वदमकमलानि र्गनतरामेकाप्रमनसाऽवलोकयाते। यदाभमुखं निरीक्षेत गोस्वामी तदीयं तु महदेव भाग्यं मन्यते। तस्याः पतिर्श्रीता माता पिता चैते सुतरां प्रसीदन्ति च । तत्राखिला रमण्यो गोस्वामिन-श्वरणं स्पृशन्ति । यस्यामासक्तं स्यान्मनो गोस्वामिनोऽनुप्रहो वा भवेत्तदीयाङगुळीं चरण-कमलेनासौ निपीडयति । सा रमणी तस्या भर्तप्रमुखाश्चात्मानमतिभाग्यवन्तमवधारयन्ति । पत्यादयस्सकलास्तां ललनाम्---"त्वं गोत्वामिचरणानां चरणसेवायां याहीति" निगदन्ति । यत्र कुत्रचिच्च तदीयपतिप्रभृतयो न प्रसीदन्ति तत्र पुँथलीदूतीद्वारा कार्ये साधयति । वस्तुतस्तु तदीयमन्दिरेषु कार्यकरा ईटशास्तद्पकण्ठे च बहवो वसन्ति । विलोक्यतां दक्षिणाया लीला । इत्थममी याचन्ते—"आनीयतामुपहारो गोस्वामिनः, स्तुवायाः, तनयस्य, तनयाया, मुख्यवर्यस्य, भृत्यवरस्य, गायकस्य, कृष्णदेवस्य चेति"।

आभिस्सप्तभिर्विपणिभिर्यथाकामं द्रव्यमपहरान्त यदा कोऽपि गोस्वामिनः सेवको मरणमुपसी-दित तदा तदीयोरस्स्थले गोस्तामी चरणँ निद्याति यच्च किञ्चिदुपलभ्यने तद् गोस्वा मिनानेन निगिल्यते । किं नेदं खलु महाबाह्मणानामिव मृतकवस्तुष्राहकाणामिव च नास्ति कम ! केऽपि शिष्या विवाहमङ्गळे गोस्वामिनमाहूय तेनैव तनयस्य तनयाया वा पाणिप्रहणं कारवन्ति । केऽभे च से रकाः स्त्री रुवास्तम्मू य के तरस्तानमर्थाद् गोस्वामिनः शरीरे वनिताजनकृतेन केशरोद्वर्तनेनाङ्गसंस्कारं विधायैकस्मिन् महति पात्रे काष्ठ्रीठं निधाय गोस्वामिनं स्नपयन्ति । विशेषतस्य महिलामण्डलमेवामुमाष्ट्रावयति । पुनर्यदा गोस्वामी पीताम्बरं परिवाय पादुकायुगलनारु इ बहिर्निर्याति शाटिकाञ्च तस्मित्रेव पात्रे मुञ्चित तदा तदीयजलमाचामन्ति त.इ.ताः । उत्तमलवङ्गैलाजाती कलादिशालिनी ताम्दूलपर्णवीटिकां चामी वितरान्ति गोह्यामिने । स तु तां संचर्व किञ्जितिगिल्ति शेष-ञ्चोद्गिरित तदीयसेवकेन स्वयुरोहते किसँधन रजतात्रे तत्यापि प्रसादो वण्झते स च विशेषः प्रसाद इत्यभित्रीयते । अयेने की इशा मनुष्यास्तन्तीति विमृश्यताम् ! मूडताया दुराचरणस्य च सीमा चेदेतावत्येव भ्विष्यति । बहवः समर्गणमाददते । तेषु कियन्त एव वैष्णवानां हस्तानिर्मितमीप नादान्त । एवांस्यपि प्रक्षाल्य गृह्णान्ति । परं पिष्टगुडास-तोपलवृतादिक्षालनेन तेवां स्पर्शो विकियते । किं कुर्वन्तु वराका एतानि क्षालयेयुर्धे-त्पदार्थमेव हस्तेन विनाशयेयुः । वयं देवस्य रङ्गरागभोगेषु विपुलं धनँ नियोजयाम इति वदन्त्यमी । पर तान रङ्गरागभोगानमी स्वयमेवानुतिष्ठन्ति नून महान्ति भवन्त्यनर्थकः राणि कृत्यानि खलु । तथाहि —होलिकावसरे वर्णोद्वारियन्त्रनलिकां प्रपूर्य स्त्रीणामस्पर्श-नीयेष्ववयवेषु ( गुतस्यलेष्विति यावत् ) विसर्जयन्ति ते । ब्राह्मणानां निषिद्धमपि रसवि-ऋयकर्म कुर्वन्ति।

- प्र॰—गोस्त्रामिनो रोटिकास् ग्रक्तथिकौदनशाकमठरीमोदकादीनि प्रत्यक्षं पण्यवीथिकयामुपविश्य तु न विक्रीणन्ति किन्तु निजनेत्रकेम्यः किङ्गरेम्यो वा पत्रावर्ली विनज्य वितरन्ति । ते च खलु विक्रीणते न तु गोस्वामिनः ।
- उ॰—यदि गोस्वासिनस्तेभ्यो मासिकं वेतनं द्युस्तद्। कथं ते पत्रावलीं समाद्युः १ गोस्वामिनो निजभृत्येभ्यः सूर्गोदनादीन् वेतनस्थाने वितर्शन्त । तेच नी वाऽऽपणे विक्रीणन्ति । यदि गोस्वामिनः स्वयं विहर्गवा व्यक्तेष्यस्तदा तदीयभृत्या ब्राह्मणाद्यस्तु रसविक्रयदोषान् व्यमोक्ष्यन्त ।
  केवलं गोस्वामिन एव रसविक्रयहृष्यापभाजोऽभविष्यन् । आदौ तु स्वयमास्मन् पापसमुद्रे
  निमग्ना अथान्यानिपन्यमञ्जयन् । क्रचित्कुत्रचिच्च नाथद्वारादिषु गोस्वामिनोऽपि विक्रीणते ।
  रसविक्रयोऽधमानां कर्म नोत्तसानाम् । ईदर्शकनैरस्यार्थावर्तस्याधोगितवर्थधायि ।

प्र - स्वामिनागयणस्य मतं कीदशम् !

ड॰ — "यादशी शीतलादेवी ताहशो वाहनः खरः।" यादशी गोस्वामिनां धनहरणादौ विचित्रा वर्तते

खीला ताह्ययेव स्वामिनारायणस्यापि विश्वते । श्रवताम्—'सहजानन्दनामा' जनोऽयोध्यान्ति कवर्तिनि प्रामे जर्नि प्रपेदे । स ब्रह्मचारी सबृत्य गुजरसौराष्ट्रकच्छभुजादिदेशेषु विचचार । विलुलोके चायम-"देशोऽसौ मूर्खः सरलहृदयश्चास्ति । कोऽप्येतद्देशीयजनान निजमते यथा SSवर्जियतुमभिलषेतथैवेमे जना आवजियतुँ शक्याः खल्विति।" तत्रादौ त्रिचतुराज् शिष्यान विद्धौ तैर्मिथ: सम्मर्ति विथाय — "सहजानन्दो नारायणस्यावतारो महान सिद्ध-थास्ति । भक्तेभ्यश्रतुर्भुजमूर्तिमाकलय्य साक्षाद् दर्शनमपि ददातीति" प्रथयाञ्चके । अथै-कदा काठियावाडप्रान्ते कोऽपि काठीजातीयो "दादाखाचर" नामा गढेडसमाख्यप्रामस्य भृमिभुगासीत् । तं शिष्या जगदुः—'यदि त्वं चतुर्भुजनारायणं द्रष्टुं वाञ्छंसि तदा वयं सह-जानन्दँ प्रार्थयामहैं ?" इति । "अत्युत्तममिति" सोऽभिद्ये । सरलहृदयो जन एप वसूत्र । एकस्मिन कोष्ठे सहजानन्दो मस्तके मुकुटं परिधाय शङ्खचक्रे स्वहस्तयोहयतयोर्बिभराम्बभूव । अन्यो जनश्च तत्पृष्ठतः स्थित्व। गदापद्मे निजकरंगोरादाय सहजानन्दस्य बाहुमूलयोर्मध्या-त्करौ निस्सारयामास । तदा स चतुर्भुज इव संजज्ञे । दादाखाचरं तदीयशिष्या ऊचु:--<sup>(</sup>त्वं सङ्गन्नेत्राभ्यां विलोक्य सद्य एव विलोचने निमीलयेसविलम्बतञ्चेतः समागच्छे: । यदि चिं। निगीक्षिष्यसे तदा नारायणो रोवं भजिष्यतीति ।' शिष्याणां मनसि तु—'न खलु कदा-चिद्रसातकपटमयं ऋत्यमेष परीक्षेतेति' भयं बमूव । तं निन्युरमी । स सहजानन्दस्तु सौवर्ण-स्त्रलताङ्कितानि देदीप्यमानानि कौशेयवासांसि वसानोऽन्धकारमये कोष्ठगृहे तस्थौ तदीय-शिष्यास्तत्भणमेव काचमञ्जूपान्तर्गतदीपेन कोष्ठााभिमुखँ प्रकाशं प्रचिक्षिपुः । तत्र निरी-क्षमाणेन दादाखाचरेण चतुभुजमूर्तिर्दृदशै । द्वृतं पुनर्दीपकमन्तरितं चक्रुः । सकलास्ते प्रह्नी भूय प्रणम्यान्यतो जरमुः। गच्छन्त एव तेऽन्तरान्तरा तं भूमिभुजम्—'महाभाग्यं भवताम् । अवानधुना सहाराजस्य शिष्यो भवतु' । इत्यादि वमापिरे । 'अतिसमीचीनमि'ति जगादासौ। यावद्मी परिक्रम्यापरेण मार्गेणाजगमुस्तावदेवान्यानि वस्त्राणि परिधाय सहजानन्दं स्वासन-पीठमांधष्ठितं दृहशुः । तदा शिष्या अशोचन्-'दृश्यतामिदानीमन्यत्त्वरूपं परिगृह्यात्र-विराजते महाराज इति ।' दादाखाचरः स एषां कपटजाले निपपात । ततएव तस्य मतं बद्धमूलं संववृते । यतः स महानेको भूमिभुगभवत् । तत्रैव स्वमतमूलं दृढीकृतमनेन । अथेतस्ततः परिश्रम्य सकलानुपादिशत् । बहुत् साधूनपि व्यथात् । कदाकदाचित्कमपि साधुं तस्य कण्ठनाडीमुपमृष्य मूर्च्छितमप्यकार्षी । अवादीचाखिलान् — "अहमेतं समाधि समारोपयमिति" ईट्स्या धृतितया काठियावाडदेशस्य सग्लहृदया जनास्तस्य जाले निषेतु:। यदासौ पअत्त्रमाप तदा तदीयशिष्या बहुतरं पाखण्डं वितेतुः । अत्रायं दृष्टान्त उपपर्यत-कोऽि चौरिकां कुर्याणः प्रजण्हे । न्यायाधीशस्तदीयनासाकणच्छेरदण्डमादिदेश । यदामु-ष्यनासिका विच्छिदे तदा स कितवो नर्तितुं गातुं हसितुश्रारेमे। "त्वं कथं हससीति" स जनैरतुयुर्ये । "कापि कथनस्य वार्ता न वर्तत" इति स जगाद । जनाः पप्रच्छुः— "कतमा वार्तेंदशीति" ! स उवाच-अयद्भुतकरी वार्ताऽस्ति । मया कदापीदशी न दृहशे" इति । जना बभाषिरे—"कथय का वार्ता इस्तीति" । एष ऊचे — "मम सम्मुखं साक्षाचतुर्भुजो नारायणस्तिष्ठति । अवलोक्याहमतीव प्रसन्तसन्तृयानि गायामि निज-भाग्यश्र श्लाचे यदहं साक्षात्रारायणस्य दंशनं करोमीति"। जना जगदुः—अस्माभिः कथं न दृश्यत" इति ? स ब्याजहार—"नासा मध्येऽन्तरायभृता तिष्ठति । सा यदि च्छियत तदा नारायणो दृश्येत नान्यथेति" । तेषु कथ्यन मृढ इयेष— "काम गन्यवहा प्रयात पर नारायण्यस्य द्वानमवश्यं विधेयमिति" । इति विमृश्य सोऽभिद्धौ— "ममापि गन्धवहां छिन्यि नारायण्य दृशयति" । सोऽमुष्य नासां विच्छिय कर्णे— "त्वमप्येवमेव विधेदि नोचेन्मम तव चोपहासो भविष्यतीति" कथयामास । असावपि— "नैवोपलभ्येत नासा सम्प्रति तद युज्यत एवेदशं कथनामिति" बुवुषे । तदा तु सोऽपि तत्र तेन तुल्यं नर्तितुं कूर्दितुं गातुं वाद्यितुं हसितुं कथितु बारेमे— "मयाऽपि नारायणो निरीक्ष्यत" इति । अनेन क्रमेण्यक्षसहस्वमनुजानां समुदायो जज्ञे । महाँ ब कोलाहलो वभृव । स्वसम्प्रदायस्यामिधानश्च 'नारायणदर्शोति' निदधे । कोऽपि मूर्खो नृपः शुआवाम्नाजुहाव च । यदा पृपतिस्तेषामुपक्ष्यप्रयो तदा तु तेऽतितरां नर्तितुं कूर्दितुं हसितुश्चोपचक्रमिरे । तदा 'केयं वार्तेति' राजा पृष्टवान । "साक्षात्रारायणो विलोक्यतेऽस्मामिरिति" ते जगदुः ।

#### राजा- मया किमिति नावलोक्यते ?

नारायणदर्शी—यावत्रासा वर्तते न तावदालोक्येत । यदा च घोगा विच्छियेत तदा नारायणः प्रत्यक्षं निरीक्षिण्यते भवता । राजा विचिन्तयामास— "युक्तमिद् कथनमिति" । तदा हपतिमुह्त्तमालोकयितुँ दैवज्ञं जगाद । मौहूर्तिकस्तु— "यदादिश्यतेऽन्नदात्रेति" ददावुत्त- रम् । बभाषे च ज्योतिषिकः— "दशम्यां तिथौ प्रातःकालेऽष्टवादने नासाछेदनस्य नारायणदर्शनस्य चोत्तमँ वर्त्तते मुह्त्तिमिति" । धन्योऽिस रे पोपकुञ्जर ! धन्योऽिस । स्वपुरितकायां न सिकाच्छेदनस्यापि मुह्त्तिमिति" । धन्योऽिस रे पोपकुञ्जर ! धन्योऽिस । स्वपुरितकायां न सिकाच्छेदनस्यापि मुह्त्तिमितिण तक्ष्य नृततुक्त्येतुर्जगुश्च । वृत्तिमिद् हप्यमात्यप्रमुखाय कतिपयबुद्धमजनाय च न क्रचे । तृपतेरेकश्चतुरन्ववायसमागतश्चतुरो नविवर्षीयो वर्षीयानमात्यवरो वभूव । तदीयप्रपौत्रो यस्तदानीं धीसचिवोऽभृत्य तमुपत्य तां वार्तामश्रावयत् । स्थिवरोऽसौ— "धूर्त्तास्ते सन्ति त्वं मां राजान्तिकं नयेति" बभाण । स निनाय । उपविशन्तं तं तृपतिगतिह्पयुतस्तेषां गतनासिकानां वृत्तान्तं श्रावयामास । प्रवया अमात्यो निजगाद— "शृणु, राजन ! ईद्दशी त्वरा न विघेया । अपरीक्ष्यकारिणां नृणामजतापो भवतीति ।

ग • — किमभी सहस्रपुरुषा अनृतं वदेयुः ?

अमातः अनृतं सत्यं वा वदेयुः । परीक्षामन्तरेण सत्यानृते किमिव कथियतुँ शक्येते ?

रा॰-परीक्षा कथं विधेया ?

अ - विद्यया साष्टिक्रमनियमैन प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणेश्व ।

रा॰ —अनधीतविद्यः कथमित परीक्षेत ?

अ॰ —विदुषां सङ्गत्या ज्ञानोपचयं विधाय।

रा॰-विद्वान्नोपलभ्येत चेत् !

अ - पुरुषार्थिनां किर्माप वस्तु दुर्लभं नास्ति खलु !

रा॰-तदा कथं विधीयतामिति भवतैबोच्यताम ?

अ॰ — अहं वृद्रोऽस्मि गृहे चोपाविशानि । अल्यकालवेद्यानी जीविष्यामीति प्रथममहमेव परीक्षेय तदनु यथा समुन्वितमवगम्येत तथा क्रियताम्।

रा॰-अत्युत्तमा वार्ता ? दैवज्ञवर्य ! अमात्यवराय मुहूर्तमालोकयतु भवान ।

दैवज्ञः —यथाज्ञापयाति महाराजः । अस्यामेव शुक्रपक्षीयपत्रम्यां दशवादने समीचीनँ मुहूर्त्तमास्त । उपस्थितायां पत्रम्यां नृपवरमुपगम्याष्टवादने अमात्यवरः — "सहस्रँ द्विसहस्रँ वा सैन्यमादाय प्रस्थातव्यामिति" न्यवेदयत् ।

रा॰ - तत्र सेनायाः किं प्रयोजनमस्ति ?

अ॰-अत्रभवान् राज्यव्यवस्थायामनभिज्ञोऽस्ति तद् यथाइमादिशामि तथा विधीयताम्।

रा० वरं गम्यतामिय सेनापते ! सेना सजीक्रियताम् । अथ सार्ब्रनववादने वाहनमारुद्य नृपवरस्सर्वानादाय ययौ । अमूनवलोवय ते विद्या नर्तन गानञ्चारेभिरे । नृपवरस्तु तत्रोपिवर्य
तेषां विद्याणां प्रधान येनायं सम्प्रदायः प्रवर्तितो यस्य चादौ नासा विच्छिनाऽऽसीत्तमाकाये—
अद्यास्माकममात्यवराय नारायणस्य दर्शन कारयतु भवानिति" समत्रवीत् । सुष्ठुतरम्
इत्यगादीदयम् । अथोपास्थिते दशवादनसमये स्थालीमेकां मनुज एकोऽमात्यवरस्य नासाया
अधस्ताद् धृतवान् । असौ च तीक्ष्णामिसपुत्रिकामादाय नासिकां विच्छिद्य स्थाल्यां
प्राक्षिपत् । प्रावहच्चामात्यवरस्य नासाया रुधिरधारा । मुखञ्च मिलनं संवृत्तम् । ततः स
धृत्तोंऽमात्यवरस्य कर्णे—"भवानिप विहस्य सकलान कथयतु यन्नारायणो मयाऽलोक्यत"
इति । यतोऽधुना छिन्ना नासिका न पुनः समेष्यति । एवं न कथिष्यति भवान् यदि
तदा भवतां महानुपहासो भविष्यति । सर्वे जनाश्च हिसिष्यन्ति" । इति मन्त्रं समुपदिर्य
पृथक् समजायत । अमात्यवरश्च पटखण्डं करे गृहीत्वा तेन नासां तिरोहितामकार्षीत् ।
यदामात्यवरमन्वयुद्क्त नृपवरः—"कथ्यतां नारायणो दृश्यते नवेति" ! तदा नृपस्य कर्णेइसौ—"किमपि न दृश्यते । वृथाऽयं वश्चकः सहस्वमनुष्यान् गतनाःसिकान् विरूपानकरोदिति" समगादीत् ।

रा॰—किमिदानी विधेयम् ? रिकार करिएको विकास विकास स्थापन

अ॰—एते प्रगृह्य तीत्रं दण्डनीयाः । यावजीवं कारागृहे निरोद्रव्याश्च । सकलविकारकोऽयं दुष्टश्च गर्द-भमारोप्यातिद्देशया हन्तव्यः । यदा नृपामात्यौ कर्णे समालपतां तदा ते भयभीताः पला-यितं सन्नद्धा अभवन् परं समन्ततः सेनया समावृता आसन्निति ते समपसत्ते नाशकतुवन । नप आदिशत — 'सर्वान् प्रगृह्य लोहनिगडवद्वान् कुरुत । दुष्टमेनं च कृष्णमुखं विधाय रास-ममारोप्यास्य कष्ठे जीर्णचर्मपाद्कामालां पारियाप्य सर्वतो भ्रमियत्वा वालकैरस्योपिर रजो-भस्मानि पातियत्वा प्रतिचतुष्यथम्पानिद्धः संताद्य सारमेयैर्द्धञ्चीयत्वा च व्यापादयतेति । यदोवं न सम्पद्येत तदा पुनरन्येऽपीदशँ कर्म कुर्वाणा न मेध्यन्ति । यदेत्यं सम्पन्नं तदा विमाणां सम्प्रदायो विरतः । इत्थमेव सकला वेदविरोधिनो नराः परद्रविणहरणे निप्णतरा-भवन्ति । अस्तीयं सम्प्रदायानां लीला !! इमे स्वामिनारायणमतमानिनो धनहराः कपटयुत कुर्वन्त्याचरणम् । कियतामेव मूर्खाणां प्रतारणायामी मरणावसरे कथयन्ति—'धवलत्रङ्गम-मारुह्य सहजानन्दो भवन्तं मुक्तिपदं नेतुं समायातः । नित्यश्राहिमन्मन्दिर एकवारं समा-यातीति'। यदा जनसंमेलो भवति तदा पूजका मन्दिराभ्यन्तरे तिष्ठन्ति। अवस्तले चापणो योज्यते । मन्दिराद।पणे गमनाय छिद्रं निधीयते । यदि केनापि नाठिकेरो निवेद्यते तर्हि स स एवाऽऽवणे प्रक्षिप्यते । एवमेको नालिकेरो दिने सहस्रकृत्वो विकीयते । इत्यमेव सर्वे पदार्थाः विक्रीयन्ते । यदीयज्ञातीयो यः साधुस्तेन तादृशमेव कमं कारयन्ति । यथा-नापि तेन नापितस्य कुम्भकारेण कुम्भकारस्य शिल्पकारेण शिल्पिनो वणिजा वाणिजस्य शूदेण म शुद्रस्य कर्म कार्यन्ति । स्वशिष्येभ्यः करम्रहणं नियुक्तमस्ति सनियमम् । लक्षाणि कोटः यथ रूपकाः प्रतौर्वकत्र संगृहीत।स्सन्ति सँगृह्णनित च । यो गुरुपीठमिविष्ठिति स गृहस्थः परिणयं करोति । भूषणादीनि पारिद्धाति । यत्र कुत्रचिदेनमामन्त्रयाति तत्रासौ गोस्वा-मीव गोस्वामिवधूप्रभृतिनामग्रहणेन प्राभृतं पूजाश्र गृह्णाति । स्वं सत्सिङ्गिनं परमतवादि-नश्च कुसङ्गिनो वदान्ति । स्वँ विनाऽन्यः कीद्रा एवोत्तमो धार्मिको विद्वान् पुरुषः किन्न खलुं स्यात्परं तस्य प्रतिष्ठां शुश्रुवाञ्च कदापि न वितन्वन्ति । अन्यमतस्यजनसेवायां हि पापं गणयन्ति । प्रकाशँ तदीयसाधवस्तु स्त्रीजनस्य मुखँ नावलोकयन्ति किन्तु न जाने सलु रहिस का लीलाऽभविष्यत् सर्वत्रास्य रूपातिन्यूना समजनि । क्रिकिकित् साधूनां परस्त्रीगमनादिलीला प्राकाश्यत । तेषु च ये ये महान्तः सन्ति ते यदा स्रियन्ते तदा तान् गुतक्षे प्रक्षिप्य - अमुको महात्मा सदेहो वैकुण्डमगात् । सहजानन्द उपगम्य तमनयत् । वयमतितरां प्रार्थयामहि "यन्महाराज! नायं नीयताम् । अस्य महारमनो निवासेनात्र परमो लामोऽस्तीति"। सह नानन्द्रतु—"नैव, अयुनास्य वैकुण्डेऽतितरामावस्यकता-Sस्तीति नयाम्येनमहमिति" समनादी र । वयं स्वचक्षुत्रा सहजानन्दँ विमानश्चापश्याम । ये चासन्नमरणा आसँस्तान् विमाने समुपवेश्योविर समनयत् । पुष्पाणि च प्रवर्षनगच्छादिति" प्रकाशयन्ति । यदा च कोऽपि साधू रुग्णो भवति तस्य च जीवनस्याशा न भवति तदा सः—"अहं श्वो निशि वेकुण्ठँ यन्ताऽस्मीति वदति । श्वतँ किल यथा तस्यां निशि तदीयाः प्राणाः नोत्कामेयुर्यदि मूर्च्छितश्च स्यात्तदपि तं कूरे प्रक्षिपन्ति । यतो यदि तस्यां निशायां तं न प्रक्षिपेयुस्तदा स मिथ्यावादी भवेदिति कर्मेदशमकरिष्यन् । इत्थमेव यदा गोकुलीया गोस्वामिनो म्नियन्ते तदा तदीयशिष्या:--"गोस्वामिनो लीलां वितत्य दिवँ

गता" इति निगद्नित । य एषां गोन्यामिनां स्यामिनारायमत्यादिनाश्चोपदेशस्य मन्त्रो ऽस्ति स समान एवास्ति । तयथा— "श्रीकृष्णः शरणं सम" । एवमस्यार्थो विधीयते— "श्रीकृष्णो सम शरणसस्ति । श्रीकृष्णस्याह्ँ शरणागतोऽस्मीति यावत् । परमस्यार्थः— "श्रीकृष्णो सम शरणं प्रपद्यताम्" अर्थान्मम शरणागतो भवेदित्येवमिष विधातुँ शक्यते । यावन्तीमानि सकलानि मतानि सन्ति तान्ययथार्थामनगलां शास्त्रविरुद्धां वाक्यरचनां वित्र-न्वन्ति । अनिभिज्ञा हि खल्वमी विद्याया नियमानां विद्याविहीनभाषात् ।

#### प्र- माम्बमतं तु समीचीनमास्त !

उ॰ — यथाऽन्यसतावलिम्बनो जना भवन्ति तथेव माध्वमतानुयायिनोऽपि सन्ति । इमेऽपि हि चक्राक्रिता अवन्ति । एतावानेतेषु विशेषश्रकाङ्कितेभ्यो यद् रामानुजीयाः सक्रचक्राङ्किता अवन्ति
साध्वीयाश्र प्रतिवर्ष पुनः पुनश्रकाङ्कितास्संजायन्ते । चक्राङ्किता ललाटे पीतवर्णा रेखां
साध्वीयाश्र कृष्णरेखां विद्यति । केनचिन्माध्वीयपण्डितेन समं कस्यापि महात्मनः शास्ता
र्थचर्चा समजनि ।

महात्मा-भवतेयं कृष्णरेखा तिलकञ्च किमिति व्यरचि ?

पण्डितः अस्य विरचनेन वयं वैञ्जण्ठं गमिष्यामः । श्रीकृष्णस्यापि च गात्रं श्यामवर्णमभूदिति कृष्णतिलकं विधीयतेऽस्माभिः ।

म॰ —याद कृष्णरेखातिलक्षयोविरचनेन वैकुष्ठँ वजित भवाँस्ति सकलं मुखकमलं कृष्णं क्रियेत चेत्कत्र गिमण्यते भवता ! किन्तु खलु वैकुण्ठस्मापि परतीरमुत्तिरिष्यते ! यथा हि श्री-कृष्णस्य सकलं शरीर श्यामलं समभूत्तथैव भवताऽपि निखिलँ वपुर्विधीयतां कृष्णवर्णम् । नदब श्रीकृष्णस्य साहश्यं सम्भान्यते । अत एवेदमिप मतं पूर्वोदितमततुत्यं वतते ।

प्र- लिङ्गाद्वितानां सतं कौटशमस्ति ;

उ॰ यथा चक्राङ्कितानाम । यथा हि खलु चक्राङ्किताश्वक्रेण दाह्यन्ते, नारायणमन्तरेण कमिप न मन्यन्ते तर्थव लिङ्गाङ्किता लिङ्गाकृत्या दाह्यन्ते महादेवाहते चान्यं कमिप न मन्वते । एष्वयं विशेषः खलु वर्तते यिहिङ्गाङ्किताः पाषाणलिङ्गमेकँ सौवर्णन राजतेन वा पत्रेणाऽऽवृतं गलेऽवलम्बयन्ति । यदा पानीयमिप पिबन्ति तदाऽदो दर्शियत्वा पिवन्ति । अमीषामिप शैवतुल्यो भवति मन्त्रः ।

# बाह्यसमाजः प्रार्थनासमाजश्र

प्र॰-- ब्राह्मसमाजः प्रार्थनासमाजश्र समीचीनोऽस्ति नं वा !

ए॰ -- कियन्ति कथनानि समीचीनानि बहुस्रतराणि चासमीचीनानि सान्ता।

प्र॰—ब्राह्मसमाजप्रार्थनासमाजौ सर्वेभ्यः श्रेष्ठौ स्तः । अनयोर्नियमा अतीवोत्तमाः खलु ।

- उ॰—सर्वाशतो नोत्तमाः खलु नियमाः। यतो वेदविद्याविहीनानां जनानां कल्पना किमित्र सर्वथा सत्या भवितुँ शक्या ! यान कांश्विन्मनुनान् ब्राह्मसमाजप्रार्थनासमानौ कृश्वीनमते निपतना-दरक्षतां याञ्च काञ्चित् पाषाणादिमूर्तिपूनां न्यवारयतामन्यकपटयुतप्रनथनालादिप किञ्चि-दरक्षतामित्यादिवृत्तान्ता उत्तमास्सन्ति ।
  - (१) परममीवु खदेशमिक्तरलीयसी बतते । क्रश्वीनानां बहुव आचारा अङ्गीकृता एभि: । भोजनपानविवाहादिनियमा अपि परिणामितास्सन्ति ।
  - (२) दूरमास्तां तावित्रजनेशस्य निजपूर्वजानां वा प्रश्नँसाविधानं प्रत्युत तदीयस्थाने मुक्तकण्ठं निन्दन्ति तानमी । व्याख्यानेषु कृश्वीनादिकाङ्ग्लजनानाकण्ठपूर्णोद् प्रश्नँसन्ति ।
    ब्रह्मादिमहर्षीणां नामान्यपि न गृह्मन्ति प्रत्युत—"विनाऽऽङ्ग्लजनानशाविध स्रष्टितले
    कोऽपि विद्वान्नाजायत । आर्यावर्तीयजनाः सनातनसमयान्मूर्खा एव सन्ति । एषामभ्युदयः कदापि नामूदिति" वदन्त्यमी ।
  - (३) वेदादीनां प्रतिष्ठा तु विदूरे तिष्ठतु परं तेषां निन्दनादिष न पृथग् भषन्ति । ब्राह्मसम्मानस्योद्देशपुस्तके साधूनां नामावलीगणनायाम्—"ईसामूसामुहम्मदनानकचैतन्या" इति नामान्यलिख्यन्त । कत्यचिद्दिषमहिषेजनस्य नामापि नालेखि । अनेन विज्ञायते "एभिर्येषां नामानि लिखितानि तेषामेव मतातुसारिमतावलिम्बन इसे सन्तीति" । अये ! यदा नु खलु समुत्पन्ना इस आर्यावतेंऽस्यैन देशस्यान्नजलाशनपानमकाषुरद्यापि विद्धिति च तदा स्वमात्रिपितृपितामहादिमाणे विद्यान्यविदेशीयमत एषां भूयसाऽऽवर्जने ब्राह्मसमाजप्रार्थनासमाजावलिम्बनामेतदेशस्यसंस्कृतविद्याविद्वीनानामिष स्वेषां विद्वत्वप्रकाशनमाङ्ग्लभाषामधीत्य पण्डिताभिमानिनः संवृत्य झिटिति चैकमतेप्रवर्तने प्रवर्तनिमत्सादिकार्य कथद्वारं स्थितं वृद्धिकारकञ्च भवितुँ शक्यते !
  - (४) आङ्ग्ळजनयवनान्यजादिभिरिष समं भोजनपानयोः कोऽषि भेदो नागण्यतामीभिः। भोजनपानजातिभेदिनराकरणेनैवास्माकं देशो वयञ्च समुन्नतिमेध्याम इत्येवामी समवाधारियन् खलु। परमीहरौर्वृत्तैः समुन्नतिस्तु दूरमास्तां प्रत्युतावनतिजीयते।
  - (५) प्र॰—जातिमेद ईश्वरकृतो मनुष्यकृतो ना विद्यते ?
- उ॰-ईश्वरकृतो मतुष्यकृतोऽपि च जातिमेदो वर्तते।
- प्र॰ -- कतम इंश्वरकृतः कतमश्च मनुजकृतः ?
- उ॰ मनुष्यपशुपक्षित्रक्षजलजन्तुप्रभृतिजातयः परमेश्वरकृतास्तान्त । यथाहि खलु पशुषु गवाश्वहस्ति-प्रमुखा जातयः पादपेषु पिप्पलवटाम्रादयो विहत्तमेषु इंसवायसवकादयो जलजन्तुषु स

सत्स्यमकरादयोजातिभेदा विद्यन्ते । तथैव सनुजेषु ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशुद्रान्त्यजा जातिभेदा-स्सन्ति परमेश्वरकृताः परं सनुजेषु ब्राह्मणाद्यस्सामान्यज्ञातिषु नैव गण्यन्तेऽपि तु सामान्यवि शेषात्मकजातिषु । यथा प्राग्वयं वर्णाश्रमव्यवस्थायामवर्णयाम तथैव गुणकमस्वभावतोऽवश्यं वणव्यवस्था सन्तव्या । अमीभिर्मनुजकृतैरेषां गुणकर्मस्वभावः पूर्वोक्तानुसारं ब्राह्मणक्षत्रिय वश्यशुद्रादिवर्णानां परीक्षापूर्वकं व्यवस्थाविधानं नृपवराणां विद्वद्वर्याणाञ्च कृत्यम् । भोजनभे-दोऽपि परमेश्वरकृतो मनुजकृतश्चास्ति । यथा सिंहो मांसं गोमहिषादयश्च तृणादिकमभ्यव-हरन्तीत्ययमीश्वरकृतो देशकालवस्तुभेदेन भोजनभेदो मनुष्यकृतश्चास्ति ।

- प्र॰—आलोक्यतां यूरोपीयजना मुण्डितोपानत्कोटाख्योपार्वस्वपतलूनसख्याधोंऽशुकादि परिदर्धित होटल भिधभोजनालये चाखिलजनेन सम भक्षयन्ति सकलजनहस्तसिद्धमन्नमतएव ते निजो-न्नतिं वितन्यन्ति सततम् ।
- उ॰— ध्रमोऽयं भवताम् । यवनारत्यजजना हि सकलहस्तसिद्धमशनमञ्जनित । कथं पुनस्तेषामुन्नति-र्न जायते ? यूरोपीयाः खंदु बाल्यदशायां विवाहं न कुर्वते । पुत्रं प्रतिश्च विद्यास्शिक्षणाभ्यां सुलणक्षसंपन्नं कुर्वन्ति । स्वयंवरिववाहमन्तिष्ठन्ति । दुर्जनैरुपदेशं न कारयन्ति । स्वय विद्वांसो भूता यस्य कस्यापि पाखण्डजाले न पतन्ति । यत्किञ्चित् कुवन्ति तत्सकल मिथो विनृश्य सभया च निश्चित्येव विद्यति, स्वजातिसम्ननतिकृते तनुमनोधनानि व्ययन्ते प्रमादालस्य विहाय सम्यमञ्ज वितन्त्रते । दृश्यताम् —स्वदेशनिर्मितोपानहः कार्यालये न्यायालये च नेतुमादिशन्त्यमी न तु देशस्यास्य प'दत्राणान् । एतावतैवावगम्यताम् ।-नि जदेशनिर्मितो रानहामपि कियन्मानं प्रतिष्ठाश्च कुवते । ताचदपि मानमन्यदेशस्थमनुजाना-मपि न विद्यति खिल्वात । विभाव्यताम-शतवर्षेभ्यः किश्चिद्धिकवर्षाणि संजातान्यत्रा-गतानां देशे यूगेपीयजनानाम् ।परमद्यापीमे जनाः स्थूलबंखादीनि परिद्धति । यथा स्वदेशे पर्यद्युः । किन्वमीमिः स्वदेशस्य रीति नीत्य त्यत । भवत्सु च बहवो जनास्तान् मिथ्याऽन्व-कुर्वन् । तस्मादेव भवन्तो निवुद्धेयस्ते च बुद्धिमन्त इति निर्णीयते । अनुकरणं खलु न कस्यापि बृद्धिमतः कृत्यम् ! तेषु यश्र यत्कृत्ये नियुक्तस्तद् यथोचितमनुतिष्ठति यथादेशश्र निदेशे तिष्ठति, स्वरेशीयानां व्यापारादौ कर्माणि च साहाय्यं ददतीत्यादिगुणैः सत्कर्मभि-श्वामीषामभ्युद्यो वर्तते । मुण्डितपाद्काकोटपद्ळूनाद्विस्वपरिधानेन होटलाख्यसार्वजनिक-भोजनालये भोजनपानादिना साधारणेन कर्मणा दृष्कृत्येन च नामी समुन्नितं गताः खल ? एषु ज्ञातिभेदोऽपि विग्रते । विलोक्यताम्-कोऽपि यूगेपीयजनः कामं कियत्यपि महत्य-धिकारपदे नियुक्तः प्रतिष्ठितश्च स्यारस यदि कस्याप्यन्यदेशस्यान्यमतस्थस्य वा जनस्य पूत्री परिणयेदथवा कापि यूरोपीयजनस्य पुत्री परदेशीयजनेन पाणिप्रहणं कुर्याच्चेत्तत्कालमेव तदीयं निमन्त्रणं सहभोजनं विवाहादिकश्च कृत्यमन्ये तद्देशीयबान्धवास्तिरस्कुर्वन्ति विरम-यन्ति चालम् । न चेदयं ज्ञातिभेदस्तदा किन्तु खलु ? 'नास्मासु जातिभेदं' इति व्याहृत्य सरलान्तः करणान् भवतश्वामी भ्रमयन्ति । भवन्तोऽपि स्वमूर्खतया तन्मन्यन्ते । अतो यत्कि-क्विंद विषेयं तद् विमृश्येव विषेयं येन पुनरतुतापो न स्यात् । आलोक्यताम् — अगदङ्का-रोऽगद्श्वापेश्यते व्याधितेन न त निरामयेण । विद्यावान नीरोगो विद्याहीनश्वाविद्यारोगप्रस्तो

भवति । तद्रोगानवारणाय सन्यविद्या सत्योपदेशश्चौषधमस्ति । भोजनपानयोरेव धर्मोऽविति हते विवन्यति चत्यविद्यारोगोऽय तेषाम् । यदा कर्माप भोजनपानयोरनाचार कुर्वाणा विला क्यन्ति तदा 'स धर्मश्रष्टो जात' इति वदान्ति विदन्ति च तस्य कथनमपि नाकर्णयन्ति निकटे नाप्विकान्ति तमपि स्वान्तिके नादिशन्त्यपवेष्टुम् । अथोदीयतां भवतां विद्या स्वार्थाय परमार्थाय वाऽस्ति ? परमार्थस्तु तदानीमेव समपत्स्यत यदा भवतां विद्या तेषामज्ञानिनां लाभोऽम् विष्यत । यदि — 'तनं गृह्यते लाभः किं क्रियतामस्माभि'रिति निगयत तदायं भवतां दोषो न तेषाम् । यतो यदि भवन्तो निजाचरणं श्रेष्ठमकरिष्यस्तदा ते भवद्भि सम प्रेम विधायो पक्तता अभविष्यन । पर भवद्भिः सहस्राणामुपकार विनाश्य निजमेव सुस्व सम्पादितं तेन महानयमपराधोऽजाने भवताम।परोपकरणं हि धर्मः परहानिश्चाधमं उच्यते । तस्माद् विद्व हैर्रियथायोग्यं व्यवहृत्याज्ञानिनां दुःखसागरात् तारणाय तरिणवुल्यमाव्यम् । सर्वथा मूर्खाणामिव कर्माणि न करणीयानि किन्तु यैः परवां स्वस्य च दिने दिनेऽभ्युद्यो भवेत् तार्दशि कमाणि विधेयानि ।

- प्र•—वयं कमि प्रन्यं परमेश्वरप्रणीतं सर्वोशतस्तयं वा न मन्यामहै । मतुजानां मितिनिर्ज्ञान्ताः न भवतीति तत्मणीता अखिला प्रन्था भ्रान्ताः भवन्ति । अतो वयं सर्वेभ्यः सत्यमङ्गी-कुर्मोऽसत्यञ्च जाह्मः । अपि सत्यं वेदेषु, क्वश्वीनश्रमेप्रन्थेषु यवनथमपुस्तकेषु वाऽन्य-स्मिन् किस्मित्रापं वा प्रन्थे स्यात्तदस्माकं प्राह्ममिस्त । नासत्यं कस्यापि ।
- उ॰ येन कथनेन भवन्तः सत्यप्राहिणो भवितुमभिलषन्ति तेनैवासत्यप्राहिणोऽपि निश्चीयन्ते भवन्तः । यदा हि खलु सकला जना निर्मान्ता न भिवतुं प्रभवन्ति तदा भवन्तोऽपि मनुष्यत्वाद् भ्रान्तिमन्तस्सन्ति । भ्रान्तिमतां हि वचनानि सर्वाशतः प्रामाणिकानि न सम्भवन्ति यदा तदा भवतां वचनेष्वपि विश्वासो न भविष्यति । तस्माद् भवद्वचनेऽपि सर्वथा न विश्वसनीयम् । यथेवँ तदा विषसम्हक्तानवत् त्याज्यँ भवद्वचनम् । ततो भवत्प्र-णीतव्याख्यानग्रन्थस्य प्रामाण्यं केनापि न विधेयम् । "महत्पदमभिप्रण्सवो भवन्त आत्मनो-Sपि किञ्चिद्विनाश्यस्त्रपदादपि प्रच्युताः"। न सतु सन्ति सर्वज्ञा भवन्तो यथाऽन्ये जना न सन्ति सर्वज्ञाः । कदाचित् भ्रमेणासत्यमङ्गीकृत्य सत्यमपि पर्यहरिध्यन् । तस्मात् सर्व-ज्ञस्य परमात्मनो वचनस्य साहाय्यमस्मादश्चरत्पज्ञैरवस्यमपेक्षणीयम् । यथा वेदव्याख्याने प्रत्यपादयाम तथा भवद्भिरवश्यमेव मन्तन्यम् । अन्यथा—"अतो भ्रष्टास्ततो भ्रष्टाः"। सम्पत्त्यन्ते । यदा खलु सकल कत्याँ वेदेभ्य उपलभ्यते येषु लेशकोऽप्यसत्यं नास्ति चेत्तेषां स्वींकरणे शङ्काकरणं स्वस्य परेषात्र केवलं हानिसम्पादनमेव विद्यते । अनेनैव हेतुनाऽऽयी-बत्तीया इमे भवतो नैजानिव नैव गणयन्ति । भवन्तश्चार्यावत्तीयाणामुत्रतेः कारणभूता अपि नापारयन् भवितृम् । सकलगृहभिक्षुका हि स्थिता भवन्तः। भवन्तोऽवधारयन्ति — "अनेन कर्मणा वयं स्वस्य परस्य चोपकारं कर्तुं पारायिष्याम"इति । परं तन्न कर्त्तुं शक्यन्ति । दशा -कस्यापि पितरौ सकलसंसारस्य बालकान् पालार्यतु प्रवृत्तौ भवेताश्चेत्सकलानां पालनं त्वसम्भनं परं तेन कर्मणा स्वबालकानपि विनाशयेताम् । तथैवाऽत्रभवतां गतिरस्ति । वरम्, वेदादिसत्प्रशास्त्राध्यमत्वा भवन्तः स्ववचनानां सत्यतामसत्यताञ्च

परीक्षितुमार्यावतस्य चोत्रातमपि विधातं कदापि प्रमिवध्यन्ति ख्लु ! देशस्य यो रोगः सङ्गातस्तस्यौग्धं भवदन्तिकं न विद्यते । योरोगीया जनाश्च नापे तन्त भवतः । आर्यावर्ती-यजनास्तु भवतोऽन्यमत्तवादिन इवाववोत्रान्त । अधुनापि विद्युध्य वेदादीत मत्त्वा देशोत्रिति विधातं प्रयतेर्थ्वेत्तद्रिष समीचीनमस्ति । "सक्लं सत्य परमेश्वरात् प्रकाश्यत" इतीदं भवन्तो यदि वदन्ति तदा पुनमेहधीणामात्मसु परमेश्वरप्रकाशितान् सत्याथान् वदान् किमिति न सन्यन्ते ! आम्, इदमेत्र कार्यं खलु यद् भवन्तो वदान् नापठन् पठितुमभिलायमि न कुर्वन्ति चेति कथद्वारं भवतां वेदोक्तं ज्ञानं भविष्यति !

- (६) अन्यच जगरुपादानकारणं विनेत जगत उत्पति जीतमपि चोत्पत्रं मन्वतं यथा कृश्वी नयवनादयो मन्यन्ते । अस्पोत्तरं सृष्ट्युत्पत्तिजीतश्वान्याख्यायां द्रष्टन्यम् । कारणमन्तरेण हि कार्योद्भवः सर्वथा न सम्भवति । उत्पन्नवस्तुनो विनाशभावोऽपि तथैवाऽसम्भवः ।
- (७) अयमप्येको भवतां दोगोऽस्ति यत्पश्चातापेन प्राथनया च पापानां निवृत्ति मन्यन्ते । अनेनेव वृत्तेन जगित विपुलानि पापानि सन्त्युपचितानि । यतः पौराणिकास्तीर्थादि-यात्रया, नेना अपि नवकारमन्त्रजनेन तीर्थादिना च, कृश्चीना जना ईसाविश्वासेन, यवनाश्च "तोवाः" इति कथनेन भोगं विनव पापानां निवृत्ति मन्वते तेन पापेभ्यो भयं न विधाय पापेऽतितगं प्रवृत्तिः सजाताऽस्ति । अस्मिन् कथने ब्राह्मप्रार्थनासमाजावलम्बि गोऽपि पौराणिकादियहशास्त्रन्ति । वेदान् यदि समाकर्गयिष्यस्तदा भोगं विना पापपुण्यानाम-निवृत्या पापेभ्योऽभेष्यन् धमें च निरन्तरं प्रवृता अभविष्यन्।यदि विनोपभोगं निवृत्ति-र्भन्येत तदा परसेश्वगोऽन्यायकारी भवति ।
- (८) जीवस्य याऽनन्तोत्रतिर्मन्यते भवता स कदापि न सम्भाव्यते । यतः ससीमानां कीवस्य गुगकर्मस्यभावानां फलेनापि नियतं ससीम्ना भाव्यम् ।
- प्र परमेश्वरो दयालुरस्तितरामिति ससीम्नां कर्मगां फलमनन्तं दास्यति
- उ॰ एवं कुर्याचेत्परमेश्वरस्य न्यायो विनश्येत सत्कर्मणामुत्रतिमपि कोऽपि न करिष्यति । यतो-ऽल्पस्यापि सत्कर्मणः फलमनन्तमीधरो दास्यति । पश्चातापेन प्रार्थनया वापि च किय-क्सपि पापानि स्युश्चितानि सक्लानि विनश्चयन्तीतीदशकथनैर्धर्मस्य हानिः पापकर्मणाश्च वृद्धिर्जायते ।
- प्र॰ वयं स्तामाविकें ज्ञानं वेदंभ्गोऽपि महन्मन्यामहे नतु नैमित्तिकम् । यतः स्वामाविकें ज्ञानं परमेश्वरदत्तमस्मासु यदि नाभावध्यत्तद् वेदानपि जनाः कथमपठिष्यत्रपाठिष्यत्रवागिमि-ष्यन्नवागमिष्यश्चेति मतमस्माकमतीवोत्तमं विद्यते ।
- उ॰—भवतां कथनमिद निर्थंकमस्ति । यतो यत् केनापि दत् ज्ञानं भवति न तत् स्वाभाविकं भवति । यत्वाभाविकमस्ति तत्प्षद्दन ज्ञानं भवति । तस्यापचयोपचयौ न भवतः । तेन कोऽप्षुन्नतिं विधातुं न प्रभुः । यतो वन्यजनेभ्योऽपि स्वाभाविकं ज्ञानमस्ति तथापि ते

निजोन्नति कर्त्तुं न समर्थाः । यच नैमित्तिकं ज्ञानं तदेवोन्नतेर्निदानम् । दृश्यताम् — यू वयः वालद्शायां कर्तव्यः कत्तेव्ये धर्माधर्मो किञ्जिद्षि यथार्थतो नाजानीम लयदा व प्राह्मेभ्योऽपठाम तदानीमेव कत्तेव्यमकत्तव्यं भ्रममधर्मश्रावगन्त्मपाग्यामः । ततः म्बल्माव कज्ञानस्य सर्वोत्तमत्वेन मननं न युक्तम् ।

- (९) यद् भवन्तः पूर्वजन्मपुन र्तन्मानि नामन्यन्त तत् कृथीनयवनमताभ्या गृहीतं स्थान्धाः पुनर्जन्मविषयव्याख्यया विज्ञेयम् । परमेतावद् बोध्यमं "जीवः शायान्ति तोऽप्रांतित्योऽस्ति तस्य कर्माण्यपि च प्रवाहरूपेण नित्यानि सन्ति । कमकमवतोनि सम्बन्धो भवति । किमयं जीवः क्रविन्निक्कर्माऽतिष्ठत् १ स्थान्यति वा १ परमेश्वरोऽपि भवत्कथनेन निष्कर्मा सम्पद्यते । पूर्वापरजन्मनोरनक्षीकरणेन कृतहानिरकृताभ्यागमा नैर्ष्ययं वैषम्यश्चेति दोशा अपि परमेश्वर आपद्यन्ते । यतो यदि जन्म न स्थान्तदा पापपुण्ययोः फलभोगहानिर्जायेत । यथा ह्यान्यस्म सुस्तं दुःसं हानिर्लोभश्च दीयते तथव तस्य फलं शरीरधारणमन्तरेण न जायते । अन्यच पूर्वजन्मनः पापपुण्यमन्तरेण सुखदुः खोपलिथिरिह जन्मिन कथद्वारं भवेत् । यदि पूर्वजन्मनः पापपुण्यानुसारं सुखदुः खावानिति स्थात्तदा परमेश्वरोऽन्यायकारी भवेत् । अनुपभुक्तिनष्टस्येव कर्मणः फलं संजायेनेतिदसपि कथन भवतां नोत्तमम ।
- (१०) अथ च परमेश्वरमन्तरेण दिव्यगुणवन्तः पदार्था विद्वांसोऽपि च न सन्ति देवा इत्य-भ्युपगमोऽपि नोपपद्यते । परमेश्वरो हि सकलदेवानामधिपतित्वान्महादेव उच्यते । अन्ये देवा यदि नाभविष्यस्तदायं महादेवः कथमवश्यतः !
- (११) अग्निहोत्रादिपरोपकारकर्माणि कर्तव्यतया न बुच्यन्त इति यत्तन्न साधु ।
- (१२) ऋषिमहर्षिक्कतोपकारान् न मत्वा-ईसादिमते प्रवर्त्तनं न समीचीनम् ।
- (१३) कारणविद्यारूपवेदान विहायान्यकार्यविद्यानां प्रवृत्तिस्वीकरणं सर्वथाऽसम्भवं विद्यते ।
- (१४) यच विद्यायाश्चिहभूतं यज्ञोपवीतं शिखाञ्चापहाय यवनक्रश्चीनजनसदशावस्थानं तदिप व्यर्थम् । यदा पतलूनादिवस्त्राणि परिद्धिति भवन्तः सुवर्णादिपदकानि च वाञ्छन्ति तदा किन्तु खद्ध यज्ञोपवीतादिवस्तुनो महान् भारः समजनि ?
- (१५) ब्रह्माणमारभ्यानन्तरमार्यावर्ते बहुवो विद्वांसोऽजायन्त तेषां प्रशंसामविधाय यूरोपी-यजनानामेव स्तुतौ प्रवर्तनिमद् पक्षपातश्चादुकारिता च न चेत्किमन्यदुच्येत ?
- (१६) वीजाङ्कुरवज्ञडचेतनयोर्योगेन जीवोत्पत्तिमाननमुत्पत्तेः प्राग् जीवतत्त्वस्यानङ्गीकर-मुत्पत्रस्य च विनाशास्त्रीकरणं पूर्वापरविकृतं वर्तते । उत्पत्तेः प्राक् चेतनं जढ्ञ्च वस्तु नासीचेजीवः कुत आगतः ? सयोगश्च केषां सज्जातः ? द्वाविमौ सनातनौ मन्येते चेदुपपत्रम् । परं सष्टेः प्रागीश्वरं विना कस्याप्यन्यस्य तत्त्वस्यास्वीकरणमित्ययं भवत्पक्षो

ब्यथों भिविष्यति । अतो यदि भवन्त उन्नितं विधातुर्माभलष्यन्ति तदा "अर्धसमाजेन" समं सम्मेल्य तदृहेरयानुगुणमाचरणमङ्गीकुर्वन्तः । अन्यथा किर्माप हस्तगतं न भविष्यति । यतोऽस्माकं भवतां अतद्तीवोचितं वर्तते यद् यस्य देशस्य पदार्थेः स्वश्नगीरं सँजातस-धुनापि पाल्यते पालयिष्यते च तस्योव्यतिस्वनुमनोधनैः प्रमणा सर्वेः सम्भूय जनैः क्रिये तास्माभिः । अतो यथाऽऽयं माज आर्यावर्तदेशस्योव्यतेः कारणं विध्यते न तथेत्रो भवितुं शक्तः । यशस्म समाजाय यथावत् साहाय्यं दशुर्जनास्तदाऽतितरां समीचीन वृत्तम् । समाजस्य हि सौभाग्यसम्बद्धनं समुदायस्य कर्त्तव्यं नैकस्य खलु ।

- प्र•—भवान सकलाना खण्डनमेव सदा कुरुते परं स्वस्वधर्मे सर्वे खलूत्तमास्सन्ति । खण्डनं कस्यापि न करणीयम् । यदि क्रियते तदाऽमीभ्यो भवता को विशेषः प्रदर्श्वते ! यदि प्रदर्श्यते तदा किन्तु खलु भवतोऽधिकस्तुल्यो वा कोऽपि पुरुषो नासीत् ! नास्ति चाधुना ! ईरशाभिमानो न युज्यते भवतः । परमात्मनो हि स्पष्टौ नन्वेकैकस्मादिधिकास्तुल्या न्यूनाश्च बहवः सन्तीति कस्यापि नोचितो गर्वः ।
- उ०—थर्म: सर्वेषामेको भवत्यनेके वा १ अनेके भवन्तीति चेदन्योन्यं विरुद्धा भवन्त्यविरुद्धा वा १ विरुद्धा भवन्तीति चेदुच्येत तदैकं विनान्यो धर्मो भिवितुं न शक्यते । अविरुद्धा इति चेत्कथ्येत
  तदा तु पृथग्भावोऽमीयां निरर्थकोऽस्ति । अतो वयमेक एव धर्म एक एव चाधमोंऽस्ति
  नानेक इत्येव विशेषं प्रतिपाद्यामः । यदि सकलसम्प्रदायानामुपदेशकान् कोऽपि नरेन्द्र
  एकत्री कुर्यात्तदा ते न भविष्यन्त्येकसहस्चान्न्यूनाः परमेषां मुख्यो भागोऽवलोक्येत चेत्
  पौराणिकजैनकुश्चीनयत्रना इति चत्वार एव सन्ति । एषु चतुर्षु हि सर्वे सम्प्रदायास्समाविशान्त खलु । कश्चन नृपवर एतेषां परिषदं त्रिरच्य जिज्ञासुस्सन् प्रथमं वाममार्गीयमतुयुज्ञीत—'भगवन् १ अहमद्यावधि कमि गुढं कमि च धर्म न पर्यगृक्काम् । तदुदीर्यताम्—
  'सकलधर्मेषु कस्य धर्म उत्तमः १ यमहमङ्गीकुर्यामिति १

वाम०-अस्माकमस्ति।

जिज्ञासु:-इमे नवनवत्यविकनवज्ञतानि कीटशास्सन्ति धर्माः ?

बा॰ — सकला अनुता नरकगामिनश्च सन्ति यतः "कौलात्परतरन्नास्ति" इति वचनस्य प्रामा-ण्येनास्मदीयधर्मात्परमः कोऽपि न भेगः ।

कि - भवतां को धमे: !

वा • — अगवतीमानन मधमांसादिवश्चमकारसेवन हृद्रयामलादिचतुःवष्टितन्त्राणाश्चाङ्गीकरणमित्यादि । धर्मः । यदि त्व मुक्ति वाञ्छिस तदाऽस्माक शिष्यो भव ।

जि॰ — वरम्, परमन्येषां महात्मनामपि दर्शनं विश्वायानुयुज्य च तानानिमध्यामि तद् यस्मिनः
मम श्रद्धा प्रीतिश्व भविष्यति तस्याहं शिष्यो भविष्यामि ।

- वा॰ —अये ! किमिति श्रान्त्यां पतितोऽसि ? इमे जनास्त्वां श्रमितित्वा स्वमतजाले निपातियिष्यन्ति । मा गाः कस्याप्यन्तिकम् । अस्माकमेव शरणमायाहि । अन्यथा पश्चात्तप्स्यसे । पश्य-- अस्मन्यतं भोगमोक्षावुभाविप विद्येते ।
- जि॰—सुष्ठ खलु, विलोक्य तु समागच्छानि । अथ शैवाभ्यणमुपगम्याप्राक्षीद्वी । सोऽपीटशमे-वोत्तरमदात् । एतावन्ते विशेषमञ्जवीत—"शिव रुद्राक्षभस्मधारणं ।लङ्गार्चनञ्चान्तरण कदापि मुक्तिने भवतीति"। स तं विद्वाय नवीनवेदान्तिनोऽन्तिकमगमत् ।
- जि -- निगद्यतां भगवन ! को भवतां धर्मः ?
- वेदान्ती—वयं धर्माधर्मै। किश्चिदपि न मन्महे । वयं साक्षाद् ब्रह्मस्वरूपास्स्मः । अस्मासु धर्मा-धर्मै। कुतः स्तः ? सकलं जगदिद् भिथ्याऽस्ति । यदि त्वं ज्ञानी शुद्धचेतनो भवितुभिच्छे स्तदाऽऽत्मानं ब्रह्म मनुष्व । जीवभावं जहीहि । ानत्यमुक्तो भविष्यसि ।
- जि॰—यदि भवान नित्यमुक्तं ब्रह्मास्ति तदा ब्रह्मणो गुणकर्मस्वभावाः कथं न भवति सन्ति ? शरीरे च कथं बद्धोऽस्ति ?
- वे तुभ्य शरीरं प्रतीयते इत्येव त्वं भ्रान्तोऽसि । अस्मभ्यं तु किमिप न प्रतिभाति ब्रह्मणो विना ।

जि॰-को भवान, द्रष्टा कश्च पर्याते ?

वे • -- द्रष्ट्र ब्रह्म । ब्रह्म च ब्रह्म पश्यीत ।

जि॰-किं द्वे ब्रह्मणी स्त: ?

वे॰-नैव । स्वयमात्मानं पश्यात ।

जि॰—िकं कोऽपि स्वभुजिशासि स्वयमेव समारोद्धं शक्नोति १ भवत्कथनं निर्धिकम् । केवलं विक्षिप्ततेयम् । अथासौ जैनानामुपकण्डमुपगम्य समप्राक्षीत् । तैरिप तथैवोक्तम् । परमेतावान् विशेष उदीरितः—'जिनधमे विनाऽन्ये सकला धर्मा अनुतास्तिन्त जगतः कोऽप्यनादिः थिरः कर्त्तां नास्ति । अनादिकालतो जगदिदमेतादृशमेव स्थितमस्ति स्थास्पति च । एहि त्वमस्माकं शिष्योभव । यतो वयं सम्यक्तववन्तोऽर्थात्सर्वथोत्तमास्स्मः । उत्तमानि तत्वानि मतुः महे । जैनमार्गादन्ये सकला मिथ्यात्ववन्तः सन्ति'। इति । अथोपगम्य कृश्वीनधर्मीयमपृच्छत् । स वाममार्गीय इव सकल प्रश्नोत्तरमकार्षीत् । एतावान् विशेषः प्रदर्शितस्तेन । 'सर्वे जनाः पापीयांसस्तिन्त । स्वसामर्थ्येन पापानि न विनद्यन्ति । यीशोपरि विश्वासमन्तरेण पावित्रो मृत्वा मुक्तिं नोपलब्धुं पारयित जनः । ईसाख्यदेवः सर्वेषां प्रायश्वित्तार्थं स्वप्राणान् समप्ये दयां प्रकाशितवान् । त्वमस्माकसेवानुयायी भवेति ।' उपश्रुत्येद् जिज्ञासुमौलवीमहोदयस-काश्वपुपेयान् । तेन साकमिष तथैव प्रश्नोत्तराणि व्यथाद्यम् । विशेषतः स इदमवादीत्—'खुदानामानं परमेश्वरं तदीयसंदेशहरं पगम्बराख्यं कुरानशरीफाभिधं धार्मिकप्रन्थञ्चामत्वा

कोऽपि मुक्ति प्राप्तुं न प्रमुः। य इसं धर्मे न मतुते स नरकगामी दस्युहंन्तव्यश्वास्तीति। निकम्येदं जिज्ञासुर्वेच्णवाभ्याचामयासीत्। ताहश एव संवादोऽजिन , ह्यान्निगदितो विक्रेषः— 'कस्माकं तिलकमुद्रां विलोक्य यमराजो विभेतीति।' जिज्ञासुर्मनिस समज्ञासीत्—'वद्दा सशकमक्षिकाराजसैनिकतस्करलुष्ठकरिपवो न प्रस्थितत् तदा वमराजगणाः कविषव प्रस्थेयुः खल्ल इति । अथाप्रे प्रस्थितस्तदा तस्मै सकलमतीयाः स्व स्वं सत्यं प्रत्यपादयन। कोऽपि कवीरं सत्यं कोऽपि नानकं कश्चिद दादूँ कथानं वल्लमं कोऽपि सहजानन्दं कोऽपि च साधवं महात्मानं प्रभोरवतारञ्च निर्रादक्षतः एवं सहस्रजनाननुयुज्य तेषां परस्परं विगेषम् सबलोक्य जिज्ञासुर्विशेषं निर्वेचितः— 'कोऽप्येतेषु गुरुर्विधातुं नाईः। यत एककस्य मिष्यात्व नवनवत्यधिकनवशतानि मनुजाः साक्षिणः संवृत्ताः। यथाऽसत्यवादिन आपणिका गणिका जना विटादयो वा निजनिजपदार्थे प्रश्नसान्त परेषां पदार्थान् निन्दन्ति च तद्वदेवैते सन्तीति'। वस्य विज्ञाय—

तिह्रज्ञानार्थं स गुरुभैवाभिगच्छेत्। समित्याणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् १॥ तस्मै स विद्वानुषसन्नाय सम्यक् प्रशान्तिचित्ताय शमन्विताय। येना- क्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तान्तरवतो ब्रह्मबिद्याम्॥ २॥ मुण्डक १। ख॰ २। म० १२। १३॥

- (१) तस्य सत्यस्य विज्ञानाय स जिज्ञासुः खमित्याणिरर्थात् करौ सम्युटीकृत्याऽरिक्तइस्तो भृत्वा वेदविदं ब्रह्मनिष्ठं परमात्मविज्ञातारं गुरुमुपगच्छेत् । अमीषां पाखिष्टनां जाछेषु न निपतेत् ।
- (२) यहेरशो जिज्ञासुर्विद्वान्समुषसीदेत् तदा तस्म शान्तचेतसे जितेन्द्रियाय समीपमुपेदुसे जिज्ञासवे स यायार्थ्येन ब्रक्षविधा परमात्मनो सुणकमस्वभावान सम्यगुपिदशेत । वेन येन च साधनेन स श्रोता धर्मार्थकाममोक्षान् परमात्मानश्च विज्ञातुं पारयेत्तत्तदुव- दिशोत ।

यदासावीदश्रँ प्रविमुणगम्याववीत — "भगवन, साम्प्रतममीवां सम्प्रदायानां विवादेः करुदेश्व सम मानमं सम्प्रान्तं समजिन । यतो यश्रहमेषु कर्याप्येकस्य शिष्यो भविष्यामि तदा नवनवन्यधिकनवशतजनानां विरोधी भविष्यामि । यस्य नवनवत्युत्तरनवशतानि सन्ति रिपव एकश्च सहदक्ति स कदापि सुखमुपबन्धुँ न प्रभवतीति भवान् मामुपदिशादु तद् यदहम्ररीक्रयीमिति" ।

भाप्तविद्वान् इमानि मकलानि मतान्यविश्वाजन्यानि विद्याविरोधीनि च सन्ति । मृद्धान् प्राकृतान् वन्याँश्व मनुजान् अमियत्वा स्वमतजाले निवात्य निजप्रयोजनं साधयन्ति । अमी वराकाः स्वमनुजजन्मफलेन विरहिता भूला निजं मानुजं जनुमुधा विगमयन्ति । पर्य यस्मिन् कथने अमी सहस्रजना एकमतयो भवेयुस्तद् वेदस्य मत प्राह्ममस्ति । यस्मिश्व मिश्रो विरोध्यस्यात्तत् कल्पितमनृतमधम्यमप्राह्ममस्ति ।

जि॰-कथमस्य परीक्षण स्यात ?

आतः —तं तानुपगम्य वश्यमाणिमदं पृच्छ । सर्वपामेकसम्मितिभविष्यति । तदासौ तत्सहस्रजनमण्डलीमध्ये स्थित्वाऽत्रवीत — "गृणुतायि सकला जनाः ? सत्यभाषणे धर्मो मिध्याभाषणे वा" ? सर्वे समानस्वरेणाञ्चवन — "सत्यभाषणे धर्मोऽसत्यभाषणे चाधमं इति" । तथैव विद्याध्ययने ब्रह्मचर्यपालने पूर्णयुवावस्थायां दारप्रहणे सतां सङ्गतौ पुरुषार्थे सत्यव्यवहारादौ च धर्मोऽस्त्यथवान्वविद्याया प्रहणे ब्रह्मचर्यस्यारक्षणे व्यभिन्यारकरणे दुर्जनसङ्गे मिध्याव्यवहारे छलकपटिहंसापरहाँनिकरणादौ कर्मणि च धर्मः ? सर्वे एकमतयो भृत्वाऽवदन — "विद्यादिग्रहणे धर्मोऽविद्यादिग्रहणे चाधमं इति" । तदा सकलानवादीत् जिज्ञासुः — "सर्वे भवन्त इत्यमेवैकमत्यं विभाय सत्यधर्मस्योवित्मसत्यमार्गस्य इतिञ्च कि न खलु कुर्वन्ति ? अस्माकँ शिष्या अस्मिन्नदेशे न तिष्ठेयुः । जीविका च विनश्यत् । पुनर्यमानन्दं चयं कुर्मः स सकलो इस्तादपसरेत । अतो जानन्तोऽपि वयं निजमतस्योपदेशमाग्रहञ्च वितनुम एव । यतः — शकरया करपष्टिका भक्षणीयाः शाज्येन च जनता प्रतारणीया" । इति वृत्तान्तोऽस्ति । इत्यताम् — जगति सरलहदयाय सजनाय न कोऽपि ददाति नापि पृच्छिति गणयिति वामुं परं यस्तु किमपि शाज्यं वितनौति स एव पदार्थानुपलभत इति" ।

जि॰—यदि भवन्त इंदशं पाखण्डं वित्यान्यमतुनात् प्रवश्रयन्ति तदा किमिति नृगतिर्न दण्डयति भवतः ?

सकलमतवादिनः - राजानमपि वयं निजशिष्यमकार्भे । अस्माभिः सुदृढः प्रबन्धो व्यथायि न स

जि॰ — छछेनान्यमतस्य जनान् प्रतार्यं तेषां हानिं कुर्वन्ति भवन्तश्रेत्परमेश्वरसम्मुखं किमुत्तरं दास्यन्ति ? घोरे नरकागारे च निपतिष्यन्ति । अल्यजीवनकृत एतावान्महापराथः किमिति न परित्यज्यते ?

सकल ॰ — यदा यथा भविष्यति द्रक्ष्यते तदा। नरकः परमेश्वरस्य च दण्डो यदा भविष्यति तदा भविष्यति । इदानीं तु विश्रीयत आनन्दः । प्रसन्नतयाऽस्मभ्यं भनादिवस्तुजातं ददति जनाः प्रसद्य तु न किमपि गृह्वीमः खल १ ततः किमिति नृपतिर्दण्डयेत् १

जि॰—यथा बालकं विप्रलभ्य तस्माद् धनादिवस्तुजातस्यापहर्ता दण्ड्यते तथैव किमिव न भवन्तो दण्ड्यते ?

यत:-

अश्रो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः ॥ मनु॰ अः १। स्टो॰ ५३॥ यो ज्ञानरिहतो भवति स बालकः । यश्व ज्ञानदाताऽस्ति स पिता वृद्धश्रोच्यते । यो बुद्धिमान् विद्वानस्ति स तु भवत्कथनेत न वञ्च्यते किन्तु ये बाला इवाज्ञानिनो जना-स्सिन्ति तेषां वञ्चनकारिणो भवन्तोऽवद्यं दण्डनीया मृपेण ।

- सकल गजानः प्रजाश्वाखिला अस्मन्मने सन्ति चेत्को तु खलु दण्डियताऽस्माकम् १ यदेहरी दण्डव्यवस्था भविष्यति तदेमा वार्ता विमुच्यापरां व्यवस्थां विभास्यामः ।
- जि॰—यदिह भवन्तः समासीना व्यर्थे द्रविण हरन्ति तद् विद्याभ्यासं विधाय बालकात् वालिकाँश्च पाठयेयुश्चेद् भवतां गृहमेधिनाञ्च कल्याण भवेत् ।
- सकल न्यदा वयं बाल्यादारभ्य मरणं यावत् सुखानि जह्याम बाल्यात्रभृति युनावस्थापर्यन्तं विद्याध्ययने संलग्ना भवेम तद्तु पाउन उपदश च यावजीवं परिश्रमं कुर्याम् तदा तन्नास्माकं को नुलाभः ? वयमनायासेनैव लक्षशो रूप्यकाँ ह्रभामहे । आनन्दिवलास्य कुर्महे तं कथं वयं त्यजेम ?
- जि॰—अस्य परिणामस्तु दुःखकरो विश्वते । दृश्यताम्—महान्तो रोगा जायन्ते भवताम्, सत्वरँ म्रियन्ते भवन्तः । बुद्धिमत्सु निन्दिताश्च भवन्ति तदपि किं न बुध्यन्ते भवन्तः !
- बकल-टका धर्म हका कर्म टका हि प्रमं प्रम्। बस्य गृहे टका नास्ति हा ! टका टकटकायते ॥ १ ॥ आना अशककाः प्रोक्ता रूप्योऽसी भगवान स्वयम्। अतस्त सर्व इच्छन्ति रूप्य हि गुणवत्तमम्॥ २ ॥
  - (१) अयिभ्रातः ! त्वं बालकोऽसि । संसारस्य वार्ती न जानीषे । पश्य टकां विना धर्मष्टकां विना कर्म टकां विना च परमं पदं न प्राप्यते । यस्य गृहे टका नास्ति सः हा टकाः हा टका इति रटन्तुत्तमोत्तमपदार्थानेकाप्रदशा विलोक्षयंश्व— "हा हन्त ! ममान्तिकं द्रव्यमभिवध्यच्वेदिमानुत्तमपदार्थानभोक्ष्येऽहमिति" चिन्तयति ।
  - (२) यतः सर्वे केऽि षोडशकलायुतस्यादृश्यह्यस्य भगवतो निरूपणं शृण्वन्ति स तु नालोक्यते परं षोडशाणकरूपांशकलायुतो यो रूप्योऽस्ति स एव साक्षाद् भगवानस्ति । अतएव सकला अपि जना रूप्याणामन्वेषणे संलग्ना भवन्ति । यतः सर्वाणि कार्याण रूप्यरेव सिद्धयि ।
- जि॰ प्रष्ठु खलु, भवतां गुप्तलीला प्रकाशं गता । भवाद्भयाँवानयं पाखण्डः प्रवर्तितस्सोऽयम-खिलः स्वमुखार्थं विहितः परमनेन जगतो विनाशः सम्पद्यते । यथा हि सत्योपदेशेन संसा-रस्य लाभो भवति तथैवासत्योपदेशेन हानिर्जायते । यदा धनेनैव प्रयोजनमासीट् भवतां द्वदा वैतनिकसेवां व्यापारादिकृत्यश्च विधाय भने किसिति न संचिन्वन्ति भवन्तः !

अकल • — तिस्मिन परिश्रमो भूयान हानिराप च संजायते परमस्यामस्माकं लीलायां हानिः कदापि न भवति किन्तु सततं लाभ एव लाभो भवति । आलोक्यताम् — तुलसीदलं निक्षिप्य चर-णामृतं प्रदाय कष्ठिकां कच्छे परिधाय्य शिष्याविधानेन यावबीषं पशुबद्धीनः स भवति । ततो सथा तं प्रवर्त्तयामस्तथासौ प्रवर्तते ।

जि - इमे जना भवक्रपो विपुक्त द्रविणं किमर्थ ददति ?

सकल • — धर्मस्वगंमुक्तिनिमित्तम् ।

जि॰ - यदा भवन्त एव न मुक्ता मुक्तेः स्वरूपं साधनमपि वा न विदन्ति तदा मबत्सेवकैः कि नु

सकल॰—किमिइ लोके रुभ्यते ! नैव । परं मरणानन्तरं परलोके रुभ्यते । यावदिमे जना अस्मभ्यं प्रयच्छन्ति सेवन्ते चास्मौस्तत्कुत्स्नमेभिर्जनै: परलोके प्राप्यते ।

जि॰—एभिस्तु दत्तं लभ्यते न वेति दूरमास्ताम् । परं प्रहीतिभिभैवद्भिः किं नु सभ्यते ? नरकः किश्चिदन्यद् ना ?

सकल • -- वयं भजनं विद्धास्तस्य मुखं रूप्स्यतेऽस्माभिः।

जि॰—भवतां भजनं तु धनोपार्जनायैवास्ति तदास्ति द्रिवणिमहैव स्थास्यति यच मांसिपण्डमन्न पास्यते तदिप भस्मीभृयात्रैव स्थास्यति । यदि भवन्तः परमेश्वरस्य भजनं व्यधास्यस्तदा भवदात्माऽपि पिवन्नोऽभविष्यत ।

सकळ • — किं वयमगुद्धाः स्मः !

जि॰—आन्तरेऽतितरां मलीमसास्सन्ति ।

सक्र • - कथं विज्ञातं भवता ?

जि॰ -- भवतामाचारव्यवद्दाराभ्याम् ।

सकल - दन्तिनां दन्ता इव भवन्ति महात्मनां व्यवहाराः, यथा दन्ताबलानां मक्षणस्य प्रदर्शनस्य च भिन्ना भवन्ति दन्तास्तथैवाभ्यन्तरे वयं पवित्रास्तमो बहिश्व लीलामात्रं वितनुमः।

जि॰ —यदि भवन्तोऽन्तःकरणेन शुद्धा अभाविष्यस्तदा वाह्यकृत्यान्यपि शुद्धान्यभविष्यन्तिति भवन्तोऽ भ्यन्तरेऽपि सन्ति मलिनाः ।

सकळ - काम कीहशा अपि स्याम वयं परमस्माक शिष्यास्तु सजनास्यन्ति ?

नि॰--याहशा भवन्ती गुरबस्ताहशा एवं भवतां विनेया अपि सविष्यन्ति ।

सकल • — ऐकमत्यं कदापि न भवितुँ शक्यँ यतो मनुष्याणां गुणकमस्वभावा भित्राभन्नास्सन्ति ।

जि॰ — यदि बाल्यकालात्ममानँ शिक्षणँ स्थात्मत्यभाषणादिश्वममङ्गीकुर्यादसत्यभाषणादिकाशमें परि-जह्यानदाऽवश्यमैकमत्यं भवेत । मतद्वयमर्थाद्धर्मात्मानोऽधर्मात्मानश्चानश्चँ तिष्ठन्ति । ते तु तिष्ठन्तु परं धर्मात्मनां बाहुल्येनाधर्मात्मनाञ्च न्यूनत्वेन जगित सौस्य समेधते । यदा चार्धमकारिणां वेपुल्य जायते तदा दुःखँ वद्धते । यदि सर्वे विपश्चिद्वर्याः सदृशमुपदिशेयुस्त-देकमत्यसम्पादने न कोऽपि विलम्बस्सात् ।

सकल०-अग्रत्वे कालियुगमस्ति । सत्ययुगस्य दृत्तं नाभिलघ्यतां भवता ।

जि॰ — कलियुगिमिति कालस्य नाम विद्यते । कालो हि निष्क्रियत्वात किश्चिदपि धर्माधमेयोः सम्पादने । देने साधको वाधको वापि न भवति किन्तु भवन्त एव कलियुगस्य मूर्त्तयः सम्पादन्ते । यदि मनुजा एव सत्ययुगस्य कलियुगस्य च स्थानापन्ना न सम्पर्धेरस्तदा कोऽपि संसारे धर्मात्मा नाभविष्यत् ! भवति हि खलु, तदिमे सकलाः सङ्गस्य गुणदोषास्सन्ति न तु नैसार्गकाः । इत्थमभिधायाप्तविद्वांसमुपसेदिवानसौ । अवादीच "भगवन् ! भवताहमुद्ध तोऽस्मि खलु, अन्यथ।ऽहमपि कस्यापि पाखण्डजाले निपत्य व्यनद्द्यम् । अधुनाऽहमपि पाखण्डनाममीषां खण्डनं वेदोक्तसत्यमतस्य च मण्डनं विधास्थामीति ।'

आप्तः—इदमेव सर्वेषां मनुजानां विशेषतो विदुषां सन्यासिनाश्च कत्तेव्यं वर्त्तते यदिसलजनान् सत्यस्य मण्डनमसत्यस्य च खण्डनं पाठियत्वा श्रावियत्वा च सत्योपदेशेनोपकुर्वीरित्रमे ।

प्र - ये ब्रह्मचारिण: सन्यासिनश्च सन्ति ते तूत्तमास्सान्त !

उ॰—इम आश्रमास्तृतमास्मित परमद्यतने समये ह्येतेष्विप भूगान् खलु चारित्र्यव्यितिक्रमो वस्ते ।

कियन्त एष ब्रह्मचारीति निजं नाम विद्धिति निर्धिका जटाश्च वर्द्धियत्वा स्व सिद्धभाषं स्थापयन्ति अपपुरश्वरणादौ च निलीयन्ते विद्याभ्ययनस्य नामापि नाददते । येन हेतुना ब्रह्मचारिण इरयभिभीयन्ते तद् ब्रह्मार्थाद वेदमध्येतुँ किश्चिद्पि नामी प्रयतन्ते । ब्रह्मचारिणस्तेऽजागलस्तना इव निर्धकास्मिन्त । तथवामी संन्यासिनोऽपि सन्ति ये विद्याविहीना दण्डकम
ण्डलू समादाय केवलं भेक्षचर्या चरन्तः किश्चिद्पि वेदमागस्योन्निति न वितन्वन्ति । अल्पवयसि च सन्यासदीक्षां परिगृह्य परिश्रमन्ति विद्याभ्यासञ्च परिज्ञहति । एताहशा ब्रह्मचारिणः
संन्यासिनश्चेतस्ततो जलस्थलपाषाणादिमूर्त्तीनां पूजनञ्च कुर्बाणा विचरान्त । कियन्तो विद्यामिथाम्यपि मौन भजन्ति । उपङ्करे यथेष्टं भोजनपानं विधाय शेरते । ईध्यद्विषयोर्निपत्य
निन्दां कुचेष्टाश्च विधाय निर्वहन्ति । काषायवसनधारणेन दण्डप्रहणेन च केवलमात्मानं
कृतकृत्यमवगच्छन्ति सर्वोत्कृष्टमात्मानश्च विदित्वा कृत्यमुत्तमं नावृतिष्ठन्ति । एताहशः
सन्यासिनोऽपि संस्तौ वृथा निवसन्ति । ये चाश्चिकजगतो हितँ साधयन्ति ते तृत्तमास्मन्ति ।

प्र॰ — गिरीपुरीभारतीप्रभृतिनामानो गोत्वामिनस्तृत्तमास्सान्त । यतस्ते मण्डली विरच्य तत इतो विचरन्ति परक्षतान् साधूनानन्दयन्ति सर्वत्राद्वेतमतः श्रोपदिशन्ति फिश्चित् पष्ठन्ति पाठ-यन्त्यपि चेति तयुत्तमा भविष्यन्ति । उ॰—इमानि सर्वाणि दश नामानि पश्चात कल्पितानि सान्ति न त सनातनानि । तेषां सण्डल्यः केवलं भोजनार्थे विद्यन्ते । वहवः साधवो भोजनार्थमेव मण्डलीयु तिष्ठनित । एते दम्भि नोऽपि भवन्ति । एकं हि महान्तं विद्यति यश्च तेषु प्रधानो भवति । स गुरुपीठमाधितिष्ठति सायङ्काले । सकला भूदेवास्साधवश्च समुत्थाय हस्ते पुष्पाणि समादाय-—

नारायणं पद्मभवं विसन्धं शक्तिं च तत्पुचपराशरं च। व्यासं शुक्रं गौड़पदं महान्तम् ॥

इत्यादिश्लोकान व्याहृत्य हर हरेत्युदीर्य तद्परि पुष्पाण्यवकीर्य च साष्टाक्षं प्रणमन्ति । यः कोऽप्येवं नाचरेत्तस्य तत्रावस्थानमपि कठिनं सम्पग्नते । संसागस्य प्रदर्शनाय दम्भोऽयं विधीयते येन जगित प्रतिष्ठामुपगम्य द्रव्यादिकँ प्राप्येत । कियन्त एव मटधारिणो गृहस्था भ्रताऽपि संन्यासस्य केवलमाभमानं कुर्वन्ति कस तु किमपि नानुतिष्ठन्ति । संन्यासिनस्तदेव कर्यास्ति यत्पश्चमसम्हासे प्रत्यपादि, तदननुष्ठाय व्यर्थे समयं गमयन्ति । यः कोऽपि सम्यगुपदिशेत्तस्यापि विरोधिनो भर्वान्त । प्रायेणैते जना भस्महद्राक्षान् धारयन्ति केचिच शैवसम्प्रदायस्याभिमानमाकलयन्ति यदा कदापि शास्त्रार्थ कुर्वन्ति तदा स्वमतस्य श्रीशङ्कराचार्योक्तस्य स्थापने चक्राङ्कितादिमतस्य च प्रत्याख्याने प्रवर्तन्ते । परं वेदमाग-स्योन्नतौ, यावन्तश्च पाखण्डमार्गास्सन्ति तावतां खण्डने च प्रवृत्ता न भवन्ति । खण्डनमण्ड-नाभ्यां कि तु प्रयोजनमस्माकँ वयं तु महात्मानस्स्म इतीमे संन्यासिनो जना अववृध्यन्ते। इंदशा जना अपि भारभुता भवन्ति भूमिमण्डले । यदेदशी दशा विद्यते तदानीमेव त वेदमार्गविरोधिनो वाममार्गादिसम्प्रदायिनः कृश्वीनयवनजेनप्रमुखाश्रावर्द्धन्त इदानीमपि विव-देन्ते । अमीषाञ्च विनाशस्यं जायते दिने दिने तद्पि नोन्मीलति विलोचनमेतेषां खल. कुतो तु समुन्मीलेत् ? यदि किमपि चेतस्येतेषां परोपकारवृद्धिः कर्त्तव्यकर्भसु चोत्साहो भवेत्तदा नु किल । परिममे जना निजप्रतिष्ठाया भोजनपानाचान्यदिधक किमपि नाव-गच्छन्ति लोकापवादाचातितरां विभ्याति । पुनः (लोकैषणा) लोके प्रतिष्ठाभिलापः, ( वित्तेषणा ) धनोपचये तत्पराः संतृत्य विषयोपभोगेच्छा, ( पुत्रेषणा ) पुत्रेब्विव शिष्येषु मोइश्वेत्यासां तिसृणामेषणानां परित्याग उचितो वर्तते संन्यासिनाम् । यदैषणा एव नाम्-च्यन्त तदा कथङ्कार सन्यासो भिवतुं शक्यते ? अर्थान् निष्पक्षपाततया वेदमार्गोपदेशेन जगतो हितायाहर्निशं प्रवर्त्तनमेव संन्यासिनां प्रधानं कर्तव्यं वर्तसे । यदा स्वानि स्वान्यधि-कारकर्माणि नाचरन्ति तदा सन्यास्यादिनामविधानँ व्यर्थमस्ति । अन्यथा यथा गृहस्था व्यवहारे स्वार्थे च प्रयतन्ते तेभ्योऽधिकतरं परोपकारकमणि संन्यासिनश्चेत् प्रयतेरँस्तदानी-मेन सकला आश्रमा चन्नतिपदमारोहेयुः । दृश्यताम्—पर्यतामेव भनतां पाखण्डमतानि सम्बर्दन्ते । कृश्वीना यवना अपि संजायन्ते जनाः । सनागि भवद्भिनिजगृहरक्षणं परेयां स्वेषु मेळनञ्च विधातुँ न पार्यते ? विश्वातुँ तु तदैव पार्येत यदा भवन्तस्तथा कर्त्तुमिनि लषेयुः खलु । यावद् वर्त्तमाने भविष्यति च काले समुन्नतिशीला न जायन्ते मनुजा न तावदा-र्यावर्तीयाणामन्यदेशस्थाना च मानवान सभ्युद्यो भवति । यदाऽभ्युदयकारकाणि वेदादि-स्यशास्त्राणां पठनपाठनानि ब्रह्मचर्याद्याश्रमाणां यथाषदनुष्ठानानि सत्योपदेशाश्च भवन्ति

तदैव देशाभ्युद्यो जायते । प्रवुष्यताम् – वहुलाः पाखण्डवार्ताः किल सत्याः प्रतिभान्ति अवताम् । तद्यथा — यदा कश्चन साधुगपणिकः पुत्राद्दानसिद्धीः प्रद्शंयति तदा तद-न्तिके बहुयो योषितः समायान्ति कृताञ्जलयश्च पूत्रं याचन्ते । साधुरामश्च सर्वाभ्यः पूत्र-लाभस्याशीर्दादं ददाति । तासु यस्या वस्याः सूनो जायने सा सा— "साधुरामस्य वचसा संजात" इति मनुत । यदा तां कोऽपि—"ज्ञूकरीसारमेथीगर्दभीकुक्कुटीप्रमुखाणां प्रमृतिः कस्य साधुरामस्य वचनेनोद्भवतीति" ? प्रच्छेतदा सा किञ्चिदप्यतरं दातुँ न प्रभविष्यति । "अहं पुत्रं जीवन्तं रक्षितुमलिमिति" कश्चिद् व्याहरेचेत्स स्वयमेव कथं म्रियते ? कियन्त एव धूर्तजना ईट्शीं मायां विरचयन्ति यन्महावृद्धिशालिनोऽपि जना विप्रलभ्यन्ते । यथा अनुसार्या धूर्तास्सन्ति एते पञ्च सप्त वा मिलिजा द्वीयसि देशे प्रयान्ति । यश्च तेषु बपुषा सुदृढः सुन्दराकाग्श्र भवति तं सिद्धं विद्धति । यस्मिन् नगरे प्रामे वा धनाह्या भवन्ति जनास्तद्पकण्ठविनि वने तं सिद्धं स्थापयन्ति । तस्य साधका नगरे प्रविश्यान-भिज्ञा भूत्वा यं कमपि - "भवबेहशोऽत्र कुत्रचिद्वलोकितो न वा महारमेति" पृच्छन्ति। त एवं निशम्य- "कोऽसौ महात्मा कीदृशश्च विद्यत"इत्यनुयुक्तते । साधका बदन्ति-"महान योगिगजो वर्तते । तद्दर्शनाय वयं निजनिजगृहाणि परिहाय तत इतस्तं मार्ग-यन्तो विचरामः स महात्माऽस्यां दिशि समायात इति कस्यापि मुखादस्माभिरश्रावि । पृहस्थो वदति—"यदा स महात्मोपलभ्येत तदाSहमपि विज्ञापनीय: तदीयदर्शनँ विधा-स्यामि । मनोगतवार्ताश्च प्रक्ष्यामीति" । अनेनैव प्रकारेण दिनमखिलें नगरे विचरन्ति । प्रतिजनञ्च तस्य सिद्धस्य कथां व्याहृत्य नक्तं सम्भूय सर्वे सिद्धसाधका अदन्ति पिवन्ति निद्रान्ति च। पुनरिप प्रभाते नगरे प्रामेवोपगम्य तथैव द्विष्ठाणि दिनानि तदीयवृत्तं निवेद्य पुनश्रत्वार एव साधका: कमप्येकँ धनात्व्यम्पेत्य निगदन्ति—"उपलब्धस्स महात्मा भवान दर्शन कर्त्त वाञ्छति चेत्तत्र प्रयात द्रुतसिति"। यदा स प्रस्थातुमुग्रतो भवति तदा साधकास्तम्--"भवान किं वृत्तं प्रष्टुमिमलपित ? अस्मभ्यं कथयतु तदिति" पृच्छन्ति। तदा कश्वन पुत्र कोऽपि धनं कश्चिद रोगनिवृति कोऽपि च रिपोः पराजयँ बाञ्छति। तानखिलानमी साथका नयन्ति । सिद्धसाथका यथासँकेतमर्थाद् यो धनाभिलाषी तं दक्षि-भपार्श्वतो, यः प्त्राभिलाषुकस्तं सम्मुखतो, यो रोगनिवारणेच्छस्तं वामतो, यश्च शत्रुं जिगी-षुस्तं पृष्ठतो नीत्वा सम्मुखवर्तिनां मध्ये समुपवेशयन्ति । यदा प्रणमन्ति ते तदानीमेवासौ सिद्धः स्वसिद्धताया आडम्बरतस्त्वरितं तारस्वरेण च ब्रवीति—"किमन्नास्मदन्तिके पुत्रा निहितास्मिन्त १ यत्व प्रजामिलाषेण समायातोऽसीति"। इत्थमेव धनेच्छम्—"किमत्र द्रव्याणां राश्चयस्सन्ति ? यत्त्रं धनाशया समागतः । साधनां सकाशे कुतो निहितमस्ति धन-मिति"। रोगिणञ्च—"किं वयं भिषजस्साः ? यत्वं रोगिनवारणेच्छयाऽऽगतः। न वयं चिकित्सकाः १ यत्तव रोगं निवारयेम । याहि कमपि वैद्यम्पयाहि" इति । परं यदि तस्य पिता रुग्णस्त्यालदा तदीयसाधकोऽङ्ग्षर् माता रुग्णा चेत्रजनी स्राता व्याधितो यदि तर्हि मध्यमां पत्नी चेदातुरा तदाऽनामिकां कन्या च विकृता चेत्किनिष्ठिकामङ्गुली चालयति । तत्सक्केतमवलोक्य स सिद्धो वदात-"तव पिता व्याधितो माता ते रूग्णा तव श्राता दव पत्नी तव च दुहिता पीडिताऽस्तीति"। तदा तु ते चत्वारोऽपि बलवन्मोहिता जायन्ते। खाधका आचक्षतं प्रमृत-"हश्यताम्-यथास्माभिरवादि तथैवेमे सन्ति न वेति !

गृहस्थाः— "आम ! यथा भवाद्भग्वोाच तथेवाऽस्ति । वलवद्पकृता वयं भवद्भिः। अस्माकश्चापि महान भाग्योदय आसीत् । यदीदशो महात्मोपलब्यो यदीयदर्शनं विधाय कृतार्था नयमभूमेति" गदन्ति । साधका निगदान्ति— 'श्रयतां भ्रातरः ! महात्माऽयँ मनोगामी विद्यते । अत्र न चिरं निवस्यात । यदि किश्चिद्धम्थाशीवीदो प्रहीतुमभिलष्यते भवद्भिस्तदा निजनिजसा-मर्थ्यातुगुणमस्य ततुमनोधनैः परिचर्या विश्वीयताम् । यतः— 'सेवया लभ्यते फलम् । यदि करिंमश्चित्प्रसन्नस्तर्हि न जाने किं वरं दास्यति तस्मे । अगम्या हि सतां गतिः।' इति । ईंद्रशं प्रशंसनं निशम्य गृहमधिनो सहता हर्षेण त प्रशंसन्तो निजनिजगृहमायान्ति । 'न बलु कोऽपि निजपाखण्डँ प्रकाशयेदिति' साधका आप तै: साकमेव प्रयान्ति । तेषां धनि-कानां कश्चिन्मित्रवरस्सङ्गच्छेत चेत्ताद्रप्रतः श्लाघन्ते । इत्थमेव ये ये साधकस्ममं ब्रजन्ति तेषा तेषां वृत्तान्तमांखलं ते कथयन्ति । यदा नगरं—'अमुकस्थाने कश्चनैको महान् सिद्धः समा-गतोऽस्ति । तदन्तिकमागम्यतामिति' कोलाइलव्यतिकरस्सम्पर्यते तदा जनानां मण्डलीनां मण्डली तत्रोपगम्य पृच्छिति— 'महाराज ? मम मनसो वृत्तान्तो निवेग्यतामिति ।' तदा तु व्यवस्थाव्यतिक्रमेण तूर्णी भूत्वा मौनमाकलयाति विज्ञापयति च — नास्मान पीडयन्तुता भवन्त' इति । तदा तु दुतमेव तदीयसाधका अपि व्याहर्तुमुपऋमन्ते—'यदि भवन्त एत महात्मानं पीडिय प्यन्तितरां तर्हि यास्यत्ययमितः खिल्वित । यश्च कोर्ऽाप महाधनवान् भवित स साधकमन्यत आहूय पृच्छात--'मम मनोगतां वार्ता व्याहारयेच्चेदहं सत्यं मन्येयेति '। साधकः पृच्छति- 'का बार्त्तास्त ! धनाह्यस्तँ कथयति। तदा त तथव सकेनेन नीत्वोपवेश-यति। स सिद्धोऽत्रगम्याविलम्बितमेव वदति । तदा तु सकला मण्डली तिन्निशम्यालपीत-'अहो ! महानयं सिद्धपुरुषोऽस्त्रीति ।' ततः कोऽपि मिष्टान कोऽपि द्रविणं कश्चिद् रूप्यकान कथन सुवर्णमुद्राः कोऽपि वस्राणि कथिकान्यसामग्रीमुपहरात । तदनु यावःकाल प्रभृता प्रतिष्ठा तिष्ठति तावद्यथाकामं द्रव्यमपहरन्ति ते । कस्मै कस्मैचिद्विवकनेत्रहीनाय धनाद्याय अनाय पुत्रप्राप्तेराज्ञीवदि अस्म वा प्रयच्छति । तस्माच सहस्रह्ण्यकानादाय वदति — "तब यदि सत्या भक्तिभीविष्यति तदा पुत्रमवाप्स्यसीति"। एतादशा बहवो वश्चकशिरो-मणयो विलसान्ति यान बिद्वद्वरा एव परीक्षितुँ प्रभवन्ति नान्ये केऽपि । अत एव वेद्।दि-विद्यानामध्ययनं सता सङ्गितिविधेया येन न को ऽप्यात्मानं मायाजाले निपातियतुं प्रभु-स्स्यादन्यानिप च रक्षितुँ पारयेत् । विधैव हि विलोवनं सनुजानाम् । विद्याशिक्षामन्तरेण न जायते ज्ञानम्। ये बाल्यकालादुत्तमविद्याशिक्षणं लभन्ते त एव मनुजा विद्वां पश्च निष्पद्यन्ते। ये हि खलु कुसङ्गशाबिनस्सन्ति ते दृष्टाः पापीयांसो महामूर्खाः संवृत्य विपुलं दुःखं स्रभन्ते। अतएव ज्ञानं श्रेष्ठमुच्यते—'यो जानाति स एव मनुत' इति ।

न बेचि ये। यस्य गुणप्रकर्षं स तस्य निन्दां सततं करोति । यथा किराती फरिकुम्भजाता मुक्ताः परित्यज्य विभर्ति गुञ्जाः वृ० चा० थ० ११ । श्लो० १२ ॥

यो यस्य गुणं न जानीते स तस्य निरन्तरं निन्दां वितन्ते। यथा वन्यो भिल्लजनो गजमौक्ति-कानि परिद्वाय गुजाहारं विभित्तं तथव यः पुरुषो विद्वान् ज्ञानी धार्मिकः सत्पुरुषसङ्गशीलो योगी पुरुषार्थी जितेन्द्रियः सुशीलश्च भवात स एव धर्मार्थकाममोक्षानुपलभ्यात्रजन्माने परत्र चानिशमानन्देऽविष्ठते ।

इदमार्ग्यावर्त्तनिवासिजनानां मतविषयमिभलक्ष्य संक्षेपतोऽलेखि । अतोऽप्रे यः कोऽषि छेशत आर्यनरेन्द्राणामितिहास इपाळम्यत स सकलसज्ञनान विज्ञापियतुं प्रकाश्यते । अधु नाऽऽर्यावत्त्तेदेशीयराजवंश्वस्य (यिस्मिन श्रीमन्महाराजयुाधिष्ठिरादारभ्य महाराजयः पाळपर्यन्ता राजानो वभृवुस्तस्य ) इतिहासँ लिखामः । श्रीमन्महाराजस्वायभवमनोरुपक्रम्य महाराजयुधिष्ठिरपयन्तानां नृपाणामितिवृत्तं महाभारतादिष्विल्ख्यतेव । अनेन सज्जानां ततोऽऽनन्तरस्यालपस्येतिहासस्य वृत्तान्तो विदितो भविष्यति । विषयोऽयं खलु विद्यार्थिसिम्मिलताया "हिरश्वन्द्रचन्द्रिकाया" "मोहनचन्द्रिकायाश्वान्"दितोऽस्मामियां हि पाक्षिकपत्ररूपेण श्रीनायद्वारतः प्रकाश्यते । याच राजपुत्रदेशे मेवाडराज्ये—उदयपुरे वित्तीढदुर्गे निवसतां सकलजनानां विदिताऽस्ति । ययेवमेवास्माकमायंस्रज्ञना इतिहासँ विद्याप्रन्याश्वान्वष्य प्रकाशियण्यन्ति तर्विह देशस्य महानेव लामो मिषध्यति । तत्पत्रसम्पादकमहाशयः स्विम्नाहृद्रयशीरयण्यिकसप्तदशक्तिमते १७८२ वैक्रमाबदे लिखितमेक प्राचीनपुस्तकमादाय स्वीय एकोनचत्वारिश्वस्यक्षतिविश्वतिशतिमते १९३९ विक्रमसंवत्तरे मार्गशीर्वस्य गुक्रपक्षे १९—२० एकोनविशे विश्वतिसमे च किरणेऽर्थात् पाक्षिकपत्रद्वये प्रकाशिवान् राजवँशेतिहासम् । स्व निम्नलिखतो विश्वावताम् ।

## क्रेड़े आयीवर्तदेशीयराजवंशावली ि<del>र्दर</del>

इन्द्रप्रस्थे श्रीमन्सहाराजवकःषालपयैन्ता आर्बनरेन्द्राः शासनं चिक्ररे । येषु श्रीमन्सहाराजन्युधिष्ठिरमारभ्य महाराजयशःपालपर्यन्तानां वॅशेष्वनुमानतः १२४ चङ्कविंशत्युत्तरेकज्ञतनृषतयः ४१५७ वर्षाण ९ मासान् १४ दिनानि राज्यं चक्रः । तेषां यथाक्रमं सविस्तरलेखनम्—

|          | महाराजयुधि    |      |      |        |    | आर्यनृपाः      | वर्ष० | मा० | दि० |
|----------|---------------|------|------|--------|----|----------------|-------|-----|-----|
|          | ० वर्षाणि ११  |      | 90 1 | दिनानि | 3  | राजा उग्रसेनः  | 94    | 9   | 98  |
|          | भुजिरे। तद्य  |      |      |        | 8. | राजा शूरसेन:   | 96    |     | 21  |
| आर       | न्याः         | बचा० | मा०  | दि०    | 88 | भुवनपतिः       | 38    | 4   | 9   |
| १ राज    | । युधिष्ठिर   | 38   | 6    | 24     | 83 | रणजीतः         | 84    | 20  | 8   |
| २ राज    | । परीक्षितः   | ६०   | •    | 0      | 13 | मृक्षकः        | 88    | •   | 8   |
| व राज    | । जनमे जयः    | 58   | 9    | 41     | 68 | सुखदेव:        | 83    | •   | 88  |
| ४ राज    | ा अश्वमेधः    | ८२   | 6    | 22     | 24 | नरहरिदेषः      | 48    | 20  | 2   |
| १ द्वितं | विरामः        | 4    | 9    | 6      | 29 | सुचिरधः        | ४२    | 28  | 2   |
| ६ छत्रा  | ब्लः          | 28   | 88   | 2.0    | 20 | द्विनीयः शूरसे | 1:46  | 80  | 4   |
| ७ बित्र  | रथः           | 91   | 1    | 29     |    | पर्वतसेनः      | 44    | 2   | 80  |
| ८ दुष्टर | ौ <b>ल्यः</b> | 94   | 80   | २४     |    | मेघावी         | 49    | 20  | 80  |

| आर       | र्वेच्पाः | वर्षा० | मा॰ | दि॰ |
|----------|-----------|--------|-----|-----|
| २० सोन   | रचीर:     | 40     | 6   | २१  |
| २१ भी    | ावेव:     | 89     | 3   | २०  |
| २२ नृह   |           | 84     | 88  | २३  |
| २३ पूर्ण | मलः       | 88     | 6   | 9   |
| २४ कर    |           | 88     | 80  | 6   |
| २५ शलं   | _         | 40     | 28  | 6   |
| २६ उदर   |           | 36     | 8   | 0   |
| २७ दुवन  |           | 80     | १०  | २६  |
| २८ दमा   |           | 32     | •   | 0   |
| २६ भोम   |           | 46     | eq  | 6   |
| ३० क्षेम |           | ४८     | 88  | २१  |
|          |           |        |     |     |

क्षेमकतृपस्यामात्यो विश्रवाः क्षेमकं तृपतिं विश्रवाः भेगकं तृपतिं विश्रवाः भेगकं त्रास । तस्य १४ वंश्रजाः ५०० वर्षाणि ३ मासान् १७ दिनानि राज्यं चक्रुः । तेषां विवरणम्—

|    | आर्यनृपाः  | बर्षा०      | मा० | दिं |
|----|------------|-------------|-----|-----|
| 8  | विश्रवाः   | 29          | 3   | 28  |
| 2  | पुरसेनी    | ४२          | 6   | 28  |
| 3  | बीरसेनी    | 42          | 80  | 9   |
| 8  | अनङ्गरायी  | 89          | 3   | २३  |
| 19 | हांर्जित्  | 84          | 3   | १७  |
| 8  | परमसेनी    | 89          | 2   | २३  |
| 9  | सुखपाताल:  | 30          | 2   | २१  |
| 6  | कद्र्तः    | 83          | 3   | २४  |
| 3  | सजः        | <b>3</b> 2. | 2   | 18  |
| 80 | थमरचूड:    | २७          | 3   | १६  |
| ११ | थमीपाल:    | २२          | ११  | २५  |
|    | दशरथः      | २५          | 8   | १२  |
|    | चीरसाछः    | 32          | 6   | 88  |
| 88 | वीरसाळसेनः | es          | 0   | 18  |

वीरसाल्सेनं राजानं वीरमहानामा प्रधानो निहत्य राज्यँ विद्धे। तस्य वंशजाः षोडश ४४५ वर्षाणि ५ मास्रान् ३ दिनानि राज्य चक्रस्तेषां विस्तारः—

|              | आर्यनृषाः      | वर्षा० | मा० | दि॰ |
|--------------|----------------|--------|-----|-----|
| 2            | राजाबोरमहः     | 3.4    | १०  | 6   |
| ą            | अजित्रांस हः   | २७     | 9   | 38  |
| 3            | सर्वदत्तः      | १८     | 2   | १०  |
| 8            | भुवनपतिः       | १५     | 8   | 80  |
| 4            | बीरसेनः        | च १    | 2   | ६३  |
| 8            | महीपालः        | 80     | 6   | 0   |
| 9            | शत्रशाबः       | ३६     | 8   | a   |
| 6            | संबराजः        | 89     | 3   | 80  |
| 3            | तेजःपालः       | २८     | 88  | 80  |
| •            | माणिकचन्द्रः   | 39     | 9   | २१  |
| and a second | कामसेनी        | ४१     | وع  | 80  |
| -            | शत्रुमद्नः     | 6      | 88  | 83  |
|              | जीवनलोकः       | २८     | 3   | 19  |
| 88           | हरिराव:        | २%     | 80  | २६  |
| 8'9          | वोरसेनः(द्विती | यः) ३५ | 2   | 30  |
| १६           | थादित्यकेतुः   | २३     | 88  | १३  |
|              |                |        |     |     |

मगधदेशाधिपमादित्यकेतुनृपति प्रयागाधि-पतिर्धन्थरो नाम नृपो हत्वा राज्यं चकार तस्य नववंशजाः ३७४ वर्षाणि ११ मासान् २६ दिनानि राज्यं चक्रुः। तेषां विस्तारः—

|     | आर्यनृपाः  | वर्षा०     | मा० | दि॰ |
|-----|------------|------------|-----|-----|
| 9   | राजोधन्धर: | <b>ध</b> २ | 9   | २४  |
| २   | महर्षिः    | 98         | २   | 28  |
| 3   | सनरखी      | 40         | 80  | 38  |
| 8   | महायुद्धः  | 30         | 3   |     |
| 4   | दुरनाथ:    | 26         | 4   | २५  |
| . & | जीवनराजः   | 89         | 2   | 4   |
| 9   | रुद्रसेनः  | es         | 8   | २८  |
| 6   | आरीलकः     | ५२         | 80  | 4.  |
| 3   | राजवाल:    | ३६         | •   | 0   |

राजपालराजानं सामन्तो महापालो निहत्य राज्यमकरोत् । वंशः १ वर्षाणि १४ मासान ० दिनानि ० तस्य विस्तारो नास्ति ।

महापालनृपस्य राज्यमाक्रम्यावन्तिकाया (उज-विन्या:) अधिराजो विक्रमादित्यस्तँ नृपँ हत्वा राज्यं विदधौ त्रिनवतिवर्षाणि । नास्ति विस्तार-स्तस्यापि ।

नृपं विक्रमादित्यं हत्वा शालिवाहनस्य सामन्तः पैठणवास्तव्यः समुद्रपालो योगी राज्यँ पालयामास । तस्य १६ वंशजाः ३७२ वर्षाणि ४ मासान् २७ दिनानि राज्यं चिक्तरे तेषां विस्तारः—

|    |             | 2      |     | 5   |
|----|-------------|--------|-----|-----|
|    | आर्यनृपाः   | वर्षा० | मा० | ।द० |
| 8  | समुद्रवाकः  | 48     | 2   | २०  |
| 2  | चन्द्रपालः  | ३६     | 4   | 8   |
| E  | साहायपाल:   | 88     | 8   | 88  |
| 8  | देवपालः     | २७     | 8   | १८  |
| 4  | नरसिंहपालः  | १८     | 0   | २०  |
| -  | सामगालः     | २७     | 8   | 63  |
| 0  | रबुवालः     | २२     | 3   | 34  |
| 6  | गोवित्यपालः | २७     | 8   | १७  |
| 3  | असृतपालः    | इ६     | १०  | १३  |
| 80 | बलिपालः     | १२     | 4   | २७  |
| 83 | महीपालः     | १३     | 6   | 8   |
| १२ | हरिपालः     | १४     | 6   | 8   |
| 23 | सीसपालः*    | 88     | 80  | 63  |
| १४ | मद्नपालः    | १७     | 60  | 35  |
| १५ | कर्मपालः    | १६     | २   | २   |
| १६ | बिकमपालः    | २४     | 18  | १३  |

राजा विक्रमपालः पश्चिमदिशाया महीपालं (मलुखचन्दबोहराख्यम्) समाक्रम्य रणाङ्गणे युयुषे । युद्धे गलुखचन्द्रो विक्रमपालं निहत्येन्द्रप्रस्थस्य राज्यं शशास । तस्य १० वंशजा नृपाः १९१ वर्षाणि । मासमेकँ १६ दिनानि राज्यं चक्रः।तेषां विस्तारः-

| म | ासर | मक १६।दनानि राज्य | । चक्रुः। त | ावा ।वस्त | 116. |
|---|-----|-------------------|-------------|-----------|------|
|   |     | आर्यनृपाः         | वर्षा०      | मा०       | दि०  |
|   | ۶   | मलुखचन्द्रः       | 48          | 2         | १०   |
|   | २   | विक्रमचन्द्रः     | १२          | 9         | १२   |
|   | 3   | अमीनचःदः*         | १०          | •         | 4    |
|   | 8   | रामचन्द्रः        | १३          | 88        | 6    |
|   | 4   | हरिश्चन्द्रः      | १४          | 3         | .२४  |
|   | E   | कत्याणचन्द्रः     | १०          | 4         | 8    |
|   | 0   | भीमचन्द्रः        | १६          | 2         | 3    |
|   | 6   | ले।वचन्द्रः       | २६          | 3         | 22   |
|   | 3   | गे।विन्दचन्द्रः   | 32          | 9         | १२   |
|   |     | राज्ञीपद्मावती#   | 8           | •         | •    |
|   |     |                   |             |           |      |

राजमिहिष्यां पद्मावत्यां दिवं गतायां तदीय-तनयाभावात् सर्वे मान्त्रिणः समन्त्रय हरिप्रेमनामानं विरागिणं सिहासने निवेश्य राज्यं विद्धिरे । तस्य चत्वारो वॅशजाः ५० वर्षाणि २१ दिनानि च राज्यं चक्रः । तस्य विस्तारः—

|   | आर्यनृपाः    | वर्षा० |   |    |
|---|--------------|--------|---|----|
| 8 | हरिप्रेमा    | 9      | 4 | १६ |
| 2 | गे।विन्द्रमा | २०     | 5 | 6  |
| 3 | गीपालप्रमा   | १५     | 9 | २८ |
| 8 | महाबाहु:     | E      | 6 | 38 |

महाबाहुर्नृपतिर्विहाय राज्यमरण्ये तपस्तप्तुं जगामेति निशम्य बङ्गाधिप आधिसेनो नाम ग्रुप इन्द्रप्रस्थमुपगम्य स्वयं प्रशशास । तस्य १२ वंशजाः १२१ वर्षा ११ मासान् २ दिने राज्यं चक्तः। तिद्वस्तारः—

आर्यतृपाः वर्षा० मा० दि० १ राजाऽऽधिसेनः १८ ५ २१

<sup>\*</sup> कुत्रचिदितिहासे भीमपालोऽपि लिखितः।

मानकचन्द्र इत्यपि नामास्य कुत्रनिदलेखि ।

<sup>†</sup> पद्मावतीयं गोविन्दचन्द्रस्य राज्ञी समभूत् ।

|    | आर्यनृपाः          | वर्षा० | मा॰ | दिव |
|----|--------------------|--------|-----|-----|
| 2  | विलावलसेनः         | १२     | 8   | 2   |
| 3  | केशवसेनः           | १५     | 9   | १२  |
| 8  | माध्यसेनः          | १२     | ĸ   | 2   |
| 4  | मयूरसेनः           | २०     | 99  | २७  |
| 8  | भीमसेनः            | 4      | १०  | 3   |
| 0  | कल्याणसेनः         | 8      | 5   | 28  |
| 6  | हरीसेनः            | 85     | 0   | 24  |
|    | क्षेमसेनः          | 6      | 88  | १५  |
| 80 | नारायणसेनः         | २      | 2   | 38  |
|    | <b>लक्ष्मीसेनः</b> | २६     | १०  | 0   |
| १२ | दाभोदरसेनः         | 18     | 4   | 38  |
|    |                    |        |     |     |

राजा दामोद्रसेनो निजसामनंत भृशमदुनोदिति तस्य सामन्तो दीपसिंहः सेनां भेदेन स्वायत्तीकृत्य राज्ञा सममयुध्यत । युद्धे च नृपँ निहत्य दीपसिंहस्स्वयं राज्यं शशास । तस्य ६ वंशजाः
१०७ वर्षाणि ६ मासान् २२ दिनानि च राज्यं
चक्कः। तस्य विस्तारः—

| 9           |        |     |     |
|-------------|--------|-----|-----|
| आर्यनृपाः   | दर्घा० | मा० | दि० |
| १ दीपसिंहः  | 10     | 9   | १६  |
| २ राजसिंहः  | 18     | 4   | •   |
| ३ रणसिंह:   | 3      | 4   | 8 6 |
| ४ नरसिंह    | 84     | 0   | 24  |
| ५ हरिमिंहः  | १३     | 2   | 38  |
| ६ जीवनसिंहः | 6      | 0   | 2   |

जीवनासिंहो महीपातिः केनापि कारणेन स्वां सकलां सेनामुक्तरस्यां दिशि प्रजिद्यायेति वृत्तमुप-श्रुत्य पृथ्वीराजचौहाणाख्यो वैराटाधिराजो जीब-सिंहँ समाचक्राम । रणाङ्गणे च तं हत्वा पृथ्वी-राज इन्द्रप्रस्थराज्यँ पालयामास। अतस्य पश्च वँशजा ८६ बपाणि २० दिनानि च राज्यं चक्रुस्तदाथा—

|   | आर्यनृपाः  | वर्षा० | मा० | दि• |
|---|------------|--------|-----|-----|
| 2 | पृथ्वीराजः | रव     | 2   | 38  |
| 2 | अभयपालः    | १४     | 4   | 89  |
| व | दुर्जनपानः | 88     | 8   | 68  |
| 8 | उद्यपालः   | 88     | •   | ३   |
| 4 | यशःपाळः    | BE     | 8   | १७  |

यशःपालमहाराजस्य राज्यं "सुलतानशहाबु-हीनगोरी"तिनामधेयो 'गज़नी' राजो बलेन प्रव-लेन समं समागम्य समाचकाम । राजानं यशः-पालश्च प्रयागदुर्गे १२४९ मिते संवत्सरे प्रगृह्यासौ कारागृहे निचिक्षेप । तदनु स 'सुलतानशहाबुद्दीन' नामा स्वयमिन्द्रप्रस्थस्य राज्यँ ( दिल्लीमिति यावत ) शशास । तस्य ५३ वंशजा ७५४ वर्षाणि मासमेकँ १० दिनानि च राज्यं वितेनिरे । तस्य वर्णनं बहुष्चितिहासग्रन्थेषु व्यधीयतेति नात्र व्यथायि ।

भतः परं वै। इजैनमतविषये लेखियते

इति श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे मेधावतेन देवगिरालङ्कृते आर्थ्यावर्त्तीयमतस्वर्डनमण्डनविषये एकादशः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ११ ॥

<sup>\*</sup> अतोऽप्रेऽन्येष्वितिहाभेष्वेवं लिखितमस्ति यन्महाराजपृथ्वीराजं 'सुलतानशहाबुद्दीनगोरीनामा' गृज्नीपतिः समाक्रमीत् । असकृचासौ पराभूय न्यवृतत् । अन्ततः १२४९ मिते संवत्सरे मिथौवैमनस्यकारणान्मद्दाजं पृथ्वीराजं विजित्यामुमन्थं विधाय निजदेशमनेषीत् । तद्तु दिल्ली राज्यं स्वयमशात । यवनानां ४५ वंशजाः ६१३ वर्षाणि राज्यं स्वयमशात । यवनानां ४५ वंशजाः ६१३ वर्षाणि राज्यं स्वयमशात ।

# अनुमृभिका हि

( 3

यदा खल्वाऽऽर्यावर्तीयमानवेषु सत्यासत्ययोविनिणंत्री वेदविद्या सर्वयेव विलुप्ता अविद्या व लब्धप्रसाराऽभवत् तदानीमेव मतमतान्तराणि प्राद्रभवन् । एतदेव जैनप्रमुखविद्याविरुद्रमत-प्रचारस्य निमित्तं समजनि । यतो व वाल्मीकीयमहाभारतादिग्रन्थेषु जैनानां नामापि न विलो-क्यते जैनानां प्रन्थेषु तु वाल्मीकीयभारतादिप्रन्थसमुपवर्णिता रासकृष्णादीनां गाथाः सविस्तारमु-पनिबद्धाः । एतेन भतिमदं ततः परस्तात्प्रवृत्तमिति विज्ञायते । यदि हि नाम जनानां मतं तिद्व-श्वासानुसारेणातिप्राचीनमभविष्यत्तर्हि वाल्मीकीयप्रभृतिप्रन्थेषु तदुङ्गलोऽसंज्ञयमभविष्यत्। तस्मादिदँ मतमेतद्भन्थपरभविमिति निर्विवादम् । "जैनप्रन्थेभ्यः कथाः समादाय वाल्मीकीयादिप्रन्थां निर्मिता भविष्यन्ती"ति वादिन:- "वाल्मीकीयादियन्थेषु युष्मद्भन्थानां नास्ति कथं नामापि, कथत्र तेषां युष्मद्भन्थेषु समुक्षेख" इति प्रष्टव्याः । किं तनयोऽपि जनयितुर्जन्मविलोकयितुमईति ! न कदाचन । तस्मात् जैनबौद्धयोर्मतं श्रेवशाक्तादिमतेभ्यः परस्तात्प्रचलितमिति सुन्यक्तम् । द्वादशेऽस्मिन् समु-हासे जैनमतविषये यत्किञ्चिदपि चिलिखितं तत्सर्वे तेषां प्रन्थोद्धरणपूर्वकं विन्यस्तम्। नात्र जैनैर्मनः खेदियतव्यम् । यत्किञ्चिद्पि वयमेषां मतविषये व्यित्वाम तत्केवलं सत्यास्त्यविनिर्णेतुं नतु विरोधाय नाप्येपामनिष्टाय । जैना बौद्धा अन्ये वा विद्वांसो लेखिममं विलोक्य सत्यासत्ययोगींमांसने विलेखे चावसरँ लप्यन्ते । याविद्ध वादिप्रतिवादिरूपेण प्रीतिपूर्वकं मिथो वादो लेखो वा न विधीयते ताव-त्सत्यासत्ययोनं भवति निर्णयः । कृतविद्येष्येव सत्यासत्यविचारशून्येष्वविद्वांसोऽपि महाज्ञाननिमन्ना महर्दः खमुपभुञ्जते । अतः सत्यस्य विजयाय क्षयाय चासत्यस्य मित्रभावेन वादो छेखो वास्मन्मा-नवजातेः प्रधानं कर्म । अन्यथा हि मानवाः कर्हिचिदप्युत्रतिपथँ नारोहेयुः । अयञ्च जैनवौद्धमत-विषयविलेखोऽन्यमतावलम्बिनोऽतितरामुपकरिष्यते । एते हि स्वप्रनथान् मतान्तरावलम्बिभयो द्रष्टुमध्येतुँ विलेखितुं वा न प्रयच्छन्ति । मुम्बापुर्यार्यसमाजसदस्यश्रीसेवकलालकृष्णदासश्रेष्ठिनः पुरुषार्थेनाहं महताSSयासेनेवां प्रन्यानाप्रवम् । जैनप्रन्थानां वाराणसीपत्तनस्थित"जैनप्रभाकर" यन्त्रालये मुम्बा-पुर्यात्र "प्रकरणरत्नाकरप्रन्यस्य मुद्रणेनान्येषामपि जैनमतविज्ञाने सारत्यं समजनि । स्वमतप्रन्यानां स्वयमेव विलोकनमन्येम्यश्वाप्रदानं कैर्विद्वद्भिग्तुमोदितम् ! एनेन "एतद्रन्यनिर्मातारः प्रथममेव विभ्यति स्म यत् "सन्ति वै प्रन्थेष्वमीष्वसम्भवाख्यानानि अन्यमतानुयायिनः तानि सम्प्रेश्य नूनं निराकरिष्यन्ति इति । आस्तां तावत् । सन्ति तादशो भ्रयांसो नरा ये स्वीयदोषानपश्यन्तः परिक्रद्राण्यन्वे-ष्टुमतितरां प्रयतन्ते । नैव न्याय्यः पन्थाः । प्रथममात्मनो दोषानपनीय परेषां रन्ध्राणि विलोकनी-यानि । अधुना दौद्धजनमतविषयो बिदुषां पुरः प्रस्तूयते । विद्वांसो यथाकामँ विवेचयन्तु ।

किमधिकलेखेन बुद्धिमद्वर्येषु ॥

**业是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是** 

# अथ द्वादशसमुखासारम्भः॥

अथ न।स्तिकमतान्तर्गतचारवाकबोद्धजैनमतखगडन-

### मगडनविषयान् व्याख्यास्यामः ॥

पुरा किल नामा वृहस्पतिरिति विश्वतो बुधस्समभवत् । स हि वेदानीश्वरं यज्ञादिसिक्त-याश्व न मतुते स्म । तस्य चेदँ मतम—

#### यावज्जीवं सुखं जीतेश्वास्ति मृत्योरगाचरः। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः॥

नह्यस्ति मानवादिः कोऽपि चेतनो मृत्योरगोचरः—किहिचित् सर्वेरेव पञ्चत्वमुपेतन्यम्, अतो यावदिस्मन्देहेऽयमात्मा निवसेत् तावत् सुखमवितिष्ठतः । "धर्माचारेण जायते नतु महत् कष्टम्, तत्पित्यागेन च महद्दुःखमनुभूयेत परजन्मनीति" वादिन किश्चत् चारवाकः प्रत्याचष्टे । "अयि मुग्ध- आतः ! मरणानन्तरं भस्मसात् सम्पद्यमानमुपभुक्तानन्दिमद् (येनास्मिन जन्मिन भुक्ता वै भोगाः) शरीरं भृयोऽपि लोकममुं नावितिष्यते । अतः सर्वप्रयत्नैः सौद्ध्यमुपभुङ्क्ष्व । लोके नयेन व्यवहर् । ऐश्वर्य प्रवर्षय । तेन च यथाभिलावं भोगान निर्विश । अयभेव लोकः सर्वस्व नास्त्यपरः कोऽपि परलोकः । पश्य —पृथिव्यप्तजोवायूनां चतुर्भृतानां परिणामेनोत्ययते खिल्वदं शरीरं एषां संयोगेनैव च चैतन्यमिप तत्र समुत्यत्रं भवति । यथा हि मादकद्रव्याणां परिसेवणेन मदः समुत्यत्रते एवं देहेन सहोत्पनः खल्वयं जीवस्तेनैव सह प्रलीयते । केन पुनः पुण्यपापयोः फलं समनुभूयेत !

## तचैतन्यविशिष्टदेह एव आत्मा देहातिरिक्त आत्मिन प्रमाणाभावात्

आत्मा खलु देहे चतुर्भृतसँयोगेन समुत्पन्नः सन् तद् वियोगसमकालमेव प्रणश्यति। निह मर-णानन्तरं कोपि जीवः प्रत्यक्षतामुपयाति । वयं च केवलं प्रत्यक्षं मन्यामहे । यतः प्रत्यक्षमन्तरेण नातुमित्यादीनि भवन्ति । सम्भवति प्रधाने प्रत्यक्षप्रमाणेऽप्रधानमतुमानादिकं नास्माभिर्गृह्यते । कमनीयाङ्गनालिङ्गनेनानन्दसमवितरेव पुरुषार्थंफलम् ।

उ॰ - पृथिव्यादिभृतानां जडत्वात् न तेभ्यः किहिन्ति चेतनेन समुत्पत्तं शक्यम् । यथास्रते मिथुनी-भावेनैव जनक्योरयँ देहः समुत्पद्यते, एनमादिसर्गेऽपि मानवादिदेहनिर्माणं कर्तारं परमात्मानमन्तरेण न जातु सम्भवति । सदवच चेतनस्योत्पाद्विनाशौ न जायते । क्षेच्यं हि चेतनस्य जायते नत्वचेतनस्य । पदार्थाश्च विनाशम् — अद्श्वेनतामुपयान्ति, अभावस्तु कस्यापि न भवति । एवमात्मनोऽप्यदृश्यतया नाभावोऽभ्युपेतव्यः । अयं जीवात्मा सदेहः सन् प्रकाश्यानमुपगच्छति । यदा चायमात्मा परित्यजिते देहिमिमँ तदा प्राप्तिमनमेतच्छरीर न यथापूर्व भवति सचेतनम् । बृहद्गरण्यकेऽपि समाम्नातः खल्वेषोऽर्थः । तद्यथा—

#### नाहं मोहं व्रवीमि अनुच्छित्तिधर्मायमात्मेति ॥

याज्ञवल्वयः समुपदिशति "अिय मैत्रेयि ! यत्संयोगेन शरीरिमँद चेष्टते सोऽयमात्मा अविनश्वर इति नांह व्यामुग्येन चेतसा अवीिम । शरीर विहाय निगते जीबात्माने ना- स्मिन्देहे किमिप ज्ञानमविशिष्यते । देहत्त्यवात्मत्वे तु पुनर्भरणानन्तरमि पूर्वेवत ज्ञानमविशिष्यते । तस्माद् यस्यात्मनः संयोगेन चेतन्यँ वियोगेन च जाङ्यमुत्पयते शरीरे व्यतिरिक्तः सोऽयमात्मा देहादमुष्मात्" इति ।

यथा हि चक्षुरिद सर्व पश्यदिष नात्मान पश्यति एवं (अन्येषाम) प्रत्यक्षं कुर्वताष्यात्मना स्वस्य ऐन्द्रियक प्रत्यक्षं कर्त्वे न शक्यते । यथा च स्वीयचक्षुभ्यां निखिलं घटपटादिपदार्थजात निभालयते चक्षुषी एवमात्मनो ज्ञानेन वीक्षते । द्रष्टा सतत द्रष्टैव सन्तिष्ठते न
कर्हिचिद दश्यतामुपैति । यथा चाधार आधेयं विना, कार्ये कारणं विना, अवयवा अवयविन विना, कर्माणि च कर्त्तारमन्तरेण स्थातुँ न प्रभवन्ति ; एवं कर्त्तुर्विना प्रत्यक्षमि
कथं जायत ? किश्र ललामललनया समागममेव पुरुषार्थफलं चेन्मन्येशाः तर्हि तत्सुखस्य
क्षणिकत्वात पुरुषार्थफलत्यापि क्षणिकत्वमापयेत । किश्र तत्समागमेन दुःखस्यापि जायमानतया तस्यापि पुरुषार्थफलत्य सुतरामङ्गीकर्तव्यम् । अपि चैव स्वगस्येव विच्छेदेन
दुःखान्येवोपभोक्तव्यानि । दुःखपरित्यागे सुखसम्पादने च यत्नः समाधेय इति चेत् । म ।
एवं हि मोक्षसुखस्यैवोच्छेशपतः । तस्मान्नदं पुरुषार्थफलम् ।

चारवाकः—दु.खसिमनसुखपरित्यागो मूढिधियां सेवितः पन्थाः । यथा हि धान्यार्थिनो धान्यमा-ददते बुसञ्च परिहरिन्त तथैवास्मिन् जगित बुद्धिमन्तः सुखमाददाना दुःखानि परिहरेयुः। ये ह्यनाटत्येहिकं सुखमुपस्थितमाशास्यमानस्वर्गसुखलिष्सया धूर्त्तप्रणीतवेदविहितामिहोत्रादि-क्रियाकलापमुपार्सनां ज्ञानकाण्डञ्च परलोकार्थमनुतिष्ठन्ति मूढिधियस्त इति मन्महे । परलोकस्यवाविद्यमानत्वात् तदाशसँन मौर्ल्यमेव ननु ?

तथा हि-

अग्निहात्रं त्रयो वेदास्त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम् । बुद्धिपौरुषहीनानां जीविकेति बृहस्पतिः ॥ अप्रिहोत्रम्, वेदत्रयी, त्रिदण्डम्, भस्मावलेपनञ्च मूर्खेः पुरुषार्थहीनैश्च कल्पितात्मनो जीविकेति चारवाकमतप्रवर्त्तको वृहस्पतिः सँचष्टे । किन्तु कण्टकत्रेधादिना संजात दुःखमेव नरकम्, लोकसिद्धो नरपतिः परमेश्वरः, देहविनाश एव मोक्षो नान्यदतः किञ्चिदस्तीति कौकायिविकानां सिद्धान्तः ।

उ॰— निषयजानन्दं पुरुषार्थफलमङ्गीकृत्य निषयदुःखपिरहाणे कृतकृत्यता, स्वर्गाभ्युपगमश्चाज्ञान-निलसितम् । अग्निहोत्रादियज्ञैर्वायुकृष्यम्भसां शुद्धिद्वारेणारोग्यं तस्माच धर्मार्थकाममोश्चाः प्रसेषिध्यन्ते तदिवज्ञाय नेदेश्वरयोर्वेदोक्तधर्मस्य च गईण् धूर्तविचेष्टितम् । त्रिदण्डमस्म-णारणयोः खण्डनं नयमप्यतुमोदामहे । कण्टकाद्युत्पन्नदुःखान्येन नरकं चेत् ततोऽपि भया-नहा महान्याधयः कथन्न नरकम् ! ऐश्वर्यनत्वात् प्रजापालने शक्तत्वाच राज्ञः श्रेष्ट्याङ्गीकारः समुचित एन।परमन्यावाचारतत्परं पापिनमपि क्माप्टतं परमेश्वरं चेन्यन्यध्वे तिर्वे नास्त्यन्यः कोऽपि युष्मद्विधो मूढिथयामग्रेसरः । शरीरिवच्छेद एन मोक्षश्चेत् रासभसारमेयादिभ्यः को निरोषो नतु युष्मासु ! केवलमाकृतिरव भिद्यते ।

चारबाक:-

अग्रिरुष्णो जलं शीतं शीतस्पर्शस्तथाऽनिलः। केनेदं चित्रितं तस्मात्स्वभावात्तद् व्यवस्थितिः ॥ १ ॥ न स्वर्गो नाऽपवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिक:। नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्र फलदायिकाः ॥ २॥ पशुरचेत्रिहतः स्वर्गं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । स्विपता यजमानेन तत्र कस्मान हिंस्यते ॥ ३॥ मृतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेतृप्तिकारणम्। गच्छतामिह जन्तृनां व्यर्थं पाथेयकल्पनम् ॥ ४ ॥ स्वर्गस्थिता यदा तृप्तिं गच्छेयुस्तत्र दानतः। मसादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते ॥ ५ ॥ यावज्जीवेत्सुखं जीवेदणं कृत्वा घृतं पिवेत् । भस्मीभृतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ ६ ॥ यदि गच्छेत्परं लोकं देहादेष विनिर्गतः। कस्माद्भूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः ॥ ७॥ ततश्च जीवनापाया ब्राह्मणेर्विहितस्त्वह। मृतानां मेतकार्याणि न त्वन्यद्विद्यते कचित् ॥ ८॥

त्रयो वेदस्य कर्तारो भण्डधूर्तनिशाचराः । जर्फरीतुर्फरीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृतम ॥ ९॥ अश्वस्यात्र हि शिक्षन्तु पत्नीग्राह्यं मकीर्त्तितम् ॥ भण्डेस्तद्वत्परं चैव ग्राह्यजातं मकीर्त्तितम् ॥ १०॥ मांसानां खादनं तद्विशाचरसमीरितम् ॥ ११॥

चारवाकाभाणकवौद्धजैनाः स्वभावादेव जगदुत्पद्यत इति सन्यन्ते ।

- (१) स्वीयस्वाभाविकैर्गुणै: समवेतानां द्रव्याणां संयोगेन सर्वेऽपि भावा निष्पद्यन्ते नास्त्यस्य-कोऽपि जगतः चेतनः कर्ता। (चारवाकवीद्वादिष्वपि सौगताईतौ परलोकं जीवात्मान-ब्चाभ्युपेतः चारवाकस्तु ताविष प्रत्याचि लोकार्यातकादीनां चयाणामिष सतसंशतो सेदेन प्रायः समानमव )ः
- (२) नाहित कोऽपि स्वर्गो निर्धः परलोकसन्तः भात्मा वा । न च वर्णाश्रमाणां ऋषाः किमपि फलं प्रयच्छन्ति ।
- (३) यज्ञेषु निहतः पशुः स्वर्गे गच्छिति चेद् यजमानः किमिति पितरं निहत्य होमद्वारेण स्वर्ग न प्रहिणोति !
- (४) यदि हि नाम श्राद्धतर्पणे मृतानिप प्राणिनस्तर्पयतः तर्हि किमिति प्रवासिभिः पान्यः पाधेयमञ्चलक्षधनादिकं सह नीयते । यथा हि मृतकोद्देशेन समर्पितं द्रव्यं स्वर्गमुपतिष्ठते एवं देशान्तरं गामुकानां सम्बन्धिनो गृहेष्वेत्र तदुद्देशेन द्रव्याण्यपंथित्वा जनपदान्तर- मुपस्थापयेयुः । अत्र लोके पाथेयत्रोपतिष्ठते चेत् स्वर्गेऽपि तत् कथमुपस्थातुं शक्नोति !
- ( ५ ) असुष्मिन् लोके दानेन चेत दिवि स्थिताः सुहिता भवन्ति तह्यथस्तात प्रदानेन प्रांसाद-मारूढः पुमान् कथन्न तृष्यति !
- (६) तस्माद "यावजीवेत् सुसं जीवेत् धनाभाव ऋणमादाय भोगान भुजीत । नीह ऋण प्रदेयं भविष्यति यतः खलु यस्मिन देह आत्मना भोगा अन्यभाविषत उभाविष तौ क्षोकममुं न पुनरावत्स्यंतः कः पुनः कं याचिष्यते कश्च प्रदास्पत्ति !
- (७) मरणसमयेऽयमात्मा देहानिष्क्रम्य घरलोकमुपैतीति केचिद् वदन्ति स तेषां मिथ्या-प्रकापः। एवं हि सति चन्धुस्नेहपाशबद्धः भूयोऽपि कथन्नोपैति एहान।
- (८) तस्मात सर्वमप्येतत् ब्राह्मणेरात्मनो जीविकोपायः प्रवर्शितः । द्शगात्रादिप्रेतकार्ये तेषां जीविकार्था लीखेव ।

- (९) वेदानां प्रणेतारो भण्डधूर्तनिशाचरा आसन् । "जर्फरीतुर्फरी"त्यादिवचांसि पण्डितानां धूर्ततायुक्तानि वचनानि ।
- (१०) धूर्तानां लीला मनाग् वीश्यताम्—नार्या अश्वलिङ्गस्य प्रहणम्, यजमानभार्यायास्तेन सह समागमम्, कुमारीभिः पारहासश्च धूर्तैर्विना कोऽन्यो विलेखितुमहिति ।
- (११) यत्र (भागे) मांसाशनं विहितं स वेदभागो निशाचरिर्निर्मितः।
- ड॰—(१) चेतनपरमात्मनो निर्माणमन्तरेण जडपदार्थाः स्वयमेव सिथः स्वभावेन संयुज्य नियमे-नोत्पत्तं न प्रभवन्ति । स्वभावादेव चेदुत्पद्योत्त्रपरेऽपि सूर्यचन्द्रपृथिवीनक्षत्रादिलोकाः स्वयमेव कथन्नोत्पद्यन्ते ?
  - (२) सुखदुःखयोरुपभोग एव क्रमेण स्वर्गनरकशब्दाम्यां व्यपदिश्यते । जीवात्मनोऽभावे कः खलु सुखदुःखमुपभुञ्जीत ? यथात्र लोके जीवः सुखदुःखमुपभुङ्के तथैव परिसन्त्रिप जन्मिन समक्षाति । अपि वर्णाश्रमाणां सत्यभाषणपरोपकारादिकाः क्रिया अपि निष्फला भविष्यन्ति ! नैवं जात्विप सम्भवति ।
  - (३-५) पश्चत् व्यापाद्य यज्ञानुष्ठानं न क्वापि वेदादिसच्छास्त्रेषु प्रतिपादितम् । श्राद्धं तर्पणञ्चो-परतानां वेदादिसच्छास्त्रविरुद्धत्वात् भागवतादिपौराणिकमतप्रवर्तकानां कल्पनाजाल-मेव केवलम् । तस्मादस्य निराकर्णं निराकर्तुमशक्यम् ।
  - (६) विश्वमानजीवस्याऽभावो न सम्भवति निह् सद्वस्तु क्रिहिचिद्भावं प्रतिषद्यते । शारीर-भैव केवलँ दग्धँ भवति न तु जीवः । आत्मा तु पुनः प्रविद्यति देहान्तरम् । तस्मात् ये केचिदिह ऋणादिनापरपदार्थानुपभुज्य न प्रयच्छन्ति तेऽसँश्यँ पापिनः सन्तः परजन्मनि दुःखनिरये सम्पतन्ति । नाऽत्र विश्वते संदेहलवोऽपि ।
  - (७) देहानिष्क्रम्यायमात्मान्यत् स्थानं देहान्तरश्च समुपैति तदानीं तस्य पूर्वजन्मनो वन्धु-बान्धवादीनाश्च ज्ञानाभावात् न भूयोऽप्यात्मनः कुलं समुपैतुँ शकोति ।
  - (८) आम्, प्रेतकमेंदँ विप्रजीविकार्थं प्रवर्तितं परं वेदोक्तत्वाभावात् निराकरणीयमेव ।
  - (९) यदि हि चारबाकप्रमुखा वेदादिसत्यशास्त्राणि न्यशामियष्यन न्यशमियध्यनध्यन्त वा न जातु वेदानगईयिष्यन् "वेदा भण्डधूर्तनिशाचरकल्पेर्मानवैर्निरमायिषते" त्येषं कर्हिचिदवदिष्यन् । आम्, महीधरादयष्टीकाकारा भण्डधूर्तनिशाचरकल्पा अभवन् तेषामियं धूर्तता नतु वेदानाम् । परं चारवाकवौद्धजैना एव शोचनीयाः सन्ति यर्हि वेदानां चतस्तः संहिता अपि न दृष्टा न श्रुता नापि कस्माचिद्विदुषः समधीताः । अत एव श्रष्टबुद्धयोऽनमेलं वेदाननिन्दन् । वाममार्गिहतकानां प्रमाणशुन्याः कल्पनाजाल-प्रसूता श्रष्टटीका विलोक्य वेदिवरोधिनः सन्तोऽपारेऽविद्याम्बुधौ न्यपतन् ।

(१०) योषिताश्वशिक्तं संप्राह्य समागमानुष्ठापनम, यजमानकुमारीभिः परिहासानुष्ठानमृते वाममार्गिभ्यो नान्ये जनाः कर्त्तुं क्षमन्ते । एतान महापापिनो वाममार्गिणो विहाय श्रष्टानि वेदार्थविरुद्धानि अशुद्धव्याख्यानानि को तु विद्धीत ? तथापि चारवाकादयो नितरां शोच्यन्ते येद्यविचार्येव वेदाविन्दितुं प्रवृत्ताः । तरात्मनोऽपि बुद्धया किश्रित विचारणीयमासीत् अथवा किन्ते कुनन्तु वराकाः । नासीत्तेष्व्यती विद्या येन सत्यासत्ये विनिर्णीय सत्यस्य मण्डनमसत्यस्य च निराकरणं कर्त्तुं प्राभविष्यत् । यचापि मांसभक्षणं तद्पि तेषामेव वेदव्याख्यातृणां वाममार्गिणां विकसितम् । तस्मात् तेषां निशाचरेतिव्यपदेशः सुतरामुपयुज्यते । निह्नं कापि वेदेषु मांसभक्षणं प्रतिपादितम् । अत एवमादिन् मिथ्यावार्तानां पापेम ते टीकाकृतो वेदानिक्ज्ञायानाकर्ण्यं च यथेष्टं निन्दन्तश्वासंशयं संयोक्ष्यन्ते । वस्तृतस्तु ये वेद्दानद्विषन् द्विपन्ति द्वेद्दयन्ति वा नूनं तेऽविद्यान्धतमसे निमजन्तस्तुस्तं विहाय दारुणं दुःखमुपभोक्ष्यन्ते । यावश्व ते दुःखमाप्तुयुः तावदेष न्यूनम् । अतः सर्वर्मानवैवेदानुकूलं व्यवहर्तेव्यम् ।

मिथ्याकल्पनया वेदानां व्यपदेशेन स्वार्थसाथनतत्परा वाममार्गिणो मद्यपानमांसाशन-पराङ्गनासम्भोगादिदुष्कर्मणां प्रवृत्यर्थे वेदान् कलङ्कयामासुः । तानेव वाममार्गिभिः कल्पिता-ननाचारान् वीक्ष्य चारवाकवौद्धाईता वेदान् निन्दितुं प्रवृत्ताः । प्रवर्तितञ्च तैः स्वतन्त्रं वेद-विष्यमनीश्वरवादि नास्तिकमतम् । यदि हि नाम चारवाकादयो वेदानां मूलार्थान् व्यज्ञासम् न तर्द्धावलोक्षय तेषामलीकव्यास्था वैदिकं सद्धर्मसत्यक्षन् । अथवा किं कुर्वन्तु वराकाः ? विनाशकाले विपरीतनुद्धः ।

#### चाखाकादीनां मिथो भेदपद्शनम्।

चारवाकादयः प्रायशः प्रभृतेषु विषयेषु समाना एव परं कवित् भिद्यन्त अपि ।

(१) लौकायातिका देहेात्पत्येष सहात्मन उत्पत्ति तन्नाशेन चात्मनोऽपि नाशमभ्युपयन्ति । पुनर्जन्मपरलोकौ, प्रत्यक्षप्रमाणव्यातिरिक्तमनुमानादिप्रमाणजातमपि नाभ्युपगच्छन्ति । चारवाकशब्दस्य "वाबदूकः पुमान् इति शाव्दिकोऽर्थः" "वैतण्डिकस्तु विशेषार्थः । बौद्ध-जैनैस्तु प्रत्यक्षादिप्रमाणचतुष्टयमनादिरात्मा पुनर्जन्मपरलोकौ कैवल्यं चाभ्युपेयते । एताबानेव चारवाकभ्यो बौद्धजैनानां भेदः । पर नास्तिकत्वम, वेदेश्वरयोनिन्दनम, परमत्वेद्वषः, षड् यातनाः ( अनन्तरोक्तानि षट्कर्माणि ) नास्त्यस्य जगतः कर्ता कोऽपि इत्यादि विषयेषु सर्वेषामैक्यमेव । संक्षेपेणैतत्प्रदर्शित चारवाकमतम् । इदानीं समासतो वौद्ध-मतं विवेचिष्यामः ।

## द्यथ बौद्धमत्विवेचनम्।

कार्यकारणभावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकात्। अविनाभावनियमो दर्श्वनान्तरदर्शनात्।। कायंदशनात् कारणस्य, कारणदर्शनाच कार्यस्य साक्षात्कारात् प्रत्यक्षव्यतिरिक्तमनुमान सिद्ध्यति । नहोतेन विना प्राणिनां व्यवहारा निष्णद्यन्ते । एवमादिलक्षणेरनुमानं चार-वाकासम्मतसभ्युपेत्य बौद्धानां लौकायतिकेभ्यो भिन्नः पन्धाः प्रावर्तत । चतुःप्रभेदाश्च बौद्धा खलु विद्यन्ते । माध्यमिकः येगगाचारः स्वीवान्तिकः वैभाषिकश्चेति । "बुद्ध्या निर्वर्तते स बौद्धः" यत् यदात्मबुद्धिसम्मत तत्तत् स्वीकार्यं नेतरत् । तेषु—

- प्रथमो माध्यमिकः सर्वे शून्यमयमभ्युपैति । अर्थात् विद्यमानाः सर्वे एव पदार्थाः शून्यरूपाः आदौ —स्वोत्पत्तेः पूर्वमवसाने —प्रध्वसानन्तरश्च नावतिष्ठन्ते मध्येऽपि यत् प्रतीयते तदपि प्रतीतिसमकालिके पश्चात् शून्यमेवावशिष्यते इति यावत् । यथा हि नासीत् घटः पृवमुत्पत्तेर्नापि प्रध्वसानन्तरमवस्थास्यते "अस्ति घट" इति घटज्ञानसमये समवभासते यदा चास्मज्ज्ञानेन भावान्तरं गोचरीक्रियते तदा घटज्ञान विनदयति । तस्मात् शून्यमेवैकं तत्वम् ।
- द्वितीयो योगाःचारः बाह्यश्रून्यवादी स हि पदार्थानां बहिः शून्यभावं मानसे च ज्ञाने तत्सद्भा-वसङ्गीकुरुते । आत्मनि घटज्ञानसद्भाव एवा "यं घट"इति वक्तें शक्यते नान्यथेति ।
- त्तीयो सौत्रान्तिकः विहः कस्यापि पदार्थस्य साङ्गोपाङ्गतया प्रत्यक्षामावेन तदेकदेशप्रत्यक्षे-णैकदेशिनोऽतुमानसङ्गावात् पदार्था विहरनुमीयन्त इति मन्यते ।
- चतुर्थों वैभाषिकः— "अयँ नीलो घटः" इति प्रतीतौ नीलविशिष्टघटाकारस्य वहिरेव प्रतीयमान त्वात् सर्वेषां पदार्थानां बहिरेव प्रत्यक्षँ भर्वात नत्वन्त इति मन्यते। यद्यपि सर्वेषाम-मीषां बुद्ध एवाचार्यस्तथापि शिष्याणां वृद्धिभेदेन चतस्यः शाखाः समभवन् । यथा ह्यस्त-कृते मरीचिमालिनि केचित् वाभिचारिणः परस्तीगमनादिकं दुष्कर्माथापरे विद्वांसः सन्ध्या-वन्दनादिकं श्रष्ठकर्माचरन्ति। एकिस्मिनेव समये यथादुद्धि मिथो विभिनानि कर्माण्यनु तिष्ठित।

#### पुनश्र—

- प्रयमो माध्यमिकः प्रतिक्षण बुद्धेः परिणामात् पूर्वक्षणे ज्ञातं वस्तु द्वितीयक्षणे न तथाभूतमव-तिष्ठते तस्मात् सर्वभावानां क्षणिकत्वमभ्युपेतव्यमिति मन्यते ।
- द्वितीयो योगाचारः—सर्वापीयं प्रवृत्तिर्दुः खरूपेव नहि कस्यापि प्राप्तौ कोऽपि सन्तुष्यित प्राप्ता-विष कस्यचिद्परस्य लिप्सा न निवर्तत इति स्त्रीकरोति ।
- त्वतीयो सौत्रान्तिक: सर्वे पदार्थाः स्वीयलक्षणैतंक्यन्ते यथा हिं गोश्चिन्हेन गौः, अश्वलक्षणैन श्वाश्वः प्रतीयते । एवं लक्ष्येषु लक्षणानि सर्वदा न्यविष्ठन्त इति ।
- चतुर्थों देभाषिकः -श्रून्यमेवैकँ तत्वसम्युपगच्छति । अत्र विषये माध्यमिकवैभाषिकयोः समानः पन्थाः । एवं दौद्वेषु भूयांसि विवादस्थानानि तेषु माध्यमिकादयः प्रधानभूताश्रत्वारो भेदाः ।

उ० - सर्वश्चियत्वे शुन्यस्य ज्ञात्रा न शक्यं शुन्येन भवितुम । सर्वश्च्यत्वे हि शुन्यं नाधिगच्छेत् शुन्यम (आत्मानस्) तस्मात् श्च्यावगन्ता, ज्ञानिषयः शुन्यञ्चेति पदायद्वयं सिद्धयति । किश्च विहः श्च्यमभ्युपयतो योगाचारस्यान्तहंदयं पर्वतो भवेत् । अस्तीति चेत् प्रत्युच्येत क्वास्तिः तद्धदेवे गिरिनिभोऽवकाशः । तस्मात् पर्वतो बांहः प्रदेश एव वतते, केवलं तञ्ज्ञानमात्मिन सन्तिष्ठते । निश्चिस्त्रमाणासद्भाने च "अयं घटः" इति प्रयोगो नोपपवते । तत्र हि तन्मतेन घटैकदेशस्य परत्यक्षप्रमाणासद्भाने च "अयं घटः" इति प्रयोगो नोपपवते । तत्र हि तन्मतेन घटैकदेशस्य परत्यक्षप्रमात् । वस्तुतस्तु सर्वावयवेषु एकस्यावयविनो विद्यमानत्वात् तत्प्रत्यक्षेण चावयवानामपि प्रत्यक्षत्वात् (सावयवप्रत्यक्षत्वात् ) "अयं घट" इति प्रत्यक्षमेव नातुभेयम् । तुरीयवभाषिकेण बाह्यपदार्थानां प्रत्यक्षाभ्युपगमोऽपि नोपपवते । यत्र हि ज्ञाद्वश्चिमम् । तुरीयवभाषिकेण बाह्यपदार्थानां प्रत्यक्षाभ्युपगमोऽपि नोपपवते । यत्र हि ज्ञाद्वश्चितिष्ठते तत्रैव प्रत्यक्षं सद्धायते । प्रत्यक्षाभ्युपगमोऽपि नोपपवते । यत्र हि ज्ञाद्वश्चितिष्ठते तत्रैव प्रत्यक्षं सद्धायते । एवं सर्वपदार्थानां तदीयज्ञानस्य च क्षणिकत्व "इदमहमकार्षमिति"स्मरणात्मिका प्रत्यभिज्ञान स्यात् । भवति च पूर्वदप्टश्चतत्य स्मरणं तस्माद्वपपत्रः क्षणिकवादः । जगत्यत्र सर्वस्यैव दुःखात्मकत्वे केवतोऽपि सुक्षाभावे निशावासरयोत्त्रान्यसापेक्षेण ज्ञायमानयोः सुखदुःखयोरेकतरस्माभावेऽपरसद्मावस्य वक्तुमज्ञवयत्म ।

कस्यचिद्रस्तुनो (लक्ष्यभृतस्य) लक्षणं सिसम्नकान्तेन निवसतीत्यपि सौत्रान्तिक-सम्मतं सतं न वयमाद्रियामहे। लक्ष्ये लक्षणस्योपलञ्चातुषलञ्च्योहभयोगपि दष्टत्वात्। तथा च-रूपस्य स्रततं चक्षुणा गृह्यमाणत्वाचिक्षु रूपस्य लक्षणम्, रूपञ्च चक्षुणो लक्ष्यम्। अत्र लक्ष्यभृतात रूपात् लक्षणभृतं चक्षुः सदैव व्यतिरिक्तं तिष्ठति। गन्धवत्वञ्चे पृथिव्या लक्षणं नियमेनात्मनो लक्ष्यमचितिष्ठति न जातु ततः पृथगवतिष्ठते तस्मात् लक्ष्ये लक्षणं काचिन्त्रमति, कविनेति सुष्ठुक्तं भवति। शून्यवादिन उत्तरं पूर्वमवोचाम—शून्यस्य ज्ञाता शुन्यात् भिन्नो भवतीति।

## सर्वस्य संसारस्य दुःखात्मकत्वं सर्वतीर्थंकरसंमतम् ॥

आहता अपि बौद्धसम्मतानेव तिथिकरानङ्गीकुवंते तस्मादैक्यमेवानयोः । ते च पूर्वोक्त-भावनाचतुष्टयेच सकलवासनानां निवृत्ती ज्ञायात्मकं निर्वाणं मोक्षमभ्युपयन्ति । स्वीयशि-ध्यांश्च योगःचारावुपाईशान्ति (तत्राप्राप्तस्यार्थस्य प्राप्तये पर्यंत्रयोगो योगः । गुरूकतस्यार्थ-स्याङ्गीकरणमःचारः)।

बुद्धिरेवान।दिवासनावशास्त्रेकाकारतयावशासत इति । (एते च चित्तेचत्यात्मकपञ्चिष स्कन्धमङ्गीकुवन्ति ) वथा च—

#### रूषविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञकाः ॥

(१) इन्द्रिये रूपादिविषयाणां अहणं सपस्कन्धः।

- (२) आलयविज्ञानप्रवृत्तिविज्ञानप्रवाहो विज्ञानस्कन्धः।
- (३) रूपविज्ञानस्कन्धसम्बन्धजन्यसुखदुःस्रादिप्रतीत्यात्मको व्यवहारो वेदनास्कन्धः।
- (४) 'अयुन्नीस्यमश्वः' इत्यादिसँज्ञासँज्ञिनोस्सम्बन्धः संज्ञास्कन्धः।
- (५) वेदनास्कन्धेनानुभृयमाना रागद्वेषादिक्षेत्राः क्षुत्तृषाबुपक्षेत्राः मदप्रमादमानादयो धर्मा-धर्मक्ष्पव्यवहाराश्च संसारस्कन्धः।

तदिदं सर्वे दुःखं दुःखायतनं दुःखसाधनञ्चेति भावियत्वा तिन्नरोधोपायँ (तत्वज्ञानं सम्पादयेत )। एवं बौद्धाः चार्वाकेभ्यो जीवात्मानमनुमानप्रमाणञ्चाधिकं मन्यन्ते । जगतो मोक्ष एव तेषां निर्वाणाख्यं कैवत्यम् । चारवाकास्तु अनुमानप्रमाणं जीवात्मानञ्च नाभ्युपयन्ति ।

देशना लोकनाथानां सत्वाश्ययवशानुगाः ।
भिद्यन्ते बहुधा लोके उपायैर्वहुभिः किला ॥ १ ॥
गम्भीरोत्तानभेदेन कचिन्नोभयलक्षणा ।
भिन्ना हिदेशना भिन्ना शून्यताद्वयलक्षणा ॥ २ ॥
अर्थानुपार्ज्य बहुश्रो द्वादशायतनानि वै ।
परितः पूजनीयानि किमन्यैरिह पूजितैः ॥ ३ ॥
श्रानेन्द्रियाणि पंचैव तथा कर्मेन्द्रिवाणि च ।
मना बुद्धिरिति प्रोक्तं द्वादशायतनं बुधैः ॥ ४ ॥

- (१) यः खलु ज्ञानिविरक्तजीवनमुक्तानां लोकनाथानां बुद्धप्रमुखतीर्थक्रूराणां पदार्थस्वरूपं बोधयति यो विभिन्नपदार्थानुपदिशति यश्च बहुाभिभेदैरुपायेश्च वर्णितः तस्याभ्युपगमः।
- (२) महागम्भीरप्रसिद्धभेदाभ्यां कचित गुप्तं कचित्प्रकाशं वर्तमाना गुरूण। मुपदेशा ये हि शुन्यलक्षणसमन्विताः पूर्वमभिहितास्तेषां सम्मननम् ।
- (३) द्वादशायतनपूजैव श्रेयस्करी (मोक्षप्रदा) तद्र्थे प्रभूतान धनादिपदार्थानाहत्य द्वादशा-यतनानि स्थानविशेषान निर्माय सर्वतोभावेन पूजयेत । अन्येषां पूजया किं फलम् ।
- (४) श्रोत्रत्वक् वशुनीसिकाजिङ्का इति पत्र ज्ञानेन्द्रियाणि, पायूपस्थँ इस्तपादँ वाक् च कर्मेन्द्रियाणि, मनो बुद्धिः, एवामेव सत्कार आनन्दोपभोगः द्वादशायतनपूजा। एवमा-दिके वौद्यानां मतम्—
- च — दुः समयश्रेत् सर्वः संसारो न जातु केऽपि जीवात्मानः (तत्र) प्रवर्तेरन् । परं तेषां प्रवृत्तिः संसारे प्रत्यक्षं समीक्ष्यते तस्मान्नेदं सकलजगत् दुः समयं भवितु मईति । अपि तु सुर्वे

दुः खश्चोभयः प्यत्र विद्यते । किश्च-यदि बौद्धैरयमेव सिद्धान्तः स्वीक्रियते किमिति तिर्हें भोजनपान दिकं पथ्यौषिभसेवनं वा कुर्वाणदेहपरिपालनप्रवृत्तिस्तः सुस्रं मन्यते ? नतु देहाबुप-भोगसाधनेषु प्रवर्तमाना आप वयं दुः खमेव मन्मह इति चेत् । तन सुन्दरम् । न ह्यंय जीवः सुखमन्तः ण क्वापि प्रवर्तते । दुः खं वा परिज्ञायं ततो निवर्तितुँ नेहते । सुखसाधनानां धर्म-क्रिया (यज्ञादिक्रिया॰) विद्यासत्सङ्गादिश्रेष्ठव्यवहाराणां सौगतैर्विना नान्येन केनापि विपश्चिता क्रेशदत्वमभ्युपेतुं शक्यते । बौद्धानां पश्चस्कन्धा अपि अपरिपूर्णाः । नह्यतेषु सर्वान्तर्भावः सम्भवति । क्रियमाणायां तादशस्कन्धविचारणायां प्रत्येकस्यानेकभेदसम्भवात । नाथवतां नाथं परमात्मानमनङ्गीकृत्य बौद्धानां तीर्थङ्करैः—ये हि बौद्धैर्लोकनाथा उपदेश-काश्वाभ्युपेयन्ते— कम्मादुपदशोऽधिगतः । स्वयमेवाधिगत इति चेत् न । नहि कारणं विना कार्यमुत्पवते । यदि हि तन्मतानुमारेण एवमेव तीथङ्करैः स्वयमेव ज्ञानमधिगतिमाति कथ-श्विदस्युपगम्यते, तहींदानीमपि अध्ययनाध्यापने श्रवणश्रावणे ज्ञानिनां सत्सङ्गादिकञ्चान्तरेण तेषु ज्ञानिनः सम्पर्थरन न च तथा भवन्ति तस्मात्त्रपामिद वचः सर्वथैव निर्मूलं युक्तिज्ञून्यं सिन्नपात्रमन्त्रमानवप्रलितसन्निभञ्च वरीवर्ति ।

वौद्धानां शून्यात्मकाद्वैततत्वोपदेशोऽपि न विचारसहः । निह जातु विद्यमान वस्तु शून्यभावमभिपदाते अपि तु केवल सुक्ष्मकारणरूपतां प्रतिपद्यते । द्रव्याणामुपार्जनेन पूर्वोक्ता द्वादशायतनपूजैव केवल्यसाधनश्चेत तिर्ह दशप्राणानामेकादशस्यात्मनश्च पूजा कथन्न समाचयंते ? इत्द्रियान्तःकरणानां पूजेव मोक्षप्रदेत्यभ्युपयतां सौगतानां विषायजनानाञ्च को भेदः ? यदा च वौद्धास्तेभ्यो (विषयेभ्यः ) विमोक्तुं न शक्तुवन्ति तदा क्रास्ति तत्र मोक्षः । ननु यत्रेदशा व्यवहाराः किं तत्र मुक्तः प्रयोजनम् । अहो स्वल्विमे सौगताः कियतीमात्मनः सम्पादयामासुरविद्योन्तिम् । यस्याः सादृश्यं न केनापि लब्धुं शक्यते । वेदेश्वराभ्यां विरोधस्यवेदं फलमिति निश्चितं भाति । पूर्वन्तावत् सकल जगत् दुःस्वरूपं भावयामासुः तदनु द्वादशायतनपूजां प्रवर्तयामासुः । अप्येषामियं द्वादशायतनपूजा जगतः पदार्थभ्यो विहर्भूता ? या हि मोक्षं प्रदातुं क्षमा भवेत् । चक्षुषी निमील्य यदि नाम कोऽपि रत्नान्यन्वेष्ठमिच्छेत् किं स लब्धुं शक्तुयात् ? प्रत्यादेशेन वेदेश्वरयोः सौगतानामपीयमभवत् दुदंशा । साम्प्रतमिप सुखमभिलषद्भित्वेदेश्वरयोराश्रयेणात्मनो जन्म सफलयितव्यम ।

विवेकविलासनामि प्रन्थे बौद्धानां मतिमत्थं वर्णितम-

बौद्धानां सुगतो देवो विश्वं च क्षणभंगुरम् । आर्ट्यसत्त्वाख्ययातत्वचतुष्ट्यमिदं क्रमात् ॥ १ ॥ दु:स्वमायतनं चैव ततः समुदयो मतः । मार्गश्चेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्रूयतामतः ॥ २ ॥ दु:स्वं संसारिणः स्कन्धास्ते च पश्च मकीर्त्तिताः । विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारे। रूपमेव च ॥ ३ ॥

पश्चेन्द्रियाणि बब्दाद्या विषयाः पश्च मानसम्। धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि तु ॥ ४ ॥ रागादीनां गणो यः स्यात्समुदेति नृणां हृदि । आत्मात्मीयस्वभावाख्यः स स्याःसमुद्यः पुनः ॥ ५ ॥ क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इति या वासना स्थिरा। स मार्ग इति विद्वेयः स च मोक्षोऽिभीयते ॥ ६॥ मत्यक्षानुमानं च प्रमाणं द्वितयं तथा। चतुःप्रस्थानिका बौद्धाः ख्याता वैभाविकादयः ॥ ७ ॥ अर्थो ज्ञानान्वितो वैभाषिकेण बहु मन्यते । सौत्रान्तिकेन प्रत्यक्षप्राद्योऽथीं न बहिर्मतः ॥ ८॥ आकारसहिता बुद्धियोगाचारस्य संमता। केवलां संविदां स्वस्थां मन्यनते मध्यमाः पुनः ॥ ९ ॥ रागादिज्ञानसन्तानवासनाच्छेदसंभवा । चतुर्णामपि बौद्धानां हुक्तिरेषा प्रकीर्त्तिता ॥ १०॥ कृतिः कमण्डल्मीण्ड्यं चीरं पूर्वाइणभोजनम्। संघो रक्ताम्बरत्वं च जिश्रिये बौद्धिभक्षभिः ॥ ११ ॥

- (१) बौद्धानामिमे चत्वारः सिद्धान्ताः मुख्यतया वर्तन्ते—(अ) सुगतदेवो भगवान् बुद्धो वौद्धानां पूजनीयः। (आ) क्षणभङ्गुर्रामद्भगत्। (इ) सर्वे मानवाः पुरुषा योषि-तश्च आर्यवृत्ता भवेयुः। (ई) तत्वानामाख्या संज्ञादिसिद्धिः।
- (२) पूर्व विश्वमिदं दुःखनिलयं विद्यात् तदनन्तरं समुद्य उन्नतिस्तेन लभ्यते क्रमेणैषां व्याख्यानं श्रृणुत ।
- (३) अत्र संसारे केवल दु:समेव विद्यंत इति, पूर्वप्रतिपादितपञ्चस्कन्याश्च परिज्ञेयाः ।
- (४) पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि शब्दाद्यश्च तेषां पश्चित्रपया मनो वुद्धिरन्तःकरणं धर्मायतनमित्येतानि द्वादशायतनानि ।
- (५) मानवानां हदयेषु रागद्वेषादिवमृहस्योत्पत्तिः 'समुद्रयः' । आत्मा आत्मनः स्वभावश्चौ-'स्या'। एतयेव पुनः समुद्रयः समुत्यद्वते ।

- (६) क्षणिकाः सर्वे संस्काग इति वासनास्थैये चौद्धानां मार्गः तटव शूर्यतत्व—(आत्मनः) शूर्यात्मभावस्तेषां मोक्षः।
- (७) सौगताः (वयम्) प्रत्यक्षमनुमानश्चेति प्रमाणद्वयमेव मन्महे । वैभाषिकसौत्रान्तिक-योगाचारमाध्यमिकमेदेन चतुःप्रसेदो वौद्धमार्गः ।
  - (८) तत्र वैभाषिको ज्ञाने विद्यमान हस्तु स्वीकुरुते । नहि ज्ञानेऽविद्यमानं केनापि सिद्ध-पुरुषेणाभ्युपेतुं शक्यते । स्वीत्रान्तिकथान्तः पदार्थानां प्रत्यक्ष मनुते नतु बहिः ।
  - (९) योगाचारस्याकारसहिता विज्ञानयुक्ता बुद्धिः सम्मता। माध्यमिकेन केवलमात्मिन पदा-
  - (१०) रागादिज्ञानप्रवाहवासनासमुत्थिता मुक्तिः बौद्धानां चतुर्भिर्गप प्रस्थानेरङ्गीक्रियते ।
  - (११) मृगादीनामजिनम्, कमण्डलुः, वल्कळवसनं, पूर्वाह्वभोजनम् (नववादनात्पूर्वम् ) एका-किनाऽनवस्थानम्, रक्तवस्त्रपरिधानम्, एतद् वौद्धभिक्षूणां वेशादिकम् ।
- उ॰-(१) बौद्धानां सुगतदेवो बुद्ध एव एको गुरुश्चेत नतु तस्यापि गुरुः कः खल्वासीत् !
  - (६) विश्वस्य क्षणभङ्गुरत्वे चिरदृष्टवस्तुनः 'इदन्तदेवेति' प्रत्यभिज्ञा न स्यात् सर्वस्यैव क्षण-भङ्गुरत्वे तत्पदार्थस्यापि विनष्टत्वाकस्य स्मरणं स्यात्। क्षाणकवादमभ्युपयतां बौद्धानां मोक्षोऽपि क्षणिकः सम्पद्यतः।
  - (८) सर्वेऽर्थाः—द्रव्याणि ज्ञानान्यितारचेत् तत् जहद्रव्येष्वापं ज्ञानेन भवितव्यम् । किञ्च तदीयगमनादिक्रियाष्ठम्यनं किं भवेत् ! बहिः हत्यमानं वस्तु कथमलीकं भवितुमहिति ।
  - (६) बुद्धराकारसाहितत्वे तस्या दश्यत्वं प्रसज्येत । यदि हि नाम केवलं ज्ञानमात्मनि सन्तिष्ठते— बाह्यपदार्थानां ज्ञानमात्राङ्गीकारे पदार्थानाञ्चानभ्युपगमे- तर्हि ज्ञेयपदार्थमन्तरेण कथँ ज्ञानस्य सम्भवः !
  - (१०) वासनाछेद एव मुक्तिरिति चेत् सुषुप्ताविष मुक्तिरभ्युगम्यताम् । परमीदशः सिद्धान्तः विद्याविरुद्धत्वादनादरणीय एव ।

ए । मस्माभिः समासतो बौद्धानां मतं प्रदर्शितम् । बुद्धिमन्तो विचारशीलाः स्वयमेव एषां मतं बिलोक्य विज्ञास्यन्ति एषां कीदृशी विद्या कीदृक् च मतमिति ।

### ्रमथ जैनमतवर्गानभ्।

प्रकरणरत्नाकरस्य प्रथमभागे नयचक्रसारे समयभेदेन बौद्धः सम्मताश्रत्वारः पदार्था विनिर्दिष्टाः—

(१) आंकाशः (१) कालः (१) जीवः (४) पुद्रलक्ष्येति ।

जैनाश्वाधोनिर्दिष्टं पदार्थं षट्कं मन्यन्ते—(१) धर्मः, (२) अधर्मः, (३) आकाशः, (४) पुद्रलः, (५) जीवः, (६) कालश्वेति। अत्राद्यं धर्मादितत्वपश्चकमस्तिश्वकायशब्देन व्यपदिश्यते। धर्मास्तिकायः, अधर्मास्तिकायः इत्यादि। कालस्य त्वीपचारिकद्रव्यत्वात् (वस्तुतो द्रव्यत्वाभावात्) अस्तिकायत्वं नाङ्गीक्रियते।

- (१) यः खलु गतेः परिणामिलेन परिणते (परिणामं प्राप्ते ) जीवे पुद्रले च प्रकृतेः परमाणु-पुत्रे व्यवतिष्ठते । यथ गतेः संस्तम्भनदेतुः स असङ्ख्यातप्रदेशेषु लोकेषु परिमाणेषु च व्यातो धर्मास्तिकायः ।
- (२) यः खलु स्थिरतया परिणाममुपगतयोर्जीवपुद्रलयोः स्थितिहेतुः सो ८ धर्मा स्तिकायः।
- (३) सर्वद्रव्याणामाधारोऽवगाहनप्रवेशनिर्गमादिक्रियावतां जीवपुद्रलानामवृगाहनादिहेतुः सर्व-व्यापकरवाकाशः।
- (४) सर्वस्य जगतः कारणभूताः सूक्ष्मा नित्या एकरसा वर्णगन्धस्पर्शादिस्वात्मकार्यातुमेयाः पूरणगळनस्वभावाः (परमाणवः ) । पुद्गाळाः ।
- (५) यश्चेतनसङ्गो झानदर्शनयोराश्रयः, असङ्ख्यपारिणामैः परिणतिमधिगन्ता कत्ती भोक्ता च (कर्मफलयोः) स जीवः।
- (६) यः खलु पूर्वोत्तानां पश्चास्तिकायानां परत्वापरत्वे नव्यपुराणभावञ्च बोधयति प्रसिद्धपर्याय सँयुक्तश्च स कालः।
- स॰ ब्रोब्रैराकाशादि बहुई ब्याणां समय मेदेन नवीनता स्युपगमो मिथ्येव । नह्याकाशकाल जीवपरमाणवः कदावन नवीनाः पुराणा वा भिवतुमहित । इमे हि खल्वनाद्यः कारणरूपेणाविनाशिनश्च वर्तन्ते कथं पुनस्तेषु नवीनप्राचीनभावः सम्भेवेत् १ धर्माधर्मयोग्रेणत्वेन द्रव्यत्वाभावात् जैनेरेतयोद्रब्येषु परिगणने नितरामुण्हासास्पदम्। द्वावपीमौ जीवास्तिकायेऽन्तर्भवतः।
  तस्मादाकाशपरमाणुजीवकालानां चतुर्णामेवास्युपगमो वरीयात् । वस्तुतस्यु वैशेषिकोक्तानि
  नवद्रव्याण्येव समुचितानि । पृथिक्यादिपञ्चभूतानि कालदिगारममनांसि च नवद्रव्याणि
  नित्यं पृथक् २ विनिश्वतानि । जीवमेकं चेतनमस्युपगम्य परमात्मनो ब्यासेधो जैनबीद्यानां मिथ्या पक्षपात एव ।
- \* धर्मादिपदार्थपञ्चकेषु तेवां कालत्रयेण सम्बध्यमानत्वात् "अस्ति" शब्दः, देहवदने कप्रदेशवत्वाच "काय" शब्दः प्रयुज्यते । प्रॅ साम्प्रत"सस्तिकाय" शब्दः पदार्थापरपर्यावः साङ्केतिकः सम्पत्रः । अस्तीति कायते = विद्यते अत उच्यते । धर्मश्वासावस्तीति धर्मास्तिकायः धर्मस्पः पदार्थ-इत्यर्थः ।
- परमाणवः। ततः कर्मधारयः। पूर्यन्ते गलन्ति चेति पुद्रलाः वृद्धयपक्षयभाजः

#### बौदीर्जनिश्वाभ्युपगता सप्तभङ्गी स्याद्वादश्व निर्दिश्यते—

- (१) कस्यचिद्रस्तुनः सद्भावप्रतिपादनं "स्याद्स्तिरूपः" प्रथमो भङ्गः । यदा हि वयं "अस्ति-घटः" इति ब्रूमस्तदा तस्य विद्यमानत्व तद्भावस्य चाविद्यमानत्व प्रतिपाद्यामः ।
- (२) कस्यचिद्रस्तुनोऽसद्भावप्रतिपादनं "स्यात्रास्तिरूपो" द्वितीयो भङ्गः । तथा श्रासन् घट इति वचनेन घटाभावः प्रतिपायते ।
- (३) कस्यचिद्रस्तुनोऽस्तित्वं प्रतिपादयतस्तत्रापरवस्तुनः सद्भावप्रत्याख्यानं तृतीयो भङ्गः। यथा हि "सन्नसन् घट" इति । अत्र घटस्य घटत्वं प्रतिपाद्यते पटत्वञ्च निराक्रियते ।
- (४) कस्यचिद्रस्तुनः सत्वाख्यानं प्रकारान्तरेण तत्सद्भावप्रत्याख्यानञ्च चतुर्थो भङ्गः । तथा च-घटात्मनि घटान्तरस्यापेक्षमाणत्वात् घटोऽपि अघट इति व्यपदिश्यते । तत्रैकस्यैव घटवस्तुनो घटोऽघट इति संज्ञाद्वयस्य प्रवर्तमानतयाऽयं चतुर्थो भङ्गः ।
- (५) घटे पटस्यावक्तव्यत्वात्—घटे घटत्वं वक्तव्यं पटत्वञ्चावक्तव्यमिति "स्यादस्ति अवक्तव्यक्षिति" पञ्चमो भङ्गः ।
- (६) घटस्याभावत्वेन वक्तव्यत्वाभावात्—विद्यमानस्यैव वक्तव्यत्वात् "स्यात्रांस्ति अवक्त-ब्यश्चिति" पष्टो भङ्गः ।

एदम्-

स्यादिस्त जीवे। प्रथमो भङ्गः ॥ १ ॥ स्यासास्ति जीवो द्वितीयो भङ्गः ॥ २ ॥ स्यादवक्तव्यो जीवस्तृतीयो भङ्गः ॥ ३ ॥ स्यादिस्त नास्ति नास्ति जीवश्रतुर्थो भङ्गः ॥ ४ ॥ स्यात् अस्ति अवक्तव्यो जीवः पश्चमो भङ्गः ॥ ५ ॥ स्यान्तास्ति अवक्तव्यो जीवः पष्टो भङ्गः ॥ ६ ॥ स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्यो जीवः सप्तमो भङ्गः ॥ ७ ॥ स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्यो जीवः सप्तमो भङ्गः ॥ ७ ॥

- (१) अस्ति जीव इति व्याहारे जीवात्मनि तद्विरोध्यचेतनद्रव्याणामभाषत्ववोधनात् "अस्ति-जीव" इति प्रथमो भङ्गः ।
- (२) विचेतनेषु नास्ति जीव इति प्रयोगदरानात् अचेतनेषु जीवाभावत्वबीधनेरूपः 'स्यानास्ति' इति द्वितीयो भन्नः ।
- (३.) वर्णनाविषयो जीव इति हतीयो भक्षः।
- (४) देहविशियातमाऽभिव्यक्तः तद्विविजितश्चानभिव्यक्त इति कथने चतुर्थी भन्नः ।

- (५) अस्ति जीवः परमनिवचनीय इति पञ्चमो भङ्गः ।
- े(६) जीवः खल्वयं प्रत्यक्षप्रमाणेन न गृद्यते तस्मात्रास्ति चक्षुःप्रत्यक्षवित्रय इति व्यवहार दर्शनात् अयं स्थात्रास्ति चावक्तव्यरूपः षष्ठो भङ्गः ।
- (७) अनुसानप्रमाणगम्यत्वात् जीदोऽस्तीति व्यपदिदयते । तदानीमेव (तास्मनेव काले) हृद्यत्वाभावात् विपरिणमिस्त्रभावत्वात् क्षणे २ पारवर्तित्वाच्च "नाहिन" इति व्यपदिदयते । अपि चायं जीवः कथचिद रूपेण विद्यमानो (तद्रूपेणेव) अविद्यमानो न भवति कथिबद्रूपेण— रूपान्तरेणाविद्यमानश्च (तद्रूपेण) विद्यमानो न भवति तद्य भिति नाहित' अवस्तव्यरूपः सप्तमो भङ्गः ।

एवं प्रत्यकस्मिन् वस्तुनि नित्यत्व।नित्यत्वभेदेन, सामान्यविशेषधर्मभेदेन, तदीयगुण-परिणामभेदेन च सप्तभङ्गी प्रवर्तते । द्रव्यगुणस्वभावपरिणामानामानन्त्येन सप्तभङ्गया अप्या नन्त्यम् । अयमेव बौद्धानामाईतानाञ्च स्याद्वादः सप्तभङ्गीन्यायश्च वेविद्यते ।

स॰ -- सर्वाऽप्येषा बौद्धानां सप्तमङ्गी अन्योऽन्याभावे साधर्म्यवैधर्म्ययोश्चान्तर्भावियितुं शक्या । तिममं सरलमार्गे प्रविहाय मृढिधियो मोहियितुं काठिनो वक्तः पन्थाः समाश्रीयते । तथा च -- जीवस्याचेतनेऽचेतनस्य च जीवेऽभावो नित्यँ सिन्निहितो भवति । जडात्मनोश्च वर्तमानत्वेन (जीवोऽपि विद्यमानः प्रकृतिश्चापि वर्तमाना ) साधर्म्य चेतनाचे जनत्वाभ्यां च वैद्यम्यम् एवञ्च जीवे चेतनत्व (अस्ति ) विद्यते अचेतनत्वश्च (नास्ति ) न विद्यते । इत्थं जडे जडत्वं वर्तते चेतनत्वश्च नास्ति । तस्मात् गुणकभस्वभावानां साधर्म्यवैद्यम्यभ्यां चौद्धजैनानां सप्तमङ्गी स्याद्वादश्च सारत्ये गवनन्तुं शक्यते । अतो मुधेव तेषां प्रपञ्चः । अत्र मौद्ध-जैनयोरूमयोरिप प्रायः समानः पन्थाः ।

अतः पर केवल जैनमतिषये विलिख्यते—

चिदचिद्द्रं परं तत्वे विवेकस्ति विचनम् । उपादेयमुपादेयं हेयं हेयं च कुर्वतः । १॥ हेयं हि कर्त्रागादि तत्कार्य्यमिववेकिनः । उपादेयं परं ज्योतिरूपयोगैकलक्षणम् ॥ २॥

- (१) आईताः खलु "चित्, अचित्"—चेतनजडात्मकँ पदार्थद्वयमेव परं तत्वं मन्यन्ते । चिद-चितोर्विवेचनम् आदानयोग्यस्यादानमनुपादेयस्य चाशुपादानं विवेकस्तद्वान विवेकति ति गीयते ।
- (२) रागेच्छाादभिर्विनिर्मुतः, स्रष्टास्य जगतोऽस्ति कश्चित्वरमेश्वरो नामेति प्रतिपादको धर्मः प्रत्याख्येयः। योगपरिलक्षितः परमज्योतिःस्वरूप आत्मैव केवलँ विद्युत इति बोधको

(जनभंसः) ऽभ्युपगन्तव्यः । एते हि जीवव्यतिशिक्तमन्यत् चेतनतत्वमीश्वरात्मकं नाभ्यु-षयान्ति । एषां मते नास्ति कश्चिद्दनादिसिद्धः परमेश्वरः । वौद्धैरप्येवमभ्युपेयते ।

शिवप्रसादमहोदया आत्मन ''इतिहास तिमिरनाशके ' प्रन्थ एवमाहः—"एषां नामद्वयं प्रवृत्तम् — एकं जनः, अपरं बौद्ध इति । पर्यायवाचिन। विमौ शब्दौ । बौद्धे-ष्वीप केचित् मद्यमांससेविनो वाममार्गिणो भवन्ति तैः सहाहतानां विरोधः । महावीर गौतमाह्नयौ गणधरौ बौद्धेर्बुद्धनाम्ना, आहंतेश्व गणधरितनवरात नाम्ना व्यपदिस्येते । तत्र जिनवरेण प्रचारितो धर्मो जैनमतिमिति व्यपदेशेन प्रसिद्धिमुपगतः"। तेनैव राज्ञा शिव-प्रसादमहोदयेन ' इर्तिहासितिमिरनामकप्रन्थस्य तृतीयभागे समुपन्यस्तम् - "शङ्करस्वा-मिनः समये-यो वै इतः पूर्व वर्षाणां सहस्रे समभवत् - सर्वस्मिन भारते वर्षे वौद्धधर्मो जैनधर्मो वा प्रवृत्त आसीदिति । तत्रैवात्र टिपन्यामुपन्यस्तम् "वौद्धशब्दनास्माभिस्तन्मतं परिपृष्यते याद्धं महावीरगणभरगोतमस्वामिनः परस्तात् पुरस्ताच शङ्करस्वामिनः सवत्र भारतेऽवैदिकं मतं प्रासरत् । यच महाराजाशोकसम्प्रांतभ्यामृरीकृतमस्ति"। जिन धर्मात्रलम्बिनस्तस्मात् न कथमपि निःसर्त्ते प्रभवन्ति । जिनवुद्धशब्दौ याभ्यां क्रमेण जैनवौद्धधर्मौ प्रादुरभूतां समानार्थौ । कोशेष्वप्यनयोरभित्र एवार्थ उपन्यस्तः । उमा-विप (जैनवीदी) गोतमे श्रद्धधाते । अपि च बौद्धानां दीपवंशादिप्राचीनप्रन्थेषु शाक्यमुनिर्गोतमो महावीरशब्देनैव प्रायशः स्मीयते । तस्माद् वयं दीपवंशानिर्मातुः समये जैनवौद्धयोरिभन्नो भर्मोऽभवदित्यतुमिमीमहे । गोतमानुयायिनोऽस्माभवौद शब्देन व्यवहतास्तत्र वैदेशिकस्तेषां वौद्धशब्देनोक्षेख एव कारणामिति"। अमरकोशेऽप्ये-वमेवोपन्यस्तम् ।

तथा च-

सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः ।
समन्तभद्रो भगवान्मारजिल्लोकजिज्जनः ॥ १ ॥
पडभिज्ञो दशवलोऽद्वयवादी विनायकः ।
सुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता सुनिः शाक्यसुनिस्तु यः ॥ २ ॥
स शाक्यसिहः सर्वार्थः सिद्धश्शौद्धोदनिश्र सः ।
गौतमश्रार्कवन्धृश्र मायादेवीसुतश्च सः ॥ ३ ॥
अमरकोशः कां० १ । वर्गः १ श्लोकः ८ १० ॥

हर्यताम् — बुद्धजिनौ बौद्धजैनौ च एकस्यैव नामनी न स्तः किमु ! अपिनाम अमर्रासहो-ऽपि बुद्धाजनयोरैक्यप्रतिपादने व्यामुग्धः ! जिनेध्वविद्वांसो नात्मनो नापि परेषां ( मत ) प्रविन्द्रिन्त केवल दुगप्रहेण मुधैव जल्पन्ति । परँ विपश्चित आहेता बुद्धजिनयोबोद्धजैनयोश्चा-पार्थक्यमवगच्छन्ति । नास्यत्राल्पीयानापि संशयः । आहेता एवमाहुः—"जीव एवापँ पर- मेश्वरः सम्पद्यते, तीर्थङ्करा एव केविलनो मुक्तात्मानः परमश्वराः । नास्त्यन्यस्तदतिरिक्तो-ऽनादिः कश्वित्परमेश्वर इति । सर्वज्ञः, वीतरागः, अर्डन्, केवली, तीर्थकृत्, जिन इत्येतत् नामषद्कं नास्तिकानां (वीद्वजैनानाम्) देवतानां वर्तते । चन्द्रसूरि "राप्तिनिश्चयालङ्कारे" आदि-देवस्य स्वरूपमित्थमवर्णयत्—

#### सर्वज्ञो वीतरागादिदोषस्गैलोक्यपूजितः। यथास्थितार्थवादी च देवे।ऽईन् परमेश्वरः॥ १॥

्रागादिदोषविवर्जितः, लोकत्रयसत्कृतः, पदार्थानां याथार्थ्येन प्रवक्ता सर्वज्ञोऽईन् देव एव परमेश्वरो वर्तत इति।

तौतमतिता एवमाहुः—

प्रका सर्वज्ञो दृश्यते तावन्नदानीमस्मदादभिः।

हष्टो न चैकदेशोस्ति लिङ्गं वा ये। उनुमापयेत् ॥ २॥ न चागमविधिः कश्चित्रित्यसर्वज्ञवोधकः । न च तत्रार्थवादानां तात्पर्यमपि करूपते ॥ ३॥ न चान्यार्थमयानैस्तैस्तद्स्तित्वं विधीयते । न चानुवदितुं शक्यः पूर्वमन्यैरवोधितः ॥ ४॥

- (३) (नतु न कश्चित् पुरु विशेषः सर्वज्ञपदेवेदनीयः प्रमाणपद्धितमध्यास्ते सञ्जावसाहकस्य प्रमाणपञ्चकस्य तत्रानुपलम्भात् तथा च दृश्यतां न तत्र प्रमाणपञ्चकः संघटत इत्याह) न खलु वयिमदानीमीश्वरमीक्षामहे तस्मानः स्ति सर्वज्ञानां दिपरमेश्वरः प्रत्यक्षम् , प्रत्यक्षासत्वे चानुमानमपि तं साधायतुं नालम् । तदेकदेशप्रत्यक्षेणवानुमानप्रवृत्यभ्युपगमात् ।
- (३) प्रत्यक्षानुमानयोरभावे आगमः—शब्दप्रमाणमपि नित्यानादिसवज्ञपरमात्मानं साधियतुं नेष्टे। असति च प्रमाणात्रतये स्तुतिनिन्दापरकृतिपुराकल्यात्मकानामर्थवादानां तात्प-यमाप न संघटते ।
- (४) बहुत्रीहिरिवान्याथप्रधानैः (अथवादैः) परोक्षपरमात्मनः साधनै न सम्भवति । किञ्च-परमात्मनः (गुणस्त्रभावादिकम्) अन्येभ्य उपदेष्ट्रभ्यः श्रवणमन्तरेणानुवदितुँ न शक्यम् ।
- \* अर्थवादः अर्थस्य लक्षणया स्तुत्यहंस्य निन्दाथम्य वा वादः अर्थवादः । स च त्रेधा— १ गुण-वादः, १ - अनुवादः, ३ - भृतार्थवादः । केषाञ्चिन्मते तु सप्तविधः — १ - स्तुत्यर्थवादः, १ - फला-थवादः, ३ - सिद्धार्थवादः, ४ - नित्यार्थवाद , ५ - परक्रतिः, ६ - पुराकत्पः, ७ - मन्त्रश्चेति । तत्र परकृतिः — परचरित्रवर्णनम् । पुराकत्पश्च इतिहासादिः । सन्त्रार्थवादानां स्तुतिपरत्वेन विधिना सहक्षत्रवाद्यत्वातः प्रामाण्यमभ्यपेयते । अनुवादकः

- उ॰—अनादिपरमात्मनोऽसद्भाव अहंन् देवसापि यथायोग्य प्रसूजनियत्रोदेंहं कः समुद्रपाद्यत् ?

  निह स्रोजायतारमन्तरण सर्वावयवसम्पन्न यथोचितं सकलकायसम्पादनक्षमँ शरीरमात्मनो
  रपत्तुमहंति दहनिर्माणनिमत्तमृतानि द्रव्याणि चाचेतनत्वात् स्वयमीदगविशिष्टरचनया

  समन्वितानि सान्त शरीरमाव नाष्तुमहन्ति, निह तेषु यथायथँ निर्माणज्ञानं वर्तते । अपि

  च यः प्रथमं रागादिदाषेः सँस्ष्टम्तदन्न तेमुच्यते न स जातु परमेश्वरो भवितुमहिति ।

  यत्रिमित्ताद्धि स रागादिभिविप्रमृच्यते तात्रिमित्तस्य प्रणाशेन तत्कार्यभृतस्य केवलस्यापि

  विच्छेदापतेः । परिछिन्नोऽल्पज्ञश्च न किहिचित् सर्वगतः सर्वज्ञश्च सम्भवेत् । जीवो हि

  स्वरूपेणकदेशी परिमितगुणकर्मस्यभावश्च, न सर्वासु विद्यासु सर्वतोभावेन यथार्थप्रवक्ता
  भवितुं शकोति । ततो युष्माकं तीर्शद्भाः कदाचनापि परमेश्वरपदवाच्या न भवितुमहिन्ति ।
  - (२) अपि युष्माभिः केवलं प्रत्यक्षवर्तिनः पदार्था अभ्युपेयन्ते नतु परोक्षवर्तिनः १ यथा हि कर्णाभ्यां हपं चक्षुभ्यां च शब्दो न पिगृह्यते तथवायमनादिः परमेश्वरो नेन्द्रियः परिगृह्यते । स हि केवलं पवित्रेणात्मना, शुद्धान्तः करणेन, विद्यया योगाभ्यासेन च प्रत्यक्षं समीक्ष्यते । यथा चाष्ययनमन्तरेण विद्याया लाभा न समधिगम्यन्ते तथैव विना योगाभ्यासिवज्ञानाभ्यां परमात्मापि नेक्यते । यथा वा पृथिव्यां समवायसम्बन्धेन वर्तमानान तदीयगन्धादिगुणान सम्प्रेक्ष्य पृथिव्याः प्रत्यक्षं जायते तथैवास्मिन सुर्गे परमात्मनो रचनाविशेषहेतुभिस्तदीयप्रत्यक्षं समिभपद्यते । पुनश्च यत् पापाचरणेच्छावेलायां भयशङ्गलजा आत्मान समुदयन्ति तत्मवमन्तर्यामिनः परमात्मनः प्रेरणया सञ्जायते । एतेनापि परमात्मनः प्रत्यक्षं नितरां साधितं भवति (प्रत्यक्षसद्भावे ) चातुमाने कः सन्देग्धुमईति ।
  - (३) प्रत्यक्षानुमानसञ्चाव आगमप्रमाणमि नित्यानादिसवंज्ञेश्वरँ बोध्यति । तस्मात् शब्द-प्रमाणमि तत्र वर्तत एव । यदा चायं जीवः प्रमाणत्रयेणापि प्रमात्मानमवबोद्धं शकोति । तदा तत्र प्रमात्मि अथवादः — तदीयगुणवर्णनं साधु संघटते । यतो हि नित्यवस्तूनां गुणकर्मस्त्रभावा अपि नित्या भवन्ति तेन तत्प्रशंसायां नास्ति कश्चिदन्त-रायः ।
  - (४) यथा मानवीयकार्याणि कर्तारमन्तरेण न प्रसेषिष्यन्ते तथेवास्य (सृष्टिक्ष्पस्य) मह-त्कार्यस्य कर्तार विना सर्वथेवासम्भवः। एवश्च परमात्मनः सत्ताया मृद्धियोऽपि न संशयितुमहन्ति। उपदेशकेम्यश्च परमात्मनो गुणान सश्च्य तदीयातुवादोऽपि सारत्येन कर्तु शक्यते। तस्मात प्रत्यक्षादिप्रमाणैः परमात्मनः प्रत्यादेशादिव्यवहारो जैनानाम-तुचितः।

( तौतातिकानां सर्वज्ञो दश्यत इत्यादिवचनस्यावशेषांशः )-

अनादेरागमस्यार्था न च सर्वज्ञ आदिमान् । कृत्रिमेण त्वसत्येन स कथं मतिपाद्यते ॥ १॥ अय तद्वचनेनेव सर्वज्ञोडन्यैः प्रतीयते प्रकल्पेत कथं सिद्धिरन्योडन्याश्रययोस्तयोः ॥ २ ॥ सर्वज्ञोक्ततया वाक्यं सत्यं तेन तदस्तिता । कथं तदुभयं सिध्येत् सिद्धमूलान्तराहते ॥ ३ ॥

- (१) आदिमान् सर्वज्ञोऽनादेः शास्त्रस्य विषयो न भवितुमईति । (स्वोत्पत्तितः पूर्वे विद्यमाने-न स्वविषये किमपि वक्तुमशक्यत्वात् ) अपि च शास्त्राणामपि कृत्रिमस्वं चेदिभिमन्येत न तिहैं तादशेन कृत्रिमासद्वचनेन सर्वज्ञस्य प्रतिपादन कथित्रद् युज्यते ।
- (२) परमेश्वरस्यव वचनेन—तत्प्रणीतवेदादिशास्त्रेण-परमेश्वरश्चेत् साध्यते । तर्हि अना-दिपरमात्मन।ऽनादिशास्त्रसिद्धिः, अनादिशास्त्रेण चानादिपरमेश्वरस्य सिद्धिरिति अन्योन्या श्रयदोषः समापति ।
- (३) यतो हि सर्वज्ञस्य वचनेन वेदवाक्यानां सत्यत्वम्, तेषामेव वेदानां वचनेन च परमेश्वर साधयथ । कथमेतत् सम्भवति ? तच्छास्वपरेमश्वरयोः प्रसाधनाय तद्व्यतिरिक्तेन प्रमा णान्तरेण भावतन्यम् । एवञ्चा (प्रमाणान्तराभ्युपगमे ) नवस्थादोषः प्रसज्येत ।
- उ॰—वयं वेदानुयायिनः परमेदतंर तदीयगुणकर्मस्वभावांश्वानादीन मन्यामहे । अनादिनित्यपदार्थेषु च नान्योऽन्याश्रयदोषो जात्विप संभवति । यथा कार्येण कारणज्ञानं कारणेन च कार्यावबोधः सम्पद्यते, किञ्च कार्येषु कारणस्वभावः कारणेषु च कार्यस्वभावो नित्यः, एवं परमेद्वरस्य तदीयानन्तिविद्यादिगुणानां च नित्यत्वेन तत्प्रणीतवेदे न प्रस्रज्ञति मनागप्यनवस्थादोगः । यूयं तीर्थद्वरान् परमेदतरान मन्यथ्वे नैतत्किर्हिचित्संगच्छते । नांह पितरावन्तरेण तेषां शरीरं भवेत । देहासत्वे च कथन्ते तपश्चर्याज्ञानमोक्षानिधगन्तुं प्रभवेयुः । आप च संयोग आदिमानेव भवति वियोगं विना संयोगस्यवाभावात् । तस्मादनादिः सृष्टिकर्ता परमेदवरो-ऽभ्युपेत्वयः । भवतु नाम कोऽपि कीहशोऽपि सिद्धः सोऽपि देहादे रचनां साकल्येनाववोद्धं च शक्नोति । सिद्धोऽपि जीवः सुषुप्तिदशामुपगतो न किमपि चेतयते । दुःखसँभिन्नस्यान्सनो ज्ञानमपि न्यूनं भवति । एवं पर्राच्छत्रसामर्थ्यसैकदेशिन आत्मनः परमेदवरत्वाभ्युपगमो आन्तबुद्धिभरोहत्विना न केनाप्यन्येन मन्तु शक्यते । "तीर्थद्वरास्त आत्मनः पित्रभ्यो जन्म लेभिरे" इति चेदभिधीयेत तेऽपि कुतः, तेषामपि जनकादयः कुतः समुत्यना इत्यनवस्था प्रसञ्ज्येत ।

## श्रय त्रास्तिकनास्तिकयोः संवादः।

साम्प्रतं प्रकरणरत्नाकरस्य द्वितीयमागे आस्तिकनास्तिकयोः संघादरूपाणि प्रश्नोत्तराण्यत्र विलि-ख्यन्ते । अयं प्रन्थो जनप्रवरैः स्वीकृतः मोहमय्या सुद्रापितः । नास्तिक:--परमात्मन: सङ्कल्पेन किमपि न जायते अपि तु कर्मभि: सञ्जायन ।

- आस्तिकः— सर्व कमीमर्जायत इति चेक्क्माणि कुतः सम्मवन्ति ! कमाणि जीवादिमिः क्रियन्त इति चंदभ्युपगम्यत तर्हि तत्पाधनभूतानि श्रोत्रादीन्द्रियाणि कृतोऽजायन्त ! अनादि कालात् स्वमावन्त प्रवृत्तानिति चंदभिधीयते तर्हि अनादिवस्तूनां परित्यागासम्भवात् युष्माकं मते केवल्यमुच्छियेत । प्रागमाववत् कमाण्यनादिसान्तानीति चंदक्षीकुरुषे तर्हि यक्तँ विनैव सर्वषा कर्माणि निवर्तरम् । अविद्यमाने फलप्रदातिर परमात्मिन न के पि जीवाः स्वच्छया पापफलं कर्हिचित् दुःखमुपमोक्ष्यन्ते । यथा दस्युप्रभृतयो न स्तेयादिकल निप्रहं स्वेच्छातः प्रतिपद्यन्ते, अपि तु राजनियमेन प्रसममुपमोज्यन्त । एवं परमात्मना व्यवस्थयेव जीवाः पापपुण्यफलभाजो भवन्ति । इत्रथा हि कर्मणां साङ्क्ये प्रसज्येत-अन्यस्य कर्माणि अन्येनोपभुज्येरन् ।
- ना॰ निष्क्रियः खलु परमेश्वरः । यदि हि नाम सोऽपि कर्माणि विद्धीत नूनं तिहै तेनापि कर्माण्युपभुज्येरन् । तस्मात् यथा वयं केवलिनो मुक्तान् निष्क्रियान् मन्यामहे वथैव युष्मा-भिरप्यभ्युपेतव्यम् ।
- आ॰—नास्ति परमेश्वरो निष्क्रियोऽपि तु सिक्रयो वर्तते । चेतनः सन् कयँ न कर्ता भवेत् । कर्ता च क्रियाया न जातु पृथगवित्रहेते । यादृशं यूयं जीवतो निष्पत्र तीर्थक्करँ कृत्रिममीश्वरं मन्यध्ये न तादृशः परमेश्वरः केनापि विदुषा मन्तु शक्यते । निमित्तादुत्यद्यमानः परमेश्वरोऽनित्यः परायत्त्रश्च भवेत् । स ह्यासीदीश्वरत्वलाभात् प्रथमं जीव एव तदनु कुतिश्वित्तित्तादीश्वरः समभवत् , भृगोऽपि स जीवो भविष्यति स स्वीयं जीवत्वस्वभावं किर्हिचित्त परित्यकुँ न शकोति । स ह्यान्तकालात् जीव एवास्ति अनन्तकालञ्च यावत् जीव एव स्थासित । तस्मादनादिः स्ततः सिद्धः परमेश्वरोऽभ्युपगन्तव्यः । अत्रैवमवधीयताम् यथाऽयं जीवः साम्प्रतं पापपुण्येऽनुतिष्ठन् तत्फलँ सुखदुःखमुपभुङ्क्ते न तथा परमेश्वरः क्रियाशुन्येन परमात्मना कथिमदं जगित्रमितुं शक्यते ! कर्माणि प्रागमाववदनादिसान्तिनि चन्मन्येथाः तिर्हि तानि नात्मिनि समवायसम्बन्धिन स्थातुं प्रभवेयुः । तथा च समवायसम्बन्धानोनेन संयोगजत्वादिनित्यानि सम्ययेरत् । कैवल्ये क्रियामनभ्युपगच्छन् भवात् पृष्ठ आच्छां मुक्तात्मानस्ते ज्ञानवन्तो भवन्ति न वा ! भवन्ति चेदित्यङ्गीकुरुषे तिर्हे अन्तः क्रियावद्वँ स्वयमेवाभ्युपगतं नतु भवता । ज्ञानवत्वाभावे अपि नाम ते मुक्तौ पाषाणवद्यचेतनाः सम्ययन्ते ! एकत्रैव नियसन्ति ! नापि च किमपि चेष्टन्ते ! एवश्व सित कीदशोऽय मोक्षः ! अन्यकारे बन्धने च समापितताः ( ते जीवाः )।
- ना — नास्ति परमेश्वरो व्यापकः । व्यापके हि तस्मिन् सर्वाणि वस्तूनि कथं चेतनानि न भवन्ति । किञ्च-ब्राह्मणक्षत्रियवैद्यशूद्वादीनामुत्तमाधममध्यमदशाः कुतः समभवन् १ यतो वै परमेश्वरः सर्वत्र समानरूपेण व्यापकस्तस्मातेषु गौरवलाघवाभ्यां न भावतव्यम् ।
- आ• व्याप्यव्यापकाविभन्नौ न भवतः। अपि तु व्याप्यमेकदेशि व्यापकश्च सर्वदेशि भवति। यथा । । । । परं पृथिव्याकाश

इन परमेश्वरजगती अपि भिन्न एव । यथा चाकाशं घटपटादिषु व्यापकन्तथापि घटपटादय आकाशँ न भवन्ति । तथव बेतनः परमेश्वरः सवैत्र व्यापकः पर ते चेतना न भवन्ति । यथा वा विदुषामविदुषां धर्मात्मनामधर्मात्मनां च साम्यं न भवति । अपि तु विद्यादिसद्-गुणानां, सत्यभावणादिकमेणां, सौशील्यादित्वभावस्य च न्यूनाधिक्येन गौरवलाघवे संजायेते । झाझणक्षत्रियवैदयर्गूहान्त्यजानां वर्णानां व्याख्यानं चतुर्थसमुक्षासेऽभिहितं तत्र द्रष्टव्यम् ।

- ना॰-अथ चतपरमात्मनो रचनया सृष्टिरियं सम्भवति किन्ति मातृपिन्नादीनां प्रयोजनम्
- आ॰—परमेश्वरः केवलमैश्वरीस्ष्टेक्त्यादको न तु जैवसर्गस्य । जीवात्मनां कर्तव्यकर्माण नेश्वरः कुरुते, अपि तु जीव एव तानि विद्धाति । परमेश्वरेण समुत्यादितानि वृक्षफ्जीवध्यनादि-पदार्थानादाय मानवाश्चेत्र पिंध्युन्तं कँडयेयुः न रोटिकादिवस्तूनि निर्मायुर्नापि भक्षये-युस्तिई किं परमेश्वरस्तेषामिमानि कर्माण व्यतिकरिष्यते ? जीवात्मानश्चेवं न विद्ध्युश्चेत्तेषां जीवननिर्वाहोऽपि न भवेत् । तस्मात् सृष्ट्यादौ जीवात्मनां शरीरानिर्माणमीश्वराधीनं तद्तु तैः शरीरादिभिः पुत्रायुत्पादंन जीवात्मनः कर्म ।
- ना• शास्त्रतोऽनादिश्चिदानन्दज्ञानस्वरूपः परमेश्वरो जगतः प्रपञ्चक्रेशयोः कथमात्मानं पातयति ? निह्न प्राकृतोऽपि जनो विहायानन्दं दुःखं परिगृह्णाति । पुनः परमेश्वरः कथमेवं व्यधात् ?
- आ॰—परमेश्वरो न किस्मिश्चिदिप प्रपश्चे दुःखे वा संपतित नापि स्वानन्दं परित्यजाते । एकदे शनो हि प्रपञ्चदुःखयोः पतनं सम्भवेत न तु सर्वदेशिनः । अनादिश्चिदानन्दो ज्ञानस्वरूपः परमेश्वरद्वेदिदं जगन्न । निर्मायात् कोऽन्यस्ति हि निर्मातु शक्तुयात् ! नास्ति जीवात्मानि जग-दुत्पादियि । प्रकृतौ वा स्वयमुत्पत्तं सामर्थ्यम् । एतेन "परमात्मेव जगनिर्माति नित्यं सानन्दश्च तिष्ठतीति" सिद्धं भवति । परमात्मेव परमाणुभ्यः सृष्टिरिव मातृपितृरूपानिमत्तकारणा-दुत्पत्तिप्रवन्धिनयमो विराचितः ।
- ना॰ —परमेरवरो मोक्षसुखं परित्यज्य जगतः सर्जनधारणप्रलयैः कथमात्मानं क्रिश्नाित ?
- आ॰—सनातनः परमेश्वरो नित्यमुक्ततयैकदेशिनः साधनैः ।सिद्धिमुपगताः सवन्धमुक्तिभाजो युष्माकँ तीर्थङ्करा इवं नास्ति । अनन्तगुणकर्मस्वभावः परमेश्वरस्तुच्छिमिदं जगत सजन् धारयन सँहरन्नपि बन्धे न पतिति । सापेक्षौ हि बन्धमोक्षौ—मुक्त्यपेक्षया बन्धो बन्धा-पेक्षया च मुक्तिरिति । कदाचिद्प्यवद्धो मुक्त इति कथं वक्तं शक्येत १ एकदेशिनो जीवा एव बद्धा मुक्ता वा भवन्ति नत्वनन्तः, सर्वदेशी, सर्वव्यापकः परमेश्वरो बुष्माकं तीर्थङ्कर-इव बन्धनैमिक्तिकमोक्षयोश्वके परिपतित तस्मानित्यमुक्तः परमेश्वरः ।
- ना॰—यथा वै भङ्गापायिनः स्त्रयमेत्र मदमनुभवन्ति तथैव जीवात्मानः कर्मफलँ भोक्तुँ शक्नुवन्ति। नात्र परमात्मनः किमपि प्रयोजनम् ।
- आ॰—यथा खलु नरपितमन्तरेण दस्युलम्पटतस्करादयो दुर्जनाः स्वतो तृहत्यालयं कारां वा न गच्छन्ति नापि जिगमिषन्ति अपि तु भूपितस्तान् राष्ट्रस्य न्यायव्यवस्थानुसारेण प्रसद्य धृत्वा यथोचितं

दण्डयित एवमीश्वरोऽप्यात्मनो न्यायन्यवस्थया जीवात्मनः तत्कर्मानुसारेण यथायोग्यं दण्डयित निह कोऽपि जीवः स्वदुष्कृतक्रमणां फलं भोक्तुमभिलषित । तस्मात्परमेश्वरो न्यायाधीशो नितरामावश्यकः ।

- ना० जगत्यस्मित्रास्त्येकः परमेश्वरोऽपि तु सर्व एव मुक्तात्मानः परमेश्वरपदभाजः ।
- ना०-रे मूढ ! नाहित कश्चिद्पि जगतः कर्ता जगदिदँ स्वर्धसिद्धम् ।
- आ॰—अहो जैनानां कियान्महानयं प्रमादः । अपि कर्तारमन्तरेण किमपि कर्म, विना कर्माणि च किमपि कार्यं जगित जायमानं दृश्यते ! निह गोधूमक्षेत्रे गोधूमाः स्वत एव चूर्णं रोटिका वा सम्पद्य जैनोदर प्रविशन्ति । नापि कार्पासस्तःतुषु वसनेऽङ्गरक्षिकायामुत्तरीयवस्त्रे शाटिकायां उष्णीपादिके वा विपरिणम्य समेति । एवञ्च परमेश्वर कर्तारमन्तरेण विविधं जगिर्दिदं नानाविधा च रचना कथं सम्भवति ! अथाप्रहेण जगत् स्वयसिद्धमङ्गीकुरुथ, तिर्हि उपितिर्दिष्टं वसनप्रभृति निर्मातारं विना संसाध्य दशेयत प्रत्यक्षम् । यदा चैवं विधातुँ न शक्तुथ तदा युष्माकं प्रमाणविवर्जितकथनं को नाम धीमान् मन्येत ।
- ना॰ परमेश्वरो विरक्तो मोहितो वा १ विरक्तश्चेत् कथँ जगतः प्रपञ्चे निमग्नः । मोहिते तु जगिनमाणसामध्ये न भवेत् । (मोहितस्त्वक्षमो जगिन्नमानुम्) परमात्मिन वैराग्यं मोहो वा
  जातु वक्ताँ न शक्यते सर्वव्यापको हि कँ परित्यजेत्कँ वाददीत नास्ति परमात्मनः किमप्युत्कृष्टम् । नापि तस्य किमप्यप्राप्यम् । तस्मात् परमात्मनः किस्मिचिदिपि (वस्तुनि)
  मोहो न सम्भवति । वैराग्यमोहो हि जीवात्मन्येव सङ्गच्छेते न त्वीश्वरे ।
- ना॰—परमेश्वरँ जगतः कर्तारँ जीवास्मानँ कर्मफलप्रदातारँ चाङ्गीकरिष्यथ चेक्तिहै स जगतः प्रपञ्चे निमग्नः सन् क्रेशभाग् भविष्यति।
- आ॰—यदा हि खलु नानाविधकर्मणां कर्ता प्राणिभ्यः फलप्रदश्च धार्मिको विद्वान न्यायाधीशोऽपि कर्मसु म सर्जात नापि प्रपञ्चे निमज्जित तदानन्तसामर्थ्यः परमेश्वरः प्रपञ्ची दुःखितो वा कथं भविष्यति ! यूयं स्वाज्ञानेन परमात्मानमपि स्वतुल्यमात्मनस्तीर्थक्करसिन्नमं च मन्यभ्वे तद् युष्माकमविद्याविलसितम् । अविद्यादिदोषाँश्वेदपास्तुमभिलषथ वेदादिसत्य-शास्त्राण्याश्रयत । कथं श्रान्ताः सन्तः प्रस्खलथ ।

साम्प्रतं जैनधर्मावलिम्बिभरिभमतं जगत् तत्तृत्रानुसारेण वर्ण्यते तत्र समासतो मूलार्थे प्रदर्शे तदनु सत्यालीको समीक्षिष्यामहे ।

# मृत सामिअणाइ अणन्ते च न्गइ संसारघोरकान्तरे। मोहाइ कम्म पुरु ठिइ विदाग वसतुभगइजीव रो। पकरणरवाकरः भा० २ षष्ठीशत० ६० सूत्र २॥

(अयं हि ग्लसारनामकश्रन्थस्य साम्यकत्वप्रकाशप्रकरणे गोतममहावीरयोः सँवादः) अनादिसान्तः खत्वयं संपारो नायं किहंचिदुत्पन्नो नापि विनद्यति जगदिदं केनचिन्न-निर्मितमिति यावत् ।

तदेव "मृढ नास्ति कोऽपि जगतः कर्ताः नेदै किहीचिदुत्पन्नं नापि जातु विनद्यतीति" उपिष्टादास्तिकनास्तिकंसवादे समुपन्यस्तम् ।

स॰—संयोगादुरपत्रं न कर्हिचिदनादि अनन्तं वा भवितुमहित । कमचोत्पात्तविनाशाभ्यां पृथगभ-वितुं न शक्नोति । जगति उत्पद्यमानाः सर्व एव पदार्थाः संयोगजन्या उत्पत्तिवनाशशा-लिनश्च दश्यन्ते एवञ्च जगदिप कथं नोत्पत्तिविनाशवतः ! । तस्माद् युष्माकः तीर्थङ्कग नासन् सम्यग्बोधवन्तोऽन्यथा कथमीदशानसम्भवार्थान् व्यलेखिष्यन् । यूपमपि स्वगुरू-नतुकुरुथ । युष्मदनुयायिभिः कर्इचिदिपि पदार्थविज्ञानं नाधिगस्यते । यद् वै वस्तु प्रत्यक्षं संयोगजन्यं दश्यते तस्योत्पत्तिविनाशौ कथं न मन्यध्वे ! । एतेन "जिनधर्मावलिम्बनस्तेषा-माचार्यश्च भू—खगोलिवद्यां न विदन्ति स्मेति" सिद्धपति । अद्यत्वेऽप्येते विद्ययैतया विरिहता एव । कथमन्यथेदशवक्ष्यमाण।सम्भवार्थान् मन्येरन् ।

एते जैनाः पृथिवीकायम्-पृथिव्यपि जीवानां शरीरमिति यावत्-जलकाया दृशि स्व मन्यन्ते। यान् कोऽप्यभ्युतेतुं न शक्केति । अपिच-तीर्थङ्कराणां-यान् ह्याईताः सम्यग् ज्ञानिनः परमेश्वरांश्व मन्यन्ते मिथ्यावार्ताानदर्शनानि दृश्यन्ताम्—

रत्नसारभागनामकप्रन्थस ( प्रन्थिममं जैनधर्मावलिम्बनः प्रमाणभूतं मन्यन्ते अयंच ता॰ २८ अप्रैल १८७९ इंशवीये वाराणसीनगरे जैनप्रसाकरनामन यंत्रालये नातकचन्द् महोदयेन मुद्रापित्वा प्राकाश्यं नीतः ) १४५ पृष्ठे इत्यं कालिभागः समुपविगतः । सूक्ष्म-काल इति समयनामधेयम् ।

| असङ्याताः समयाः        | ••• | १—आवितः            |
|------------------------|-----|--------------------|
| १६७७०११६—आवलयः         |     | १—मुहूर्तः         |
| ३०—मुहूर्ताः           | ••• | <b>१</b> — दित्रसः |
| १.५— वासराः            | ,., | १ — पक्षः          |
| २—पक्षौ                | ••• | १ — मासः           |
| १२ मासाः               | ••• | १—वर्षः            |
| ५६०००४१०००००० } तर्पाः | ••• | १— पूर्वः          |
| असंख्यातपृतीः          |     | १— पत्योपमः कालः।  |
|                        |     |                    |

#### असंख्यातशब्दस्य चायमभिप्रायः —

कोशचतुष्टयस्य समचतुरस्रं तावदेव निम्नं क्यमेकमुत्साय जुगुलियमानवानां देहवालशक्लैः पिरपूरणम् । आधुनिकमानवमूर्धजापेक्षया जुगुलियमनुष्याणां केशाः चतुःसहस्वषणविति भागाः सृक्ष्मा भवन्ति । जुगुलियमर्त्यानां समाहृतश्चतुःसहस्वषणवितसंख्याककेशिरद्यतनमानवानामेको वालः सम्पद्यत इति यावत् । एतादशजुगुलियपुरुषस्यकमूर्धजस्याङ्गुलपिमितभागस्य सप्तक्र वोऽष्टौ शकलविधानेन २०९०१५२ (विश्वतिलक्षाणि, सप्तनवितःसहस्वाणि, द्विपश्चाशदिधकमेकशतं ) खण्डानि भवन्ति । एतादशवालांशैरुपरिनिर्दिष्टः कूपः पूरियत्वयः । ततो वर्षाणां शतेनैकैकांशो वहिनिस्सारणीयः । इत्यं सर्वशकलानां निःसारणेन कृपस्य रिक्ततायामपि कालः सङ्ख्यात एव । यदा च तेषां शकलानामेकैकस्यासङ्ख्यातविन्मागाः क्रियेरन् तेश्च कृपस्तथा निविद्धं परिपूर्यत येन तदुपरिष्टाचक्रवित्नो राज्ञः सैन्य-स्यापि निष्क्रमणेन कृपो मनागप्यो न प्रविशेत् ततो वर्षाणां शतेनैकैकखण्डं निस्सारयेत् । एवं रिक्ते सित कृपेऽसङ्ख्याताः पूर्वाः सम्पद्यन्ते तैश्चे कः पत्योपमः कालः सङ्ख्यायते ।

| दशकोटिपल्योपमाः                | १ — सागरोपमः      |
|--------------------------------|-------------------|
| दशकोटिसागरो । मकालः            | १ — उत्संपिणी     |
| १ - उत्सर्पिणी+१ अवसर्पिणीकालः | १ —कालचक्रम्      |
| अनन्तकालचक्रम्                 | १पुद्रलपरावृत्तम् |

जिन त्रवान्तप्रन्थेषु नवद्षष्टान्तैः कालः परिसंख्यातस्ततः परमनन्तकाल उच्यते ।

एताहशानन्तपुद्गलपरावृत्तकालो भ्रमतां जीवात्मनां संब्यनीत इति । अयि गाणितशास्व-विदोभातरः ! अपि युष्माभि जैनप्रन्थानां कालः संख्यातुं सत्यभि ते मन्तुं वा शक्राते! अहो जैनतीर्थक्कोः कीदशी गणितविद्याऽधीता ! एनाइशः खलु जैनधमें गुरतः शिष्याश्च येषां स्विद्याया नास्ति पर्यन्तः । अन्यद्ध्येषां गहनमज्ञानं विलोकयत् । रत्नसारभागग्रन्थस्य १३३ पृष्ठाद्वारम् । जैनानां सिद्धान्ताः—येहि तेषां ऋषमदेत्रतो महावीरपर्यन्तानां चहर्त्विशति तीर्थक्कराणां वचनसारसंग्रहरूणाः—समुपविगताः । तस्यैव प्रन्थस्य १४८ पृष्ठे विलिखतं "पृथिवीकायस्य जीवात्मानो मृत्पाषाणादिग्राथवीभेदाः समुपगन्तब्याः । तत्र निवसताश्च जीवानामेकाकुगुलस्यासंख्यातो भागः शरीरपरिमाणम् —भतिस्कृतमिति यावत् । तेषा-मायुश्चात्यधिकं द्वािश्चतिसद्वत्रवपरिमितम् । (रत्नसा॰ पृ० १४९) वनस्पतीनामेक-देहेऽनन्तजीवा भवन्ति ते च सामन्या वनस्पत्यः परिसंख्यायन्ते । कन्दमूलप्रमुखा अनन्त-कायप्रभृतयश्च सामान्यवनस्पर्तिजीवा गण्यन्ते । अन्तमृहृतश्च तदायुःप्रमाणम् ।

परमत्रेगां पूर्वोदिनो मुहूर्नो विज्ञेयः। यत्र किलैकदेहे स्पर्शाख्यमेकमिन्द्रियमेकश्चैव जीवात्मा स सामा प्रवास । तिरिति गीनते । तदीयदेहप्रमाणं चैकसहस्रयोजनपरि-मितम्। (गरंपौराणिक नामेक योजनम् = ४क्रोशाः। जैनानाश्च १ दो० = १०००० क्रोशःः) भाषुःप्रमाणश्चात्यधिकं दशसहस्रवर्षाणि।

ΠŦ

षा

1)

ध

ध र्ग

Į.

साम्प्रतं वयमिन्द्रियद्वयवतो जीवान् (शरीरमेकं मुख्आपरमिति यावत्) शंखवराटिका यूकाप्रभृतीन् विवेचयामः । अष्टचत्वारिशत्कोशा एषां परमं देहप्रमाणम् । द्वादशबर्षाण चायुःप्रमाणं परिसंख्यायते । अत्रैतल्लेखको नितरां व्यामुम्थः । एतादृशमहदेहिनो ह्यायुग्धिकं वर्णनीवमासीत् ।

अष्टचत्वारिंशत्कोशपरिमितयुका जैनानामेव देहेषूरपद्यन्ते त एव च ताः पश्यन्ति । कान्येषामेतादशं भाग्यं यदियद्शृहतीं यूकां द्रष्टुं शक्तुयुः।

जैनानां मत्कुणझिल्ळिकामक्षिकावृश्चिकाश्चेकयोजनदेहवन्तो भवन्ति । एषामायुःप्रमाणमन्यिकतया पण्मासाः। चतुःक्रोशस्य वृश्चिकः केनापि नावळोकितो भवेत् । अथ जैनधर्मे वृश्चिकमिक्षकाद्योऽपि चतुःक्रोशयिमिता भवन्ति तर्हि ते तेषामेष सद्मसु तैरेव च विळोकिता भविष्यन्ति नत्वन्येन केनचित् । नतु यदि कर्हिचिदेतादशो वृश्चिकः कमपि जैनं दशेत्तदानीं तस्य कावस्था भवेत ! मत्स्यादिजळचराणां देहपिरमाणमेकसहस्रयोजनम् । एकं योजनं दशसहस्रक्रोशाणामिति परिसंख्यानेन १०००००० एककोटिक्रोशाणामिति यावत् । पूर्वोदितवर्षाणामेककोटिपिमित्रश्च तेषामायुः । तादशः स्थूलो जळचरो जैनव्यतिरिक्तेन नान्येन केनापि दृष्टो भवेत् । करिप्रभृतीनां चतुष्यदां क्रोशद्वयान्नवक्रोशपर्यन्तं देहप्रमाणं, चतुरशितिमहस्रवर्षाणं चायु परिमाणम् । इयट्वृहच्छरीरवन्तो जीवा अपि जैनेरेव दृष्टा भवेयुः । केवलं त एव मन्यन्ते नान्यः क्रोऽपि भीमानभ्युपेतुं शक्नोति ।

( रत्नसारभा० १५१ ) — जलचरगर्भजानां जीवानां देहपरिमाणमेकसहस्रयोजनं १००००० एककोटिकोशा इति यावत् । तेषामायुःप्रमाणक्षेककोटिवर्षाणि । एतादशो महाकाया दीर्घायुपश्च जीवा एतेषामाचाँयरेव स्वप्नेषु दृष्टा भवेयुः । अपीदं न स्ति महावितयं यद्धि कदापि न सम्भवति । साम्प्रतं श्रूयतां भूमानम्—

(रत्नसारभा॰ १५२)—अस्मिन् तिरिश्व लोकेऽसंस्वातानि द्वीपान्यसङ्ख्येयाश्व सागराः सन्ति । अत्रासङ्ख्यातशब्देन सार्धद्वयसागरोपमकालः सङ्गृह्यते । अस्मिन्भूमण्डले सर्वद्वीपेषु जम्बृद्वीपः प्रधानः । लक्षयोजनानि चतुर्लक्षकोशाः हैवतत्पिमाणम् । एनमिन्तश्वतुर्दिक्षु लवणसागरः । लक्षद्वययोजनानि अष्टौ लक्षकोशास्तन्मानम् । जम्बृद्वीपं परितो धातकीखण्ड'नामकं द्वीपं तस्य चतुर्लक्षयोजनानि षोडशलक्षक्रोशाः परिमाणम् । ततोऽपि परतः कालोदधनाम सागरः तस्याष्टौ लक्षयोजनानि द्वात्रिशलक्षकोशाः परिमाणम् । ततः परं "पुष्कगवर्ताख्यं षोडशक्रोशपरिमितं दन्तुरितान्तस्तीरं द्वीपम् । तद् द्वीपार्घे मानवा निवसन्ति । ततोऽनन्तरमसङ्ख्येया द्वीपसागरा येषु तिर्थग्योनिजान्तीवात्मान आसते ।

(रत्नसार० पृ॰ १५३) — जम्बृद्वीपे १ – हिमबत्, २ – एरण्डवत्, ३ – हरिवर्षम्, ४ – रम्यकम्, ५ – देवकुरु, ६ – उत्तरकुरुचेति पट्केत्राणि सन्तीति ।

अयि भूगोलिविद्याविदो मानवा भूगोलपरिमापणे यूयं भ्रान्ता उत जनाः ? जैनाकेट-मुह्मन् तर्हि तान् प्रतिबोधयत यूयमेव भ्रान्ताश्चित् तेभ्यः प्रतिबोधतः।

अत्र मनागणवधानेन "आहतानाम।चार्याः शिष्याश्च भृ-खगौलविद्यां गणितशास्त्र च किञ्चिदपि नाधीतवन्तः" इत्यसंशयं निश्चीयते । कथमन्यथैतादशमहासम्भवानगंलगाः व्यलेखिष्यन् । इंदशाश्वानधीतविद्याः पुमांसी "जगदकतृकम्, ईश्वरश्च नास्ती"त्यभ्युष्म च्छेयुरत्र किमाश्चर्यम् । अत एव जैनसम्प्रदायिनः स्वप्रन्थानन्यधर्मावलम्बिने कस्मैचिदपि विपिश्चते न प्रयच्छिन्ति । एतेयां हि प्रमाणभूततींर्थेकरनिर्मितसिद्धान्तप्रन्थेभ्वेवेदशा अवि-वायुता वार्ता शतशो वर्तन्ते । तस्मादेव जैनाः स्वय्रन्थान् न कमि दर्शयन्ति । यदि हि नाम दर्शयेयुस्तेषामेव दोषाः प्रादुःष्युः । अपि च जैनन्यतिरिक्तोऽन्योऽल्पधीरपि कश्चिन्न जात्वनर्थकप्रलापिममं सत्यमङ्गीकरिष्यति । सर्वोऽप्ययं प्रपञ्चो जैनेजगदनादीत्यभ्यपगमाय प्रवर्तितः । परमयं नितरामलीक एव । जगतः कारणमनादौति तु सत्यम् । तिन्ने परमा-ण्वादितत्त्वात्मकमकर्तृकम् । तेषु सनियमं निर्माणविन।शसामर्थ्यन्तु किञ्चिदपि नास्ति । परमाणवो हि द्रव्यम् । ते च स्त्रभावादेव विभिन्ना अचेतनाश्च, ते स्वयं यथायथमुत्पत्तं न शक्तुवन्ति । अतस्तेषां निर्माता कश्चिचेतनोऽवस्यं वर्तते स च ज्ञानस्वरूपः । पृथिवी-सूर्यादिसर्वलोकनियन्त्रणमनन्तानगरिचेतनपरमात्मनः कार्यम् । संोगविशेषात्मकं स्थूलं जगन्न कर्हिनिदन दि भनितुमईति । कार्य जगितिस्निति चेदङ्गीक्रियेत, तर्हि तदकारणं भवेत् तदेव च कार्यकारणहातां समेष्वित । एवञ्च स्वयमेवात्मनः कार्यकारणभावापन्नतया-Sन्योऽन्याश्रयात्माश्रयदों ते प्रसङ्क्यतः । यथा वे स्वस्कन्थयोः स्वयमारोहणम्, स्वस् जनकः पुत्रश्च स्वयं न भवति । तस्माजगतः कर्ताऽस्तीति नास्ति संशयः ।

प्र - परमेश्वरः जगतः कर्तेति चेन्मन्यध्वे नतु कोऽस्ति परमात्मनः कर्ता ?

उ॰ कर्तुः कर्ता, कारणस्य चापि कारणं किमपि भिवतुं नाईति । यतो वै संयोगिवभागिवरिहतं कार्यसायकर्तृकारणयोः सद्भावादेव समुत्यदते। यो हि प्रथमसंयोगिवयोगयोः कारणं तस्य कर्ता कारणं वा न किईचिद्भवति । एतचाष्टमसमुद्धासे स्टिवणंने विशेषतो वर्णितं तत्र द्रष्टव्यम् । इमे खलु जैनाः सरलविषयानिष याथार्थ्यन नावगच्छन्ति, कुतः पुनः परमसूक्ष्म-स्टिबिद्यामिष्ठिगन्तुं शक्तुयुः ।

आहेतैः किल सृष्टिः, द्रव्यपर्यायाश्चायन्तिववार्जिताः, प्रतिगुणं, प्रतिदेशं, प्रतिवस्तु चानन्ता अभ्युपगम्यन्ते । एति प्रकरणरलाकरप्रन्थस्य प्रथमभागे स्पष्टमभिहितं परमेतन्न जातु संगच्छते । अन्तवतां समर्यादानां हि वस्तृनां निखलसम्बन्धिनोऽप्यन्तवन्त एव भवन्ति । अत्रानन्तशब्देनासङ्ख्येयताभ्युपेयेत चेत्तद्पि न सङ्गच्छते । जीवापेक्षयेतत्स्याद्पि सङ्गतं परं परमात्मनोऽपेक्षया तु कथमपि न संघटते ।

प्रतिद्रव्यं स्वस्वेकेककार्यकारणसामर्थ्यस्याविभागपर्याग्रैरनन्तसामर्थ्यवत्वकल्पनं केवलमज्ञान-विजृभ्भितम् । परमाणुर्वे केवलं द्रव्यसीमा, तस्मिन्ननन्तविभागरूपपर्यायाः कथं संभवेयः ? 110

षा

1)

ध

TÍ

तथैव प्रतिद्रव्यसनन्तगुणकल्पनमेकस्मिन गुणप्रदेशेऽविभागरूपासंख्येयपर्यायाणासनन्त-ताभ्युपगमश्च केवलं बालविलसितम् 'येषां ह्याधारः सान्तस्तदाधेयाः कुतो नान्तवन्तो भवेयुः । इंदर्शेरेव सिथ्यानगलप्रलोपैजैनप्रन्थाः परिपूर्णाः ।

जैनानां जीवाजीवाख्यपदांथद्वयविषयें मन्तव्यं प्रदर्शयाम:-

#### चेतनालक्षणो जीबः स्यादजीवस्तद्न्यकः। सत्कर्मपुद्गलाः पुण्यं पापं तस्य विपर्ययः॥

जिनदत्तमृरिणो वचनमिदम् एतदेव च प्रकरणरत्नाकरस्य प्रथमभाग नयचक्रसारे समुकृतम् । चेतनास्वरूपो जीवश्चेतनाविवर्जितश्चाजीवः, जढरूपा प्रकृतिरिति यावत् । सत्कर्मस्वरूपाः पुद्गलाः पुण्यम्, पापकर्मस्वरूपाश्च पापमिर्युच्यन्ते ।

स॰ — एषां जीवजडयोर्कक्षणं तु साधीयः । परं जडात्मकाः पुद्गलास्ते पापपुण्यवन्तो न किंहिचिद्
भिवतुमहैन्ति । चेतनानां हि पापपुण्यातुष्ठानस्वभावः । सर्व एव जडपदार्थाः पापपुण्याविवजिताः । जीवानामनादित्वाभ्रप्रगमोऽपि समीचीनः परं तस्यवाल्पस्वरूपाल्पज्ञस्य जीवात्मनो
सुक्तिदशायां सर्वज्ञत्वकल्पनमसङ्गतम् । अल्पाल्पज्ञस्य हि सामर्थ्यमपि सर्वदा भवात परिमितम् । जनाः किल जगत् , जीवः, जीवकर्माणे वन्धश्चानादिरिति मन्यन्ते । अत्राप्येषां तीर्थद्वा श्चान्ता इति प्रतीयते । सयोगजन्यस्य जगतः कारणम् , प्रवाहेण कायम्, जीवात्मनो
बन्धमोक्षौचानादयो न भविद्यर्महैन्ति । एवं ह्यङ्गीक्रियमाणे कमेवन्धयोर्विनाशं कथमभ्यपेथ
न ह्यनादि वस्तु जतु परिह्मियते । अनादेरीप विनाशाभ्यपगमे युष्माकं निखिलानादिपदार्थानामुच्छेदः प्रसज्ज्येत तस्य नित्यत्वस्वी हारे च कर्मबन्धाविप नित्यो भविष्यतः ।

सकलकर्मक्षय न्युक्तिश्रेन्मन्येथास्तर्हि निखिलकर्मक्षयः केवल्यनिमितं समजनि । नैमि-त्ति ही च मुक्तिनं सर्वदां स्थानुमहिति । अपि च कृत्तक्ष्मणोनित्यसम्बन्धत्वेन कर्माण्यपि न वित्रमोक्ष्यन्ते । एवं "चास्नाकं तीर्यद्वराणां च मुक्तिनित्येति" युष्माकं प्रवादो न जातु संगच्छते ।

- प्र• —यथा वै धान्यतुषिविनिर्मुक्तं बिहिना प्रदम्धं वा वीजं न पुनः प्ररोहिति । तथैव लब्धमोक्षो जीवो जन्ममरणात्मकं संसारं नावत्तते ।
- उ॰ तुषवीजयोरिव जीवकमणोर्नाहित सम्बन्धोऽित्वनयोः समवायसम्बन्धः । जीवः तिस्मन् कर्मकृत्वशक्योः सम्बन्धश्चानादिः । अथ चेत्तिस्मिन् कर्मानुष्ठानशक्तरप्यभावोऽङ्गीक्रियेत-तिर्दं सर्वे जीवात्मानः पाषाणकत्पा भवेषुः । न च तेषु मोश्लोपभोगसामध्यमविश्चित । यथा किळानादिकाळप्रवृत्तं कर्मबन्धनं विप्रमुच्य जीवो मुक्ति छभते तथेव युष्माकं नित्य-मोक्षादाप परावृत्तो बन्धनं समुपेष्यति । साधनैः सिस्द्रः पदार्थी न किहिचिन्नित्यो भवति । अथ साधनैविनापि मुक्तिभेवतीत्यङ्गीक्रियेत एवं कर्मान्तरेणैव बन्धनमि जायेत । यथा

हि वसनं मिलनं प्रक्षालनानिर्मलं पुनरि च मलीमसं संजायते तथैव मिथ्यात्वादिहेतु-भी रागद्वेषाद्याश्रयेण जीव: कर्मरूप फलं लभते—यो हि सम्पग्ज्ञानदर्शनचारित्रैर्निमलः सम्पद्यते । मालिन्यहेतुभिर्मलाः सक्रामन्तीति चेदभ्युपेयते तर्हि भुक्तात्मा ससारं संसारी च मोशं लभत इत्यप्यवश्यमभ्युपेतन्यम् । यथा हि सत्सु निमित्तेषु मलं न्यपेति एवं निमित्त सद्भावे मालिन्यं सक्रमिष्यत्यि । तस्माज्जीवस्य वन्धमोक्षौ प्रवाहरूपेणानादी स्वीकर्तव्यौ व त्वनाद्यनन्तौ ।

- प्र नासीदयं जीवः किहिचिदपि निर्मलोऽपि त्वस्ति मलीमसः !
- उ॰ यद्ययं नासीन्निर्मलः कदाचित्, तर्हि न जातु निर्मलो भविष्यति । शुद्धवसने हि संक्रान्त मलमपनेतु शक्यते नतु तस्य स्वाभाविकः श्वेतवणः कथि दिप व्यपगमयितुं पार्यते । भूयश्वापि वसनं मलीमसं सजायते । एवं मुक्ताविष संक्रमिष्यति ।
- प्र॰ अनर्थकः खलु परमेश्वराभ्युपगमः, जीवो हि पूर्वार्जितैः कर्मभिरेव देहं धारयति (जन्म गृह्णाति )।
- उ॰—अथ चेत् केवलं कर्माण्येव देहोपलिश्विनिमित्तानि नत्वीश्वरस्तिहि नायं जीवः किहिचित् दुःख-बहुलं विगिहितं जन्म संद्धीत। अपि तु नित्यं सम्बर्तेषि परिष्टिक्कीयात्। कर्माणि प्रति-बध्नन्तीति चेत्। तदपि न। निह तस्करः स्वयमेवागत्य बन्धनालयं प्रविशति नाप्यात्मान-सुद्धस्य व्यापादयति किन्तु नरपितस्तं दण्डयति, एवं यूयमि जीवात्मना देहं धारियतारं कर्मातुरूपयेण फलप्रदातारं च परमात्मानमभ्युपेत।
- प्र०-सद इव कर्मफलं स्वयं लभ्यते, फलाधिगमे नान्यः कश्चिदपेश्यते।
- उ॰ एवं सित यथा किल मदो नित्यं मदपानप्रसक्तान् न तथा मदयित यथानभ्यस्तसीधुपानान् तथैव सर्वदा बहुपापपुण्यकुद्धिरत्वीयः, कदाचिद्द्यपापपुण्यकुद्धिश्च प्रभूतं फलं लभ्येत ।
- प्र॰ -यस याद्याः स्वभावस्तेन ताद्दशमेव फलं लभ्यते ?
- उ॰ स्वभावाचित्, तस्य व्यपगमः प्राप्तिर्वा न जायेत । शुद्धवसनानि यथा कारणैर्मस्तिनानि भवन्ति पुनस्तदपनयहेतुभिर्निर्मस्तान्यपि जायन्ते एवमभ्युपगमस्तु साधीयान् ।
- प्र॰ संयोगमन्तरा न कर्म परिणमति । यथा वै दुग्धाम्लसंयोगं विना दिध नोत्यवते एवं जीव-कर्मणोर्थोगमन्तरेण कर्माणि फलं न दर्शयन्ति ।
- उ॰—दुग्धाम्ली खत्वन्य एव कश्चिन्तीयः संयुनिक्तः। एवं जीवान् कर्मफलैः संयोजयिताऽन्यस्त-तीयः परमेश्वरोऽवरयमभ्युपेतव्यः। न ह्यचेतनपदार्थाः स्वयं नियमेन संयुज्यन्ते। जीवा-तमानोऽप्यत्यज्ञतया स्वयं स्वकर्मफलपुपभोक्तः न क्षान्ते। एतेन परमेश्वरिनयमितस्रष्टि-कमं विना कर्मफलव्यवस्थाःन सम्भवतीति सिद्धं भवति।

प्र॰ —यो वै कर्मभिविधमुच्यते ( मुक्तात्मा ) स एवेश्वर इति व्यपदिर्व

उ॰—अनादिकालात कर्माणि जीवेन सह संस्रष्टानि तस्मान्न किंत्रिवेदपि अथग वितुमहिन्ति ।

प्र-आदिमान् कर्मबन्धः।

उ॰—सादिश्वेत्कर्मबन्धो नानादिर्भवेत । एवश्च संयोगादौ जीवात्मनो निष्कर्म्य प्रसज्येत । तथा च निष्कर्मणोऽपि कर्मसंयोगे मुक्तात्मानोऽपि कमिः संख्रज्यरन् । वस्तुतस्तु कर्त्वकर्मणोः समवायसम्बन्धो—नित्यसम्बन्धो भवति, स च जात्विप न निवर्तते । तस्मादत्र विषये नवमसमुष्ठासे प्रतिपादितमेव स्वीकर्तं व्यम् । जीवात्मानः कदाचिद्पि परमात्मनः साम्यं प्राप्तुं नाईन्ति कामं ते निरितशयं स्वज्ञानसामथ्ये परिवर्धयन्तु तथापि तेषां ज्ञानं सामर्थ्यं च परिमितमेव भविष्यति । जीवः खलु योगवलेन यथासम्भवं स्वसामर्थ्यं परिवर्धयेदिति तु सम्भवति । अपि च जैनेष्वाईताः "देहपरिमाणेन जीवस्यापि परिमाणं मन्यन्ते । तत्र ते प्रष्टव्याः "एवं सित हस्तिनो जीवः पिभीलिकायां तस्याश्च करिणि कथं मातुं शक्तुयात् ? एतदिप मौर्क्यमेव जीवो हि सूक्ष्मं वस्तु यः परमाणाविप निवस्तुमईति । तस्य शक्तयश्च प्राणैर्विद्युता शिरादिभिश्च संस्रज्यन्ते तासिरेव सकलदेह्व्यवहारं जानीते । सदसत्संसंगण कमशः प्राशस्त्यमप्राशस्त्यं वा संलभते ।

अथ जैनैरभ्युपगतधर्म विवेचियष्यामः—

मूल रे जीव भवदुहाइ' इक्कं चिय हरइ जिणमयं धम्मं । इयराणं परमं तो सुहकप्ये मृहमुसि ओसि ॥ प्रकरणस्त्राकर: । भाग २ । षष्टीश्वत० ६० । सूत्राङ्कः ३ ॥

रे जीव! एक एव श्रीवीतरागभाषितो जिनधर्मः सांसारिकजन्मजरामरणादिदुःखानि व्यपनयित । जिनधर्मावलम्बिन एव प्रशस्ता गुरवो देवाश्वाङ्गीकर्तव्याः । ये नाम जीवात्मान ऋत्रभदेवाद् महावीरपर्यन्तेभ्यो वीतरागदेवभ्यो भिन्नान् हरिहरत्रह्मादिकुत्सितदेवानात्मकल्याणार्थमर्वन्ति, ते नितरां विश्वता इति विभावनीयम् । जिनधर्मवर्णितान् सुदेवान् सुगुरून सद्धमे च प्रविहायान्यकुदेवकुगुरुकुधर्माणां सेवनेनाल्पीयोऽपि हितं न जायत इति तात्पर्यम् ।

स॰ -- एषां धर्मपुस्तकानि कथमन्यान् विगईन्त इति सुधीभिरेव विचिन्तनीयम् --

मूल अरिहं देवो सुगुरु सुद्धं धम्मं च पंच नवकारे। ।
धन्नाणं कयच्छाणं निरम्तरं वसइ हिययम्मि ॥
पक्क भा० २ । पष्टी० ६० । सु० १ ॥

यो वै देवान मिप पूजनीयः सर्वेभ्योऽनुनमो दवाधिदेव श्रीतात् ज्ञानिक्रयाशाली शास्त्रो-पदेष्टा शुद्धो मलपङ्कविवर्जितो द्याविनयसम्पन्नोऽहन्तो जिल्देवस्तद्धापिनो धम एव दुर्गतान प्राणिनः समुद्धरित नत्वन्यहरिहर दिध्यमी अवर्णनाद्वतार जीव ।

परमसाधुभिः मम्पदिष्टा वक्ष्यमाणाश्रत्वारो गुणा श्रेयांमः-

१-दया, २-क्षमा, ३-सम्यग्जानद्रशनम्, ४-चारित्रधेति । अयमेव जैनानां धर्मः ।

स०—या दया मनुष्यमात्रे प्रकाशिता न भवति सा निर्गर्थिकैव । एवं क्षमापि । ज्ञानलाभस्थाने-ऽन्धकारनिपातोऽज्ञानम्, चरित्रस्थाने चोपवासः ( बुभुक्षया पीडनम् ) किं नाम श्रेयान् ?

#### मूल जइ न कुणिस तव चरणं न पहिंस न गुणेसि देसि नो दाणम् ता इत्तियं न सिकिसिजं देवो इक अरिहन्तो ॥ प्रकरण० भा० २ । षष्टी० स० २ ॥

हे मनुष्य ! यद्यपि त्वं तपश्चरितुं, चरित्रं शोधियतुम्, सूत्राण्यध्येतुं, प्रकरणादीन् (प्रकरण्यताकरादि जैनग्रन्थान्) विवेचियतुं सत्पात्रेभ्यो वा दातुं न क्षमसे तथापि केवलमईन्तदेवे विश्विविहि यो वा अस्माकमाराध्यः सुगुरुः । जैनसद्धर्मञ्च श्रद्धेहि । एतदेव मतं सर्वतः प्रशस्य तवोद्धारनिनित्तञ्च ।

स॰ — यद्यपि क्षमादये प्रशस्तो गुणौ तथापि पक्षपातितया द्याप्यद्या क्षमाप्यक्षमा सञ्जायते । अयमित्रायः — कस्यापि प्राणिनोऽनुतापः सर्वथैव न संभवित । यतो दुवृतानां दण्डनमिप दयेति पिराणनीयम् । यदि वयमेकमिप दुरात्मानं दण्डप्रदानान्मुञ्चेम तिर्हि मानवानां सहस्राणि द्येरन् । तस्मात्सा द्याऽप्यद्या क्षमाऽप्यक्षमा संजायेत । सर्वप्राणिनां दुःखिवनाशाय सुखप्राप्तये च प्रयतनं दयेति तु साध्वेव । वस्त्रपूतस्य वारिणः पानं, क्षुद्रजन्तूनां च परिरक्षणमेव केवलं नास्ति द्या । एतदिष तेषां वचनमात्रं निहं ते तथा व्यवहरन्ति । अपि यस्य कस्यापि मतावलम्वनो मानवस्य दययात्रपान दिभिरचनम्, परधर्मावलम्वित्रद्वां सम्मानः शुश्रूषणश्च नास्ति द्या । यदि नामेते (जिनधर्मीपदेष्टारः) वस्तुतो द्यावन्तोऽभविष्यत्रैवं तह्युपा (वक्ष्यमाणम् ) देश्यन् ।

(विवेकसार पृ०२२१) १ परमितस्तवनम् (परधर्मावलिम्बनां) गुणप्रशंसनिमिति यावत् २ नमस्कारः चतेषामभिवादनम् । ३ आलपनम् चपरमतस्थरलप्भाषणम्, ४ संलप्पनम् चतैः सह पौनःपुन्येन भाषणम् ५ तेभ्योऽन्नवस्वादिप्रदानम्, ६ परमतप्रतिमापूजनाय गधपुष्पादिप्रदानम्, इमाः षड्यातनाः । एतानि षट् कर्माणि जैनैः कदापि नानुष्ठयानि ।

अत्यमतावलिम्वमानवेष्वद्यमानानां जैनानां निर्देषा इति व्यपदेशो युक्त एव । स्वकुदुम्बिनां

परिचरणं हि नास्ति धमनिष्ठा । तन्मतवर्तिनश्च तेषां कुटुम्बिकल्पा एव । अतएव तान् परिचरान्त नान्यधर्मवतः, तस्मात्को नाम धीमान् तान् दयावतो वक्तं शक्नोति ? "जैनेम्थुरान्तरपतेनं चिनामकोऽमात्यः शत्रुरस्माकमिति ।वभाव्य विनिहतो घातकाश्च प्रायिक्चित्तं संशुद्धा" इति, विवेकसारप्रन्थस्य १०८ पृष्ठे प्रतिपादितम् । अप्येतद्पि कार्यं नास्ति दया-क्षमयोविनाशकम् ? परमतावलम्बिमानवषु प्राणान्तं वैरिनिर्यातनतत्पराणामेषां दयालुरिति नामधेयापेक्षया हिंसक इत्येव नाम समुचितं प्रतिभाति ।

आईतप्रबचनसंप्रह-परमागमनसारप्रन्थविनिर्दिष्टं सम्यग्दर्शनादि लक्षणं साम्प्रतं प्रदर्शते-

१ सम्यक्श्रद्धानम् २ सम्यग्दशनम् ३ ज्ञानम् ४ चरित्रञ्चेति चत्वारि मोक्षसा-धनानि योगदेवेन व्याख्यातानि ।

जीवादिद्रव्येषु जिनप्रतिपादितशास्त्रानुकूलमेव—ततो विपरीताभिनिवेशादिविरहितं— श्रदानं — जिनमते प्रीतिरिति यावत् सम्यक्श्रद्धानं सम्यग्दर्शनश्र ।

तथा चाह-

#### रुचिर्जिनोक्ततत्त्वेषु सम्यक् श्रद्धानमुच्यते ।

जिनप्रतिपादिततत्वेष्वेव सम्यक् श्रद्धयं नत्वन्यत्र ।

यथावस्थिततत्त्वानां संक्षेपाद्विस्तरेण वा। यो वोधस्तमत्राहुः सम्यग्ज्ञानं मनीषिणः।।

जीवादिद्रव्याणि यथाभूतानि वर्तन्ते तेषां संक्षेपाद् विस्तरेण वावबोधं सम्यग्

ज्ञानमाहु:-

सर्वथाऽवद्ययागानां त्यागश्चारित्रमुच्यते । कीर्त्तितं तदहिंसादिव्रतभेदेन पञ्चथा ॥ अहिंसास्रवृतास्तेयब्रह्मचर्ट्यापरिग्रहाः ।

सर्वतोभावेन गर्हणीयपरमतसम्बन्धपरित्यागश्चाग्त्रिमुच्यते । तचाहिंसादित्रतभेदेन पञ्च-विधम्— १-( अहिंसा ) प्राणिमात्रस्याच्यापादनम् । १-( सृतृता ) प्रियवाक् । ३-( अस्तेयम् ) चौर्यविवर्जनम् । ४-(ब्रह्मचर्यम् ) उपस्थेन्द्रियसंयमः । ५-( अपरिग्रहः ) सर्ववस्तुपरित्यागः । एषु भूयांसः समुपदेशाः समीचीनाः— हिंसास्तेयादिगर्ह्यकमपरि-त्यागः शोभनम् । परं सर्वमिदं परमतनिन्दादिदोषदृषितप्रायम् । यथा किलाद्यसृत्रे "हरिहराद्यवर्तितो धर्मः ससार नोद्धरती"त्युपन्यस्तम् अपीदमल्पीयो विनिन्दनम् ? यद्भन्य-विलोकनेनैव कृत्स्विज्ञानं धार्मिकत्व च परिलक्ष्यते तेषां विगहणमः पूर्वोक्तप्रकारेण महा सम्भवोपदेशप्रदातृणा तीर्थक्कराणाञ्च स्तवनं केवलमाप्रह एव । चारित्रविवर्जितोऽश्रुतः त्यागसामर्थ्यशून्योऽपि जिनधर्मावलम्बी "जिनमत सत्यमिति" वचनेनैव साधुः परमत-स्थारच साधवोऽप्यसाधवः सम्पद्यरन् ?

एवंवादिनो मानवान "श्रान्ता बालबुद्धय"इति व्यतिरिक्तं किमन्यदिभदधीमहि । एतेन "एषामाचार्याः स्वार्थेकपरायणा आसन्नतु पूर्णविद्वांस"इति निश्चीयते ।

यदि हि नाम ते सर्वान्नागृहं यिष्यस्ति ति तादशालीकवार्तासु कोऽपि न प्रासङ्क्यन्नापि तेषां प्रयोजनमसेत्स्यत् । परधर्मावलम्बिनः "जैनमतं सर्वातुत्सादयित वैदिकश्च मतमुद्धरित हिरहरादिदेवाः साधव ऋषभदेवादयश्चासाधव" इति चेद् भाषेरन्, अपि जैनास्तश्चेवाप्रियं न संस्थनते ! अन्यद्प्येषामाचार्यस्खलितं दृश्यताम्—

#### मूल जिणवर आणा भंगं उमगा उस्सुत्तले सदेसणउ। आणा भंगे पावंता जिणमय दुकरं धम्मम्। प्रकर० भाग २। पष्टीश० ६०। स्०११॥

उन्मार्गोत्मुत्रलवदर्शनेन जिनवराणां—वीतरागतीर्थद्भराणां शासनव्यतिक्रमः संजायते । तदेव पापं दुःखमूलम् । जिनेश्वरोपदिष्टसम्यक्त्वादिश्वमपरिष्रहणं महद्दुष्करमतो येन जिनाज्ञालंघनं न भवत्तथानुष्ठेयम् ।

स॰ — स्वमुखेनवात्मनः प्रशंसनम्, स्वधंमस्यैव श्रेष्ठत्वप्रतिपादनं, परमतविगर्हणञ्च मौर्स्यमेव । तस्यैव प्रशंसनं समीचीनं यमन्येऽपि विद्वांसः प्रशंसेयुः । तस्करा अपि स्वमुखेनात्मानं स्नाघन्ते । अपि ते प्रशस्या भविदामहन्ति ! एवामीदशा एव समुपदेशाः ।

#### मूल बहुगुणविज्भानिजयो उस्सुत्तभासी तहा विम्रुत्तब्वो । जहवरमणिजुता विहुविग्वकरो विसहरो छोए ॥ प्रकर० भा० २ । पष्टी० सू० १८ ॥

विषधरभुजंगे निहितो मणिरिव परधर्मावलम्बी महाधार्मिको विद्वानिप जैनैः परिःयाज्यः।

स॰ — अहो खलु कियान विश्रमः । यद्येषामाचार्याः ज्ञिष्याश्च विद्वांसोऽभविष्यन तद्विपश्चिद्धिरक्षे-क्यन । एषां किल तीयङ्करा अप्यविद्वांसः कथिममे तर्हि विदृषः सम्मानयेयुः । मले रजिस वा निपतितं स्वर्णमपि कश्चित्परित्यजित ! एनेन "जैनव्यतिरिक्ताः केऽन्ये तथा पक्षपातिनो दुराम्रहिणो निर्विद्याश्च भविष्यन्तीति" सिद्धयति । मृत अइ सयपा वियपा वाधिम्म अपन्वे सुता विपावरया ।
न चलित सुद्धम्मार धन्ना कविपावपन्वेसु ॥
पकर॰ भा॰ २ । पष्टी सु॰ २९ ॥

जैना: कुलिक्किनो - जैनमतविरोधिनो जनान् कदापि नेक्षेरन् ।

स॰—अहो कियदिदं वैजात्य ( अनायत्वम् ) मिति धीमद्भिरेव विचारणीयम् । वस्तुतस्तु सत्यधर्मा न कुतोऽपि बिभेति । एषामाचार्याः "असारमस्मन्मतं वितर्काक्षमं परश्रावणेन निराकृतं भविष्यति तस्मात्सर्वे गर्हणीयाः मूढियियश्च स्वपाशे विलोभनीयाः" इति साधु पश्यन्ति स्म ।

मूल नाम' पितस्सअ सुई जेणनिदिठाइ मिच्छपन्त्राइ । जेसि अणु संगा उधम्मीणविहाई पाबमई ॥ प्रकल्मा २ । पष्टी० । सु० २७ ॥

जिनधर्मेव्यतिरिक्ता अन्ये धर्मा मानवान् पापिनः सम्पाद्यन्ति । तस्मात्कस्याप्यन्यस्य धर्मे-मनङ्गीकृत्य जिनधर्माभ्युपगम एव श्रेयान् ।

स• एतेना "यं जिनधर्मः सर्वप्राणिनो विद्वेष — विरोध — निन्दे — ध्यादिदुष्कर्माम्बुधौ पातय-तीति" सिद्धं मवति । सर्वान् गईयितारो जिनधर्मावलम्बिन इव नान्यः कोऽपि परमतस्थो महानिन्दकोऽधार्मिकश्च संलक्ष्यते । अपि निर्विशेषं सर्वेषां विगईणमात्मनश्च श्लाघनं नास्ति दुरात्मविचेष्टितम् ? विवेकिनस्तु — कामं कमापि धर्ममवलम्बेरन् — सन्तं प्रशंसन्ति दुर्वृत्तश्च विनिन्दन्ति ।

मूल हाहा गुरुअअ कज्भं सामीनहु अच्छिकस्स पुकरिमा ।

कह जिण वयण कह सुगुरु सावया कहइय अकज्भं ॥

पक् भा० २ । षष्टी० सु० ३५ ॥

सर्वज्ञजिनभाषितं वचनम्, जैनानां सट्गुरवस्तद्धर्मश्च क्ष ? तद्विपरीतश्वर्मोपदेष्टारो गुरुपाशपाश्च क्ष ? ( एषां महदन्तरमिति यावत् )। अस्माकं गुरवो देवा धर्मञ्च साधवः, अन्येषां चासाधव इति यावत् ।

स॰ —इदं हि वदरीफलविकेत्रिशाकाङ्गना (कूंजड़ी) विचेष्टितिमव टर्श्यते । याह्यस्लान्यप्यात्मनो वदराणि मिष्टानि परस्य मिष्टान्यप्यम्लानीत्यपलपति । ईटशा एव जैनानामुपदेशाः खलु वर्तन्ते । एते हि परमतस्थानां शुश्रृषणं महदकार्ये—पापं परिगणयन्ति ।

# मूल सप्पो इक्तं मरणं कुगुरु अणंता इदे इ मरणाइ। तोबरिसप्पं गहियुं मा कुगुरुसेवर्ण भद्दम्।। प्रकृ भा० २। सू० ३७॥

"सर्पस्थो मणिरिवान्यधर्मस्थाः साधवो धार्मिका अपि मानव। दूरतः परिहेया" इति पूर्व-मेवाभिहितम् । साम्प्रतं ततोऽप्यधिकतरं परमतस्थान्विग्रहयः नःह—जिनगुरुवजीमतरे सर्व एव कुत्सिता गुरुव उरगादप्यधमाः । तेषां दर्शनं परिचरणं तैः सह संसर्गश्च न विषेयः । भुजगदष्टाः सकृदेव म्नियन्ते अन्यमार्गानुयायिगुरूणां साहचर्यण तु भूयो भूयो जन्ममरणयोः संनिपतन्ति । तस्मात् हे भद्र ! परधर्मगुरूणामन्तिकेऽपि मोपसीद् । मनागपि तान् परिचरन् हि त्वं दुःखाम्बुधो निमङ्क्यासि ।

स॰ — जैन इव नान्यः कोऽपि कठोरचेता भ्रान्तो विनिन्दको द्वेष्टा च भवेत् । परानविगर्हमाणा-नाम त्मानश्राध्मानानामस्माकं परिचर्या समादरश्च न भविष्यतीति कदाचितं विचि-न्तर्यान्त परिमदं तेषां दौर्माग्यम् यतोद्यविहितोत्तमिवद्वत्साहचयपरिचर्याः खिल्वमे न किर्हि-चिदिष यथार्थज्ञानं सन्दर्भं च लप्स्यन्ते । तस्मादात्मनो विद्याविरुद्धालीकव्यवहारान् प्रवि-हाय वैदिकं सद्यममङ्गीकुर्युरेतदेष तेषां महद्धितकरम् ।

# मूल-कि भणिमा कि करिमा ताणहयासाण घिठदुठाणं। जो दंखि ऊण लिंगं खिबंति नरयम्मि मुद्धजणं।। प्रक० भा० २। षष्टी० सू० ४०॥

विनष्टहितप्रत्याशमिवनेयं दुष्कर्मसु नदीष्णं (विदग्धम्) किं ब्रूमः किं वा विद्धामः। कृतोपकारोऽपि स उपकर्तारमेव विनाशयित । विगतचक्षुः पश्चास्यो दयया स्वनयनप्रदाता-रमेव विनाशयेत । परधर्मावलिम्बनामुपकारः खलु स्विष्वनाश एव । तस्मात्तर्जात्विपि संसर्गी न विधेयः।

स॰—जिनधर्मावलिम्बन इवान्यमतवर्तिनोऽपि चेट् विचिन्तयेयुस्ति तिषां कियती दुरनस्था भवेत ! अपि चान्ये यदि तैः सह संव्यवहारं परित्यजेयुस्तत् प्रभूतकमिनाशेन ते कथं दूयेरन ! जैना अपि तथवान्यान् प्रति कथं न विचिन्तयन्ति—

मृल जहजहतुदृइ भम्मो जहजह दुठाणहोय अइउदउ । समिदिठिजियाण तह तह उछसइस मत्तं।। मक भा० २ । षष्ठ ० स्० ४२ ॥ यथा यथा दर्शनानही अन्यधर्मावलम्बिनिखदिष्डिपरिशानकविश्रादिदुवृत्तमानवाः सविशे-षमर्च्यन्ते तथा तथा सम्यग्दिष्टिजीवानां सम्यक्त्वं प्रकाशते उदं हि महदाश्रयम् ।

स• — अप्येतेभ्यो जैनेभ्योऽधिकः कोऽप्यन्यो मत्सरी विद्वेष्टा च भविष्यति ! अन्यमनष्विप मात्सय विद्वेषी वर्तेते तथापि जैनेष्विव नान्यत्र कविद् दश्येते । द्वेष एव पापमूलम् , कथ पुनर्त्तेनपु पापाचारो न प्रवर्षेत !

### मूल संगा विजाण अहिउते सिंधम्याइ जेपकुञ्चित्त मृत्ण चेारसंगं करित ते चेारियं पावा ॥ प्रक० भा० । षष्ठी० सू० ७५ ॥

मृढजना दस्युसाहचर्येण नासाकतेनादिदण्डेभ्य इव जैनमतातिरिक्तमोषकधर्मावलम्बिनो सानवाः स्वाहितात्र विभ्यतीत्येवास्य संक्षेपार्थः ।

स॰—प्रायशो मानवा अन्यानिप स्वसदशानेत विगणयन्ति । सर्व एवान्ये धर्मा द्रस्यवः, केवलं जैनमतमेव श्रेष्ठि—यथार्थनिति सत्यमेतत् ? य विद्व मानवा अज्ञानातिशयेन कुसंगेन च अष्टबुद्धयो भवन्ति न तावदन्यः सह मात्सर्यविद्वेषादिदुष्कर्मजातं परित्यजन्ति । जैनमतिमव नान्यो धर्मः परान् विद्वेष्टि—

# मृत जन्छ पसुमहिसत्तरका पव्वं होमन्ति पावन वमीए । पूअन्तितंपि सह्हाहा हीं त्वाबी परायस्सं । प्रक० भा० २ । षष्ट्री० सू० ७६ ॥

"जैनमार्गाद् भिन्नाः सर्वे धर्मा मृषाभृताः केवलं जैनमतमेव सम्यग्दर्शकम्— सर्वेऽन्ये धर्माः पापीयांसो जैनधमेश्र पुण्यशील इति यावत्" इति पूर्वसूत्र एवःभिहितम् । तस्मात् यः किलालीकधर्मान् संस्थापयेत् स पापीयानिति विज्ञयम् ।

स• — चामुण्डा देवी ("कालिका, ज्वाला" एत अपि तस्या एव नामघेये) मुपलक्ष्य प्रतिविहितो दुर्गानवम्युपवासः पापकृत्यञ्चेत्कथ युष्माकं पजूसण प्रभृतीनि व्रतान्यपि न सन्ति पापकृत्यानि ?
एतानि हि नितरां व्यथयन्ति । जिनमतानुयायिनी वाममार्गिणां प्रपश्चं दूषयन्तीति तु
समीचीन परं शासनम्बत्प्रमुखाः स्वदेवीः कथं न गईयन्ति ? । "अस्माक देव्योऽहिसका" इतिचेदिभधीयेत तदलीकमेव । शासनदेवी होकस्य पुंसोऽपरस्य छागस्य च चक्षुषी
समुदपाटयत् । कथं तिह पुनः सा निशाचरीणां दुर्गाया वा सहोदरा भिगनी न मन्यते ?
अपि च पच्चखाणादिस्ववतानां प्रशंसनं नवम्यादिपरव्रतानाञ्च विगईणं मौर्व्यमेव ।
निह परोपवासानां विनिन्दन स्वेषाश्च दलाघन प्रशस्यते । सत्यभाषणादिवतानुष्ठान तु
सर्वेषां समुचितम् । जैनानामन्येषां वोपवासा न किहिचित्प्रशस्यन्ते ।

#### मू० — चेसाणवंदियाणय माहणडुं वाणजर कसिरकाणम् । भत्ता भर कठाणं वियाणं जन्ति दूरेणं ॥ प्रक० भा० २ । षष्टी० सूत्र ८२ ॥

ये वैश्वेदयाचारणवन्दिश्राह्मणान् स्तुवन्ति, यक्षान् बहु मन्यन्ते, गणेशप्रमुखा अलीक-देवता आराधयन्ति तेऽविद्यायां स्वयं मजन्तः परानिष मजयन्ति । यतो हि ते देवताभ्य एव सकलकामनावाष्तिमाशासमाना वीतरागपुरुषान् जैनयोगिनो नानुवर्तन्ते ।

स॰—अन्यधर्मावलिभ्वदेवतानां मिथ्यात्वप्रतिपादनं स्वेषां च सत्यत्वं केवलं पक्षपातव्यवहारः । अन्यवाममार्गिदेवीः प्रतिषेधन्त इमे जैनाः शासनदेवीं हिंसां कथं न मन्यन्ते । तथा च— (श्राद्धदिनकृत्ये पृ० ४६) इयं किल शासनदेवी कमि मनुजं रात्रिभोजनिमित्तं चपेटि-क्या प्राहरत तस्य चश्चुषी च समुत्पाटयामास । तदनु छागस्य नेत्रे समुद्धृत्य तन्मनुजन्यनस्थाने सज्जयामासेत्युपवर्णितम् । अपि च रत्नसारप्रन्थस्य प्रथमभागे (पृ० ६७) "महत् देवी प्रास्तरिकरूपमास्थाय पथिकानुपकरोतिस्मेत्यभिहितम् ।

# मू० — किंसोपि जणिण जाओ जाणो जणणी इकि अगोविदि । जइ-मिच्छरओ जाओ गुणे सुतमच्छरं वहह ॥ प्रक० भा० २ । षष्ठी० सु० ८१ ॥

जनमतिवरोधिनो मिथ्यात्विनोऽलीकधमेवन्तः कथमजायन्त ! समुत्पन्ना वा कथं व्यव-धन्त ! जनमसमकालमेव कथँ न व्यनश्यन् !

स॰—पाठकाः ? मन भेषां वीतरागम भिते द्याधर्मेऽवधीयताम् । एते हि परमतवर्तिनां जीवनमपि नेच्छन्ति । कथनमात्रमेवैषां द्याधर्मः । इमे हि क्षुद्रजन्तुषु पशुषु वा द्यां प्रकाशयन्ति नतु परमतमानवेषु ।

# मू॰—शुद्धे मणे जाया सुहेण मच्छति सुद्धिमग्गंमि । जे पुण अमग्गजाया मग्गे गच्छ'ति तं चुप्पं ॥ प्रक्र० भा० । षष्ठी० सू० ८३ ॥

जैनकुले समुत्यद्य कश्चन मुितमिधगच्छेदिति नादभुतम् जैनातिरिक्तकुलरामुद्दभृता मोक्षमश्नुवीरित्रिति तु महदाश्चर्यम् । जैनमतस्था एव मोक्षँ लभन्ते न तु परधमावलिक्वनः जनमतमन्त्रीकुवन्तो नरकभाजो भवन्तीति तात्पर्यम् ।

स॰—अपि जैनमते कोऽपि दुर्नृत्तो निरयी वा न भवति ! सर्व एव मोक्षं प्रतिपद्यन्ते ! अपि नेद प्रमत्तगीतम् ! मुग्धजनातिरिक्तः वोऽन्योऽत्र विश्वसेत् । मू० - तिच्छराणं पूआसंमत्तगुणाण कारिणी भणिया । सावियमिच्छत्तयरी जिण समये देसिया पूआ । पक० भार । पष्टी सू० ९० ॥

जिनप्रतिमार्चनं प्रशस्तमन्यथर्मावलिम्बियतिमापूजनं त्वप्रशस्यम् । यो वै जिनशास-नमनुरुथते स एव तत्वज्ञानी नेतरः ।

स॰—अहो किमु वाच्यम्; अपि विष्णवादीनामिव युष्माकँ प्रतिमा न सन्ति पाषाणादिजङ्बस्तृनाम् ! वस्तुतो यथा खलु युष्माकं प्रतिमार्चनमलीकं तथैव विष्णवादीनामपि मिथ्येव । यूयमात्मानं तत्वज्ञानिनमपरांश्वातथाभृतान् मन्यध्वे तेन युष्मद्धमें नास्ति किमपि तत्वज्ञानिभिति प्रतीयते ।

मू० - जिण आणा एधम्मो आणा रहि आणफुडं अहम्रति । इयमुणि ऊण यतत्तंजिण आणाए कुणहु धम्मं ॥ अक० मा० २ । षष्ठी० सू०९२॥

दयाक्षमादिरूपं जिनदेवशासनं धर्मस्तदितिरिक्तोऽन्याचार्याणामुपदेशोऽधर्मः ।

स॰ अहो कीहशोऽयमन्यायः । अपि जैनमतानवलम्बी कोऽपि पुमान सत्यवादी धर्मात्मा च नास्ति ? धार्मिकोऽप्यन्यधर्मस्थः किं न समादरणीयः ? अथ चेत् जैनानामाननरसने चर्ममये नाभविष्यतामन्येवाश्च चर्ममय एव स्यातां तदा कदाचिदिदं सम्भाव्यं भवेदपि । एते हि स्वमतस्येव प्रन्थवाक्यसाधुप्रमुखान् प्रशंसन्तो (कीतयन्तः ) वन्दिनोऽप्यतिशेरते ।

म्० वन्ने मिनारया उविजेसिन्दुरकाइ सम्भरंताणम् । भव्वा जणइ हरिहररिद्धि समिद्धी विउद्धोसं ॥ मक०भा० २ । पष्टी० सृ० ९५ ॥

हरिहरादिदेवानां विभृतिर्निरयप्रतिपादिका तामिवींश्य जैनानां रोमाणि प्रहृष्यन्ति । यथा खडु राजनिदेशमुल्लंध्य प्राणान्तं दुः खमनुभूयते तथैव जिनेन्द्रशासनव्यतिक्रमेण जन्म-मरणक्रेशं कथंन लभ्येत ?

स॰ — जैनगुरूणां मानसी स्थितिरभिसमीक्ष्यताम् । साम्प्रतं ह्येतेषामन्तः स्थिताऽपि लीला प्राकाश्य-गता । हरिहरादिदेवानां तदुपासकानाश्च समृद्धिं द्रष्टुमपि न जैनाः खलु शक्तुवन्ति । कथमन्येषामभ्यद्रय इति तेषां रोमाणि हृष्यन्ति । एषामश्यर्य वयं लभेमहि, एते चाकि-ब्चनाः स्युरिति कामयन्ते स्मेति प्रतीयते । जैना वै नरपतेश्राटुकारा अलीकवादिनो भीरवश्च भक्त्यत एव राजनिदेशमुदाहरन्ति । अपि मिथ्यापि राज्ञः शासनमूरीकर्तव्यमेव ? जैनेभ्यः समधिकोऽत्यः कोऽपि मत्सरी विद्वेष्टा च नो संलक्ष्यते ॥

सू०--जो देइसुद्धधम्मं सा परमप्या जयम्मि नहु अन्नो । किं कप्पदुम्म सरिसो इयरतरू होइकइयावि॥ प्रक० भा० २ । षष्टी० स्० १०१॥

अज्ञानिनः खलु जिनधर्मावरोधिनो जनाः । जिनेन्द्रभाषितधर्मोपदेष्टारः साधवो गृहमे-धिनो अन्यप्रणेतारो वा तीर्थद्वरसन्निभाः । नैषां कश्चित्साम्यमावहति ।

स० अहो किमु वक्तव्यम् १ यदि हिनाम जैना बालबुद्धयो नाभविष्यन् कथमीदशमतमभ्युपैष्यन् १ यथा किल बाराङ्गनाऽऽत्मानमेव सततं श्लाघते नत्वन्यां काञ्चित् तथैवैतेऽपि कमिप न प्रशंसन्ति ।

सू० जे अमुणि अगुण दोषाते कह अवुहाण हु न्तिय भच्छा। अहतेविहु म भच्छाता विस्तअमि आण तुछत्तं॥ प्रक० भा०२। षष्ठी० सू०१०२॥

जिनेद्रदेवस्तत्प्रतिपादितसिद्धान्ता जिनमतोपदेष्टारस्य कर्हिचिज्जैनैर्न परित्याज्याः।

स्र॰ इदं हि जैनानामाप्रहाविद्यापक्षपातेभ्यो व्यतिरिक्तं किमन्यद् भवितुमहित ? वस्तुतस्तु जैनानां काँक्ष्यिद् व्यवहारान् विहाय सर्वमन्यदपरिप्राह्मम् । अल्पधीरप्येषां देवान् सिद्धान्तप्रन्थानुप-देशकांश्च समीक्षमाणः शृष्यन् विचिन्तयेत्रव च परिहास्यत्यत्र नास्ति कदिचत् संशयः ।

मृ० वयणे विसुगुरुजिणवह्नहस्सके सिन उह्नस इसम्मं। अहकहदिणमणितेयं उत्तुआणंहरइ अन्धत्तं ॥ प्रक्र भा० २ । पष्टी० सू० १०८ ॥

जिनवचनान्यनुरुध्यमाना एव सत्करणीयाः, नतु तत्प्रतीपगामिनः । जैनगुरव एव वन्द-नीयाः, न त्वन्यमार्गावलम्बन इति यावत् ।

स॰ पृदि नाम जिनमतावलिम्बनोऽन्याज्ञानिनो जनान् िष्यान विधाय पश्नित नाभन्त्यन् तर्हि तत्पाशप्रच्युताः स्वमुक्तिसाधनान्यनुष्ठाय निजजन्मासफलियष्यन् । कुमार्गिणः कुगुरवो मिथ्यात्विनः कूपदेष्टारश्चेति परैरधिक्षिप्ता यूयं कियट्दुःखमनुभविष्यथ १ यूयं ह्येताहस्रसम्बोधिनराकारयन्त. परान् व्यथयथ । अतएव युष्मन्मते बह्वयोऽसारवार्ता वर्तन्ते ।

## मृत- तिहुअण जण मरंतं दठूण निअन्तिजेन अप्याणं। विरमंतिन पात्रा उधिद्धी धिठत्तणं तांणम्।। मकः भाः २। षष्टीः सः १०९॥

मरणान्तदुःखं संप्राप्ता अपि जैनाः कृषिव्यापारादिकार्याणि न कुर्वीरन्, इमानि हि जन निरयं प्रापयन्ति ।

स• प्रष्टव्याः खलु जेनाः साम्प्रतम् — यूरं व्यापारादिकर्मजातं किमर्थे विधत्य १ कथमिमानि कमणि न परित्यज्ञय १ परित्यक्तवतां च युष्माकं शरीरपोपणमपि कथं सम्भवेत् । अथ चेट् युष्मदुपदेशमनुरुष्य सर्व एव जनाः परित्यजेयुः किं समदनीय प्राणान् पारिविष्यथ १ मुधेवेदशात्याचारसमुपदेशः । किं कुर्वन्तु वराका यथा काममजल्पन् नहि ते विद्यावन्तः सत्सङ्गजुषो वा आसन् ।

#### मू० तइया हमाण अहमा कारण रहिया अनाण गव्येण । जेजंपन्ति उशुत्तं तेसिदिद्धिष्ठपम्मिच्चं ॥ ॥ प्रक० भा०० । षष्ठी० स्०१०१ ॥

जनागमविरुद्धशास्त्राणामङ्गीकर्तारो नितरामधमाः । सिध्यत्यपि किस्मिश्चित् कार्ये जनमत-प्रतिकृतं न वदेत्राङ्गीकुर्यात् नाप्यन्यधर्भे पिगृह्णीयात् ।

स॰ इदानी यावत्सैवरित युष्माकमुपदेष्ट्रभिग्न्यमताय गालिप्रदानमन्तरा न किमप्यन्यदन्ति । नाप्यम्र भविष्यन्तो विधास्यन्ति । यत्र किचिजेनाः स्त्रकार्ये सफलीभवत् पश्यन्ति तत्र शिष्याणामि शिष्यतां गच्छन्ति । कथ पुनरेते ईदृशानर्गलप्रलापे गुन लजन्ते । महिद्दं शोकस्थानम् ।

# मू० जम्बीर जिणस्सजिओ मिरई उस्युत्तले सदेसणओ। सागर कोड़ा कोड़ंहिं मइ अइ भीं भवरणे॥ मक० भा० २ । पष्टी० स० १२०॥

जैनसाधवो धर्मात्मानोऽन्येऽपि च साधुशीला इति भाषमाणो मानवः कोटिवर्षाणि नरकमुपभुज्यापि न्किष्टजनुः प्रतिपद्यते ।

स॰ अहह ! विद्याशत्रवः ! अस्मिन्मिध्यावचांसि कोऽपि न प्रत्याख्यास्यति इत्येव भवद्भिर्विचि-निततं भवेन्त्नम् । अत एवेदं विनिन्द्यं वचः समुपिद्धम् । परिमद्मसम्भाव्यम् । कियन्नाम युष्मान प्रतिबोधयामः, यूपं हि परेषां मृषा गईणेऽन्यमतिविद्वेषे च सन्नद्धाः सन्तः स्वीयप्रयो जनसाधनं नितरां सुकरं मन्याच्ये ।

# सू० दूरे करणं दूरिम्म साहूणं तहयभावणा दूरे। जिणधम्म सददाणं पितिर कदुरकाइनिठवइ॥ प्रक्र० भा० २। पृष्ठी० सू० १०७॥

जिनधर्मे पालियतुं नितरामक्षमोऽपि जनो "जिनधर्म एवावितथो न त्वन्य" इति श्रद्धयेव दुःखेभ्यः संतर्रात ।

स॰ — अहो खल्वतः परं मूर्खान स्वमत आवर्जियतुं किमन्यद् भविष्यति ! यत्र किल कर्मानुष्ठानम-न्तरेणापि मुक्तिर्लभ्यते ताहशो निर्बुद्धिः जिनधर्मव्यतिरिक्तः कोऽन्यो धर्मी भवेत ।

# सू० कइया होही दिवसे। जइया सुगुरुण पायमूलिम्म । उस्सुत्त सविसत्तवर हिलेआनिसुणे सुजिणधम्मं ॥ प्रक० भा० २ । षष्टी० सु० १२८ ॥

मनुष्यश्चेद्हं जिनागमान् —जिनधर्मशास्त्राण्येवाकणियिष्यामि नतूत्सूत्राणि । परमतप्र-न्थान् कर्हिचिद्पि न श्रोष्यामीतीच्छयैव दुःखाम्बुधिमुत्तरति ।

स॰ — इदमपि केवलं मुग्धजनान् विमोद्गितुं समुपन्यस्तम् । नह्यवमभिलयन् कश्चिद्दैहिकेन्योऽपि दुःखेभ्यः संतरित नापि प्राग्जन्मस्वतुष्ठितदुरितानां दुःखात्मकं फलमनुपभुज्य विमोक्तमईति । यदि नामत ईदशालीकविद्याविरुद्धवार्ता न व्यलेखिच्यस्तिह्यामाविद्यामयनिःसारप्रन्थान् वेदादिशास्त्राणां दर्शनश्रवणाभ्यां सत्यासत्यपरिज्ञानेन कोऽपि न व्यश्वसिष्यत् । परिममे खल्व-विद्वांसो दढं नियन्त्रिताः, एषां हि धर्मपाशाद् मूढिधियां महादुष्करो मोक्षः । कथ्वन धीमान् कृतसाधुसमागमो मुच्येत इति कथिविरसंभवति ।

# मू० - ब्रह्मजेणं हिंभणियं सुयववहारं विसाहियंतस्स । जायइ विसुद्ध बोही जिणआणा राह गत्ताओ ॥ प्रक्त० भा० २ । षष्टी० सू० १३८ ॥

ये वै जिनाचार्यप्रोक्तसूत्रनिरुक्तिवृत्तिभाष्याण्यङ्गीकुवंते नत्वन्यप्रन्थान् पश्यन्त्यपि त एव शुभकर्मणामनुष्ठानेन (आत्मिनिर्धारितवतादीनां ) दुःसह्व्यवहाराणां परिपालनेन च चारित्र-वन्तः सन्तः सुखान्यधिगच्छन्ति ।

स॰—अप्यनशनक्षेशसहनमेव चारित्रमुच्यते ! क्षुत्पिपासाभ्यां व्यथासहनमेव चारित्रं चेदकालपीडिता अप्राप्तभोजना वा बहवो जना बुभुक्षया पीड्यमानाः संशुद्धय शुभफलान्यधिगच्छेयः ! परं न ते नापि यूयं शुद्धयथ । अपि तु पित्तादीनां प्रकोपेन रोगान्विताः सन्तः सुखस्थाने दुःखानि लभचे। वस्तुतस्तु न्यायाचरणं ब्रह्मचर्य्यसेवनं सत्यभाषणादिकं च धर्मः । अलीकभाषणमन्या-याचरणादिकञ्च पापम् । सर्वैः सह प्रीतिपूर्वकं परोपकारव्यवहारश्च चारित्रमुच्यते । जिनम-तावलम्बिनां श्चित्पपासाभ्यां निपीडनं नास्ति धर्मः । जैनानामेवमादिस्त्राणामनुसरणेना-त्यीयः सत्यं बहुलमसत्यञ्च संप्राप्ता दुःखाम्बुधौ निमज्जन्ति ।

# मृल जइ जाणिस जिणनाहे। छोयाया राविपरकएभूओ। तातंतं मन्नं तो कहमन्निस लोअ आयारं।। पक० भा० २। षष्ठी० सूत्र १४८॥

सौमाग्यवन्त एव मानवा जिनधर्मे स्वीकुर्वते । जिनधर्ममनङ्गीकुर्वतां भाग्यं विनष्ट-मिति यावत् ।

स॰—अप्ययमुपदेशो नास्ति अमपूर्णोऽलीकश्च ? अप्यन्यमतेषु सौभाग्यशालिनो जैनमते वा दौर्भाग्यवन्तः केऽपि न सन्ति ? यचापि सधर्माणो — जिनमतावलिम्बनः परस्परं न क्विश्नीयुरिपतु
सक्षेहं व्यवहरेयुरिति समुपदिष्टं तदिप जैना अन्यः सह दुर्व्यवहारे किमिप पापं न गणयन्तीति
बोधयित । परिमदं नितान्तमनुचितम् । साधवो हि साधुभिः स्नेहेन व्यवहरन्ति । दुर्वृत्तांश्च
शिक्षया सुशिक्षयन्ति । पुनश्च जैनगुरवः समुपादेशन्ति—"ब्राह्मणास्त्रिदण्डिनः परित्राजकाचार्याः—संन्यासिनस्तपस्विनो—वरागिप्रभृतयः सर्वे जैनमतशत्रवः" इति । सर्वानेव शत्रुभावेन परयतां गर्वयताञ्च जैनानां क गतो द्याक्षमात्मको धर्मः ? अन्यः सह विद्वेषो हि
द्याक्षमयोः प्रणाशः । विद्वेषसमानश्च नास्त्यपरः कोऽपि हिंसात्मको दोषः । जैनाः खलुद्वेषमृतयः । अल्पीयांस एवापरे जैना इव द्वेषिणो भावष्यन्ति । यदि केचन आ ऋषभदेवाद् महावीरपर्यन्तान् चतुर्विशतितीर्थङ्करान् रागिणो विद्वेषिणो मिथ्यात्विनः प्रतिपादयेयुः जैनमतावलिम्बनः सित्रपातज्वरप्रस्तान् मन्येरन्, एषां धर्म च निरयं गरलिमिति विभावयेयुस्तिर्हि
तेऽतितरां दुर्मनेषो भवेयुः । अतएव जैनाः परमतिवर्ग्वश्चित्रात्मके निरये निमण्जन्तो
महान्तं क्वेशमनुभवन्ति । इमे दुःस्वभाविममं परित्यजेयुद्वेत् शोभनं भवेत् ।

# मू॰ एगे। अगरु एगे। विसाव गोचे इआणि विवहाणि । तच्छयजं जिणद्ब्वं परुप्परन्तं न विच्चन्ति ॥ प्रकः भाः २। पष्ठीः सू॰ १५०॥

निखिलश्रावकाणामेक एव ( समुपास्मो ) देवः, गुरुः, धर्मश्र । जिनप्रतिमानां चैत्यानां ( जिनमन्दिराणाम् ) तत्सम्बद्धद्रव्याणाञ्च परिरक्षणं जिनप्रतिमार्चनं च परमो धर्मः ।

सु - --- निखिलमृर्तिपूजादिप्रपश्चस्य जिनमतमेवोद्गमः । एतदेव चारोषपाखण्डमूलम् ।

श्राद्धदिनकृत्ये (१मपृष्ठे ) मूर्त्तिपृजायाः प्रमाणानि-

# नवकारेण विवोहे। ॥ १ ॥ अनुसरणं सावउ ॥ २ ॥ वयाई इमे ॥ ३ ॥ जोगो ॥ ४ ॥ चिय वन्दणगे। ॥ ५ ॥ पच्चरखाणं तु विहि पुच्छम् ॥ ६ ॥

- ( १ ) सर्वश्रावकैः ( चैत्यस्य ) प्रथमद्वारि नवकारजपोऽनुष्ठेयः ।
- (२) द्वितीये द्वारि नवकारजपसमनन्तर'महं श्रावकोऽस्मीति' विचिन्तनीयम् ।
- (३) ( तृतीयद्वारि ) कियन्त्यस्माकमणुव्रतादिकानीति विभावनीयम् ।
- (४) (चतुर्थे द्वारि) चतुर्वर्गे (धर्मकाममोक्षादिषु) मोक्षः प्रधानम्, ज्ञानादिकं च तत्साध-नम् । स च योग इत्यभिधीयते । मानवानां नैर्भत्यसम्पादकतयाऽऽवश्यकानि तदीयषट्-कारणान्युपचारणे (गौणवृत्या) योग इति व्यवहियन्ते । तं योगं व्याख्यास्यामः ।
- (५) (पश्चमद्वारे) चैत्यवंदनम्-प्रतिमाप्रणामोद्रव्यैः प्रातिमार्चनं च विधेयम् ।

अपि चाँत्रैव प्रन्ये परस्तात् भूयांसो विधयः प्रतिपादिताः । तथा च—सायन्तनभोजन-वेलायां जिनविम्बस्य तीर्थङ्करप्रतिमायाः समर्चनं, द्वारपूजनञ्च विधेयम् । अस्यां च द्वार-पूजायां महान्प्रपञ्चः । चैत्यनिर्माणविषयेऽपि "प्रत्नमिन्दराणामुद्धारेण मुक्तिर्लभ्यते" इत्य-भिहितम् । पूजकश्चत्येषु यथानियममुपविश्य भिक्तिपुरःसरं पूजयेत् नमो जिनेन्द्रभ्य एवमादिमन्त्रैः (दंवताः ) झापयेत् । जल्ञचन्दनपुष्पधूपद्। पनैः इत्यादिमन्त्रेश्च गन्धा-दिकं निवेदयेत् ।

(रत्नसारभागस्य १२ पृष्ठे) समुपासकं (धर्मयाजकम्) नरपितः प्रजा वा कोऽपि (किस्मिश्चिदपि कार्ये) निरोद्धं न स्रवनुयादिति प्रतिमार्चनस्य फलमभिहितम् । (रत्नसारग्रन्थस्य ३ पृष्ठे) "मूर्तिपूजया व्याधयः, क्रेशाः, महादोषाश्च नोपसपिन्ति । कश्चन कुमारपालनामा मानवः पश्चवराटिकानां पुष्पमुपायनीकृत्याष्टादशजनपदानां राज्यमलभते" इति
समुपन्यस्तम् ।

स॰—सर्वमिदं कल्पनाप्रसूतं वितथं मूर्खाश्च विलोभियतुं प्रवित्तिम् । भूयांसः खलु जनयाजका नराधिपप्रमुखरवरुध्यन्तेऽपरे च पूजां समाचरन्तोऽपि व्याधिभिः पीड्यन्ते, नापि पाषाणा-दिमूर्त्तिपूज्या वीघापरिमितमिप राज्यं लभन्ते । यदि नाम पश्चवराटिकापुष्पनिवेदनेनापि राज्यं लभ्यते तिई किमिति तादृशानेककुसुमान्युपायनीकृत्य सकलभूवलयाधिपत्यं नासाद्यन्ति ! कथं च राजदण्डमनुभवन्ति ! अपिच—प्रतिमार्चनेनैव भवाणवं सन्तरन्ति भवन्तश्चेत् कथं ज्ञानसम्यग्दर्शनचारित्राण्यनुतिष्ठन्ति ! रत्नसारप्रन्थस्य (त्रयोदशे पृष्ठे) "गौतमस्याङ्गुष्ठेऽमृतं प्राप्यते । तदीयस्मरणेन च मनोवाञ्छितफलान्यधिगम्यन्ते" ! इति विलिखितम् । एतद्पि न समीचीनम् । एवं हि सर्वे जैना अमरत्वं प्राप्तुयुः । पर न

तल्लभन्ते तस्मात्केवलिमदमेषां मूर्खजनान् विमोहियतुं प्रवश्चनामात्रम् । नास्त्यत्र किमपि सारभृतम् ।

# जलचन्द्रनधूपनैरथ दीपाक्षतके नैवेद्यवस्त्रैः। ष्टपचारगरेर्जिनेद्रान् रुचिरेरद्य यजामहे॥

वयं खलु वारिपाटीरतण्डुलपुष्पधूपदीपनेवेद्यवसनादिकैः प्रशस्तोपचारैर्जिनेन्द्रान् तीर्थ-इरान् पूजयाम इति ।

अत एव वयिमयं मृत्तिपूजा जैनेभ्यः प्रचिल्तित्युक्रोषयामः । जिनमन्दिरेषु मोहो नोपसर्पति (तानि च) भवाम्बुधेस्तारियतुं प्रभवन्ति (विवेकसारस्य २१ पृष्ठे )। मूर्तिपूजया
मोक्षः संलभ्यते । जिनमन्दिरप्रवेशेन सद्गुणा आसायन्ते । जलचन्दनादिभिस्तीर्थेङ्करसमचैनेन च नरकेभ्यो विप्रमुक्ताः स्वर्गे प्रतियान्ति (विवेकसारस्य पृष्ठे ५१, ५२)। जिनमन्दिरेषु ऋषभदेवप्रमुखाणां प्रतिमाचनेन धर्मार्थकाममोक्षाः संसाध्यन्ते (विवेक० पृ० ५५)।
जिनमूर्त्तीनां पूजनेन जगतः सर्वहेशा मुच्यन्ते (वि० पृ० ६१)।

स॰ अहो खल्वेषां कीदशा विद्याविरहिता असम्भाव्याश्चोपदेशाः । यदि हि नामैवं पापादिदुष्क-मणि मुच्येरन्, मोहो नोपसपैत, सदगुणा आसाग्चेरन्, धर्मार्थकासमोक्षा लभ्येरन्, निखिलक्षेशाः परिहीयेरन्, भशम्बुधेः पारमुनीर्येत, नरकं विहाय स्वर्गः सम्प्राप्येत च कथं तर्हि जैनमतावलम्बनः सुखिनः सन्तो निखिलपदार्थान् नाधिगुच्छन्ति !

यै: किल जिनमूर्तयः स्थापितास्तैरात्मनो निजकुटुम्बस्य च वृत्तिरुपकिपिता (विवेक-सारस्य पृ॰ ३)। शिविविष्णुप्रभृतीनां मूर्त्तिपूजनं नितरां जघन्यम्, निरयहेतुरिति यावत् (विवेकसारस्य पृ॰ २२५)।

स॰—शिवादिप्रतिमा निरयसाधनं चेत्कथं जैनानामिप मूर्तयो न नरकहेतवः ? अस्माकं मूर्तयस्त्याग-वत्यः शान्ताः शुभमुद्रान्विताश्वातएव प्रशस्ताः, शिवादीनान्तु विपरीतत्त्वया न तथेति चेत्प्र-तिभाष्येत तहींदं तत्र प्रतिवक्तव्यम् "युष्माकं प्रतिमाः खलु महार्घेषु चैत्येषु प्रीतिष्ठता भवन्ति (प्रत्यहं च) ताभ्यश्चन्दनकेसरादिकमुपानीयते कथं पुनस्ताः त्यागवत्यः ? शिवा-दीनाश्च मूर्तयः छायामन्तरेणापि किहिचित्रवसन्ति कथं तास्तथा न गण्यन्ते ? शान्ता इति चेत् जडपदार्थानां निश्चलतया सकलमूर्तयः शान्ता एव को नु युष्मत्प्रतिमासु विशेषः ? तस्मात्सर्वमतानां मूर्तिपूजा वृथेव ।

प्र· अस्मन्मूर्तेथो वसनाभरणादीनि न सद्धत अतः प्रशस्ता ।

उ॰—सक्लजनसमक्षं नानमूर्तीनामवस्थापनं पशुधर्मः।

- प्र॰ -- यथा वै घोषितश्चित्रस्य प्रतिऋतेर्वा विलोकनेन कामः समुत्पद्यते तथव साधुयोगिनां प्रतिमे-क्षणेन शुभगुणाः संजायन्ते ।
- उ॰—प्रास्तिरिकप्रतिसाविलोकनेन शुभगुणप्राप्तिमङ्गीकुर्वाणेषु युष्मासु जडत्वादयोऽपि तद्गुणाः संक्राम्येयुः! जडतुद्रयश्च सन्तः सर्वथा विनङ्श्यथा आपि चोत्तमिवदुषां साहचयपरिचर्या- राहित्येन मौर्क्य प्रवर्धेत । ये चैकादशसमुह्णसे दोषा आभहिताः सर्व एव ते पाषाणादिसूर्वि- पूजकेषु सक्रामन्ति । यथा च जैना मूर्तिपूजाविषये मुधैव जल्पान्त तथैवेषां मन्त्रेष्वांप असम्भवप्रायं वर्णितम् । अयं चेषां मन्त्रः ( रत्नसारं भा । १० १ )—

नमें। अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमें। आयरियाणं नमें। उवज्भा-याणं नमें। छोए सवबसाहूणं एसा पश्च नमुक्कारे। सन्व पावप्पणासणो मङ्गलाचरणं च सन्वे सिपदमं हवइ मङ्गलम् ॥ १॥

मन्त्रस्यास्य माहात्म्यातिश्यो वर्णितः । अयमेव सर्वजैनानां गुरुमन्त्रः । मन्त्रस्यास्य माहा-त्म्यवर्णने जैनैः पुराणतन्त्रनिर्मातागे वन्दिनश्चाप्यधरीकृताः । श्राद्धदिनकृत्ये (पृ॰ ३)—

नसुक्कार तउपहे ॥ ९ ॥

जडकव्वं । मन्ताणमन्तो परमा इम्रुत्ति धेयाणधेयं परमं इम्रुत्ति । तत्ताणतत्तं परमं पवित्तं संसारसत्ताणदुहाहयाणं ॥ १० ॥ ताणं अन्नन्तु नो अत्थि । जीवाणं भव सायरे । बुद्दूं ताणं इमं मुत्तुं । नमुक्कारं सुपाययम् ॥ ११ ॥

कब्वं । अणेगजम्मंतरसं चिआणं । दुहाणंसारीरिअमाणु साणुसाणं । कत्तोय भववाणभविज्जनासा न जावपत्तो नवकारमन्तो ॥ १२॥

अयं ( नमोअरिह्न्ताणिसत्यादि नवकारसन्त्रः) मन्त्रः पवित्रः परममन्त्रश्च स ध्येयेषु परमध्येयः तत्वेषु परमतत्वम् । अयं खलु नवकारमन्त्रः सागरस्य पारं वियासोनौंकेत दुःखपीढितानां सांसारिकजनानां ( साहाय्याय ) तरिणिरित्र वर्तते । इसं परित्यजन्तो भवसागरे निमज्जन्ति परिगृहीतारश्चास्य दुःखेभ्यः संतरित । जीवानां दुःखिमोचकः, सर्वपापिवना
शको मुक्तिप्रदश्च मन्त्रादमुष्मात्रान्यः कोऽपि मन्त्रो वर्तते । अयमेव जीवानां जन्मजन्मान्तरेषुत्पन्नशानिरिकदुःखान्यपनीय तान् भवार्णवादुत्तारियतुं समर्थः । नवकारमन्त्रमनिधगत्य
जीवः संसारसागरादृत्तर्तुं न शकोतीति सृत्रार्थः । अपि च अग्निप्रमुखाष्टभयेषु नवकारमन्त्रं
विना नान्यः कोऽपि साहाय्यकं कर्तुं प्रभुः । महारत्नं वैद्र्यांख्यं मिणिमिव, रिषुभयेऽमोघास्वमिव श्रुतं ( बहुश्रुतं विद्वासं ) केविलिन ( प्राप्तमोक्षं ) मुपादनित । किथायमेव नवकारमन्त्रः सकलद्वादशाङ्गिरहस्यभूतम् । अस्य चायमथः ( नमो अरिहन्ताणं ) सर्वतीर्थङ्करेभ्यो

नमः (नमो सिद्धाणम् ) सकलजिनमत सिद्धेभ्यो नमः ( नमो आयरियाणं ) जिनमत<sup>1</sup>-चार्येभ्यो नमः ( नमो उवज्झायाणम् ) जिनधर्मस्य सकलोपाध्यायभ्यो नमः । ( नमो लोप-लव्बसाहूणम् ) ये केचनाऽस्मिल्लोके जिनसाधवस्तेभ्यो नमः । यद्यप्यस्मिन्मन्त्रे जैनपदँ न वर्तते तथापि जैनानामनेकप्रन्थेपु जिनमतव्यतिरिक्तेभ्यो नमस्कारो न विहितः । तस्मा-द्यमेवार्थो मन्त्रस्यास्य साधीयान् ।

(तलविवेकप्रन्थे पृ०१६९) "यः खलु मानवो दारुप्रस्तरान देविधया समचिति स सत्फलं लभत" इत्यभिहितम् । परं सत्यिमदं चेत्तदेवं सित सर्वो ननो दर्शनेन सुखात्मक-फलानि कथं न प्राप्नोति ! पादर्बनाथस्य प्रतिमाविलोकनेन पापानि विनद्यन्तीति (रत्नसारमा पृ०१०) वर्णितम् । सपादलक्षमिन्दराणि समुद्दधारेति कल्पभाष्ये (५१) ऽभिहितम् । एवं मूर्तिपूजाविषये किलैवां भृयान् प्रवादः । अत एव जिनमतमेव मूर्तिपूजा-कारणमिति निश्चीयते ।

अधुना जैनसाधूनां लीलाः समीक्ष्यन्ताम् ।

कश्चन जैनमतसाधुः कोशाभिधां वारवधूमुपमुज्य तदनु विरक्तः स्वर्गलोकं जगामेति (विवेकसार० १० २२८)। अर्गको मुनिः चारित्रसंश्रष्टः कानिविद वर्षाणि दत्तश्रेष्ठिनः सद्मिनि विषयानुपमुज्य देवलोकं ययौ । श्रीकृष्णतन्यं ढंढणमुनिं स्थालियोऽपजहार देवलं च समासदिति (विवेकसारस्य १० १७)। केवलं लिङ्गधारिणोऽपि जैनमतसाधवः श्रावकैः समभ्यवैनीयाः। सचिरित्रा असच्चरित्रा वा साधवः पूजनीया इति (विवेकसारस्य १० १४६)। चारित्रविवर्जिजोऽपि जैनमतसाधुरन्यधमंस्य साधुभिः श्रेयानिति (विवेकसारस्य १० १६८)। श्रावका जैनमतसाधूनसच्चरित्रान् दुश्चरितानिष पश्यन्तः परिचरेगुरिति (विवेकसारस्य १० १७१)। दस्युरेकः पश्चमुष्टिकेशान् लुञ्चिरत्वा चारित्रं जप्राहं, महत्कष्टमनुभूयान्वताष्सीत् , षष्ठे च मासि केवलज्ञानमासाद्य सिद्धताभियायेति (विवेकसारस्य १० ११६)।

एषां साधुगृहस्थानां लीलाभिसमीक्ष्यताम् । अहो तु दुष्कर्मप्रवृत्तोऽपि जैनसाधुः शोभनां गितं प्रपेदे ! पुनश्च (विवेकसारे पृ० १०६ ) श्रीकृष्णस्तृतीयनरकमलभत । (विवेकसारस्य पृ० १४५ ) धन्वन्तिरिनिरयमाससाद । (विवेकसारस्य पृ० ४८ ) जोगीजगमकाजी मुल्लेत्यादिनामभृतः कियन्तो ज्ञानेन तपःक्षेत्रामतुभूयाप्यधोगितमासेदुरिति वर्णितम् । (रत्नसारभागे पृ० १७१ ) नव वासुदेवाः— त्रिगृष्ठो वासुदेवः, द्विपृष्ठो वासुदेवः, स्वयम्भूर्वासुदेवः, पुरुषोत्तमवासुदेवः, सिंहपुरुषवासुदेवः, पुण्डरीकवासुदेवः, दत्तवासुदेवः, लक्ष्मणवासुदेवः, श्रीकृष्णवासुदेवश्च सर्व इमे एकादश्च द्वादश्च चतुर्दश्च अपि अश्वश्रीवप्रतिवासुदेवः, तारकप्रतिवासुदेवः, मोदकप्रतिवासुदेवः, मयुप्रतिवासुदेवः, निशुम्भित्रतिवासुदेवः, वलीप्रतिवासुदेवः, प्रह्णादप्रतिवासुदेवः, रावणप्रतिवासुदेवः, जरासन्यप्रतिवासुदेवः, वर्लप्रतिवासुदेवः, रावणप्रतिवासुदेवः, जरासन्यप्रतिवासुदेवः, नरकमयासिषुनिति च सम्पन्यस्तम् । ऋषभदेवाद् महावीरपर्यन्ताश्चतुर्विशतितीर्थङ्कराः केवल्यमापुरिति च कल्पभाष्ये विलिखतम् ।

स॰ — जैनमतस्थाः सर्व एव साधवो गृहस्थास्तीर्थङ्कराश्च येषु भूयांसो वेश्यासङ्गिनः परस्तीगामिनस्त-स्करप्रभृतयश्चासन् स्वगमोक्षावावन्दन्त । श्रीकृष्णप्रमुखा महाधार्मिका महात्मानस्तु निरय-मगमित्रिति कियानन्यायः । वस्तुतः सज्जनैजैनानां साहचयेदर्शने अपि न विधेये । एषां सङ्गिन हीदशालीकवार्तास्तेषामप्यन्तःकरणेषु सन्निहिता भवेयुः । निर्वन्धशीलानां पक्षपाति-नामेषां साहचयेण पापातिरिक्तं किमन्यह्नभ्येत । जैनेष्विप साधुजनानां संसर्गे न कोऽपि दोषः ।

विवेकसारे ( पृ॰ ५५ ) ऽभिहितम् — "गङ्गादिती र्यानां वाराणस्यादिक्षेत्राणाञ्च सेवनेन सनागि परमार्थों न सिद्धयित । अस्माकं गिरनारपालीटाणाआवूनामचेयप्रमुखतीर्थक्षेत्राणि मुक्तिमि प्रयच्छन्तीति"। यथा वे शैववैष्णवादीनां तीर्थक्षेत्राणि जलस्थलरूपाण्यचेतनानि तथैव जैनानामि । तत्रैकस्य विगईणमपरस्य च प्रशंसनं नतु मोर्ख्यमेवेति धीम-क्रिरेव विचिन्तनीयम्।

# ष्मथ जैनमुक्तिवर्गानम्।

(रत्नसारभा० पृ० २३) तीर्थङ्करो महावीरो गौतममाह—ऊर्ध्वलोके सिद्धशिलाख्यमेकं स्थानमस्ति । या सिद्धशिला स्वर्गपुर उपरिष्टात्पञ्चचत्वारिंशद्योजनदीर्घा ताबत्येव चावता अष्टयोजनस्थूला च। या च धवलिम्नि मौक्तिकं शुश्रहारं गोदुग्धं चाप्यपहसन्ती वर्तते । स्फिटिकमणेरिप निर्मला हि सा चामीकरवत् प्रकाशते । इयं च सिद्धशिला चतुर्दशलोकशिख-रेऽवस्थिता । अमुष्याः सिद्धशिलाया अप्यूर्धं शिवपुरं नामैकं धाम वरीवर्ति । तत्र किल मुक्तात्मानो निरवलम्बा जन्ममरणादिदोषेभ्यः परिमुक्ताः सानन्दं निवसन्ति । न भूयो जन्ममरण प्रतियन्ति सर्वकर्मभ्यश्च परिमुच्यन्ते ।

स॰—इयं खलु जैनानां मुक्तिः । अत्र गम्भीरिवचारेण प्रतीयते—यथा वै अन्यमतावलिम्बिषु वैकुण्ठकैलाशगोलोकश्रीपुरप्रमुखानि पौराणिकाः, तुरीयस्यां दिवि यीशवीयाः, सप्तमे च यवना
मुक्तिस्थानानि वर्णयन्ति तथेव जैनानां सिखशिला शिवपुरं च वर्तते । यद्धि जैनाः समुच्छतं विभावयन्ति तदेशस्मद्धः प्रदेशवाभिभिनिम्नमिति गण्यते नह्युचावचः कथन
व्यवस्थितः पदार्थः । यमवार्यावर्तवासिनो जैना ऊर्ध्वामिति मन्यन्ते तमेव पातालप्रदेश(अमेरिका) वासिनो नीर्द्धरिति विभावयन्ति । यश्चार्यावर्तवासिभिर्नीच इति व्यपदिश्यते स एव पातालप्रदेशवासिभिरुच इति परिगण्यते । अपि चेयं सिद्धशिला पञ्चचत्वा
रिशलक्षेभ्यो द्विगुणा नवतिलक्षयोजनमायता भवेत तथापि ते मुक्तपुरुषाः स्व तमनो बन्धनमेवानुभवन्ति यतो हि तच्छिलायाः शिवपुराद्वा बहिर्निर्गमनेनैव तेषां मुक्तिः परिहीयते ।
तत्र निवासेऽभिलाषस्ततो निर्गमनेऽपरागश्च भविष्यति । यत्र च प्रतिबन्धः प्रीतिरप्रीतिर्वा
भवेत् कथं सा मुक्तिरिति व्यपदिश्येत ! मुक्तिस्तु यथास्माभिनेवमसमुल्लासे व्याख्याता
तथेव सर्वेर्मन्तव्या । जैनानां हि मुक्तिरियमन्यादशं वन्धनमेव । वस्तुतो मुक्तिविषये जैना
इमे नितरां व्य मुग्धाः । वेदानां यथार्थाववोधमन्तरा न किहिनित् मोक्षस्वरूपं ज्ञातु शक्यत
इत्यत्र नास्ति संशयः ।

साम्प्रतं वयभेषामन्यानप्यनगैलप्रलापान् दशयामः

षष्टिलक्षाधिकैककोटिकलशैजन्मसमये महावीरः स्नापितः । ( विवेकसार १ पृ० ७८ ) महावीरदर्शनः थं गतो दशार्णमहीवल्लभः किञ्चिदिभिमेने । तदहङ्कारितरासाय १६, १७, ७२, १६००, इन्द्राकृतयः, १३, ३७, ५०, ८०,००००००, इन्द्राख्य तत्र समागमन् । एतद्वललेक्य भृपतिर्विभिष्मिये ( विवेकसार १ पृ० १३६ )। एतावतामिन्द्राणामिन्द्राणीनाञ्च स्थितिहेतोरीहशाः कियन्तो भुवनकोशाः समपेक्यन्त इति धीमद्भिरेव विचिन्तनीयम् । श्राद्धदिनकृत्ये (आत्मिनिन्दाभावनायाम् पृ० ३१ ) "वापीकूपतडागा न निर्मातव्या"इति विलिखतम् ।

सर्व एव मानवा जैनमतमङ्गीकृय वाषीकूपतडागादिकं न निर्मापयेयुस्तत्कृतः सकल-लोको वारि लभेत ?

प्र॰—तडागादिनिर्माणेन भृयांसः प्राणिनो म्रियस्तेऽतस्तिन्नर्मातारः पापिनः संजायन्ते तस्माद्वयं जिनधर्मावरुम्बिनः कार्यभदो न विद्ध्महे ।

उ॰— कथं युप्माकं मितिविनष्टा । क्षुद्रजन्तूनां हिंसया पापिमव पशुमानवादिवृहत्प्राणिनां जलपानेन सञ्जातमहापुण्यमिप कथं न परिगणयथं ?

(तत्विविवे पृ० १९६) नगरेऽस्मिन् नाम्ना नन्दमणिकारः श्रेष्ठी वापीखननेन धर्मप्रच्युतः षोडशमहाव्याधिभिः समाक्तान्तः । उपरतश्र सस्यामेव वापिकायां दर्दुरः समजायत ।
ततो महावीरदर्शनेन स (दर्दुरः) जातिस्मरः समभवत् । महावीरो व्रवीति—"ममागमन
माकर्ण्ये" प्राग्जनुषि धर्माचार्योऽयमिति विज्ञाय मामभिवन्दितुमागच्छन् पथि श्रेणिकाश्वखुरसम्पिष्टो ममार । शुभध्यानेन चामुना दर्दुराङ्को महर्धिकदेवता अभवत् । स्वावधिज्ञानेन मामिश्यातमवर्गुधात्र समागर।।ऽनिवन्य च स्वर्तीभ ग्यं दर्शयन् प्रतिजगामेति"।
एवमादिविद्याविरहितालीकाख्यायिनो महावीरस्य सर्वोत्तम इति मनन महाश्रमः । (श्राबदिनक्र० ३६) शववसमानि साधुराददीत इति । एतेषां साधवोऽपि महाब्राह्मणाः समजायन्त ।
वस्ताणि तु साधवो गृह्णीयुः । शवाभरणानि कः परिगृह्णीयात् ! कदाचिद् महार्घतया स्वयमेव रक्षन्ति । एवं ते केऽभवन् ! धान्यस्य भर्जनकुटनपेषणपाकादिषु पापं संजायते इति
(रत्नसारस्य भा० पृ० १०५) । अप्येतत्रास्ति मौर्ख्यम् ! यदि नामेमानि कर्माणि न
क्रियेरन् कथं मानवादिप्रागितः प्राणितुं प्रभवेयुः ! जैना अपि पीडिताः सन्तो श्रियेरन् ।
वाटिकारोपणेन मालाकारो लक्षपापानि संलभते (रत्नसा० पृ० १०४) । अहौ कियानयं
व्यामोहो यदेभिः "मालकारः लक्षगुणात्मकं पापमिश्वगच्छन्निप पत्रफलपुष्पछायाद्याश्रयेण

(तत्विवि० पृ० २०२) एकस्मिन्नहिनं लेबियनामा साधुः भ्रमेण वेश्यागृहं पाविशात् । धर्मव्यपदेशेन च भेक्ष्यमयाचत । वाराङ्गनाऽत्रवीत् — "नास्त्यंत्र धर्मस्य किमंपि प्रयोजनमपि छ केवलमर्थः समपेश्यते" इति। ततः स लव्यिसाधुः सार्थद्वादशलक्षनिष्कान् तत्सदानि वर्षया-मास ।

कः खलु निवुद्रिमन्तरेण वृत्तान्तममुं सत्यं विभावयेत !

( स्तिसारस्य पृ॰ ६७) अश्वमारूँदेका प्रास्तिरिकप्रतिमा यत्र तत्र जनान् विरक्षति । अयि जैनमहोदयाः ! अयत्वे हि यूपं स्तेनदस्युश्चत्रुभिः पीड्यमानास्तां स्मारं स्मारमात्मानं कयं न विरक्षय ! किमंथे अ प्रामपालालये । (पुलिस वो की ) श्वरणाः थिनो भ्राभ्यथ !

जैनसाधूनां लक्षणानि जिनदत्तसूरिः श्लोकैराह —

सरजोहरणभैक्ष्यभुनो लुश्चितमूर्द्धजाः । इवेताम्बराः क्षमाशीला निःसंगा जैनसाधवः ॥ १ ॥ लुश्चिता पिच्छिका इस्ता पाणिपात्रा दिगम्बराः । ऊर्ध्वासिनो गृहे दातुर्द्धितीयाः स्युर्जिनर्षयः ॥ २ ॥ भुङ्को न केवलं न स्त्रीमोक्षमेति दिगम्बरः । पारुरेषामयं भेदा महान द्वेताम्बरः सह ॥ ३ ॥

- (१) (सरजोहरणाः ) चमरीभृतः (भक्षभुजः ) भेक्य वर्याध नप्राणवृत्तवः (लुश्चितमूर्धजाः ) क्लप्तिशिरोहृहः (भताम्बराः ) सुप्रायनाः (क्षमाश्चीलाः ) क्षमाबन्तः (निःसङ्घाः ) सक्लप्तृतिवर्जिताश्च जनयतयः "भ्रेताम्बरा" इति समाख्यायन्ते ॥
- (२) अपिरिहितवसनाः लुश्चितश्चिरःकेशाः पिच्छिकां ऊर्णातन्तुनिर्मितमार्जनीपाणयो पृत-पाणिभोजना द्वितीया "दिगम्बराख्या" जैनसाधवो भवन्ति ।
- (३) मैस्यप्रदात्रगृहस्थे कृताशने भोक्तारस्तृतीया जैनसाधवो जिनर्षयः । दिगम्बरा योषितां मोक्षं न मन्यन्ते श्वताम्बरास्तु तमप्यभ्युपगच्छन्ति । अयमेवानयोर्महान् भेदः ।

इमानि सन्ति खलु जैनैरम्युपगतानि मोक्षसार्थनानि । जैनानां केशलुञ्चनं हि सर्वत्र विख्यातम् । क्रिनेच्च पश्चमुष्टिकेशलुश्चनमि प्रतिपादितं तथाच— क्रिकेसारे (पृ० २१६) पंचष्टमुद्यिरारःकेशान् लुश्चयित्वा चारित्रमप्रहीत् साधुरभवदिति यावदित्यभिधीयते । एवं कल्पसूत्रमाध्ये (पृ० १०८) केशान लुश्चयित्वा गोबालसित्रभान् कल्पयेदिति । कथयत जैनमहोदयाः ! एवं कावर्तत युष्माकं द्याधमः । केशलु अनेन कियत्करमनुभूयते, कामं स्वह स्तेन गुरुणाऽन्येन बा केनचित्तदगुष्ठीयेत । अभीदं नास्ति विहिंसनम् ! जीशात्मने क्लश्मप्रदानं हि दिसे समाल्गयते । विवेकस एत्रन्ये "१६३३ तमे संगसरे (विक्रभी०) श्वताम्बरेम्य दूँढीयानिधेयः तस्माच्च त्रयोदशपन्थिनः (तेरहपन्थी) प्रादुरभवितिते" स्पष्टमुदीरितम्

- इमे ढूंढियाजनाः पाषाणादिप्रतिमा नाङ्गीकुर्वते स्नानभोजनातिरिक्तकाले सर्वदैवानने पट्ट निवध्नन्ति । यतयोऽपि प्रन्थाध्ययनसमय एव वदनं वस्रेणापिदधति नत्वन्यस्मिन्काले ।
- प्र॰—मुखे पट्टबन्धनं सर्वयैवावश्यकम्, यतो हि वदनवाष्पोष्मणा वायुकाया वायुस्थितसृक्ष्मदेहवन्तो जीवा म्रियन्ते तन्मरणजनितपापं च मुखमिपधातारं संजायतेऽतो वयमार्हता मुखाच्छादन साधु मन्यामहे ।
- उ॰— भवतामियमुपपत्तिःविद्यया प्रत्यक्षादिप्रमाणेश्व विरुध्यते नहि जरामरणविवर्जिता जीवा-त्मानो मुखवाष्पोष्मणा कर्हिचिदुपरन्तुं शक्तुवन्ति । जीवाश्व युष्माभिरपि जरामरणविव-जिताः परिगण्यन्ते ॥
- प्र॰—जीवस्तु नोपरमित परमाननोष्णवायुना ते विनिपीड्यन्ते । पीडियता च नरकी संपद्यतेऽतो मुखे पृहवन्थन प्रशस्यते ।
- उ॰—इदमिष भवतां कथनमसम्भवम्, न ह्यन्येषां यातनां विना कस्यापि जीवस्य निर्वाहः सम्भवति । यदि युव्मन्मतानुसारेण मुखोष्णवायुरिष जीवानां यातनानिमित्तं किमिति तर्हि भ्रमणो-पवेशाभ्यां हस्तनेत्रादीनां परिस्पन्देन च जीवनिषीडनं नाभ्युपगम्यते १ एवं च यूयमिष जीवानपीडियत्वा वस्तुं न शक्तुथ ॥
- प्र॰ आम्, यथाशक्यमवरंग जीवा विरक्षणीयाः । यत्र पुनर्वयं तान् परिपातुं न शक्तुमस्तत्रासमर्थाः किं कुर्मः ? जीवा हि सकलवाय्वादिपदार्थेषु परिपूर्णाः । यदि वयमाननं वसनेन नापिदध्म-स्तर्हि भूगांसों जीवा भ्रियेरन् सति तु तदावेष्टनेऽल्पीयांसो भ्रियन्ते ।
- उ०—इ्सपि भवतां युक्तिविवर्जितं वचः । वसनयन्थनेन हि जीवा अधिक दूयन्ते । वसनेन मुखपिथातुर्वदनवायुः संनिरुध्याधस्तात् पार्श्वाभ्यां वा मौनावलिक्विनश्च नासिकारन्त्रेण सवेगं
  निष्कामित, तेन चौष्ण्याधिक्येन युष्मन्मतानुकूलं जीवाः सिवरोपमर्यन्ते । पर्यत—यदि
  सद्मनः कोष्ठस्य वा सर्वद्वाराणि संवृष्णीरन् जवनिकया वा पिश्रीयेरन् तिर्ह तत्रौष्ण्यं प्रवर्धते ।
  अपावरणेन पुनर्न तावानुष्मा संजायते एवमानने पट्टवन्धनेन समिधकोष्णताऽपावरणेन
  चाल्पीयसी संजायते । एवञ्च यूयमात्मनो मतानुसारेण जीवान् भृशं निपीडयथ । यदा
  हि मुखं पिधीयते तदा वायुरेकत्रीभृय नासारन्त्रेण सवेगं निस्सरन् जीवान् प्रवलमाहत्य
  निपीडयति । यथा च कश्चन मानवो विद्व मुखेन फूत्करोत्यपरश्च नालिकया, तत्र वदनपवनः सर्वत्र प्रसरणेन मन्दं निलकावायुश्चैकत्रितः प्रवलमाहन्ति विद्वम् । तथैवानने पट्टवेष्टनेन समुपचितो वायुन्।सिकायाः सवेगं निस्सत्य जीवान् सिवरोषं दुनोति । तस्मान्मुखपिधारुभ्यस्त्याऽकुर्वाणा धर्मात्मानः । अपि चैवं वर्णा ययायथं स्थानप्रवर्ण्वकमुचारियेद्वं
  न शक्यन्ते । निरनुनासिकवर्णानां सानुन।सिकत्योच्चारणेन दोषभागिनोऽपि यूयं संजायश्वे ।
  किञ्चानने पट्टवेष्टनेन भूयान् दुर्गन्थः सम्पद्यते दुर्गन्थपरिपूर्णं हि देह।भ्यन्तरम् । देहाविस्सरन् पवनो दुर्गन्थमयो भवतीति प्रत्यक्षमेव । तिवरोषेन दुर्गन्थोऽपि भूयसा प्रवर्धेत ।

यथा हि सवृतः गौचालयोऽपावृतापेक्षयाऽधिकं दुर्गन्वेन संपूर्यते तथैव वदनपृश्वेष्टनेन दन्तधावनमृत्वप्रक्षालनम्नानग्दीनामननुष्ठानेन, वसनापिक्षालनेन च स्वदेहाद् भृयांस दुर्गन्धमृत्पाद्य लोके प्रभूतव्य धिभिर्जीवान् याविवपीडयथ तावदेव वृजिनं युष्माभिरवाप्यते यथा पुरीषादिषु दुर्गन्थाधिकयेन विश्वचिकाप्रभृतयो रोगाः समुत्पद्य जीवान् दुःखयन्ति । दुर्गन्धस्य न्यूनतया च व्याधीनामल्पत्या जीवेनाधिकं दुःखमवाप्यते । तस्माद्दुर्गन्धप्रवर्धकन्तया यूयमाततरामगराध्यथ । अगरिहिनवदना ये वे दन्तान् धावन्ति मुख प्रक्षालयन्ति स्नानादिना स्वावासवासयी च संशोधयन्ति, अन्त्यजैर्दुर्गन्धमहवासेन पृथग्निवासिन इव ते युष्मदपेक्षया नूनमातप्रशस्ताः । दुर्गन्धमहवासेनान्त्यजानामिव युष्माकं युष्मत्सहचराणां च बुद्धिर्नेर्मत्यं नासादयित । यथा व्याधराधिकयेन मतेरचाप्रकंषतया धर्मानुष्ठानं प्रतिहन्यते तथैव यूयं युष्मद्वयस्याध्य दुर्गन्धबहुलत्वाद् धर्ममाचरित् न शक्तुथ ।

- प्र॰—संवृतागारे प्रदीप्तपावकार्चिषो बहिनिस्सःय बहिःस्थजीवान् दुःखियतुं न प्रभवन्ति, एवमानन-पृद्धवन्धेन वयमपि वायुं निरुध्य तान्नाधिकं निषीडयामो नह्येवं बहिः वायुनिकायात्मानो विनि-पीड्यन्ते । संमुखे प्रज्विलतोऽपि वन्हिस्तियग्हस्तगृहीतो नाधिकमतुभृयते । वायुस्थित-जीवा देहवत्तयाऽसंशयं यातनामनुभवन्ति ।
- उ॰—बालप्रलिपतिमिदं युष्माकम् । प्रथमं तावानिशिक्ठद्रे-यत्र किलबाह्यवायुरान्तरेण नभस्वता न संयु-ज्यत बिन्हः सिमिन्धि गुमेन न शक्तोति । एतत्प्रत्यक्षं दिद्रभु वान् काचपात्रे दीपिकां निधाय तस्य कृत्स्निविवराणि संवृणोतु ? तत्क्षगमेव दीपिका चिनिर्वाणमेष्यति । यथा वै बाह्यवायुस-म्पर्कमन्तरेण भूनिवासिनो मनुष्यादिप्राणिनः प्राणितुं न प्रभवन्ति तथैवाग्निरिप सन्दीपितुं न शक्तोति । एकतः सिन्हिद्धोऽनलवेगोऽपरतो महता रयेण निस्सिरिष्यति । अपि च पाणिना व्यवहिताऽनला चिवदनेऽल्पत्याऽनुभूयमानापि हस्ते समधिकमनुभूयते । तस्मान्नास्ति साधी-यसी युष्माकमियमुपपत्तिः ।
- प्र॰ "महता (आदरणीयेन) जनेन तच्छ्र्वस्यन्तिकेन वा संलपन्नपक्रष्टो नरः स्वानने वसनाञ्चलं हस्तं वा निद्धाति येन मुखोद्गतो निष्ठीवो दुर्गन्धो वा मातं स्प्राक्षीदिति" सर्व एव विदन्ति नतु ? प्रन्थवाचनवेलायाञ्च भुखानिस्तिनिष्ठ्यूतसम्पातेनोच्छिष्टतां गतो कलुषितः सञ्जायते प्रन्थ इत्यत्र नास्ति मनागपि संशयः । तस्मान्मुखे पट्टवन्थनं प्रशस्यते ।
- उ॰—एनेन "जीवरक्षाये निर्धिकमानने पृथ्वेष्टनामिति" सिध्यत्येव । अपि चान्येन संलपता केनचित् "मा कोऽपि रहस्यमिदं शृणुयादिति" वदने वसनाञ्चलः पाणिर्वा सिन्नधीयते निह खल्विभ-व्यक्तवार्तामाचक्षाणास्तथा विचेष्टन्ते दन्तथावनाद्यनेनुष्ठानेन युष्माकं मुखाद्यवयेनेभ्योऽतितरां दुर्गन्यः समुदेति । यदा च यूपं कस्याप्यन्तिकेऽन्यो वा युष्मत्समीप उपविष्टः स्थात्तदा दुर्गन्यं विना किमन्यत्तेन लभ्येत ? एवमानने हस्तवस्त्राञ्चलिधाने भूयांसि प्रयोजनानि सम्भवन्ति तथा च यदि नाम बहुजनसमक्षं रहस्याख्याने पाणिरञ्चलो वा न सिन्नधीयेत तदन्यांभमुखं वायोः प्रसारेण सा वार्ताऽपि प्रसरेत् । विजने चालपन्तौ नास्त्यत्र कोऽप्यपरस्तृतीयः समा-कर्णायतेतित मुखं पाणिनाञ्चलेन वा न पिथत्तः । अपि च महतामेवोर्पार निष्ठीवनं न पतेत्

ति कि लियासम् तत्पातनीयम् ? सत्यप्येवं निष्ठीवपातेन कश्चिन्मोक्तुमहिति ? यांद् वयं दूर-देशिस्थिता अपि सलपेम परं पवनप्रवाहोऽस्मत्तदिभमुखो भवेत्तद्। सुक्ष्मीभृय निष्ठीवनत्रसरेण-वस्तदीयशरीरेऽवस्यं निपतिष्यन्ति । तद्दोषपरिसंख्यानश्चाज्ञानविलिसतम् । मुखोष्मणा जीवा म्नियेरन् यातनां वा चेल्लभेरँस्तद् वैशाखञ्यष्ठमासयोः भानोः प्रचण्डातपेन वायुकायेष्विलल्जिवेषु कोऽप्यनुपरतो नावशिष्येत । परं तदौ ण्येनापि ते जीवा न म्नियन्ते । तस्माद् वितथः खलु युष्माकमयं सिद्धान्तः । पूर्णविद्वांसो युप्माकं तीर्थद्वराः कथमेव व्यर्थप्रलापानालपेयुः । किश्च त एव किल जीवात्मानः पीडामनुभवन्ति येथां वृत्तिः सर्वावयैवः सह संसप्टा भवेत् ।

तथा चोक्तम-

#### पश्चावयवयोगात्सुखसंवित्तिः ॥ सांख्य० अ०५ । स्० २७ ॥

पञ्चेन्द्रियाणां पञ्चिवषयैः सह सम्बन्ध एव जीवः सुखं दुःखं वा समवाप्नोति । यथा खलु बिधरेण गालिप्रदानम्, अन्धेन रूपमप्रतः सर्वन्याद्रादिभयावहप्राणिनां गमनं वा, त्विगिन्द्रियशून्येन स्पर्शः, पीनसामयाक्रान्तेन गन्धः, रसनेन्द्रियविवर्जितेन रसश्च नातुभूयत एवमेव
तेषामपि जीवानां व्यवस्था समवगन्तव्या । अवधीयताम् सुषुतिदशामापत्रो मानवीयजीवः
सुखं दुःखं वा नाप्तुते । स हि देहान्तर्विद्यमानोऽपि वाह्यावयवैः सम्बन्धाभावात् सुखं
दुःखं वा किमप्यतुभविद्यं न शकोति ।

अपि च—यथेदानीन्तनचिकित्सका रुजावन्तं कमिप मादकद्वव्यं समास्य घ्रापियत्वा वा तदङ्गानि शल्ययन्ति तदानीं तेन किमिप दुःखं नानुभूयते, एवं वायुकायरन्यस्थानरदेहि-भिर्वा जीवैः सुखं दुःखं वा न लभ्यते । किश्च-मूर्च्छितप्राणीव वायुकायादिजीवा अपि नितरां मूर्च्छितत्या सुखदुःखं न विभावयन्ति । पुन"रिमे यातनादिभ्यो विरक्षणीया" इति वचः कमर्थ पोषये १ ! तत्सुखदुःखलाभे प्रत्यक्षस्यवाभावादनुमानादीनि कथं युज्यन्ते !

- प्र॰ नतु यदा ते जीवाः कथ पुनस्तेषां सुखदुःखे न जायेताम् ?
- उ॰ अयि मुग्धा श्रातरः ? श्रूयताम सुपृतिदशायां यूयं कथं सुखादिकं न प्रपद्यध्वे ? सुखदुःखा-तुभवस्य प्रत्यक्षतया सम्बन्ध एव हेतुः । अनुपदमेवास्माभिः समाहितं यथा व मादकद्रव्यं प्रापित्वा विकित्सकैः शल्यमाना अपि दुःखं न प्रतिपद्यन्ते तथैवातित्रगं मूर्चिछतात्मानः सुखं दुःखं वा कथङ्कारमधिगच्छेयुः ? नहि तत्र किमपि प्राप्तिसाधनं वर्तते ।
- प्र॰ वयं हरितशाकपत्र णि, कन्दम्लानि च न भक्षयामी यतः खलु हरितकेषु भूयांसः कन्दम्लेषु चानन्ता जीवाः सन्ति तद्भक्षणेन तेत्रां घातेन य'तनया च वयं पापभाजो भवेम ।
- उ॰ इदं युष्माकं महदज्ञानविचेष्टितम् । हरितप्रणयमाशने जीवानां व्यापादन पीडनं च कथमभ्यु-पगच्छथ ! नीह युष्मामिस्तेगां यातना प्रत्यक्षं सभीश्यते, अथ चेदवलोक्यतेऽस्मानपि दर्श-यतः। न खु यूपं प्रत्यक्षतया द्रष्टुमस्मान् वा दर्शयितुं शक्ष्यथः। प्रत्यक्षाभावे चानुमानोपमान-

शब्दप्रमाणान्यि किहिचित्र संगच्छन्ते । अपि चास्मात्पूर्वोदितं समाधानमत्रापि संघटते । महान्धकारसुषुप्तिमदसमग्नजीतैः सुखदुःखलाभाभ्युपगमो हि युष्मत्तीर्थद्भराज्ञानिकिसितं यैरेवमित्रिधापूर्णोपदेशः प्रादाि । नतु सत्यन्तविति सम्भिन तदन्तवितिनः कथमनन्ता भवेयुः । यदा च वयं कन्द्रसान्त समीक्षामहे तद। तित्रवासिनो जीवाः कथं नान्तवन्तः ? तस्माद् युष्माकसियसुपपतिः सर्वथेव भ्रमपूर्णा।

- प्र॰ यूयससन्तप्तं जलं निषीयध्वे तदिदं महत्पापम् । यथा वयमुष्णजलं पिवास्मस्तयेव यष्माभिरपि पातव्यम् ।
- उ॰ अयमिप युष्माकं भ्रमः। यदा हि भान्तो वारि क्वाथयन्ति तदा तत्रत्या निखिलजीवा मृताः म्युः । किश्र तच्छरीराणामिप तत्र रन्धनात् शतपुष्पार नसित्रभं तद्देहाम् (तेजाय) पिवन्ति । अतश्र महत्पापभाजो भवन्ति । ये तु शीतलं जल पिवन्ति न ते तत्पापभाजः संजायन्ते प्रपीतशीतपयसो ह्यद्रगमनेनेषदृष्णतां प्राप्य ते जीवाः श्वासेन सह बिहिनिर्यास्यन्ति । विधिना चानेन जलकायजीवाः सुखं दुःखं वा न किमप्यासादयन्ति । एवं च कोऽपि पापभाग् न भविष्यति ।
- प्र॰ -- नतु यथा जाठराग्निना जीवा वाहर्नियन्त्येवमुष्णतामासाद्याम्भसः कथं न निर्यास्यन्ति ?
- उ०—वस्तुतस्ते निर्यान्ति परं युष्माभिवदनपवनोष्मणापि जीवानां मरणमभ्युपेयते तदा जलकाथेन युष्मन्मतानुसारेण ते परैष्पन्ति । पीडातिशयमासाद्य वा निर्यास्यित । तहेहाहचाम्भसि रिध-ष्यन्ति तेन यूयमेव पानिनो भविष्यथ नतु ते (शीतपयःपायिनः )।
- प्र०-न वयं स्वयं जलं काथयामो नापि कमपि गृहमेधिनमादिशामो येन दुरितभाजो भवेम ।
- उ॰—यदि नाम भवन्त उण्णजलं नायहीष्यन्नाप्यपास्यन् किमिति गृहस्थैरुणं क्रियेत तस्माद्
  भवन्त तव तत्पापभुनः। प्रत्युत महत्पापवन्तः। यूयं चेत् कमप्येकं गृहमेधिनं जलपुणां
  संपाद्यितुमादेश्यन् तदेकेत्रव जलं काथ्येत। अनादिष्टाः पुनर्गृहमेधिनः "न जाने साधुमहाभागः कस्य गृहं समेयादिति संदिग्धाः सर्व एव स्वस्विनेकेतने जलं काथयन्ति। अतो
  यूयमेव प्राधान्येन तत्पापभाजः। अपि च काष्ठाग्न्यितशयप्रज्वालने च पूर्वोक्तप्रकारेण यूगमेव पाककृषिन्यापारादिषु भूयांसः पापिनो निरयगामिनश्च संजाद्यन्ते। जलोष्यसंपादनस्य प्रधानहेतवः शीतं जलं न पातन्यमपि तु संतप्तमिति परोपदेष्टारश्च यूगमेव परं
  पापिनः। ये च युष्मदुपदेशमनुरुध्य तथाचरन्ति तेऽपि पापभुजः। अपि च किञ्चदवधीयताम, यूगं महाविद्यासागरे निपतिता नवा १ क्षुद्रजन्तुषु द्याप्रकाशः परमतावलम्बनां तु
  विगर्हणमनुपकारश्च किमल्पीयः पापम् १ युष्मत्तीर्थङ्कराणामेव मतमवितथं चेत्कथं परमेश्वरो
  जगत्येतावर्शं वृष्टि सिरतां प्रवाहमियदम्भश्च सप्तर्ज १ नापि तेन भानुरप्युत्पाद्यः समभवत्।
  एतेषु हि नैककोटिजीवा युष्मन्मतानुकूलमुपरमन्त्येव। युष्माभिरीश्वरत्वेनाभ्युपगतास्तीर्थङ्करा
  जीवन्तोऽनुकस्पया सूर्यातपं मेघाश्च कथं न न्यवारयन् १ किञ्च पूर्वोदितवर्त्तना (देह्वतः)

प्राणिनो विना कन्दमूलादिपदार्थेषु निवसद्भिजींवैः सुखदुःखे नानुभृयेते । अपि च—सर्व-जीवेषु द्याप्रकाशोऽपि दुःखहेतुः सञ्जायते ।

यदि सर्व इमे प्राणिनो युष्मन्मतानुकूलं मानवा भवेयुः, तस्करा दस्यवो वा दण्डं नाष्नुयुः कियद् महापापम् प्रवर्धेत । तस्माद्दुष्टानां यथावद् दण्डविधाने श्रेष्ठानाञ्च परिपालने दया अन्यथा तु दयाक्षमारूपधर्मस्य विनाशो विज्ञेयः । कियन्तः खलु जैनाः पण्यव्यवहारं कुर्वते (पण्येन जीवन्ति) तद्व्यवहारेष्वलीकभाषणं, परधनापहरणं, निर्धनप्रतारणादिदुष्कर्म-जातमनुतिष्ठन्ति । तिश्ववारणाय कथं सप्रयत्नं नोपदिशथ ? कथं चाननपष्टवेष्टनादिछलना-माचरथ ? शिष्यान् शिष्याश्च कुर्वाणा यूयं केशलुञ्चनदीर्घोपवासाम्यां कथं परानिपीड्य दुःखयथ ? स्वयञ्च क्लेशमनुभवन्तः किमथेमात्महत्यां दुःखप्रदानेनात्मनो विहिंसनं विधत्थ ?

अपि च-किनिमित्तं जैना इस्त्यक्ष्वोष्ट्रवृषाराहणं मानवैर्मञ्जूरीसम्पादने च न विग-णयन्ति पापम् ! यदि हि युष्मिच्छिष्याः सर्वथानर्थंककार्याणि सत्यत्वेनापादियितुं न शक्तुवन्ति तर्हि तीर्थङ्करा अपि तथा विधातुं न क्षमन्ते । यदा वे यूयं कथां वाचयथ तदाऽसंशयं युष्मन्मतानुकूलं मार्गेषु श्रोतारो यूयं च जीवान विहिंसथ कथं तर्हि पापस्यामुष्य भाजनतां गच्छथ ! अल्पीयसैव खल्वेतेन वचसा पृथिवीजलवायुनिकायैः स्थावरकायैरत्यन्तमृर्छित-जीवैः मुखं दुःखं वा कथंचिदिप नावाप्यत इति बहु विज्ञेयम् ।

जैन।नामन्यदिप किश्चिदसम्भवाख्यानं वर्ण्यते तत्साविहतेन चेतसा श्रोतव्यम् । सार्धत्रय-इस्तिपितितं धतुभवतीति च न विस्मर्तव्यम् । कालसंख्यानं च पूर्वोदितप्रकारेणेव समव-गन्तव्यम् ।

रत्नसारस्य १ म भागे ( पृ॰ १६६-१६७ ) ऽभिहितम् —

| तीर्थं द्वरनामानि    |     | शरीरप | रिमाण | आयु:परिमाणम् |             |         |
|----------------------|-----|-------|-------|--------------|-------------|---------|
| १ ऋषभदेवः            | ••• | 400   | धनुः  | •••          | ८४,००,००० ₹ | वर्षाणि |
| २ मजितनाथः           | ••• | 8.40  | "     | 000          | €₹,00,000   | ,,      |
| २ सम्भवनाथः          | ••• | 800   | 1,    | •••          | 80,00,000   | 99      |
| <b>४ अभिनन्द्</b> नः | ••• | 340   | ,,    | •••          | 40,00,000   | 59      |
| ५ सुमतिनाथः          | ••• | 300   | 1,    |              | ₩0,00,000   | ,,      |
| ६ पश्चत्रभः          | ••• | 180   | 1)    | ***          | 30,00,000   | 10      |
| • पाश्वैनाथः         | ••• | 200   | 1)    |              | 20,00,000   | 21      |
| ८ चन्द्रमभः          | *** | १५०   | 71    | •••          | 20,00,000   | 2'9     |
| ६ सुविधिनाथः         |     | 200   | 33    |              | 2,00, 00    | ,,      |
| १० शीतलनाथः          | *** | 60    | 12    | •••          | 2,00,000    | 12      |
| ११ श्रेयांसनाथः      | ••• | ٤٠    | ,,,   | •••          | 28,00,000   | "       |

|       |                   |                 | ~~~~~ |       | ~~~~~ | ~~~~~~~~~         |    |   |
|-------|-------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------------------|----|---|
|       | तीर्थं द्वरनामानि |                 | शरोरप | रमाणम | (     | आयुःपरिमाणम्      |    |   |
|       | गासुपूज्यः        | ७ <b>॰ धनुः</b> |       |       |       | ७२,००,००० वर्षाणि |    |   |
| १३ व  | वेमलनाथः          |                 | 80.   | ,,    |       | 80,00,000         | 11 | 1 |
|       | मानन्तनाथः        | • • •           | 40    | 13    |       | 30,00,000         | ,, |   |
| १५ ४  | वर्मनाथः          | 100             | 84    | 1.    |       | 20,00,000         | ,, |   |
| १६ य  | गन्तिनाथः         |                 | 80    | - 10  |       | 2,00,000          | "  |   |
| १७ व  | वृंधुनाथ          | •••             | 34    | ,,    |       | 84,000            | ,, |   |
| १८ व  | ।मरनाथः           |                 | 30    | ,1    | •••   | C8,000            | 1, |   |
| H 39  | ल्लीनाथ:          |                 | 24    | ,,    |       | 44 000            |    |   |
| २० स  | निसुवृन्तः        | •••             | 20    | ,,    |       | 30,000            | "  |   |
|       | ाभिनाथः           |                 | 88    | "     |       | ₹,,,,,,           | "  |   |
|       | मिनाथ:            |                 | १०    | ,,    | •••   | 2,000             | "  |   |
|       | ाश्चताथः          |                 | 8     |       | 100   |                   | 37 |   |
|       | हावीरखामी         |                 |       | "     | •••   | १००               | "  |   |
| 10 11 | GIALL CALMI       | •••             | 3     | ,,    | ***   | ७२                | 13 |   |

एते चतुर्विश्वतितीर्थङ्करा जैनमतप्रवतिका आचार्या गुरवश्व । एतानेवाईताः परमेश्वरं मन्यन्ते सर्वे चेमे मोक्षमिथगताः । एताबद्बृहन्ति शरीराणि एताबद्मानवीयदेहायुः-परिमाणञ्च कथञ्चित् सम्भवति न वेति धीमद्भिरेव विचिन्तनीयम् । एतादृशा दीर्घ-कायाः कतिचिदेव मानवा भूमंडलेऽस्मिन् निवस्तुं शक्तुवन्ति । जैनाननुसरद्भिः पौराणिकै-र्विणितं लक्षदशसहस्रादित्रपपरिमितमायुरिय कथमपि न सम्भवति । जैनानान्तु कथ-मिदं सम्भवेत् । अन्यद्पि श्रूयताम् —नागकेतुराकारेण प्राममनुकुर्वाणां शिलामङ्गुलौ संदधे (कल्पभाष्ये १ पृ॰ ४)। महावीर: खल्बङ्गिष्ठेन भुवं पीडयामास तेन च शेषनागश्चकम्पे (कल्प-भा ॰ पृ ॰ ३५)। ददंश भुजंगो महावीरम्, रक्तस्थाने च ततः क्षीरं निरगात् । उरगश्राष्टमं स्वर्गिमियाय (कल्पभा । पृ० ४६)। महावीरचरणयीः पायसं श्रपितं तथापि पादौ न प्रदंग्धी ( कल्पभा॰ पृ॰ ४७ )। नितरां लघीयसि पात्रे ऋमेलकः सिन्नधापितः ( कल्पभा॰ पृ॰ १६)। देहमलं न परिमार्जयेत् नापि कण्ड्रयेत् (रन्नसार॰ १ म भा॰ १४)। महा-वीरतीर्थक्रूरस्यातिप्रियः दमसारनामा कश्चन जैनसाधुः क्रुद्धः सन्नाभिचारिकसूत्राण्युचार्यं नगरमेकं ददाह (विवेकसार: भा॰ १ पृ॰ १५)। राजानिदेशोऽवश्यमतुविथेय: (विवे॰ भा॰ १ पृ॰ १२७ )। कोषा नाम वारवधूर्भाजने सर्षपान राज्ञीकृत्य तत्र च कुसुमाच्छादितो-ध्वीकृततीक्ष्णभागां सूचिकां संस्थाप्य तद्परिष्टान्ननर्त, सूचिः पदं न विभेद नापि सर्षपरा-शिर्व्यशीर्यत (विवेक॰ भा॰ १ पृ॰ २२७। अमुयैव कोशावेश्यया स्थलमुर्निद्वीदशवर्षाणि भोगान् निर्विशन् तद्गु दीक्षितः सद्गतिमवाप । सा च कोशापि जिनधर्ममनुपालयन्ती शोभनां गतिमविन्दत (तत्ववि • पृ० २२८)।

सिन्नस्येकस्य कंथा—या हि कण्ठे परिधीयते—प्रत्यहमेकस्म विणिजे पश्चाशतं निष्कान-ददात् (विवेकसारस्य ॰ १ भा ॰ पृ ० १८५)। बलवतः पुरुषस्य देवस्य चोपदेशेन, कान्तारेषु सङ्गच्छ्रनिर्वाहेण, गुरुमातृपितृकुलाचार्यवन्धुधर्मीपदेशकानां षण्णां प्रत्यादेशेन सम्यगपरिपालितोऽपि धर्मी न परिहीयते (विवेक० १ मा० पृ० २२८)।

स॰—इदानी खल्वेषामलीकवार्तामु मनागवधीयताम् । अपि कश्चन मानवो प्रामसमानां पाषाणशिलामङ्गुलो धर्तुं पादाङ्गुष्टेन वा भुवं निपीडियतुमीछे ! शेषनागस्ग्रेव।भावे कः खल्वकम्पत !
देशेन देहात्क्षीरनिस्सरणमि दृष्टं केनापि ! इन्द्रजालातिरिक्त नान्यत् किञ्चिदेतत् । तद्दंशकः
सर्पस्तु स्वर्गमारुगोह महात्मानः श्रीकृष्णप्रभृतयश्च तृतीयनिरयमाभेदुरिति कियन्मृषाभृतम् ।
महावीरचरणयोः क्षीरपाकेनापि तदीयपादौ कथं न प्रदर्भो ! लघीयसि पात्रे कमेलकोऽपि
शकोति मातुम् ! ये वे देहमल न परिमार्जनित नापि कण्ड्यन्ते नून ते दुर्गन्धमयं महानरकमुपभुञ्जते । नगरप्रदाहकस्य साधोः क्षमादये क पलायिते ! यदा च महावीर महचयणापि तस्यात्मा पावित्र्यं न लेमे तदा दिवङ्गते महावीरे तदाश्रयेणाधुना जनाः किहिचिदपि
पूता न भविष्यन्ति । राजनिदेशः पालनीयः परं वेश्यर्राहते राज्ञो विभीयेदं लिखितं भवेत् !
कोशावेश्यायाः शरीरं कामं कियदिप भवेल्रघुभारं तथापि मर्षपराशो मृचिकां स्थापयित्वा
तदुपरि नतनं सृविकाच्छेदः सर्षपाविश्वरणं चातिमात्रमलीकमेव । धर्मः खलु कस्यामप्यवस्थायां केनचित्र परित्यक्तव्यः । वसननिर्मिता हि कन्था कथं प्रत्यहं ५०० निष्कान्
प्रदास्यति !

यदि नाम वयमेषामीदशासंभवगाथा विलिखेम तदस्माकमध्ययं ग्रन्थो जैनानामसार-ग्रन्था इव विस्तीर्णो भवेत् । तस्माद्धिकं न विलिखामः । जैनानां काँश्चिदुपं श्लान् परित्य-ज्याविशष्टं सर्वमेव मृषाजालम् ।

देशसिस देशरिव पहने । दुगुणा लवणं मिधाय ईसं मे । वारस्रसिस वारसरिव । तप्यभि इनि दिठ सिस रिवणो ॥ प्रकरण० भा० ४ संग्रहणीसूत्रम् ७७॥

उक्षयोजनपरिमितः जम्बृद्दीपः (चतुर्रुक्षक्रोशपः ) समुपवार्णतः। अयं महाद्वीपेषु प्रथमो द्वीपः। अत्र द्वौ सूर्यो द्वौ च चन्द्रौ । तथैव लवणसमुद्रे ततो द्विगुणौ सूर्याचन्द्रमसौ—चत्वारश्वन्द्रमसश्चत्वारश्व भानवः । धातकीखण्डे द्वादश हिमांशवस्तावन्त एव च तिग्मदीधितयः । एतत्त्रिगुणितैः पटत्रिशद्धिः संकलिता जम्बृद्वीपस्य द्वौ, लवणसागरस्य च चत्वारो द्वाचत्वारिशद् भवन्ति, तावन्तः सूर्याः शिशिरांशवश्च कालोदिधिसागरे वर्तन्ते । एवमेवोतरोत्तरद्वीपसागरेषु विज्ञयम् । द्वाचत्वारिशतां त्रिगवर्तनेन पड्विश्वयधिकशतं भवान्ते । तत्र धातकीखण्डस्य द्वादशानां, लवणसागरस्य चतुर्णाम्, जम्बृद्वीपस्य च द्वयोः संकलनेन चतुश्चत्वारिशद्धिकैक्शतं सूर्याश्वन्द्रमसश्च पुष्करद्वीपे सन्ति । इदं किलार्थमानवीयक्षेत्रस्य परिगणनम् । निर्मातुष्यप्रदेशे तु भूयांसश्चन्द्रमयः प्रभूताश्च भानवः । पश्चार्थपुष्करद्वीपे स्थिराः बह्वो भातुचन्द्रमसः चतुश्चत्वारिशदधिकशतं त्रिः संख्यानेन द्वात्रिशदुत्तरचतुःशतं भवति । तत्र जम्बृद्वीपस्य

द्वयोः, लवणसमुद्रस्य चतुर्णाम्, धातकीखण्डस्य द्वादशानां कालोद्षेश्व द्वाचत्वारिशतां संकल-नेन ४९२ सूर्याः, एतावन्त एव चन्द्रमसश्च सन्ति पुष्करसागरे । सर्वमिदं श्रीजिनभद्रगणी-क्षमाश्रमणः "वृहत्संघयणी" समुवाच । तथेव योतीसकरण्डकपयन्ना—चन्द्रपन्नति सुरप-न्नतिप्रमुखसिद्धान्तप्रन्थेष्वभिद्दितम् ।

स॰ अपि भृ खगोलिवशाविदः ! जैनाः खल्वेकिस्मिन्भूमण्डले द्विनवत्यिकचतुःशतं प्रकारान्तरेण चांसंख्येयसूर्याचन्द्रमसो मन्वते । भवन्त एव भाग्यवन्तो यैहि वेदमतानुसारिसूर्यसिद्धान्ता-दिज्योतिषयन्थाध्ययनेन यथावद् भू-खगोलिविज्ञानमधिगतम् । जैनानां संतमसे पितता यूयमि यावजनमाऽन्धकार एव विलीनाऽभविष्यत । यथाह्ययत्वे सन्ति जैनाः । मूर्खेरेतत् शिद्धतं यत् — जम्बृद्वीपे एकः सूर्य एकक्च चन्द्रोऽपर्याप्तः । एतावदितमहत् भूभण्डलं त्रिंशद्ध-दिकास्वेकः सूर्यश्वन्द्रश्वकः कथं प्रकाशयेत् ! ये वै मानवा भुविभमां सूर्यादिभ्योऽि विशाल्लामवगच्छन्ति त ईदश एव भ्रमे सम्पतन्ति ।

दे। सिस दे।रवि पंती एगंतिरयाछ सिटसंखाया । मेरुंपयाहिणंता । माणु सिखत्ते परिअडंति ॥ प्रकरण० भा० ४ संग्रहसू० ७९ ॥

मनुष्यलोके चन्द्रसूर्यपंक्तिसंख्यानं वर्णयिति—तत्र खल्वस्ति चन्द्रसूर्याणां पंक्तिद्वयम् । तद्भवेकलक्षयोजनान्तरेण परिश्रमति । चन्द्रपंक्तिसमनन्तरं भानुश्रेणी, भ नुपंक्तिसमनन्तरश्च चन्द्रश्रेणी । एवं चतस्वः श्रेणयस्तत्रेकस्यां चन्द्रपंक्ती ६६ चन्द्रमसः सूर्यपंक्ती च ६६ भानु-मन्तः सन्ति । चतस्रोऽपि ताः परम्पराः जम्बूद्वीपस्य मेरुपर्वतं प्रदक्षिणीकृत्य मनुष्यक्षेत्रे परिश्रमन्ति ।

यदा हेमकः सूर्यो जम्बृहीपस्य मेरोदिक्षणस्यां दिशि परिश्रमित तदैवापर उदीच्यां विहरित । तथैव लवणसमुद्रस्य प्रतिदिशं द्वौद्वौ, धातकीखण्डस्य षट्, कालोदधेरेकविंशतिः, पुष्करार्धस्य षट्त्रिंशत्, एवं सर्वे सङ्गलिताः षट्यष्टिः सूर्या दक्षिणस्यां दिशि, तावन्तश्चोत्तरस्यां स्वानुक्रमेण परिश्रमन्ति । दिग्द्वयस्यापि समाहताः सकलसूर्या द्वात्रिंशद्धिकैकशतः भवन्ति । तथैव उभयदिग्चवित्यतस्य षट्षष्टिचन्द्राणां पितिद्वयस्यापि सङ्गलनया १३२ चन्द्रमसो मनुष्यलोकं परितो भ्रमन्ति । इत्यमेव चन्द्रमस इव नक्षत्रादेरपि प्रभृताः भ्रणयः समिधगन्तच्याः ।

स० जगत्यस्मिन् जैनानामेन गृहान् १३२ सूर्याश्वन्त्रमसश्च तापयन्ति । अथ चेदेवं कथियमे जीव-न्ति ! रात्राविष शीतबाहुल्येन जैना निपीडिता भिवष्यन्ति ! ईश्शासम्भवव्यवहारेषु भु-खगोलविज्ञानविवर्जिता एव विमुद्यन्ति न त्वन्ये केचन । यदा एक एव भानुमानेतद्भूगोल-सन्निभानेकभूगोलमण्डलानि संप्रकाशयित तदा का कथा नित्रगं लघीयसोऽस्य भूवलयस्य । यदि नाम पृथिवीयं न भ्रमेदिष तु सूर्य एव भुवं परितो भ्राम्येत्तर्हि भवेद्रात्रिदिनश्च कतिचन संवत्सराणाम् हिमालयव्यतिरिक्तो नास्ति सुमेहरपरः कश्चन । स च सूर्येण तुलनायां घटसम्मुखे राजिकाबीजमिवापि नास्ति । बन्मतमास्थिता हि जैनाः कर्हिचिदप्येतद् विज्ञानव्यवहारान् विज्ञातुं न शक्तुवान्ति अपि तु नित्यं सन्तमसपतिता भविष्यन्ति ॥

# समत्तचरण सहियासव्वंलागं फुसे निरवसेसं । सत्तयचउदसभाए पंचयसुपदेसविरईए ॥ पकरण० भा० ४ । संग्रहसू० १३५ ॥

सच्चारित्रवन्तः केविलनो निखिलचतुर्दशभुवनेष्वात्मप्रदेशेष्विव स्वच्छन्द्तया वि-चरिष्यन्ति ।

स॰—इमे खलु जैनमतावलिम्बनश्चतुर्दशराज्यानि मन्यन्ते तेषां चतुर्दशतमलोकशिखरे किश्चि-दुपरिष्टात्सर्वार्थिभिद्धिविमानपताकायाः सिद्धशिलां, दिव्याकाशं च शिवपुरं प्रतिपादयन्ति । तं हि लोकं केवलिनः—प्राप्तकेवलज्ञानाः समिथिगतस्वज्ञभावा लब्धपूर्णपावित्र्याश्च प्रतिगच्छन्ति ।

अन्नदमिधगन्तव्यम् प्रदेशवान् विभुः, अविभुश्च सर्वज्ञः केवलज्ञानी कर्हिचिद्पि भवितुं नार्हित । आत्मना खल्वेकदेशी हि यात्यायाति च बद्धो मुक्तः ज्ञानवानज्ञानी वा सम्पद्यते न जातु सर्वज्ञः सर्वव्यापी । अत एव जैनतीर्थङ्करा ये हि अल्पस्वरूपा अल्पज्ञाश्च जीवात्मान एव पुराऽभवन् सर्वव्यापकाः सर्वज्ञाः कर्हिचित्र भवितुं शक्तुवन्ति । किन्तु परमात्मे वानायनन्तः सर्वव्यापकः सर्वज्ञो ज्ञानस्वरूपश्च । तं चैते जैना नाभ्युपयन्ति यत्र किल सर्वज्ञान्द्यो गुणा याथार्थ्येन संगच्छन्ते ।

# गब्भनरित पिलियाऊ । तिगाउ उक्कोसते जहन्नेण' । मुच्छिम दुहावि अम्तमुहु । अङ्गृल असंख भागतण् ॥ २४१ ॥

द्विविधाः खलु मानवा गर्भसम्भृता गर्भासम्भृताश्च । तेषु गर्भजानां पल्योपमत्रयमायुषः क्रोशत्रितयं च देहस्य परिमाणं विज्ञेयम् ।

स॰—पत्योपमत्रयायुषः क्रोशित्रतयदेहवन्तश्च मानवा भृवलयेऽस्मिन् स्तोका एव मातुं शक्तुयुः।
पूर्वमिनिहितप्रमाणपत्योपमं यावज्जीविनां तेषामपत्यान्यपि तादशान्येव भवेयुः। तत्प्रमाणाश्च पुमांसो मुम्बापुरीसित्रिभे द्वौ, कलिकातासमाने च नगरे त्रयश्चत्वारो वा निवस्तुमईन्ति।
एवत्र "एकस्मित्रगरे लक्षाणि मानवानां निवसन्तीति जैनाभ्युपगमो विक्ष्येत। यतो हि
तेषां निवासनिकेतनमपि लक्षक्रोशपरिमाणं भवेत्। तथाविधं चैकमपि नगरं विश्वास्मिन्नपि भृमण्डले न सम्भवति।

पणया ललरकये।यण । विरकंभा सिद्धिशिलफिलहिविमला । तदुवरि गजीयणंते लोगन्तो तच्छ सिद्धिविई ॥ २५८ ॥

सर्वार्थिसिद्धिविमानध्वजातः समूर्धं द्वादशयोजनेश्वविम्थितसिद्धशिलाक्षेत्रफलं पश्चचत्वा-रिंश्रह्भयोजनपरिमितम् । सा च सकलापि सिद्धशिलाभूमिधवलाजुनहाटकस्फिटकनिर्मला । तां केचि "दीषत्प्राग्भरा" इति नाम्ना संचक्षते । इयं सिद्धशिला सर्वार्थसिद्धिविमानतो द्वादशयोजनमलोकाऽपि । इदं हि परमार्थकेवली श्रुतः समधिगच्छिति । सिद्धशिलेयं च मध्य-भागेऽष्टयोजनस्थूला । ततश्चतसृषु दिक्षूपार्दशासु च ऋमण क्षीयमाणा मिक्षकापतत्रमिव नितरा तनीयसी । आकारेण चोत्तानछत्रमिव व्यवस्थिता । तामिधिशिलामेकयोजनान्तरे लोकान्तप्रदेशस्तत्र सिद्धा निवसन्ति ।

स॰ — जैनानामिद मुक्तिस्थानं — सर्वार्थसिद्धिविमानपताकाया उपरिष्ठात्पश्चनत्वारिंशहृक्षयोजन-व्यायता सिद्धिशिला—भवेत्राम कियदिप निमलं सुप्रशस्तं च तथापि तित्रवासिनो मुक्ता-त्मानः प्रकारान्तरेण बद्धा एव। तिच्छलाबिहर्भूता हिते मोक्षसुखात् प्रच्युता भवन्ति । अन्तः-स्थिताश्च पवनं न लभन्ते । अविदुषां विमोहायहीदं केवलं कल्पनाप्रसूतं भ्रमजालम् ।

> वितिच उरि दिस सरीरं। वार सजायणित कोसच उकोसं जायण-सहस पणि दिय। उहे बुच्छन्ति विसेसंतु ॥ प्रकरण० भा० ४। संग्रहसूत्र० २६७॥

साधारण्येनैकेन्द्रियजन्तोः शरीरं सहस्रयोजनपिमितम्, इन्द्रियद्वयवतः शंखादेर्द्वादशयो-जनपरिमाणं भवति । चतुरिन्द्रियस्य श्रमरादः क्रोशचतुष्टयम्, पश्चेन्द्रियस्य च सहस्रयोजनानि देहपरिमाणं विज्ञयम् ।

स॰—चतुःसहस्रक्रोशपरिमाणाश्चेद्देहिनो भवेयुर्न्नमल्परेव मानवैभूगोलः परिपूर्येत । कस्यचिद्
गमनायापि स्थानं नावशिष्येत । एवं सित यदि नाम ते जैनानावासस्थलं पन्थानं च पृच्छेयुः
तिक्तमुत्तरं प्रदास्यन्ति । एतद्विलेखका इमे स्वसद्मवेव वासयेरित्र (ति साधु पश्यामः)
परं चतुःसहस्रक्रोशदेहिनः कृते द्वात्रिंशत्सहस्रक्रोशपरिमितं तु गृहं भवेदेव । तादशगृहनिर्माणं तु जैनानां सर्वस्ववययेनापि न सम्भवेत् । एतावदितमहतोऽष्टसहस्रक्रोशपरिमितस्यछिदिषो निर्माणाय स्थूणाः कुतो ल्प्यन्ते ! तत्रोपयोक्ष्यमाणः स्तम्भस्तु कथिबदिपि प्रवेशयितुं न शक्यते । तस्मात्सर्वमिदमलीकमेव ।

ते थूला पल्ले विहुसं खिज्जाचे वहुति सब्वेवि । तेइिकक असंखे । सुहुमे खम्मे पकप्पेप ॥ प्रकरण० भा० ४ लघुक्षेत्रसमास प्रकरण० सूत्रम् ४ ॥

पूर्वोदितेकाङ्गुळलोमखण्डैः परिपूर्णः चतुःक्रोशपिमितः समचतुरसस्तावानेव खातः कूपो भवेत्। समाहतान्यङ्गळप्रमाणलोमखण्डाः द्विपञ्चाशदिधकैकशत्तोत्तरसप्तपञ्चाशत्सहस्राणि

भवन्ति । अन्ततः (३३०,७६२१०४,२४६५६२५,४२१९९६०,९७५३६००,००००००) स्थूलरोम्णां खण्डाः क्रियेरॅंस्तथापि कालः संख्यात एव किन्तु यदा लोमखण्डस्या सङ्ख्यातसङ्ख्या मनसा कल्प्येत तदाऽसङ्ख्याताः सूक्ष्मरोमाणवो भनेयुः ।

स•—हश्यतां साम्प्रतमेषां गणनासरणि:— एकाङ्गुलपरिमितलोम्नः कियन्ति खण्डानि विहितानि भिष तानि केनचित्सङ्क्ष्यातुं शक्यन्ते ? एतेनाप्यपरितुष्यन्तो मनसा कल्पयन्ति। एतेनेद-मिष सिद्धं भवति । यत् पूर्वखण्डानि हस्तेन सम्पादितानि भवेयुरिति । हस्ताभ्यां विधातु-मपारयन्तश्चेतसा कल्पयामासुः। एकाङ्गुलवालस्यासङ्ख्येयखण्डसम्भवोऽपि सम्भाव्यः केनापि ?

> जंबदीपपमाण गुलजोयाणलरक वृहविरकंधी । लवणाईयासेसा । बलया भादुगुणदुगुणाय ॥ प्रकरणर० भा० ४। लघुक्षेत्रसमा० स्र० १२॥

जम्बृद्वीपोलक्षयोजनेषु विस्तीर्णः शून्यगर्भश्च । अस्यां चैकस्यां भुवि जम्बृद्वीपादयः सप्तद्वीपाः क्षीरसागरप्रमुखाश्च सप्ताम्बुधयो वर्तन्ते । तत्रोतरोत्तरस्य तदनन्तरापेक्षया द्विगुणं प्रमाणम् ।

स॰—एवं सित जम्बूद्वीपादनन्तरो द्वीपः प्रमाणेन लक्षद्वययोजनम्, हृतीयः लक्षचतुष्टययोजनम्, चतुर्थोऽष्टलक्षयोजनम्, पञ्चमः षोडशलक्षयोजनम्, षष्ठो द्वात्रिशलक्षयोजनम्, सप्तमश्च चतुःषष्टिलक्षयोजनं भविष्यति । तत्रैतावत्प्रमाणा द्वीपाः सागराश्च पञ्चदशसहस्वपरिधिमिति भूमण्डले कथं मातुं शक्तुवन्ति !

> कुरुनइचुलसी सहसा । छच्चेवन्तनरई उपइ विजयं । दोदो महानईउ । चतुदस सहसा उपत्तेयं ॥ प्रकरणस्त्रा० भा० ४ । लघुक्षेत्रसमा० स्० ६३ ॥

कुरक्षेत्रे ८४००० सरितः प्रवहन्ति ।

स॰ कुरुक्षेत्रं किलाल्पीयान् जनपदः । तदसमीक्ष्यैवालीकाख्याविलेखने मनागप्येते न ब्रीडिता अभवन् ।

> याम्रुत्तरा उताउ। इगेग सिंहासणाउ अइपुब्वं। चउसु वितास निआसण, दिसिभवजिण मज्जणं होई॥ प्रकरणरत्नाकर भा० ४। लघुक्षेत्रसमा० स० ११९॥

तस्याः शिलाया दक्षिणोत्तरयोरकैकं सिंहासनं सुशोभते । शिलाश्च तां दक्षिणस्या "मित-पाण्डुकम्बलेति" उत्तरस्यां च "अतिरिक्तकम्बलेति" नाम्ना संचक्षते । सिंहासनानि च तानि तीर्थक्कराः समधितिष्ठन्ति ।

स॰— ईट्शानि खलु सन्त्यमीषां स्थानानि यत्र तीर्थङ्कराणां जन्मोत्सवादिकं विधीयते । मोक्षशिलाप्येपामेतद्विधेव वरीवर्ति ।

ईट्झानर्गलोपाख्यानै: परिपूर्ण जैनमतम् । कियद् विलिखेम । जैनमते वस्तुत्रयमस्ति समीचीनम् —

- (१) वस्त्रशोधितपयःपानम्।
- (२) क्षुद्रजन्तूनामुपरि द्याप्रकाशः (यद्यप्येषां द्या तेषु नाममात्रैव भवति )।
- (३) रात्रावनशनम्।

एतद्तिरिक्तमन्यत्सर्वभेषामुपदेशवचोऽसम्भवदोषसंग्रस्तम् । एतावतैव धीमन्तो बहु विज्ञास्यन्ति, केवलमियमुदाहरणदिक् प्रपिक्चिता । यद्येषां सर्व एवासम्भववृत्तान्ता विलिख्ये-रँस्तिर्हि मानवेन पुरुपायुषेणाप्यध्येतुमशक्यानि पुस्तकानि जायेरन् । विपिश्चतो ह्येतावतैव स्थाल्यां पच्यमानतण्डुलानामेकस्यैव परीक्षया सकलपक्कापक्कतण्डुलपिज्ञानमिव निखिलं वृत्तजातमवगमिष्यन्ति । बुद्धिमतां पुरतो बहु विलेखनं नापेक्ष्यते । तेह्यल्पीयसैव वचसा सर्वमित्रायमवगच्छन्ति ।

इति श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिकते सत्यार्थप्रकाशे शङ्करदेवेन देवगिरालङ्कते नास्तिकमतान्तर्गतचारवाकवौद्धजैनमत-खग्डनमण्डनविषये द्वादशः समुख्लासः सम्पूर्णः ॥ १२॥



# अनुभृमिका (३)

---

इदं बाइबिलमतं न केवलं स्नीस्टीयानामेवापि त्वेतेन यहदीयप्रमुखा अपि संगृहीता भवन्ति । त्रयोदशेऽस्मिन् समुक्षासे स्वीस्टीयमतविषयोक्लेखस्यायमेवाभिप्रायो यद्यत्वे बाइबिलधर्मावलम्बिनः क्रीस्टीयाः प्रधानाः, यहूदीयाश्वाप्रधानाः। मुख्यप्रहणेन चाप्रधानमपि संगृहीतं भवत्येवेति तस्मायहूदीया अपि संप्राह्याः । एतन्मतविषये च सर्वमिप वाइविलग्रन्थात् समुद्भतं यं सीस्टीया यहूदीयाश्च सर्व एव मन्यन्ते । अमुमेव च प्रन्थं स्वीयधर्मस्यादिन् लमभिप्रयन्ति । प्रन्थस्यास भ्यांसोऽनुवादा एत-द्धर्मोपदेशकैः (पादरी) रकारियत। तेषामार्घ्यभाषादेवगिरोग्नुवादं वीक्य बाइविलयन्थविषये महान्तः सन्देहाः समजायन्त मे चेतिस । तेषु केचन सर्वेषां विचागय त्रयोरशेऽस्मिन्समुहासे समु-पन्यस्ताः । अयं लेखः केवलं सत्यवृद्धये, असत्यनाशाय च विलिखितो नतु कस्यचित्पीडनाय, हानि-करणाय मृषासंद्रषणाय वा । समीक्षालेखेन कीदशिमदं पुस्तकं कीदशं विषां मतिमिति सर्वे एवाव-भोत्स्यन्ते । सर्वे मानवाः स्त्रीस्टीयमतवि । येऽनायासेनैव विचारादिकं कृत्वा वादिप्रतिवादिरूपेण तन्मतान्दोलनं कर्तुं पार्येयुरित्येवैतल्लेखप्रयोजनम् । अपि चैतेन धर्मसम्बन्धिविज्ञानपरिवृद्धषा यथा-योग्यं सत्यासत्यमतानां कर्तव्याकर्तव्यक्रमणाञ्च ज्ञानेन मानवैः सत्यकर्तव्यक्रमणां परिप्रहोऽलीका-कर्तव्यकर्मणाश्च परित्यागः सकरो भविष्यति । सर्वेषां मतसम्बन्धीनि पुस्तकानि विलोक्यावबुद्धय चात्मनः सम्मतिमसम्मति वा प्रद्यविलिखेयुर्वा। अथवा केवलं शृणुयुः। यथाध्ययनेन पण्डितः सञ्जायते तथेव श्रवणाद्वहुश्रुतः सम्भवते । परान् बोधियतुमशक्तोऽपि श्रोता स्वयं बुध्यत एव । पक्षपातेन परिव्यसन्विष्यन्तो नात्मनो नापि परेषां गुणदोषौ वीक्षन्ते । यथायथं सत्यासत्ये विनिर्णेतं प्रभवति खल्वयमात्मा । सर्व एव च यथाधीतं यथाश्रुतञ्च विनिश्चेतुमहंन्ति । यदि नाम केचि-देकस्य मतं विजानीयुर्नत्वपरेषां तदा यथावत्संवदितुं न शक्तुयुः । तत्राज्ञानिनो भ्रमगर्ते निपतन्ति । अतस्तद्दोषपरिद्वारायात्र प्रन्थे साम्प्रतं लब्यप्रचारमतानां विषये संक्षेपतो विलिखितम् । एतावतै-बावशिश्विषयेष्वप्यत्मातं शक्यते सत्या असत्या वात इति । सर्वमान्याः सत्यविषयाः सर्वेष्वपि धर्मेषु समाना एव केवलमलीकविषयेष्वेव विवादः संजायते । अश्ववैकस्य सत्यत्वेऽपरस्यासत्यत्वे-Sप्यस्पीयान् विवादः सम्तिष्ठति । यदि नाम वादि । तिवादिनौ सत्यासत्यनिर्णयाय वादं कुर्वीयातां तदाऽसंशयं निश्वयः संजायेत । अधुनाहं त्रयोदशेऽिसम् समुह्यासे समासतो स्वीस्टीयमतविषये विलिख्य सर्वेषां पूरो निद्धे । विचारयन्तु भवन्तः कीदृगिदं मतमिति ।

अलमतिलेखेन विचक्षणवरेषु ।



# श्रथ त्रयोदशसमुछ।सारम्भः॥



# अथ कुश्चीनमतविषयं समी चिष्यामः ॥



अतः परं ऋश्वीनमतिवषये हेखिष्यामः । येन 'अप्यस्ति तेषां मतं निर्दोषम् ! एषां वाइविल-पुस्तकमीश्वरप्रणीतं नवेति" ! सर्वैरधिगम्येत ।

प्रथमं वयं पुरातनधर्मग्रन्थमालोचिष्यामहे-

#### सृष्ट्युत्पत्तिः।

१-आदौ परमेश्वरः पृथिवीमाकाशं चास्रजत । (तदानीं) पृथिवी विकृताकारा शून्याचाभवित्रमन-प्रदेशे चान्धकार आसीत् । परमात्मन आत्माऽपामुपरि परिश्रमित स्म । पर्व • १ । आ • १ । २ ।

स • -- आरम्भशब्देन किमभ्युपेथ ?

क्रि॰ - जगतः प्राथमिकी समुत्पत्तिः ( आरम्भशन्दैनाभ्युपेमः )

स॰ -- अप्ययमेव सर्गः प्रथमं वभूव । पूर्वभितः कदाचिदिष सगारमभो नाभवत !

ऋि॰--न वयं विजानीमः प्रथमं सर्गारम्भोऽभवन्नवेति । केवलं परमात्मैव तद्वेत्ति ।

स॰ कथं तहीबिजानन्तो ग्रन्थिममं विश्वसिथ — यो वै ग्रन्थो नितरां संश्वोच्छेदाक्षमः ? एतद्विश्वासेनैव परानुपिद्शन्तः कथं संशयवहुलेऽस्मिन् स्वमते जनान् विमोहयथ । किञ्च सकलसन्देह-क्षोदक्षमं वैदिकं मतं कथङ्कारं नाङ्गीकुरुथ ? परमेश्वरविनिर्मितसर्गोदन्तमनवगच्छन्तः खलु यूबं कथमीश्वरं वेदितुं प्रभविष्यथ ?

स - आकाशशब्देन किं गृहीय ?

क्रि॰ — श्र्यस्थानमूर्ध्व ।

स॰—तत्ज्ञून्यस्थानं कथमुद्पादि ? यतो हि तत् विभुरितसूक्ष्मोऽधस्तादुपि च सर्वत्र समाना-कारः पदार्थः। आकाशनिर्माणात्पूर्वमेतत् ज्ञून्यस्थानमाकाशमासीत्रवा ? अथ चेन्नासीत्तदेश्वरो जगतः कारणं (प्रकृतिः ) जीवाश्व क न्यवसन् ? आकाशमन्तरेण कस्यापि पदार्थस्य स्थितिन सम्भवित तस्माद् युष्मद्वाइविलग्रन्थस्य कथनं सर्वत्रैव न सङ्ग्च्छते । परमेश्वर-स्तदीयज्ञानकर्माणि च विसदृशानि उत संगतानि ?

क्रि॰-संगतानि।

स॰-एवञ्चत्कथमत्र "परमात्मना विरचितेयं मही विकृताकारासीदि"त्यभिहितम् ।

कि॰-विकृताकारशब्देन निम्नोन्नता असमह्यासीदित्यभिप्रेयते।

स॰—कः पुनरेनां समीकृतवान् ! साम्प्रतमि नास्ति किम्च्चावचा ! परमात्मनः किमिप कार्यमसगतं न भवति स हि सर्वज्ञः, निह तस्य कार्येषु भ्रमोऽज्ञानं वा सम्भवति । वाइविलयन्थे च स्टेडिकृताकारत्वं प्रतिपादितं तस्मादेतत्पुस्तकमीश्वरनिर्मितं न भवितुमईति ! प्रथमं तावत्परमेश्वरस्यात्मशब्देन भवान् किमिभिप्रैतीत्पुच्यताम् !

क्रि॰ चेतनम् ( परमेश्वरश्चेतन इत्यभिप्रमः )

स॰-स साकारो निराकारो वा ? तथा व्यापक: परिच्छिन्नो वा ?

क्रि॰—स निराकारश्वेतनो व्यापकश्च तथापि स प्रायेण सनाईगिरिचतुर्थाकाशादिस्थलेषु निवसित ।

स॰—निराकारं तं को न्वपश्यत् ? व्यापकस्याप्तु भ्रमणं न जातु सम्भवति । यदा च परमेश्वरस्यात्माऽप्तु विसर्पति स्म तदेश्वरः कुत्र आसीत् ? एतेन परमात्मनः शगिरं काचदन्यत्र स्थितं
भविष्यति, अथवा स्वात्मनः कोऽप्यंशो जले भ्रामितो भवेत् । एवश्च परमेश्वरो विभुः
सर्वज्ञो वा किर्हिचित्र भवितुमहिति । अविभुश्च जगतः सर्जनभारणपालनानि, जीवात्मनां
कर्मव्यवस्थां प्रलयं च न जातु किर्तुमीष्टे । एकदेशिनो हि वस्तुनो गुणकर्मस्वभावा
अप्येकदेशिनो भवन्ति । एकदेशिगुणकर्मस्वभावश्वेश्वरो न भवित यतो व परमेश्वरो वेदेषु
सर्वव्यापकोऽनन्तगुणकर्मस्वभावसंयुतः सच्चित्रदानन्दस्वरूपो नित्यशुद्धशुद्धमुक्तस्वभावोऽन्
नाद्यनन्तादिलक्षणलक्षितश्च समुपवर्णितः । यूयमपि तमेव मन्यभ्वं तदैव युष्माकं
कल्याणं नत्वन्यथा ॥

२-- परमेश्वरोऽज्ञवीत् । भवतु प्रकाशः । प्रकाशश्वाभवत् । परमेश्वरः प्रकाशमदाक्षीत् प्रशस्त इति । प॰ १ । आ॰ ३ । ४ ।

स॰ — अप्यचेतनस्वरूपः प्रकाशः परमात्मनो वाचमश्रौशीत् ? अयचेत् श्रुना कथं तह्येद्यत्वेऽपि भानुदीपा-ग्नीनां प्रकाशोऽस्मदादीनां व वो नाकर्णयति ? प्रकाशः खल्बचेतनो भवति नहि स कस्या- वार्ता श्रो महित ? आप परमश्वरः प्रकाशं सम्प्रेश्येव व्यजानात "साधीयानयमिति" ! पूर्वे न विजानाति स्म कथमन्यथा विलोक्य "सुप्रशस्तोऽय"मिति ब्रुवीत । एवश्च पूर्वमिविदित ईश्वर एव भवितं नाईति तस्माद् युष्मद्"वाइविल" पुस्तकमीश्वरप्रणीतं नास्ति नापि तत्र वर्णितः परमेश्वरः सर्वज्ञोऽस्ति । २ ।

- ३—परमेश्वरः सम्वाच अपा मध्ये जायतामाकाशं तच वारीणि वारिभ्यो विभजताम् । ततः परमेश्वर आकाशमवासजत् तद्धस्तनाम्भांस्याकाशोर्ध्वाणीभ्यो व्यभजत । तथा चामवत । परमेश्वरश्चाकाशं स्वर्ग इत्याह । संध्यासमयः प्रातःकालश्चापरो दिवसः समभवत् । प॰ १ आ॰ । ६ । ७ । ८ ।
- स॰ किमाकाशवारिणी अपि परमात्मनो बाचमश्रीष्टाम् ! आकाशशून्यगर्भा आपो नतु क न्यवत्स्यन् ! प्रथमोपदेश एव 'व्योमासजदि'ति श्रूयते पुनरत्रापि "आकाश विनिर्मितमिति" वर्णन निष्फलमेव । आकाश एव स्वर्गश्चेत्तिहि तस्य सर्वव्यापकत्वात्स्वर्गोऽपि सर्वत्राभवत् "पुनस्स्वर्ग उपिष्टाद् वर्तत" इति वचो निरर्थकम् । अनुत्पत्रे खलु सूर्ये कुतो नु रात्रिदिवसथ समभवत ! अग्रिमायतब्बप्यसम्भवोपदेशा उपिद्धाः सन्ति । ३।
- ४ ततः परमेश्वरोऽत्रत्रीत् । अहमादमं स्व स्वरूप आत्मनः समानं स्रजानीति । तदनु परमेश्वर आदमं स्वस्वरूपे ससर्ज । स च तं परमात्मनः प्रतिच्छन्दकेनास्त्रजत् । परमेश्वरस्तौ पुरुषा-क्वनारूपेण व्यरचयत् । परमेश्वरस्तावाशीर्थिकद्वियामास । पर्व १, आ० २६, २७, २८।
- स॰—परमेश्वरश्रेदादमं निजस्वरूपे निरमा कथं तर्हि तस्य परमात्मवत् स्वरूपं नाभवत ! परमेश्वरो हि पवित्रो ज्ञानस्वरूप आनन्दमयादिलक्षणलक्षितश्र वर्तते । अतथाभूतश्रादमः परमात्मनो रूपे नोत्पन्नः । किश्वादमं विरचयन परमेश्वरः स्वात्मानमेवोत्पत्तिमन्तं व्यथात् कथं पुनः सोऽनित्यो न समजायत ! कुतश्रादमं समुदपादयत् !

क्रि॰-मृदः समुद्रपाद्यत्।

स॰ - मृत्तिकां कुतो निरमात् !

क्रि॰-स्वसामध्येन।

स॰--परमात्मनः सामध्ये साद्यनादि वा !

क्रि॰ - अनायस्ति।

स • — अनादौ ( परमात्मन: सामध्ये ) जगत: कारणमि ( क्रिश्चियनमतावलम्बेन तदेव परमात्मन: सामध्ये जगत्कारणम् ) सनातनं सिद्धयति कथं पुनरभावाद्भावः समुत्पन्न इत्यूरीक्रियते !

क्रि॰ - सप्टे: प्राक् परमेश्वरव्यतिरिक्तं किमपि नासीत्।

- स॰—नासीच्चेत् जगदिदं कुतः समुत्पत्रम् ? परमात्मनः मामध्ये द्रव्यं गुणो या ? द्रव्यञ्चेत् 
  "परमेश्वरव्यतिरिक्तं पदार्थान्तरमा ( स्ष्टेः प्राक् ) सीदि"ति सुतरां सिद्धम् । अथ चेद्गुणः,
  गुणाद् द्रव्यं नोत्पत्तमहिति ! किञ्च यदि जगदिदं परमात्मनः ( कारणभूतात् ) उदपत्स्यत
  परमात्मनो गुणकमस्वभावा अप्यत्राभिष्धन् । न च तद्गुणा अत्र संलक्ष्यन्ते अतः "परमेश्वरात्रदं समुत्पत्रमपि तु परमाण्वादिनामध्यात्रडवस्तुनो जगतः कारणभृतादिति निश्चयः ।
  यथा व वेदादिशास्त्रेषु समुपविणतं "परमेश्वरः सर्गस्यास्य निमित्तकारणमिति" तथेव युष्पाभिरप्यभ्युपेतव्यम् । अथ चेदादमस्यान्तःस्वरूपं जीवात्मना बाह्यश्च मानवेन तुल्यं कथं
  पुनः परमेश्वरस्य स्वरूपं तादशँ नास्ति ? यतो हि यदा आदमः परमात्मसदशः समुदपादि तदेश्वरेणापि आदमसमानेनावश्यं भवितव्यम् ।
- ५—ततः सकलिधिपतिः परमेश्वरो भुवो रजःकणेभ्य आदम व्यष्टजत् । तदीयनासापुटयोश्च जीव-नश्वासमास्यत्, आदमश्च जीवित आत्मा समभवत् अधिपतिः परमेश्वरोऽदने पूर्वत उद्यानमेकमरोपयत् । निजनिर्मितमादमं च तत्रातिष्ठिपत् । तत्रोद्यानमध्ये च जीवनतर्ह सद-सिंद्वज्ञानानोकहं च भुव उत्यादयामास । प॰ १ आ० ७। ८। ९ ।
- स॰—यदा खलु परमेश्वरो "ऽदनप्रदेशे ज्यानं निर्माय तत्रादंम स्थापयामास किं तदानीं भृयोऽप्ययमितो निःसारणीयो भविष्यती"ति न विज्ञानाति स्म १ परमात्मना रजपा विनिर्मित
  आदमः परमेश्वरसमानाकृतिर्नाभवत्। अस्ति चेन्नूनं परमेश्वरोऽपि रजोविनिर्मितो भविष्यति १
  आदमनासापुटयोः परमात्मनास्तः श्वासः परमेश्वरस्वरूप आक्षीत्तदतिार्रक्तो वा १ अतिरिक्तश्चेत् आदमः परमात्मनः स्वरूपे नोत्पत्रः । अथ चेदिभिन्नः ( स्वासः ) ईश्वरादमयोः
  साम्यं संजातम् । एवश्चादमस्य जन्ममरणवृद्धिश्चयक्षुत्तृषादयो दोषाः परमेश्वरेऽपि परापतन्ति । एतादृशश्च (जन्ममरणादिसंयुक्तः ) कथङ्कारं परमेश्वरो भवितुमईति १ तस्मात्मलप्रन्थस्ये (तौरतस्य ) दं वचो यथार्थं न प्रतीयते । नापि पुस्तकिमदं परमेश्वरप्रणीतं
  वर्तते ।
- ६—अपि चाधिपतिः परमेश्वर आदमं गाढमसृषुपत् स चास्वाप्सीत् । ततः स तदीयपर्शुकानामेकां पर्शुकामुदहरत् । तत्स्थानेच मांसं न्यक्षिपत् । अधिपतिः परमेश्वरस्तया पर्शुकयैकां योषितं निर्मायादमस्यान्तिकमानिनाय प॰ १ । आ॰ २१, २२
- स• यदि नाम परमेश्वरेण आदमो रजसा विनिर्मितः कथं तर्हि तद्भार्यापि तेनैव न विरचिता ? अथवा योषितं चेदिस्थिभिनिरमात् आदममपि तरेव कथं न निरमात् ? अपि च यथा नरान्निसार्यमाणतया नारीति नाम समजिन तथैव नार्या "नर" इति नामापि जायताम् । मिथश्च तेष्वतुरागोऽपि भवेत् । यथा च पुमान योशितमनुरज्यति एवं योष पि पुमांसमनुरज्येत् । अपि विपश्चितः ! वीक्ष्यतां परमात्मनः कीदृशं पदार्थिविज्ञानम् ? आदमस्यैकां पर्शुकां निःसार्य चेन्नारी विनिर्मिता कथं तर्हि मानवानामेकं पार्श्वास्थि न भवति न्यूनम् ? किञ्च योशितां देह एकैव पर्शुका भवेत् यतो हि सैकयैव पर्शुक्योद्भता । अपि कुत्स्वजगद्यस्करणेन

योषाशरीरं निर्मातुं न शक्यते स्म ! तस्माद्यं वाङ्विलग्रन्थप्रतिपादितः सृष्टिक्रमः सृष्टि-विद्यया विरुद्धयते ।

- —सर्पः खलु परमात्मविरचितात्प्रत्येकस्मात्पशोर्विदग्धतर आसीत् । स तां नारीमब्रवीत्— "त्वयास्योद्यानवर्तिनः कस्यापि तरोः फलं न भक्षणीयमिति" किं सत्यमेवेश्वरः प्राहं । ततो योषित्सर्पमञ्जत "वयमेतद्यानानोकहफलानि भक्षयामः परमुद्यानमध्यवर्तितरूफलसमाशाय पर-सात्मना प्रतिषिद्धाः स्म । तिद्धं युध्माभिनं भक्षणीयं नापि स्प्रष्टव्यम्, मा भूतकदाचितिकञ्चि-द्रियाहित ( मारणम् ) मि" त्यस्मानुक्तवान । ततःसर्पोऽ"संशयं युवां न मरिष्यथो जानाति हि परमेश्वरस्तत्फलभक्षणेन युवयोः चक्षुषी ( बुद्धिनेत्रे ) विकसिते भविष्यतः, सदसद्विज्ञाने च युवां परमात्मनः समानौ भविष्यथ" इति प्रमदां समभाषत । यदा च घोषिददाक्षीत् यदयं तरुर्भक्षणे मधुरोऽवलोकने मनोहरो मतिप्रदानक्षमश्र इति तदा तत्फलमादाय बुभुजे, भर्त्र च प्रादात् सोऽपि तद् भक्षयामास । ततस्त्रयोर्ज्ञानचक्षुधी विकसिते । तौ चावां स्वयं नग्ना-विति विविद्तु: । तद्तु ताभ्यामञ्जीरपर्णानि प्रभीव्य स्वात्मने प्रावर्णं ि निर्मितम् । ततः प्रभुगिरवरः सर्पमत्रवीत-"यतः खलु रूमेतद व्यथा अतः कुत्स्रपशुभ्यः प्रत्येकस्माच वन्यजन्तोरधिक शप्तो भविष्यसि । त्वभूग्सा प्रसर्प्यसि यावजीवं च मृदं भक्षयिष्यसि किञ्चाहं तब योषितश्चान्तरे युवयोर्वशे च विरोधं जनविष्यामि सा तब शिरो मर्देविष्यभि त्वश्च तस्या. ( तद्वशस्य च ) पार्षिण दंक्यसि"। किञ्च परमेश्वरः नारी शशाप "अहं तव व्यथां गर्भधारणञ्च भृयसा प्रवर्धियध्यामि । त्वं सकष्ट प्रसोध्यसि । तवाभिलाषो भर्ती-रमवलम्बिष्यते । स च हां प्रशासिष्यति । पुनरादमं समुवाच-"येन त्वमात्मनो भार्याया-वाचमङ्गीकृत्य मत्प्रतिषिद्धतरोः फलमभक्षयः, अतो भुवस्त्वं राप्तोऽसि । यावजीवं क्रेरोना-त्मानं ततो भरिष्यसि सा च त्वदंथ कण्टकानि गोक्ष्रकांश्रोत्पाद्यिष्यति, त्वञ्च क्षेत्रसमृ-द्धानि शाकहरितकानि भक्षयिष्यसि । तौरे० उत्प० पर्व० ३ । आ० १-७ । १४-१८॥
- स॰—यदि नाम किश्चियनधर्मावल्म्बिनामीश्वरः सर्वज्ञोऽभविष्यत्किमर्थं तर्हि धूर्तसपं-दियावलं निरमास्यतः ! निर्मितश्चेत्तः एव तद्पराधभाक् समजिन परमात्मना ह्यसम्पादितदौर्जन्यः स कथं दौरात्म्यमाचरिष्यतः ! अनङ्गीकृतप्राग्जनुषा च (क्रिश्चीनानां) परमेश्वरेण निरपराधमेव किमर्थं शैतानः पापः कृतः ! वस्तुतः सं व नासीत्वन्नगोऽपितु मानवोऽभवतः, कथमन्यया मनुष्यवाचमुदीरितुमशङ्यतः । किश्च यः स्वयमसत्यं ब्रुवाणः परानलीकमागं प्रवृतयेतः स एव शतानस्तथ्यमेव समभाषत नाप्यतस्तां च्चियं प्रतारयामासः । 'एतद्भक्षणेन युवां पश्चत्वभूपेष्यथः" इति परमात्मनव आदममार्यमौ विप्रलब्धो । यदा किल स तस्क्रीनः मरन्त्वप्रद आसीत् कथं तदा तत्फलभक्षणं न्यषेधीतः ! प्रतिषेधंश्वश्यरो मृषाभिधायी विप्रलब्धा च समजिन । तत्तरोर्हि फल नि मानवेभ्यो ज्ञानसुखप्रदान्यासन्नत्वज्ञानगर्तपात्यत्वरिण मृत्युजनकानि वा समभवन् । अथ यदि फलाशनं निषिद्धं किमर्थं पुनस्तं तस्मुदपाद्यतः ! आत्मनः कृत इति चेत् कि संस्वयमज्ञानशीलो मरणधर्मा वाऽभवतः ! परार्थं इति चेत्किमपराद्धं तत्फलाशनेन ! नाप्यदात्वे कोऽपि महीसहो ज्ञानसम्पादको मृत्युनिवारकथावले। व्यक्तिमपराद्धं तत्फलाशनेन ! नाप्यदात्वे कोऽपि महीसहो ज्ञानसम्पादको मृत्युनिवारकथावले। क्यात्रको गीयते । इत्थं व्यवहरन् मानवो यदि छाज्ञिको गीयते

कथं पुनरीस्तरो दाम्भिको नाभृत १परान् प्रतारयन् हि छाद्मिकः कथं न भवेत् १ निरपराय-मेव त्रीनप्येतान् रापन् परमेस्वरोऽन्यायाचारोऽपि समभवत् । वस्तुतः शापोऽयं परमात्मना भोक्तव्य आसी । महालीकं ब्रुवाण आदममरियमौ विमोहितवान् । अहह ! क्रिश्चियनपरमात्मनः कीदृशं चारुविज्ञानम् । किं पीडां विनैव गर्भथारणं प्रस्रवो वा भिवतुमईति १ निरायासमेव वा कोऽप्यात्मनो जीविकां निर्वोद्धमहंति १ अपि पूर्व नासन् कण्टक्याद्यः पादपाः १ किञ्च यदा परमात्मनो निदेशेन सवमानवानां शाकम्लभञ्चणं समुचितं पुनः वाइविलयन्थस्य मांसभञ्च-णानुज्ञानविलेखः कथमसयो नाभवत १तन्य च याथार्थ्य अयमलीकः । अनयोरेकतरो निःस-श्यमयथार्थः । इत्यं च यदा खल्वादमस्य कोऽप्यपराधो न सिध्यति किमर्थं तिर्हि क्रिश्चियन-मतावलिम्बन आदमस्यापराधेन मानवानपराधिनः संबक्षते १ अहो किमतादशं पुस्तकमीश्वरो वा बुद्धमतां समक्षे मान्यो भवितुमईति १

- ८— प्रमुः परमेश्वरोऽत्रवीत् । आदमः खन्नु सद्सत्परिज्ञाने आवयोरन्यतरेण साम्यमभजत् । साम्प्रतं स निजहस्ताभ्यां जीवनवृक्षाद्पि फलमादाय न भक्षयदमग्त्वं वा न प्रतिपद्येत इति आदमं बिहिर्निस्सारयामास । अदनोयानात् पूर्वतः समन्तात्परिश्रमद्सिलतावृतपाणिदिव्यदूतान् जीवनानोकहवर्तमे विरक्षितुं नियोजयामास । पर्व० ३ आ० २२ । २४ ।
- स॰—"विज्ञानेऽस्मत्समानोऽभवदिति" परमेश्वरः कथमीर्घा चकार कथं वा वश्राम १ अपीर्मभद्रमभृत १ शद्दैव चेषा कथं प्रादुर्वभृव १ निह कोऽपि परमात्मनस्तुल्यः शक्नोति भवितुम् ।
  एतेनेदमपि सिद्धयित यत् "नासीत्स परमेश्वरोऽपि तु मनुष्य एवासीदिति"। वाइविल्झन्थे यत्र
  यत्र परमात्मनो वर्णनं तत्र तत्र स सनुष्यवदेव वर्ण्यते । वीक्ष्यतामादमस्य ज्ञानाभ्युदये
  परमेश्वरः कियद् दुःखं विवेद । अमरतरोश्च फलास्वादे कियत्पर्पर्द्धे । पूर्वमेव स यदोग्याने
  वासितस्तदानीमेव कि परमेश्वरः "अयिमतो भूयो विहिनिस्सारियतव्यो भविष्यती"ित भाविनमर्थे न जानीते स्म । तस्मात् स्वीस्टीयानां प्रभुर्नाधी र सर्वज्ञ इति सुव्यक्तं भवति ।
  चकासचन्द्रहासानां प्रहरवन्योऽपि मानवानामेव व्यवहारो नतु परमेश्वरस्य ।
- ९—व्यतीतेषु कतिपयदिवसेषु कायिनः परमात्मने कानिचिद भूमिफलान्युपजहार । हावीलश्चापि स्वयूथात्सकृत्यसूताः स्थूलस्थूला अवीरूपानिन्ये । प्रभुरिप हावीलं तदुपायनश्च सादरं जग्राह । कायिनं तदुपहारश्चनाद्रियत । ततः कायिनो भृशं चुकोप स्वाननं चिवकृतं व्यथात् ।अनन्तरं परमेश्वरस्तमत्रशीत्—कथं त्वं कुप्यसि कथं च निजवदनं विकृतिं नयित ।
- स॰ —यदि स्त्रीन्टीयानां प्रभुमं साशी नाभिविध्यत्तर्द्यवेहपहारं हाबीलञ्च कथमाहत ? कायिनं तदुपायनञ्च कथं न समाददे ? इत्थमुपद्रवं विश्वाय परमात्मेव हाबीलिनिधनकारणतां जगाम । यथा च मानवा भिथः संलपन्ति तथैव स्त्रीस्टीयानां प्रभुरप्याचरित । उपवनेषु गमनागमनं तिश्रमीणञ्च मनुष्याणामेव कार्यम् । एतेना"यं बाइविलयन्थो मनुष्यप्रणीतो नद्ग परमेश्वरस्येति" प्रतीयते ॥ ९ ॥

- १० यदा परमेश्वर: कायिनमपृच्छत् "क्वास्ति तब भ्रातेति" तदा स प्रतिभाषमाणस्तमब्रवीत "नाहं वेद्मि किमहं भ्रातू रक्षकोऽस्मि" ! ततः प्रभुस्तमुवाच "त्वं किमकार्षी: ! तव भ्रातरक्ति विनर्मो भुव आङ्कयति साम्प्रतञ्च त्वं पृथिव्या शप्तोऽसि" । तौ प ४ । अ। ९ । १ । । १ ॥
- स॰ -- परमेश्वरः किं कायिनमपृष्ट्वा हाविलवृत्त नावगच्छिति स्म ! अपि रुधिरशब्दः कमि भुवो जातु शकोति समाकारियतुम्। सर्वोऽप्ययमविदुषां व्यवहारः। तस्मान्नतत्पुस्तकं परमात्मनो विदुषो वा कृतिर्भवितुमहिति ! १०।
- ११ किञ्च हन्को मतुसिलहस्य जनुषोऽनन्तरं वर्षाणां शतत्रयं यावत् सार्धे परमात्मना परिभ्रमति स्म । तौ॰ प॰ ५ । आ॰ २२ ।
- स॰ स्त्रीस्टीयानां परमेश्वरश्चन्मानवो नाभविष्वत्कथं तर्हि हनूकस्तेन सह पर्याटिष्यत् ? अतः वेद-प्रतिपादितनिराकारपरमेश्वरसाभ्युपगमेनैव स्त्रीस्टीयानां कल्याणं भविष्यति । ११ ।
- १२ अपि च तेभ्यो दहितरः समजायन्त । परमात्मनः पुत्रा आदमतनूजा निरैक्षन्त सन्ति ताः सुन्द्यं इति ताँश्व यथाकामं पर्यणयन् । तदानीमस्यां भृिव दानवा न्यवसन् । ततः प्रभुपुत्राणामा दमदु्षितिः सङ्गतेन सृनवः समुत्पन्ना ये हि बलवन्तो विख्याताश्वासन् । आदमस्य दौरात्म्यं पृथिव्यामाधिक्यं गतं तदीयमानसी प्रवृत्तिर्भावना च प्रत्यहं विनिन्दितैव भवतीतीश्वरः समालुलोकत् । तदा पृथिव्यां मानवसमुत्पादने प्रभुणानुश्चित्रये शुशुचे च । तदा प्रभुरवूत अहं खलु मानवं यमहमजनयम्, पशून्, रिङ्गकान् व्योमपतङ्गाँश्व भुवो नाशिवध्यामि तिन्नर्माणेन ह्यहमनुश्चे । तौ० प० ६ । आ० १ । २ । ४ ७ ।
- स॰—के नाम परमात्मनः पुत्राः ? के च तस्य भार्याश्वश्रृश्वशुरश्यालादिसम्बन्धिन" इति स्नीस्टीयाः प्रष्टव्याः । यतो हि (तत्पुत्राणां ) मानवदुहितभः सहोद्वाहेनेश्वरः खल्वेषां सम्बन्धी सम्जानि । ताभ्यो लब्धजन्मानश्च पौत्रप्रप्रौत्राः । अप्ययं लेखः परमात्मनस्तद्ग्रन्थस्य वा भवितुमहित ? निह निह पुस्तकमिदं वनेचराणां कृतिः प्रतीयते । अर्सवज्ञस्य भविष्यदनवगच्छतश्च परमेश्वरत्यमेव न संघटते । एताहशो वै जीवः सम्भवति । अपि परमेश्वरः सृष्टि विर्वयन्त्रे पुमांसो दुरात्मानो भविष्यन्तीति न वेत्ति स्म । शोकाद्यनुभवोऽज्ञानेन किश्चित्कार्यम् नुष्ठायानुशयश्च स्त्रीस्टीयानामेवश्चरे संगन्तुमहिति । सिह न संपूर्णज्ञानवान योगयुक्तो वाऽऽसीत् अन्यथा तु शान्तिविज्ञानाभ्यां शकोति स्म शोकादिभ्यो मोक्तुम् । किं पशुपाक्षणोऽपि दुष्टचेतसोऽभवन् ? वस्तुतस्तेषां परमेश्वरो नासीत् नापि घाइविलग्रन्थ-स्तिन्नार्मित" इति । दि नाम स्त्रीस्टीयाः सर्वपापविनिर्मुक्तं क्लेशदुःखशोकादिविवर्जितं सिचदानन्दस्वरूपं वेदोक्तं परमात्मानमभ्युपागच्छन्निदानीं वाङ्गीकुर्युस्तर्ह्यात्मनो जन्म सफलं कर्नुमहेंदुः । १२ ।

- १३—सा च नौईस्तशतत्रयदीर्घा, पञ्चाशत्करव्यायता त्रिंशद्धस्तोच्छ्रया च भवेत, नावि तं गच्छे: । त्वया च तव सुनवो दाराः स्तुषाश्च सकलदेह्वतां द्वौ द्वौ जीवन्तौ पुंयोषितौ प्राणिनौ चादाय सहात्मना नेतव्या येन त्वया सह तेऽपि जीवन्तस्तिष्ठेयुः । सर्वविधपक्षिणां, सर्वविधचतुष्यदानां भुवः सर्वविधतिरश्चां च द्वौ द्वौत्वामुपतिष्ठतां येन जीवेताम् । त्वञ्चात्मनः कृते निखिलं भोजनोपकरणं स्वान्तिके समाहर तदेव तव तेषाञ्च भोजनाय भविष्यति । नृहश्च परमात्मनो निदेशं यथावदन्वतिष्ठत् । तौ० पर्व० ६ । आ० १५, १८-२२ ॥
- स॰ अपि कोऽपि विपश्चिदेवं विज्ञानविरुद्धासम्भवोपदेष्टारं परमेश्वरं मन्तु शकोति ? न ह्यतावद्दी-र्घव्यायतोत्सेधायां नावि करिकरिणीक्रमेलकादयो नैककोटिप्राणिनः तेषां भोजपानसामग्री च मातुं शक्यते । अत एवेदं मनुष्यप्रणीतं पुस्तकम् । एतद्विरचयिता नासीद् विद्वानिष । १३
- १४—ततो नृहेन प्रभवे वेदिकैका निर्मिता कृत्स्नपिवत्रपश्नां पक्षिणाञ्च काँश्चित्तत्र वेद्यां जुहाव । परमेश्वरस्तद्गन्धमाघ्राय चेतिस समकल्पयत् । नाहं भृयः किहि चिदिप मनुजेभ्यो भुवं शप्त्ये । यतो हि तेषां भावनं तद्वाल्येन विनिन्दितम् । यथा च मया सर्वे प्राणिनो विहि-सिता न तथा भृयः कदाचन निहिन्ध्यामि । तौ॰ प॰ ८ । आ॰ २० । २१ ॥
- स॰—वेदिनिर्माणयज्ञानुष्ठानलेखेन "एतत्सर्व वाइविलयन्ये वेदेभ्यो गतिमे"ति निश्चीयते । किं परमेश्वरो नासिकामि संघत्ते येन सुगन्धमग्रासीत् ? अप्ययं फ्रीस्टीयानामीश्वरो नास्त्यसर्वज्ञः ? यो हि कदाचित्रापते, किंहिंचिदनुशेते, कदाचन शप्स इति ब्रृते । पूर्वमशपत भूयोऽपि च शप्सते । पूर्व सर्वानवधीत् । साम्प्रतं "कदाचिदपि न न्यापादियिष्यामीति" न्यातिष्ठते । न्यव- हाराः खिल्वमे वालोचिता न तु परमात्मनो नापि कस्यचिद् विदुषः । विचक्षणोऽपि हि स्ववावयेषु स्थिरमितः सत्यसन्धश्च भवति ।
- १५—तदतु परमश्वरो नूहं तत्तनयाँश्वाशीर्भिर्युयोजात्रवीच सर्वे जीवन्तो गतिमन्तश्च जन्तवो युष्मद् भोजनाय भविष्यन्ति । मया निखिलवस्तूनि हरितकानीव युष्मभ्यः प्रादायिषत । केवलं मांसं तर्जीवेन—रक्तेन समेतं नाशनीयम् । तौ० प०९ आ०१-४।
- स॰—नतु कस्यचिदेकस्य प्राणेषु प्रहृत्यापरानन्दनेन स्त्रीस्टीयानां परमेश्वरो नास्ति निष्कृपः ? ये हि पितरस्तनयमेकमभिघात्यापरं भोजयेयुः किं ते न भवन्ति पापीयांसः ? इत्यमेवात्रावगन्तव्यं यतः सर्वे प्राणिनः परमात्मनः पुत्राः । एवमाचरत्रेषामी इवरः शौनिकायते । अनेनैव च निखिलमानवा हिंसकाः सम्पादिताः । तस्मात् स्त्रीस्टीयानामी इवरोऽकारुण्येन कथं नास्ति पापिष्ठः ?
- १६ कुत्स्रायां भुवि एकैव भाषा एकैव चासीट् गीरिष । पुनस्त अबुवन् वयं किल नगरमेकमाकाश-स्पर्शमदं चात्मकृते विरचयेम स्वयशश्च ख्यापयेम माभृत् कदाचिद् "वयमशेषवसु-धरायां विच्छित्रा भवेमेति"। ततः परमञ्चर आदमसन्ततिप्रारब्धिनर्माणं तन्नगरमद्वश्च निरीक्षितुम-वततार । परमञ्चरः प्राह "पश्यत इमे मानद्या मिथोऽभिन्ना वाक्चापि तेषामेकैव । आगच्छत

वयमवर्तीर्य तेषां वाचं सम्मिश्रयेम येनाऽन्योन्यगिरं नावगच्छेयुः। ततः परमात्मना ते सकलभुवि विच्छेदमापादिताः तन्नगरानिर्माणाद् व्यरंसिषुः। तौ॰ प॰ ११ आ॰ १। ४—८।

- स॰ —यदा किलाशेषभुवि एकैव भाषाऽभविष्यत्तदानीं सर्वमनुजैरिततरामानन्दो लब्घोऽभविष्यत् । परं किं क्रियेत खीस्टीयानामीर्ष्यकः परमेश्वरः सर्वेषां भाषां संकीर्य सर्वनाशमकुरुत । महदि-दमपराद्धं तेन । अप्येतत् शैतानकर्मणोऽपि नास्ति विगीतं कर्म १ एतेन "खीस्टीयानामीश्वरः सनायिप्रमुखपर्वतेषु निवसात स्म । जीवानामभ्युद्यश्च नामिलपित स्मेति" प्रतीयते। इदं हिं कस्यचिद्विदुषो व्यवहारो नतु परमात्मनः कथैश्वेतत्पुस्तकभीश्वरप्रणीतं भविदुमईति १। १६ ।
- १७—ततः स भार्यो सरीमब्रवीत । अवधेहि—त्वन्नास सुन्दरी । अतो मिश्रवासिनस्त्वामवलोक्य वस्य-न्ति "इंय तस्य भार्येति" ते च मां व्यापाद्यिष्यन्ति त्वां च जीवन्तीं रक्षिष्यन्ति तदा त्वया "अहं तस्य भगिनीति" वाच्यम् । येन त्वन्निमित्तेन मम भद्रं भवेत् तव हेतोश्च मम प्राणाः सुरक्षिता भवेयुः । तौ॰ प॰ ११ । आ॰ ११–१३ ।
- स०—समीक्ष्यताम्-अत्राहिमः स्नीस्टीयानां यवनानाञ्च महान् पैगम्बरः कीर्त्यते । तस्यैवालीक-भाषणादिदुष्कर्माणि । अहो तु येषामीहज्ञाः पैगम्बराः कथं ते विद्यां श्रेयःपथं वाधि-गच्छेयुः । १७ ।
- १८—परमेश्वरोऽब्राहिममबृत । त्वं त्वामनु त्वद्वंश्याश्च मम नियमं प्रतिपालयन्तु । स च नियमो यो वै आवयोरन्तरे समजायत । युष्माकं प्रत्येकस्य जनस्य वंटत्वं कारायेतव्यम् । यूपमात्मनो देहस्याप्रत्वचं कृन्तत । युष्मान् माञ्चान्तरा तित्रयमचिह्नं व्यवस्थास्यति । युष्माकमष्टाह-जातोऽभंकोऽवश्यं वंटो भवेत । कामं स गृहोत्पन्नो त्वद्वंशापम्बद्धवेदेशिकद्रव्येण वा क्रीतो भवेत । अथवा युष्मद्गृहोत्पन्नस्तव द्रव्येण वा लब्धो भवेत । मदीयनियमश्च नियमार्थं सर्वदा युष्मन्मांसेषु स्थास्यति । अवण्टो दारको (यस्याप्रिमा त्वगच्छिन्ना ) आत्मजनेभ्यो विच्छिदेत । तेन हि मम नियमः समुहङ्खित इति । तो॰ प॰ १७ । आ॰ ९ । १० ॥
- स॰— साम्प्रतं परमात्मनोऽस्वाभाविकनिदेशो निरीक्ष्यताम्— यदि हि नामेदं वण्ठत्वं परमात्मनेऽभीष्टमभिविष्यत्तिहिं सर्गारम्भ एव तत्त्वचं न निरमास्यत् । सा चेश्वरेण नेत्रच्छद इव
  संगुप्त्ये विनिर्मिता । यतः खलु नितरां मृदुलं तत्स्थानम् । चर्मणाऽसंवृते हि तत्र पिपीलिकादंशेन लघ्वाघातेन वा महःकष्टमनुभुयेत । लघुशङ्कासमनन्तरञ्च मृत्रांशेन वासांसि
  हिद्येरन् । तस्मादस्य (चर्मणः ) कर्तनं विगीयते । कथं च साम्प्रतं स्त्रीस्टीया एतदनुशासनं नानुतिष्ठिन्ति ? एष हि सार्वकालिको निदेशः । अपि चतदननुष्ठानेन यीशोः साक्ष्यं
  "व्यवस्थाग्रन्थस्य लवमात्रमपि मृषा नास्ति" इत्यलीकमभवत् । स्त्रीस्टीया अत्र मनागपि
  नावद्यति ॥ १८ ॥
- १९-अब्राहिमेणावसितसंलापः परमेश्वर ऊर्ध्व जगाम । तौ० प॰ १७ । आ॰ २२ ।

- स॰—एतेन "परमेश्वरः कोऽपि मानवः पतत्री ऐन्द्रजालिको वासीत्, मो ह्युपरिटाद्धः, अधस्ता-चोर्ध्वं यातायातं कुरुते स्म" इति प्रतीयते । १९॥
- २०—भृयश्वेश्वरो समरस्थलीषु तन्नयनपथं गतः। (तदानीं) स दिवससूर्यातपे पटमण्डपद्वारमध्यास्ते स्म छर्ध्वनयनः स पुरःस्थितान् मानवित्रतयः नद्राक्षीत्। तानवलोक्योपकार्याद्वारात् तैः सगन्तु प्राधावीत्। साष्टाङ्गपातञ्च प्राणंसीर्। अत्रूत् च —अिय सम प्रभवः!
  इदानीमहं भवदनुगृहीतः समजिनः भवन्तो निजाकङ्करसकाशाद् मापसगन्त्व"त्यहं सप्रश्रय
  भवतोऽभ्यर्थये। किञ्चिजलमानयामि निजचरणान् प्रक्षालयन्तु भवन्तः। ततः क्विरप्रस्थातव्यम्। एतदर्थमेव भवन्तोऽत्र निजदासान्तिकमुपातिष्ठनः। तदनु तेऽत्रुवन—
  "यथोक्तमाचरेति"। एवमुक्तोऽब्राहिमः ससम्भ्रमं सरः समीपं पटमण्डपमुपाद्रवत्। तामुवाच
  च— शीघ्रतां विषेहि । मुष्टित्रयपरिमितं चूर्णमादाय कराभ्यां मृद्रीहि पूपांध्र (रोटिकाः)
  श्रीणीहि । ततोऽब्राहिमो यूथमुपेत्य प्रशस्तं कोमलं वत्समादाय दासाय प्रायच्छत् सोऽपि
  शीघ्रमेव तमपाक्षीत् । अत्राहिमो नवनीतं पयः पक्षवत्सश्च तेषां पुरः सित्रधाय तदन्तिकै
  तस्तलेऽतिष्ठत् । ते चामुङ्गन्त । तौ॰ प॰ १८ आ॰ १–८ ।
- स॰— निरीक्ष्यतां भद्राः ? यदीयेश्वरो वत्मपिशितं भक्षयेत् कथं तदुपासका गोवत्सादिपशून् त्यजेयुः ? निष्करुणः पिशिताशनलुन्धश्च हिंसक एव नतु परमेश्वरः । अपि च परमात्मना सह न जाने द्वौ मानवौ कावास्ताम् ? अनेन "वन्यमानवानामासीदेका मण्डली, तस्याः प्रमुख एव बाइविल-प्रन्थे परमेश्वरनाम्ना व्यपदिष्ट" इति प्रतीयते । एतादशैरेव व्यवहारैर्बुद्धिमन्त एतत्पुस्तकमी-श्वरनिर्मितं न मन्यन्ते नाप्येतादशमीश्वरमवगच्छन्ति ।
- २१—परमेश्वरोऽब्राहिसमब्रवीत् । सरः "स्थिवराप्यहं वालकं जनयिष्यामि, अपि परमात्मनोऽसाथ्यं किमपि ? इत्युक्तवा कथमस्मयत ? तौ॰ प॰ २८ । आ॰ १३ । १४ ॥
- स॰—मनाक् स्नीस्टीयेश्वरं प्रति अभिसमीक्ष्यताम् यो व योषेव (शीघ्रमेव) प्रकुप्यति अधि-क्षिपति च ॥ २१ ॥
- २२—ततः परमेश्वरः सदूममूरानगरयोः परमात्मनः सकाशात् गन्धकं जातवेदसञ्चापातयत् । कृत्लास्ताः पुरः, समभागान्, नगरवासिनः, यिकञ्चिच भुवि प्ररोहति स्म तत्सर्वे पर्यवर्तयत् । तौ॰ उत्प॰ प॰ १९ । आ॰ २४, २५ ॥
- स॰— वाइविलयन्थस्येश्वरे किञ्चिदवधीयताम् । यो हि बालप्रमुखेष्वपि मनागपि नादयत । अपि सर्व एव तेऽपराधमकार्षुः ? येन सर्वे भृमिं विपर्यस्य विनाशिताः । इदं हि न्यायदयावि-रहितं विवेकशुन्यञ्च । येषामौश्वर एवमनुतिष्ठेत् कथं तदुपासकास्तथा नाचरेयुः ॥ २२ ॥
- २३ अःगच्छत । वयं स्वजनकं द्राक्षारसं पाययेमहि तेन समं चात्मवंशप्रवर्तनाय शयीमहि । तद्तु ताभ्यां तित्रिशि स्वजनको द्राक्षारसं पायितः । अत्रजा च जनकेन सममत्वपीत् ।

- आवासगापि निशि द्राक्षारसं पाययेमहि । त्वञ्चोपेत्य स्विपिहि । शौलूतस्योभाविप दुहि-तरौ पितुर्गर्भमाधत्ताम् । तौ॰ उत्प॰ १९ । आ॰ ३२-३४, ६६ ॥
- स॰ यत्पानमदसंमूढा दुहितरो जनकाश्चापि कुक्तत्येम्यो न विश्रमुच्यन्ते तन्मद्यपानप्रसक्तानां स्नीस्टी-यानां दुर्श्वरितस्य कः खलु पारावारः ? अतः साधुभिर्मद्यपानस्य नामापि न प्राह्मम् । २३ ।
- २४ स्ववचोऽनुसरन परमेश्वरः सरहा समगत । यथाप्रतिज्ञं च तयाऽकरोत् । सरह् गर्भवती बभूव । तौ॰ उत्प॰ २१ । आ॰ १, २॥
- स॰—पाठकाः ! किञ्चिदत्रात्रधीयताम् । परमेश्वरेण सरहं द्रष्टुमभ्यागत्य गर्भे प्राहिता सा । कीहरामभूत्कभेदम् ! परमेश्वरसरह्ब्यितिरिक्तः कश्चिदन्यो गर्भिस्थितिहेतुर्दश्यते किमु ! परसात्मनः कृपया सरह गर्भवती वभूवेति प्रतीयते । २४ ।
- २५—तद् ब्राह्मिः प्रत्यूपिस समुत्थायापूपं काचपात्रे जलञ्चादाय हाजिरः स्कन्थयोर्निधापितवान् । बालकञ्च तस्य समर्प्य तां प्रातिष्ठिपत् । सा च दारकं क्षुपतलेऽपातयत् । तत्सम्मुखे चोपविश्याक्रन्दीत् । ततः परमेश्वरस्तस्य बालकस्य ध्वनिमश्रौषीत् । तौ॰ उ॰ प॰ २१ । आ॰ १४–१७॥
- स॰—(पाठकाः!) निभाल्यतां किञ्चित् स्नीस्टीयपरमात्मनो लीला। प्रथमं तावत् सरहः पक्ष-पातेन हाजिरं निष्काशयासा। तदनु हाजिरक्षन्दीत् शब्दञ्चाभकस्य शुश्राव। अहो कियदद्भुतमतत् ! "असौ वाल एव गोदिती"ति परमेश्वगोऽश्रमीदिति प्रती ते। अपीयं परमात्मनस्तद्भन्थस्य वा वाक् भिवितुमईति ! प्राकृतजनार्विरिक्तोन नान्येन केनचिदिदं लिखितं भवेत् ! अस्मिन्प्रन्थेऽल्पीयः सत्यं विहाय सर्वमसारम्। २५।
- २६ एतदनन्तरं कदा चिदी स्वरो ऽबाहिसं परीक्षाञ्चके । तसबृत "अयि अब हिम ! त्वसेकसा वं प्रियतसमात्मनस्तनयि नहाकं हो सायोपायनी कुरु "इति । स च स्वस्नुसि नहाकं बद्ध्वा वेद्यां काष्ठेषु निहितवान् । अनन्तरञ्चा सिपुत्रिकामादाय तनय-व्यापादनाय हस्तं प्रासारयत् । ततः परमात्मनो दृतः स्वर्गात्तमा जुहाव । अबाहिस ! अबाहिस ! मा स्वकरं वाले प्रसारय नापि किञ्चित्कुरु यतो ह्यहं वेद्यि "त्वं परमात्मनो विभेषि" इति । तौ० उत्प० प० २२ । आ० १, २, ९-१२ ॥
- स॰— बाइविलग्रन्थवर्णितः परमेश्वरोऽल्१ज्ञो नतु सर्वज्ञ इति साम्प्रतं सुव्यक्तमभवत् । अब्राहिसोऽपि नितरां सरल आसीत्कथमन्यथेत्मं कर्तुमुद्यतोऽभृत ? अपि च यदि नाम बाइविलग्रस्मेश्वरः सर्वज्ञोऽभविष्यत् तर्हि निजसर्वज्ञतया तदीयां भाविनीं श्रद्धामपि व्यज्ञास्यत् । एतेन स्नीस्टी-यानामीश्वरो नास्ति सर्वज्ञ इति प्रतीयते ॥ २६ ॥
- २७—भवानस्माकं समाधिषु स्वेच्छया कञ्चिदेकं संवृत्य तत्र निजशवं निगृहताम् । तौ० उत्प० प० २३ । आ० ६ ॥

स०-शवनिखननेन जगतो महदनिष्टं भवति, स हि पूर्तीभूय वायुं सन्दूष्य च रोगान् जनयति ।

खी॰ —प्रेमास्पदस्य दाहो न प्रशस्यते । निखननन्तु स्वापकल्पमतो भूमौ निगृहन वरम् ।

स॰—यदि यूयं मृतमिप स्निह्यथ तदा तं निजसद्यःयेव कथं नस्थापयथ ! भृमाविप कथं निस्वन्थ ! येन जीवात्मना सह प्रीतिरासीत् स बिहिनिःसतः। दुर्गन्थमयमृद्दा त का नाम प्रीतिः ! अथ चेत्तमिप स्निह्यथ तत्कथं भृमौ निधध्वे ! यतो हि यदि कश्चित् कमिप वदेत "त्वां भृमौ निद्धामि" इति स एतच्छुत्वा न किहिचित्मसीदित । अपि शवस्य चश्चभोः काये च धूलिप्रस्तरेष्टिकाककरा (चृना) दिप्रक्षेपः, उरित पाषाणस्थापनञ्च प्रीतिकमे ! पेटके संस्थाप्य निधानन्तु महता दुर्गन्धेन पवनं सन्दूष्य दारुणान् रोगानुत्पाद्यित । अपि चैवस्मै शवाय न्यूनातिन्यूनं षड्हस्तदीर्घा चतुर्हस्तव्यायता च भूरपेक्ष्यते । एवञ्च शतसहस्र लक्षकोटिमानवेभ्यः कृते मुधैव कियती भूमिरवरुद्धा भवति न तत्र क्षेत्रमुद्धानारोपो वा शक्यते विधातुम्, तस्माद् भूमौस्थापनं सर्वतो गिर्हतम् । ततः पथिस प्रक्षेपः किश्चिदुत्कृष्टम् । यतो हि तं तदानीमेव जलजन्तवो विदार्य भक्षयन्ति परं यत्किञ्चिदिसमलादिकमम्भस्यविध्यते तद् दुर्गन्धमुत्पाद्य लोकं पीडयति । ततोऽपि किश्चिद् वरं कानने विसर्जनम् । तत्र हि मांसाशिनः पशुपक्षिणस्तमत्त्यन्ति । तथापि तदस्थिमज्जामलादिकं विगलितं सद् यावद् दुर्गन्धमुत्पादयिष्यति तावानेव लोकस्यानुपकारो भविष्यति । दाहस्तु सर्वतः प्रशस्यते यतो हि तेन सर्वे पदार्थाः मुक्सीभृय वायौ प्रसरन्ति ।

स्त्री • — दाहेन।पि दुर्गन्धः सज्जायते ।

स• अविधिना दाहे भवति मनाग् दुर्गन्धः, यो वै भृभिस्थापनादिजनितदुर्गन्धादल्पीयान् भवति, विधिना पुनः यथाहि वेदेषु प्रब्रिपादितं तथा दाहेनाल्पीयानपि दुर्गन्धो न सजायते। वेदप्रतिपादितश्चायं प्रकारः —

हस्तत्रयखाता सार्धत्रयहस्तव्यायता हस्तपञ्चकदीर्घा तलप्रदेशे च सार्धवितिस्तिमेता वेदी निर्मातव्या या हि आरोहावरोहऋमेण निर्मिता भवेत् तस्यां न्यूनातिन्यूनं है मनिम तानि चन्दनकाष्ठानि (अधिकप्रहणे तु यथाकाम वर्तितव्यम् ) कृष्णागुरुपलाशादिसिम् धश्च संस्थाप्य तदुपरि शवं निधापयेत् । शवदेहमितमाज्यं समादाय एकिस्मन प्रस्थे रित्तका परिमितकस्तूरीं प्रक्षिप्य दाहयेत् । इयमेवान्त्येष्टिक्रिया नरमेधयज्ञः पुरुषमेधो वा । अकिञ्चनोऽपि विशतिप्रस्थादृनमाज्यं चितायां न प्रक्षिपेत्कामं तद् भिक्षाचयया सजातीयप्रदानेन राज्ञा वा लब्धं भवेत् परं तथापि (घृतेनैव) दहेत् अथ चेत्कथिबदिप घृतं न लभ्येत तथापि दहेदेव यतो हि काष्टादिभिरपि दाहो भृमिस्थापनादिभ्यः प्रशस्तः । एकस्यां विश्वापरिमि तायां भूमौ वेद्यां वा लक्षकोष्टिमानवा दग्धं शक्यन्ते । एतेन मृरपि तथा दुष्पीतिपूर्णा न भवित यथा शवान्तर्निक्षेपेण । समाधिदर्शनेन कामं चेतिस ग्लानिरपि भवित । अत्रप्व-भूनिक्षेपः सुतरां गर्हितः ।

- २८—धन्यः खलु सम स्वामिनोंऽत्राहिमस्य प्रभुः परमेश्वरः, येन मम स्वामी स्वदयया सत्येन च न परित्यक्तः । परमेश्वरः पथि मम प्रभोश्वांतग्रहान प्रति मां प्रत्युदतिष्ठत् । तौ॰ उत्प॰ पं॰ २४ । आ॰ ॥ २० ॥
- स॰ अपि अब्राहिमस्यैव स ईश्वर आसीत् ! यथाद्यत्वे प्रध्वदर्शिनो (पुरोगाः )पुरो गच्छन्तो मार्ग-मुपदिशन्ति, तथैवेश्वरेणापि चेष्टितम् । कथं पुनः साम्प्रतमध्वानं न दर्शयति ! कथं वा मनुष्यान् न सम्भाषते ! तस्मादीदशा व्यवहाराः परमात्मनस्तद्यन्थस्य वा न किहि विद्-भवितुमईन्ति अपि त्वरण्यवासिनामेव ॥ २८॥
- २९—इस्रायेलस्य तनयानामिमानि नामानि । अग्रजो नवीतः, अपरे-कीदारः, अद्वियेलः, भिव-सामः, मिस्रमायः, दूसः, मस्सः, हदरः, तदमः, यितृगः, नफीसः, किद्मश्चेति । तौ॰ उत्प॰प॰ २५ । आ॰ १३-१५ ॥
- स॰ -- असाविस्नायेलोऽब्राहिमेण हाजिर्नाम्न्यां निजदासां जनितोऽभवत् ॥ २९ ॥
- ३० अहं तब पित् रुचिसमनुकूलं स्वादु भोजनं पश्ये तच्च त्वया पितुरन्तिकं नेवम् । येन स तदशित्वा मरणात्पूर्वं त्वामाशीभिर्वधयेत ( तुभ्यमाशिषः प्रद्वात् ) । तदनु रिवका स्वग्रहाज्येष्ठसूनोर्वशो नामकस्य सुप्रशर्यं नेपथ्यमादाय कनीयांसं पुत्रं याकूवं परिधापितवती । अपि च
  छागिशिशोधर्म तस्य हस्तयोः स्निग्धप्रीवायाश्च संबक्तयामास । ततो याकूवः स्वजनकमुवाचअहं भवतो ज्येसुनुर्यशोरिस्म । भवद्वचोऽनुरूप्यहमकरवम् । उत्थीयताम्, मम मृगिपिशितञ्च
  भक्ष्यताम् येन भवत्प्राणा महामाशिषः प्रद्युः । तौ ० उत्प ० प० २ ७ आ ० ९ । १ ० । १ ५ । १ ६ ।
- स॰— दृश्यतां पाठकाः ! पूर्वमीदृशच्छद्मव्यवहारेण।शिषः प्रगृह्य तदनु सिद्धा पेगम्बराश्च जायन्ते । अभ्येनज्ञास्ति आश्चर्यप्रदम् ? सत्स्वेतादृशेषु स्त्रीस्टीयानामध्वदृशंकेषु एषां मतं असपूर्णामत्यज्ञ कः सन्देहः ? । ३० ।
- ३१ किश्व याकूबो महित प्रत्यूषिस समुत्थाय स्वोपधानीकृतं प्रस्तरं स्तम्भरूपेण स्थापयामास तस्मिन् तैलं न्यषिश्वत् । तत्स्थानश्च नाम्ना वैतलहेमेति चकार । मया स्तम्भरूपेण निवेशि-तोऽयं प्रस्तरः परमात्मनो गृहं भविष्यति । तौ॰ उ० प० २८ । आ० १८, १९–२२ ॥
- स॰ वन्यानां कार्येषु किश्चिदवधीयताम् । एभिरेव पापाणाः स्वयमन्येश्व पूजिताः । अमुमेव यवनाः पवित्रं वैतलंहेमेति संचक्षते । अप्ययमेव प्रस्तरः परमेश्वरिनकेतनम् ? किमस्मिन्पाषाण एवेश्वरो निवसति स्म ? अहह ! किमु वक्तव्यम् । अयि स्त्रीस्टीयाः ! यूयमेव महाप्रतिमाप्जकाः स्थ । ३१।
- ३२ परमेश्वरो राखिळां सस्मार । तस्याञ्चावद्धे, तस्याः कुक्षिमावबे सा च गर्भवती बभृव, पूत्र-मसृत, परमेश्वरश्चाव्रवीत् अिय परमात्मन् , त्वया ममाऽपवादः परिहृतः । तौ॰ उत्प॰ ३० । आ॰ २२ २३ ।

- स०—अहह स्नीस्टीयानामीरवर ? त्वया साधु कृतम् नूनं महावैशोऽसि । नतु कान्यासन् स्वीणां कुक्ष्यपावरणसाधनानि शस्त्राध्योपधानि वा ? वस्तुतः सर्वमिद्मन्धपरम्परा । ३२ ।
- ३३— किश्व परमेरवरो निशीथे स्वापेषु लावानकमुपाजगाम जवाच च "सावहितो भव। प्रभु याकूवं भद्रमभद्रं वा किमपि सा वादीः त्वं हि स्विपतुः सञ्चप्रकाशमाभलषास । किमथे त्वं सम देवानचूचुरः। तौ० उ० ३१। आ० २४ । ३०॥
- सः अस्मदुद्धृतमेतद्वचः केवलमुदाहरणमात्रम्, बाइविलग्रन्थे हि नेकत्र "सहस्रशो जनान स्वापेपूर्पातिष्ठत् परमश्वरः, तैः सह समालपत्, प्रत्यक्षं समगत्, तेन भुक्तम्, पीतम्, सयातायातश्चाकरोदिति" विन्यस्तम् । न जाने साम्प्रतं सक गत<sup>ा</sup> नहीदानीं स्वापेषु जागरिताबस्थायां वा
  परसेद्वरः कश्चिदुपतिष्ठते । एतेनेदमपि प्रतीयते "यदेत आरण्याः पाषाणादिप्रातमा देविधया
  चिन्त स्म" इति । परमतदेवात्राश्चर्यं यदेवामीश्वरोऽपि पाषाणानेव देवान् मनुते कथमन्यथा तेषां
  चौर्य सङ्गच्छेत ?
- ३४--याकूवः स्वपथमगच्छत् परमात्मनो दूताश्व तेन समगंसत । याकूवस्तानभिसंप्रेक्ष्यात्रवीत् "इदं परमात्मनः सैन्यामिति"। तौ० उ० प० ३२ । आ० १ ॥ २ ॥
- स॰ साम्प्रतँ ख़ीस्टीयानामीश्वरस्य मनुष्यत्वे मनागिष सन्देहो नाविशिष्टः । स हि सैन्यं विरक्षाित । सित च सन्ये शक्काण्यपि भविष्यन्ति यत्र तत्र चाक्रम्य युद्धमिष तेन कृतं भवेत् । अन्यशा किं नाम सैन्यप्रयोजनम् ! ॥ ३४ ॥
- ३५ किञ्च याकूव एकाकी समितिष्ठत । अथचाप्रभातं तेनैको नरो मळ्युद्धसकाषीत् । "नाहसिमं विजेतुं क्षम" इति विभाव्य तस्योहसस्प्राक्षीत् । तदा याकूवस्योहनाहिस्तेन सह
  सळ्युद्धेन समारूढः । ततः स तमवादीत् "अनुनानीहि मां गन्तुम् (विस्त्र मां प्रयातुम्)
  "सिन्निहिता प्रभातवेला" इति । सोऽव्रवीत्—"ऋते आशिषः प्रदानात्त्वां नाहं विमोक्ष्यामि ।
  तदा स तमबूत किं तत्र नामवेयिमिति ! स उवाच—"याकूव" इति तदा सोऽव्रवीत्—
  अतः परं तव याकूव इति नामवेयं न भिवष्यित अपि तु.ियस्रायेलः, यतस्त्वं राजवत् परमात्मता मानवैथायुद्ध्यत विजेता चाभवत् । ततो याकूवस्तमप्राक्षीदुवाच च । "किं तव
  नामधेयिमित्यह्मभ्यर्थये" । सोऽवादीत्—"किमर्थं त्वं मन्नाम पृच्छित्ति" इद्मुक्त्वा तस्मा
  आशिषः प्रादात् । याकूवस्तत्स्थानं नाम्ना फन्येल इति चकार । यतोऽह्मत्र परमश्वर
  प्रयक्षमद्राक्षम्, प्राणाथ मे सुरक्षिता अभविति । यदा च स फन्येलमुळ्ड्ध्यागच्छत् तदा
  सूर्यस्तरिमन्प्राकाशत स च स्वोहणा लङ्गति स्म । अत एव यिस्रायेलवंशसम्भृता अद्यापि
  तमुरुनार्डि नाश्चित्त । यतो व स याकूवत्योहम् (यो हि समारूडोऽभवत्) अस्प्राक्षीत् ।
  तौ उस्प ० प ० २३ आ ० २४-३२ ॥
- स॰—यतो वै स्नीस्टीयानामीश्वरो सहः अत एव सरहं राखिळाञ्च पुत्रप्रदानेनान्वकम्पत । किसयं कर्हिचिदपीश्वरो भवितुमहिति ? अन्याप्यस्य लीलाभिसमीक्ष्मणम् । कश्वनेको नामधेय

पृच्छेदपरस्तन्न ब्रूयात् ? परमात्मना तदीयनाडिः समायोजिता जितोऽपि च परं यदि स नव्योऽभविष्यत् तर्हि नार्डि यथावस्थितामप्यकरिष्यत् । एतादशपरमात्मनो भक्त्या याकूव-इवान्येऽपि भक्तजना विलङ्गिताः स्युः । परमात्मनः साक्षात्कारो मल्लयुद्धञ्च तस्य देहित्वं विना कथं शक्नोति भवितुम् ? केत्रलमिदं वालविलसितम् । ३५ ।

- ३६ येरो यहदाहस्याग्रजस्तनयः परमात्मनः समक्षे दुर्नृत आसीदतः प्रभुस्तं जघान । ततो यहदाहो योनानमञ्जतीत "त्यं भ्रातृ जायामुपगम्य परिणीय च तस्यां भ्रातुर्वेशं प्रवर्तयेति" । योनानः "अयं वंशो मम न भविष्यतीति" विवेद । इदश्राभवत् । यदा स भ्रातृ जायामुपातिष्ठत तदा शुक्रं भुवि समपातयत् । तस्यतत् कार्यमि परमात्मनो दृष्टावनादरणीयमासीत् । अतो मारितः सोऽपि प्रभुणा । तौ० उत्प० प० ३८ । आ० ७ १० ।
- स७ अवधीयताम् मानवानां कर्माणीमान्युत परमात्मनः ! यदा च येरजायया सह नियोगोऽभवत् कथं पुनस्तं व्यापादयामास ! कथं वा तद्वुद्धिं न पर्यशोधयत् ! एतेनायं वैदिको नियोगः पुरा सर्वत्र लब्धप्रचारोऽभवदिति सम्यक् सिद्धयति । ३६ ।

#### पुराननयात्रापुस्तकप्।

- ३७ कदाचिदित्यं वभृव । यदा वै मूषो यौवने पदमादधौ तदैकदा स मिश्रदेशीयेन केनचित् ताड्यमानं इचरानीनामानं भ्रातरमपद्यत् । स इतस्ततः समवलोकयन् किञ्चदनवलोक्य तं मैसरं व्यापादयामास सिकतासु चान्तर्धापयामास । अन्येयुर्यदा स विहर्गतवान् तदा तेन मिथो विवदमानौ द्वौ यित्रीयौ समवलोकितौ "कथं त्वमात्मनः प्रतिवेशिनं हंसी"ति जगाद् च । सोऽप्येनं प्रत्यभाषत कस्त्वामस्माखध्यक्षं स्थेयं वाऽकार्षीत् । यथा च त्वं मैसरं निहत-वान् तथेव मामिष हन्तुं किल वाञ्छिस । ततो मूषो विभाय पलायाञ्चके च । तौ० या० प० २ । आ० ११-१५॥
- स॰ —पाठकाः । अवधीयतां किश्चित् । बाइविलप्रन्थस्य प्रधानसिद्धः, स्नीस्टधमस्यादिप्रवर्तको मूषः क्रोधादिदुर्व्यसनेषु संसक्तो मानवानां घातकः प्राकृततस्करवद् राजदण्डाद् भीतश्चासीत् । यदा च स्वापराश्चं गोपायति स्म तदा नूनमलीकवाद्यपि भविष्यति । मूषसहक्षोऽपि परमारमानं साक्षाचकार महासिद्धश्च समजनि आश्चर्यमेतत् । यहूदीयप्रमुखान् धर्माश्च प्रवर्तयामास । ते धर्मा अपि तमेवानुकुर्वते । स्नीस्टीयानां मूषप्रमुखाः सर्वे मूलपुरुषा वनेचरा आसन् न तु विद्यावन्तः । ३७ ।
- ३८ अजिशिशुं व्यापादयत । मुष्टिमितं यूफस्तवकमादाय भाजनिस्थितरक्ते तमाईिकृत्य द्वारोर्ध्व-दारु द्वारमभितश्च तेन मुद्रयत । युष्माकं कोऽपि आप्रभातं गृहान्न निःसरतु । यतो वे पर-मेरवरः मिसरदेशीयान् हन्तुं प्रयास्यति । यदा च स द्वारोर्ध्वदारुणि द्वारस्योभयपार्क्वगैश्च रुधिरं विलोकियिष्यति तदा द्वारमुछङ्ष्य यास्यति । युष्मान्हन्तुं युष्मद्गृहेषु घातकान् न प्ररिय-ष्यति न।पि स्वयमागमिष्यति । तौ । या । प । १२ । आ । २१ – २३ ।

- स•—अहो तु यः किल कुहकवद्विचेष्टते स कर्हिचित्सर्वज्ञः परमेश्वरो भवितुमहिति ? स हि रक्तमुद्रां बीक्ष्यैव यिस्रायेलकुलं परिचिनोति । कार्यमिदं क्षुद्रबुद्धेर्मानवस्य वर्तते । एतेन इमा वार्ताः केनचिदारण्यकेन विलिखिता" इति प्रतीयतं । ३८ ।
- ३९—ततश्चैवं समजिन यत-निशीये परमेश्वरो मिसरदेशोद्भवान् सकलप्रथमजानवधीत् । फिराह्य-नस्य प्रथमगर्भसंभवात्—यः स्वसिंहासनमधितिष्ठति स्म — कारागुप्तस्याग्रजपर्यन्तान् पश्चनाञ्च प्रथमजान् जघान । रात्रौ फिराह्यन उत्तस्थौ, स, सर्वे तत्परिचारकाः, क्रत्स्निमस-रदेशीयाश्चोत्तस्थुः । मिसरदेशे च महानाक्रन्द आसीत् यतो हितत्र नासीत्तादशं गृहं यस्यको जनो मृतो न भवेत् । तौ० या० प० १२ । आ० १० । २९, ॥ ३० ॥
- स• शोभनं खलु यत-स्वीस्टीयानामीश्वरेण दस्युनेवार्धरात्रे निष्क्रपेणापराधं विनैव शिशवो वृद्धाः पश्चश्रापि व्यापादिताः । मनागपि दया न समुत्पन्ना । मिसरदेशे महताक्रन्देनापि स्वीस्टीयानामीश्वरस्य चेतसो नैष्टुर्ये न व्यपगतम् । ईटशं कृत्यं प्राकृतस्यापि नरस्य न भविति परमात्मनस्तु किमु वक्तव्यम् । वस्तुतो नात्र किमप्याश्चर्ये यतः खलु "मांसाहारिणः कुतो दयेति "विद्यते कस्यचिद्भियुक्तस्य सत्यं वचः । स्वीस्टीयानामीश्वरो मांसाशी किंतस्य द्यया प्रयोजनम् । ३९ ।
- ४०--परमेश्वरो युष्मत्कृते योत्स्यते । ब्रूहि यिस्रायेलवंशजान तेऽये प्रतिष्ठन्तामिति (तेऽभिमुखं गच्छ-न्तिति) त्वं तत्र वेत्रमुत्थापय स्वहस्तश्च समुद्रोपिर प्रसारय द्वेधा च तं विभजस्व । यिस्राये-लस्य सन्ततयश्च सागरस्य मध्येन शुष्कवर्त्मना प्रयास्यन्ति । तौ० या० प० १४ आ० १४—१६ ।
- स•—अयि महानुभाव ! पुरा किल परमेश्वरो ियसायेलकुलमिवपालोऽजावृन्दिमिवानुगच्छिति स्म न जाने साम्प्रतं कान्तिहितः । अथ चेरसोऽधुनािप अभिविष्यत्तह्युदन्वतो मध्येन विश्वतो वाष्प-शकटीनां पथो निरमापिविष्याम येन कृत्स्नं जगदुपकृतं नौकािदिनिर्माणश्रमतो विमुक्तञा-भविष्यत् । परं किं विद्धीमिहि ! न जाने स्नीस्टीयानामीश्वरः कान्तिहितः सन्नास्ते ! एवमादीन् भृयसो व्यवहारान् वाइविलपरमेश्वरो मूषेन साकमन्वतिष्ठत् । अतएव यादशः स्नीस्टीयाना-मीश्वरस्तादशा एव तत्सेवकास्तिनित्तपुस्तकञ्च वर्तते । इदशं पुस्तकमेवविधः परमेश्वरश्वा-स्मत्तो यदि पृथगवतिष्ठेत तदैव शोमनम् । ४०॥
- ४१— यतः खल्वंह परमेश्वरस्तवाधिपतिरुद्दीतः सर्वशक्तिमानस्मि । ये मां विद्विषन्ति तत्पित्रपराध-दण्डेन तृतीयचतुर्थवंशश्रेणिपर्यन्तं तेषां पुत्रान् दण्डयितास्मि । यात्रा० प० २० । आ० ५ ।
- स॰ अहो तु कीहशोऽयं न्यायः, यत्र जनकापराघेन चतुर्थवंशश्रेणिपर्यन्ताः सृनवो दण्ड्यन्ते । अपि श्रेष्ठस्य पितुर्दुरात्मानो दुर्जनस्य च साधवस्तनया न भवन्ति ! यदि नामैतत्सत्यं कथं ति चतुर्थवंशश्रेणि यावत दण्डं प्रदास्पति ! अपि चैवं ततः परभवासु वंशश्रेणीषु समुत्पनान् दण्डियितुं नाईति । विनापराधं कस्यचिद् दण्डनमन्यायकारिणः पन्थाः ४१ ;

- ४२ अधीं हि विश्रामवासरस्य तत्पावित्यविरक्षणाय । षडहानि विघेहि परिश्रमम् ॥ सप्तमश्च दिवस-स्तव प्रभोः परमेश्वरस्य विश्रामवासरः । परमेश्वरो विश्रामदिवसमाशीर्भिर्युयोज । तौ॰ या॰ प० २० आ० ८ — ११ ।
- स॰—अपि केवल: रिववार एव पिनेत्रोऽन्यानि च षडहान्यपितृत्राणि ? अपि परमेश्वरः षड् वासरान् महापरिश्रमं चके ? येन क्लान्तः सन् सप्तमेऽहिन सिवितेशः । आदित्यवारायाशि-षश्चेत् प्रादात् सोमवारादिषड्वासरेभ्यः कि प्रायच्छत् ? नूनं शापो दत्तो भवेत् । परमीद-शानि कर्माणि विदुषोऽपि न भविति किमृत परमेश्वरस्य नतु रिववारे के गुणाः सोमवा-रादिषु च के दोषा आसन् येनैकं पिवित्रीकृत्य वरं प्रादात्, इतरे च वृथैवापिवित्राः सम्पा-दिताः । ४२ ।
- ४३ आत्मनः प्रतिवेशिनि मृषा साक्ष्यं माऽदाः । निजप्रतिवेशिनो भार्यो दासं दासीमनडुहं रासभ-मन्यद्वा प्रतिवासिनः किश्चिद् वस्तु मा गृघः । तौ० या० प० २० आ० १६–१७ ।
- स० अहो तु ! अत एव खीस्टीया वैदेशिकानामर्थेषु पिपासिता इव जलेषु बुभुक्षिता इवानेषु परापतिन्त । यथायं केवलं स्वार्थपक्षपातयोर्ग्यवहारस्तथैव खीस्टीयानामीश्वरोऽपि भृविष्यति "वयं सर्वमानवान् प्रतिवेशिनो मन्यामहे" इति चेत्कैश्चिदुच्येत के नाम तर्ह्यन्ये (मनुष्य-व्यतिरिक्ताः) सभार्या दानीमन्तश्च यानप्रतिवासिनो विभावयेम ! तस्मात्सर्वमिदं स्वा-
- ४४— साम्प्रतं वालानां प्रत्येकं सृतुं पुरुषसंभुक्तां योषितञ्च व्यापादयत ॥ परं पुरुषरिविहितसंभोगा-दुह्वितृरात्मकृते जीविता विमुञ्चत । तौ० या० प० ३१ । आ० १७, १८ ।
- स॰ अहह ( ख्रीस्टीयाः ) धन्यः खलु युष्माकं पैगम्बरो मूषः, धन्यो युष्माकं परमेश्वरः । यो वै योषिद्वालवृद्धपश्वादिहत्याया अपि पृथङ्नावितव्वते । किञ्चानेन "मूष आसीट् विषयीति" साधु निश्चीयते कथमन्यथाक्षतयोनीः पुरुषैरसंभुक्ताः — कुमारीरात्मकृते समानाययेत् ? कथं वेत्थं निष्करुणमादिशेत् ? ४४ ॥
- ४५—यदि कश्चित्कमिप मनुजं हन्यात् स च पञ्चत्विमयात् तह्यसंशयं स व्यापादियतव्यः । अश्व चेत् स स्वयं हननकर्मण्यप्रसितः परं परमेश्वरेण तद्धस्तयोः समर्पितः स्यात् तदाहं त्वां पलायनस्थानं निर्देक्यामि । तौ० या० प० २१ । आ० १२, १३ ।
- स॰ —परमात्मनोऽयं न्यायः सत्यश्चेत् किमिति मूषं यो वे जनमेकँ निहत्य निचखान पलायाञ्चके च नादण्डयत् । परमेश्वरस्तद्वातायैव तं मृषाय समर्पितवानिति चेत्प्रत्युच्येत एवमपीदवरः पक्षपाती समजनि कथं हि मूषस्य नरपतिना न्यायो न कारितः ॥ ४५ ॥
- ४६ िकञ्च परमात्मनः कृते वृषभैः शान्तिहोममचीकरत् । तदनु मूषो रक्तार्थं पात्रेषु न्यथा-सीत्, अर्धञ्च वेद्यामसिञ्चत् । किञ्च मूषः तदस्यजनेष्वसिक्त अव्रवीच — "रक्तमिद

To-

तंत्रियमस्य यो वै परमात्मना आभिरेव वार्ताभिर्युष्माभिः सह कित्त" इति । "पवंते ममान्ति-कमुपैहि तत्रैव चावासं कुरु । त्वामहं प्रस्तरिहालाः, व्यवस्थाः, आदेशान्—ये मया विलि-खिताः— प्रदास्य" इति परमेश्वरेण मूष आज्ञतः । तौ० या० प० २४। आ० ५, ६, ८, १२ ।

- स॰—समीश्यताम्— इमे व्यवहारा आरण्यकानां सन्ति न वा १ किञ्च परमेश्वरोऽनडुहां थिल-मादत्ते वेद्याञ्च रुधिरं निषिञ्चित अहो तु कीटशोऽयमारण्यकानामसभ्यानाञ्च व्यवहारः। यदा ख्रीस्टीयानां परमेश्वरः स्वयं वृषभाणां बिलमाददीत कथ तद्भक्ता गोविलदानप्रसा-देनोदरं न विभृष्यः १ कथं वा जगतः हानि न कुर्वीरन् । एतादशैरेवासदुपदेशैर्वाइविलग्रन्थः परिपूर्णः । अस्यव कुवासनाभिर्वेदानिष मृषादोषद्यियितुं कामयन्ते । परं वेदेष्वीदशवार्तानां नामापि न विद्यते । "ख्रीस्टीयानामीश्वर आसीत्कश्वन पर्वतीयः तत्रैव च निवसित स्म" इत्याप सुनिश्चितम् । ख्रीस्टीयानामीश्वरो मसिलेखनीपन्नादिनिर्माणमजानन्नप्राप्ततद्वस्तु-श्वव प्रस्तराणां शिलासु विलिख्य ददाति स्म । वनेचराणामेव च समक्षमात्मनः परमे-रत्वं प्रतिष्ठापितं तेन ४६।
- ४७—अपि चाह त्वं में रूपं द्रष्टुं न शक्नोषि यतो मां प्रेक्ष्य कोऽपि नरो न जीविष्यति । परमेश्वरो भूयः समुवाच—निशामय अस्त्येकं ममान्तिके स्थानम्, त्वश्च तत्र शेले सन्तिष्ठस्व । तत एवं भविष्यति । यदा मम प्रतापः प्रसरिष्यति तदाहं त्वां गिरिकन्दरायां निधास्यामि । यावदहं निष्क्रमिष्यामि तावत्त्वां मम हस्तेन।च्छादयिष्यामि । मम करश्चोत्थापयिष्यामि । त्वं केवलं मम पृष्टदेशमवलोकयिष्यति नतु मम रूपं द्रक्ष्यसि । तौ० या० प० ३३ । आ० २०—२३ ।
- स॰—निभाल्यतां पाठकाः! स्नीस्टीयानां परमेश्वरो मनुष्यवद्देहवान् वर्तते। कथञ्च मूषेण सह प्रपञ्च-मारचय्य स्वयमीश्वरः समजिन । केवलं पृष्ठदेशं द्रक्ष्यसि नतु रूपमिति सत्यञ्चेत स्वहस्तेन स नाच्छादित इत्यपि सुनिश्चितम् । यदा परमेश्वरेण मूषः स्वहस्तेनान्तर्हितः किं तदनीं तेन तत्कररूपं नागलोकितं भविष्यति ४७।

### लयव्यवस्थापुस्तकम्।

- ४८—प्रमुः मूषमाजुहाव । मण्डल्याः पटमण्डपतश्चेदं वचनमञ्जवीत् । यिस्रायेलस्य सन्तानानाकारय ताश्च प्रज्ञूया यदि युष्मासु कश्चन प्रभवे उपायनमुपयच्छेत्तर्हि स स्वोपहारं पञ्जूनाम्—गवा-श्वाव्यजानाम्—उपयच्छेत् । प० १५। आ० १ । २ ।
- स॰ अवधीयतां किञ्चित्। गवाश्वादीनामुपहारप्रहीता स्त्रीस्टीयानामीश्वरो यो ह्यात्मने विलं प्रदातु-मुपिदिश्चित गोवृषभादिपश्चनां रुधिरस्य पिपासुः मांसस्य च बुभुश्चुगस्ति नवा ? अतएव स अहिंसकेष्वीश्वरकोटौ वा पारसंख्यातुं न शक्यते स हि मांसाशी प्रपञ्ची मानव इव विचेष्टते। ४८ ।

- ४९—स च तमनडुहं परमात्मनः पुरस्तात् व्यापादयेत्, याजकाः—हारूनसूनवो रुधिरमन्तिकमुपान्यन्तां मण्डल्याः पटमण्डपस्य द्वारि स्थितां यज्ञवेदीं परितश्च तन्निषिश्चन्तु । तदनु स तदुपहारचर्माच्छिन्तु तस्य शकलानि च विद्धातु । हारूनतनया बाजका यज्ञवेद्यामित्रे निधाय
  तत्र काष्ठानि चिन्वताम् । हारूनसूनवो याजकाः तानि शकलानि, शिरः चिक्रणद्रच्यञ्च
  यज्ञवेदिवन्हिस्थितकाष्ठेषु विधिपूर्वकं निद्धताम् । येनोपहारोऽस्य बलिर्भवेत् । यो हि बहिना
  परमात्मने गन्धग्रहणायोपायनीकृतः । लय्व्य० प० ९ आ० ५-९ ।
- स॰ मनाग् विचिन्त्यताम् परमात्मनः पुरस्तात् तद्भक्ता वृषं हन्युः, स च घातयेत्, रुधिरमिनतः सिञ्चेयुः, अगनौ तं जुहुयः, ईश्वरो गन्धं जिन्नेत्र, अपीदं नास्ति सौनिकगृहादनूनम् ! अतएव वाइविलग्रन्थो नेश्वरप्रणीतो नापि तन्न वर्णितो वनेचरमानव इव विचेष्टमानः पर- भेश्वरो भवितुमईति । ४९ ।
- ५० भूयोऽपि परमेश्वरो मूषिमदं ब्रुवन्नाह यद्ययमभिषिक्तो याजकः प्राकृतजनवत्पापमाचरेत् तत्त्वानुष्ठितपापनिमिक्तेन निजपापोपहाराय निष्कलङ्कां वत्सतरीं परमेश्वराय समानयेत । वत्सतर्याः शिरिस स्वकरं निद्ध्यात् । वत्सतरीञ्च परमात्मनः समक्षमुपहरेत् । ल० व्य० प० ४ आ० १-४ ।
- स॰ —पाठकाः । समीक्ष्यन्तां पापिवमोकप्रायश्चित्तानि । स्वयं पापमाचरन् गवाद्युत्तमपञ्जन् निहन्यात्, परमेक्वरश्च घातयेत् । धन्याः खलु कीस्टीया ये हीदशकमणामनुष्ठातारमनुष्ठापिवतारञ्च परमेक्वरं मन्यमानाः स्वमोक्षादीनाकासते । ५० ।
- ५१—यदा कश्चनाध्यक्षः पापमनुतिष्ठेत । तदा स निजदुरितोपहाराय निर्दोषमजशावकमुपानयेत । तस्य च परमात्मनः सम्मुखे। विलदानं कुर्यात् । इदं हि पापोपहरणम् । छ० प० ४। आ० २२-२४।
- स॰—अहह ! एवं सित एषामध्यक्षाः-न्यायाधीशाः सेनापतिप्रमुखाश्च पापेभ्यः किमर्थे भीताः स्युः । स्वयं यथाकामं पापान्याचरन्तस्तत्प्रायश्चित्ताय गोवत्सतरीछागादिपशूनां प्राणानपहरन्ति । अतएव यीशवीयाः कस्यापि पश्चोः पतित्रणो वा प्राणापहरणे मनागपि न विभ्यति । अयि स्त्रीस्टीयाः ! श्रूयताम्-अधुनापि असभ्यं मतिमदमनाद्द्य सुसभ्यं धर्ममयं वैदिकं मतं स्वीकु- हत यतो यूयं कत्याणभाजो भवेयुः । ५१ ।
- ५२ अथ चेत्से। ८किञ्चनत्वाद् मेषवत्समाने तुमक्षमो भवेत् तदा स्वानुष्ठितपापेभ्यः पिण्डुकयुग्मं पारा-वतशावकद्वयञ्च परमात्मने समुपनयेत् । तिच्छरश्च तदीयकन्धरात आकुञ्चयेत् ( निष्पी-इयेत् ) परं तत् पृथक् न कुर्वीत । ततः स्वानुष्ठितपापानां कृते प्रायश्चित्तमनुविद्ध्यात् स क्षान्तो भविष्यति । अथ तु कपोतवत्पद्वयमप्याने तुमसमर्थः स्यात् । तत्प्रस्थमात्रं गोधूमचूणे पापोपहाराय समानयेत् परं तत्र तैलं मा सिचः । स च क्षमितः स्यात् । ५ ल० व्य० प० ५। आ० ७। ८। १०-१३।

- स॰ श्रूयतां साम्प्रतम् स्नीस्टीयानां कोऽपि समृद्धो दिरद्दो वा पापाचरणाद् भीतो न भवेत् यतो होषामीस्वरेण पापानां प्रायिवत्तं नितरामयत्नसाध्यतां नीतम् । स्नीस्टोयानां वाइविलग्नन्थे महदद्भुतिमदं यदनायासेन पापेनैव पापं मुच्यतं । तथा च किञ्चित् पापमतुविधायापरे प्राणिनो विशसिताः सानन्दं तन्मांसेन स्वोदरं परिपूरितं पापञ्चापि विमुक्तम् । पारावतिशशुः कन्धरामोटनेन नृनं सुदीर्घकालं तीव्रव्यथामनुभवित तथापि स्नीस्टीया न द्यन्ते । अथवा कथिममे द्येरन् एषामीइवरोपदेश एव हिंसापरः । किञ्च यदा कृत्सनपापानामेतत्प्रायिवतं तदा यीशुं प्रति विद्वासेन पापानि मुच्यन्त इति किमर्थं महत्केतवं विद्धति ? ५२ ।
- ५३ तद्वलिदानकृतिस्तस्यैव याजकस्य भविष्यति येन स उपहृतः । क्रुस्मश्चापि भोजनोपहारः काम स चुिल्लकायां (तन्दूरे ) कटाहे तवानामकभाजने वा श्रपितः स्यात् – तस्यैव याजकस्य भविष्यति । ल० व्य० प० ७ । आ० ८, ९ ।
- स॰—इदानीं यावद् "अत्रत्यदेवीनां मन्दिरयाजकानामेव लीला विचित्रति" वयमवेदिष्म परं खीस्टीयानामीश्वरस्य तद्याजकानाञ्च लीला तां सहस्रगुणमितिशेते । कृत्तेर्मूल्यं भोजनपदार्थाश्वाशानाय प्राप्ता भवेयुः । खीस्टीयैर्महानानन्द उपभुक्तो भवेत् । इदानीमिष चोषभुजते ।
  कश्चित्ररः तनयमेकं घातियत्वा तन्मांसमपरं भोजयेदिति किहि चित्सम्भविति ! सर्वे मनुष्याः
  पश्चाः पतित्रप्रभृतयः परमात्मनः पुत्रकत्या एव । निह परमेश्वरः किहि चिद्ययेवं विधातुमीष्टे । अत एवायं वाह्विल्यन्य ईश्वरप्रगीतः, अत्र वर्णितः परमेश्वरश्च परमेश्वरो भवितुं
  नाईति । नाष्येतदनुयायिनः कदाचनापि धमज्ञा भवितुमईन्ति । लयव्यवस्थादिश्वन्था
  ईश्विषाभिरव वार्ताभिः परिपूर्णाः कुतो यावत् परिसंख्यायेत ॥ ५३ ॥

#### गगानापुस्तकम्।

- ५४ तद्तु रासभी उद्यतःसिपाणि परमात्मनो दूतं पथि स्थितमद्राक्षीत् । तदा गर्दभी पन्थानं विमुच्य पार्श्वतः परावृत्य क्षेत्रं प्रविवेश । मार्गे समानयनाय वलयामस्तां रासभीं यष्टिकया प्राहरत् । ततः परमेश्वरस्तस्या मुखमपावृणोत् सा च वलयामं प्रतिभाषमाणा अत्रवीत् । किमहं तवाकार्षे यत्त्वं मां त्रिः प्राहरत् । ग० पु० प० २२ । आ० २३ । २८ ॥
- स॰ पुरा तु रासभा अपि परमात्मनो दूतानीक्षन्ते स्म परं साम्प्रतं महायाजकप्रमुखमहीयसां प्राकृतानां वा जनानां दृष्टिपयं परमेश्वरस्तदीयदूता वा नावतरिन्त । अप्ययत्वे परमेश्वरस्तदीयदूता वा नावतरिन्त । अप्ययत्वे परमेश्वरस्तद्वीयदूता वा नावतरिन्त । अप्ययत्वे परमेश्वरस्तद्वीयद्वा गताः ? व्याधिना निपीडिता उत्मृगोलान्तरं गताः ? आहोस्वित् कार्यान्तरे व्यापृताः ? स्तीस्टीयेभ्यो रुष्टा वा ? अथवा पश्चत्विमिताः ? न जने किममवत् । वयन्त्वेवमनुभिमीमहे यत् साम्प्रतमविद्यमाना अनवलो क्यमानाश्च पुरापि नासन् नाष्यदृश्यन्त केवलिममेऽनगंलप्रलापा एव स्नीस्टीयेरकारिषत इति ॥ ५४ ॥

## वसुगलस्य दिनायं पुस्तकस्।

- ५५— तस्यामेव यामिन्यामेवं सञ्जातम् परमात्मनो वचो ब्रुयदिदं नातनं समुपस्थितम् "याहि मम सेवकं दायूदं बूब्व च—परमेद्वरस्यां कथयित यत् मित्रवासायः गृहमेकं निर्मापय यतः खल्वहं यिखायेलसन्तानान् चित्रपटेशादृहिः समानयम् तत इदानीं यावत् नाहं सद्य-न्यवसमपितूपकार्यासु पर्योटियम्"। स० २५० प० ७। आ०४–६॥
- स॰ स्नीस्टीयानासीश्वरो मनुष्यवच्छरीरी वर्तत इति मनागिष सन्देहो नावशिष्टः । उपालभते च यत् "अहं भृयसा परिश्रमं व्यतनोम्, इतस्ततः पर्यश्रमम्, साम्यत दायूदो गृहश्चेन्निर्मापयेत् तत्र विश्रामं लभेय" इति । अपि स्नीन्टीयाः एतादृशपरमात्मन एवं विश्रयन्थस चाभ्युपगमे न लजन्ते १ अथवा किं कुर्वन्तु वराकाः तत्र मन्ना एव । ततो निःसर्तु महान् परिश्रमोऽपे-क्यते ॥ ५५ ॥

र। ज्ञां पुस्तकम्।

- ५५—वाबुलनगराधिपतेः नबूखुदनजरस्य राज्यारम्भत एकोनविंशसंवत्सरे पश्चममासस्य सप्तम्यां तिथी तस्यैव कश्चनानुचर्गे वह्थिनीयितः नबूसरयद्दाननामा येरुशेलमुपातिष्ठतः। स च पर मात्मनश्चेत्यं, राजप्रासादमन्यानि च यरुशेलमनगरस्य भवनानि एकेकब हम्येमधाक्षीत्। तत्सेनापतेः सहचारिणी कसदीयाना वह्थिनी च येरुशेलमस्य प्राकारं परितोऽभाङ्कीत्। रा० प० २५ । आ० ८-१०॥
- स॰ अहो किं नु क्रियेत खीत्टीयानाभीश्वरस्तु स्विश्वि नितहे होः द्रायूद्प्रमुखेभेवनं निरमापयत् तत्र च सानन्दमुषितः स्थान् परं नयूसर द्वानः परमात्मतो निकेतनं दश्वसे । ईश्वरस्तद्-दूतसैन्यञ्च किमिय कर्तु न शेके । पुरा खल्ये ग्रामीधरो चहुतरं जन्यमनुतिष्ठिति विजयते स्म च । परमिदानीं निजसद्मनो ध्वंसेऽि कथं तृष्णीमास्थितः ? तद्दृताश्च पलायन्तं ? एवं कष्टमये समये कोऽिय साहाय्यं नाकरोत । परमात्मनः शौरमियीदानीं न जाने क विलीनम् ? अथ यद्ययं वृतान्तस्तथ्यस्ति पूर्वविजताः सर्वे यिजयोदन्ता निष्कलतां गताः । अपि मिसरवासिनां शिशूनां घात एव विकान्त आसीत्, साम्प्रतं शूरवीराणां पुरतः तृष्णीं वभृव । ईहशानाचारेण खीस्टीयेश्वरेणात्मनो निन्दा अप्रतिष्ठा च कारिता । प्रन्थेऽस्मिन्नी-दशान्येव शतश उपाख्यानानि परिपूर्णीन ॥ ५६ ॥

# याबूरद्वितीयो भागः ॥

## समयवृत्तान्तस्य प्रथमं गुस्तकम् ।

५७ — स मम प्रभुः परमेश्वरो ियसायेलेषु मारि प्राहिजोत, यिसायेलवंशानाश्च सप्ततिसहस्रपुरुषा व्यनश्यन । या० द्वि० प॰ २१ । आ० १४ ॥ स॰—बीक्ष्यतामिदानीं यिखायेलख़ीस्टीयेश्वरलीला । यस्मा एव विद्यायेलकुलाय पूर्व भूयसो वरान् प्रादात् नक्तन्दिवञ्च यत्परिपालने व्यासक्तोऽभृत् । साम्प्रतं कुद्धः सन् तत्रैव मारीं सम्प्रेष्य सप्ततिसहस्रमानवान् व्यापादयामास ॥ ५७ ॥

कस्यचित्कवेरिदं वचः सर्वथा यथार्थमेव-

## क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टो रुष्टस्तुष्टः क्षणे क्षणे । अन्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयङ्करः ॥ ९ ॥

#### भायूबस्य पुस्तकम्।

पुट--एकदैवं संयोगः समजिन यत् ईश्वरतनयाः प्रभोः समक्षमुपसेदुः । शैतानश्चापि तन्मध्ये प्रभोः पुरः समुपतस्यो । परमेश्वरः शैतानमञ्जवीत् — "कुतस्त्वमागतोऽसीति" । तदा शितानः परमेश्वरं प्रतिभाषमाणः समुवाच— "भृति पिरम्रमित्रतस्तत आगच्छाभीति" । प्रभुः शैतान-मप्राक्षीत् — "किं त्वया मम भक्त आयूवः परीक्षितः । नास्यपरस्तत्समानो भृति स हि सिद्धः समुम्नतचेताश्च वर्तते । परमेश्वराद् विभेति पापेभ्यश्च सुदूरमविष्ठते । इदानीं याव-चात्मनः सत्यं तेन परिरक्षितम् । त्वन्तु मां मुधेव तद्विनाशायाच्चुचुदः" । ततः शैतानः प्रति-म्रवन्तः सत्यं तेन परिरक्षितम् । त्वन्तु मां यत्किञ्चनमतुजस्य तदात्मनः प्राणेभ्यः (कृते ) प्रदास्यति । परमिदानीमात्मकरं प्रसारय तदीयास्थीनि मांसञ्च संस्पृशं, असंशयं स त्वां त्वत्पुर एव त्यक्ष्यित" । तदनु परमेश्वरः शैतानमञ्चतः "पश्य स त्वद्धीनः, केवलं तत्प्राणान् परिरक्ष"। ततः शैतानः परमेश्वरसम्मुखादपासरत् । आयूवञ्च आशिखाश्रपादतलं कृच्छूञ्च-णैव्यिपादयामासः । ऐ० प० २ । आ० १—७॥

स॰ — वीक्ष्यतां साम्प्रतं ख़ीहटीयपरमात्मनः सामर्थ्यम् - शैतानः पश्यतस्तस्य तद्भक्तान दुनोति पर-मीश्वरः शैतानं दण्डियतुं न शकोति न स्वभक्तान परिरक्षितुं क्षमते नापि दूतानां कश्चन तत्सांमुख्यं कर्तुमईति । एकेनैव शैतानेन सर्वे भयं प्रापिताः । ख्रोस्टीयानामीश्चरः सर्वज्ञः स्रिप नास्ति कथमन्यथा आयूवस्य शैतानेन परीक्षां कारितवान् ? ॥ ५८ ॥

## उपदेशग्रन्थः।

- ५९—बाहम्, ममान्तःकरणेन बुद्धिज्ञानयोर्महाननुभवोऽधिगतः । अहञ्च बुद्धिं चित्तविश्लवं मूढताञ्च वेदितुं मनः अकरवम्, अवेदिषञ्च "अयमपि मनसः केवलमायास" इति । यतो बुद्ध्यातिशये महान शोकः । यश्च ज्ञाने प्रवश्ंते स दुःखे प्रवर्धते । ऐ॰ प॰ १ । आ॰ १६-१८ ॥
- स०—रश्यताम् । पर्यायवाचिनौ बुद्धिज्ञानशब्दौ एते पृथक् स्वीकुर्वते १ मितप्रकर्षे च दुःखमिवद्व-द्भिविना केनाऽन्येन मन्तु शक्यते १ तस्मादयं बाइबिलप्रन्थः कस्यचिद् विदुषोऽपि कृतिनौ-रित किमुत परमात्मनः । ५९ ।

समासत इद तै।रेतजबूरावषये ।वालाखतम् । अतः परं मधित्रभृतिराचतेञ्जीलविषये विलिख्यते यां क्षीस्टीयाः प्रमाणभतां मन्दन्ते याञ्चेङीलशब्देन व्यवहरान्त सा संक्षेपतः परीक्ष्यते कीदशी सेति ॥

- ६०—यीशोः स्त्रीटस्य जन्मत्थमभृत् । तस्य मातुमिरियमभिधाया योषेफाय वाग्दानमभृत् परं तयोः सङ्गमात् प्रागेव सा पविश्वणात्मना गर्भवतीत्याधिष्कृता । (तस्म दितिचन्तयते ) प्रभोदूतः स्वप्ने दर्शनं द्वाऽवादीत्-भा दायूदस्य सुत योषेफ ! स्वभार्याया मार्यमः पाणिष्रहणान्मा भैषीर्वतस्तस्या गर्भफलं पवित्रादातमनः सम्भृतम् । इ० प० १ आ० १८-२० ।
- स॰—प्रत्यक्षादिप्रमाणै: सष्टिक्रमण च विकद्वा अमूर्वार्ता न कोऽपि विश्वसितुमहीत केवलं भृढिधिय आरण्यका एव प्रत्येतं शक्तुवन्ति । अपि परमात्मनो नियमान् कोऽप्युह्नद्वायतं शक्ति । यदि हि नाम परमश्वरोऽपि निजनियमान् विपयस्येत् न ति केनापि तदीयाज्ञा परिपाल्यत । सि सर्वज्ञत्वात्रिश्रमत्वाच्च न जातु स्वीयनियमान् विभनिक्तः । यस्यां कस्याञ्चदाप ससत्वायां कुमापिकायां "परमात्मनः सकाशादियँ गर्भवत्यभवदिति" सर्वेते वक्तं शक्यते । मिथ्यव च कथयेत् "अर्थाद्तः स्वप्ने मां समादिशत्"यद्यं गर्भः परमात्मनोऽन्तीति" । यथायमसम्भाव्यः प्रपञ्चो निर्मितस्त्रथैव पुराणेष्विप सूर्यात् कुन्त्या गर्भवारण समुपविणितम् । विद्याशृत्या धनवन्त एताहशीर्वार्ता विश्वन्य भ्रमगतं सम्पतित्त । अत्रेदं वस्तुतन्व प्रतीयते—मरियम कस्यचित् पुंमः समागमेन गर्भवती अभव त् तयाऽन्येन वा केनचिदि यमसम्भाव्या वार्ता सर्वन्न प्रसारित। "अस्या गभः परमात्मनोऽस्तीति" । ६० ।
  - ६१—तदानी थीशुर्दियावलेन परीक्षासहनार्थमातमना महं नीतः। ततः स चत्वारिंशदिनानि, चत्वारिंशद्राद्रीशोषितः,ततः पर चुक्षोध । तदा परीक्षकस्तमुपागत्य जगाद "भवाँश्वेदी-श्वरस्य पुत्रस्तर्हीमे प्रस्तरा यथा पूपा भवेयुस्तथाज्ञापयतु । प॰ ४ आ० १, २, ३।
- स॰ अनेन सुस्पष्ट प्रतीयते । यत् क्रिश्चियनानामीस्वरो नाम्ति सर्वज्ञः । सर्वज्ञश्चेत्सोऽभविष्यत् , न तर्हि तस्य दिगावलेन परीक्षामकारिग्ध्यत्, स्वयमेव ज्ञातं समर्थत्वात् । अपीरानीं चत्वारिं शिद्दानि च वारिंशद् रात्रीहगेषितः कथान क्रिश्चियनः प्राणितं शक्कोति ! एनेनेदमि भिद्धं भवति यद् यीशुर्नासीत् परमात्मनः सृतः नापि तस्मिन् कापि सिद्धिरासीदिति । इत्रथा हि स दियावलम्य पुग्तः प्रम्तरान् पूपान् कतुं कथ न प्राभवत् । स्वण्यच कथं बुसुक्षितो ऽतिष्ठत् । अयमत्र राद्धान्तः "परमात्मना निर्मितान् प्रस्तरान् पूपान् कर्तु न कोऽपि प्रभवति । परमेद्वरोऽपि पूर्वनिर्मितनियमान परिवर्तयतुं नेष्टं, स हि सर्वज्ञो वरीवर्ति तस्य सर्वाण्यि कार्याणि निर्भ्रमाणि भवन्ति । ६१ ।

0

६२ स तौ (पित्राभिधं शिमोन तस्य सहोदरमान्द्रियञ्च ) सम पश्चादागच्छतम् अहं युवां मतु-ध्यधारणौ धीवरौ विधास्यामि । ततस्तौ तुर्ण जालानि विहाय तमन्वगच्छताम् । इ० प॰ ३ । आ॰ १९-२१ ।

स

अनेनव पापेन अर्थात पुरातनधर्मसङ्ग्रहे वर्णितस्य पञ्चमनिदेशस्य भङ्गेन (यत्र हि स्नवः स्वीयजनको परिचरेयुः सम्मानयेयुश्च तेन तेषामायुः परिवर्धत इति समाज्ञप्तम् ) यीशुर्न स्वजनको परिचचार नापि तथाकर्तुमन्यानुपदिदेशेत्यपराधेन यीशुर्न चिरम्प्रजीवदिति मन्यामहे । यीशुर्मानवान् विभोहियितुं धर्ममकं प्रवर्तितवान् । जाले मत्स्यानव स्वमते मानवान प्रवेश्य स्वार्थ साध्ययेयनिति स एंच्छित यदा हि धीशुरवैनाहशः समभवत् तदा आधुनिकाः स्वीस्टधर्मप्रचारकाः स्वमतेऽन्यान् विलोम्य समानय-तीत्यत्र किमाध्ययम् । यथा महतः प्रभृतान् मत्स्यान् जाले विपातयिता धीवरः स्ववगं प्रातष्ठां जाविकासौकर्यञ्च लभते तथैव यः खलु धर्मोपदेशको बहून् मानवान् स्वमते प्रवेशयति स एवादरं जीविकां च सलभने । अत एव एते (धर्मोपदेशः ) अनधीतशाखान् वदानभिज्ञान मुम्यजनान् स्वमतान्ये सम्पत्य तज्जननीजनकाभ्यां कुटुम्बिन्यश्च वियोजयन्ति । तस्मात सर्वविद्धान्मार्यणामिदं कर्तव्यम् "स्वयमेषां गर्तभ्यो विमुच्य स्वीयाज्ञान् भ्रातृन् ततो विमोचययु" गिति । ६२ ।

- ६३—अनन्ताँ थीगुः कृत्म्नं गालीलदेशं परिश्राम्यन् तत्रत्यानां समाजगृहेषु शिक्षामददात । राज्यस्य स<sup>ा</sup>वादञ्चाघोषयत् जनानां यावतीयरोगं यावतीयदोर्वत्यञ्जोपाशमयत । अस्वस्था विविधै रोगंवर्यस्नय क्लिष्टा भृताविष्टा अपस्मारिणः पक्षाघातिनःच सर्वे मनुष्येस्तस्यान्ति-कमानीताम्तेन स्वस्थीकृताय । इ० म० प० आ० २३, २४, २५ ।
- स॰ पदि हार तनीनः पोपानामाडम्बरः मन्त्र-पुरश्चरण-आशीर्वादैः, वीजभन्मनीर्वा कूर्च-(चुटकी) प्रदानेन भूतापसारो रोगानर्मुक्तिर्वा सत्या म्बीक्रियते तदा सुसवादसापि वार्ताः सत्या भवेयुः । सर्व इभे व्यवहारा अज्ञान स्वपाशे विपातिवितुं प्रवर्तिताः । क्रिश्चियना भार-तीयपोपानां वार्तासु कथं न विश्वसन्ति ! उभयत्रापि प्रचुरं मादद्वम् । ६३ ।
- ६४—दीनात्मानो धन्याः, यतः स्वर्गराज्यं तेपामेव । यतोऽह युष्मान् मन्यं व्रवीमि । यावह् व्योम-मेदिन्योरत्ययो न भावष्यति तावद् व्यवस्थाया एका मात्रको विन्दुवां नेवात्येष्यति । सबसेव सेत्स्यति अतो यः कश्चिदेतासां क्षो।दष्ठानामाज्ञानामकां मुञ्चति मतुष्याँ व्यवहृष्य शिक्षयात । संस्वर्गराज्ये क्षोदिष्ठोऽभिधाविष्यते । इ० म० प० ५ आ० ३ । ४ । १८ ।१९ ।
- स॰ स्वर्गस्यैकत्वे तत्र राज्ञ प्येकेनैव भवितव्यम् । यदि सर्व एव दीनात्मानः स्वर्गमेष्यन्ति तर्हि स्वर्गराज्याधिकारः कस्मै प्रदास्यते । राज्याधिकारिणां वाहुल्येन मिथाते सलहायिष्यन्ते, राज्यव्यवस्थापि विनङ्क्यति । अपि चात्र दीनपटेन निःम्वानां ष्रहणं नोचितम्, नापि निर्भिमानिनां प्रहणं राज्यव्ये दीनाभिमानपदयोभिनार्थत्वात् । मनोदैन्यसंयुक्तो न जातु सन्तोष-मवानोति तस्मान्नेदं युज्यते । ब्योममेदिन्योरत्यये तद्व्यवस्थाऽप्यत्येष्यति । एताद्दगनित्यं मानवानां व्यवस्थासु सम्भवति न तु सर्वज्ञपरमात्मनः । आसामाज्ञानामुल्लङ्घकः स्वर्गराज्ये सर्वेभ्यः क्षोदीयान् मस्यत इति केवलं प्रखोभन विभीषिकामात्रं वा प्रादायि ६४ ।
- ६५—श्वस्तनं भक्ष्यमद्यास्तभ्य देहि । आत्मकृतेऽत्र मेदिन्यां धनानि मा स्त्रिनुत । इ॰ म॰ प॰ ६ । आ॰ ११, १९ ।

- स॰ अस्मात् म्पष्ट विदितं भवति यद योशुनमनामियकाम्तत्रत्या मानवा आरण्यका निर्धनाश्चाभवन् यीशुरिप तथैवाकिञ्चनोऽभवत् अस्मादेव कारणात् दैनिकभङ्यप्राप्तये परमेश्वरं प्राथयते अन्याँश्च बथा कर्ते शिक्षयति । एवं सित कथ क्रिश्चियना धनं संचिन्वन्ति । यीशोर्वचनमनु-रुध्य सर्वस्वमात्मीयं दानपुण्याभ्यां वितीर्याकिश्चनस्तदनुगायिभिभवितव्यम् ॥ ६५ ॥
- ६६-ये मां प्रभो इत्यिभिभाषन्ते न ते स्वर्गराज्यं प्रवेक्यन्ति इ॰ म॰ ह॰ ७ । आ० २३।
- स॰ --- महान्तो धर्माध्यक्षाः धर्मोपटेशका अन्ये च क्रिश्चियनमतावलिम्बनो यीशोवचनिमदं सत्य मन्वाना यीशुं प्रभुँ न कथयेयुः। एतदादेशमुह्रङ्घयन्तो न जातु पापात् परिमोक्ष्यन्ते । ॥६६॥
- ६७—अमुष्मिन् दिने बहवो मां वश्यन्ति । ताँस्त् तदाहँ स्पष्टं बदिष्यामि । यष्मानहं न कदाचि । ज्ञातवान् , अधर्माचारिणो यूयं मत्तोऽपसरत । ४० म० प० ७ । आ० २२, २३ ॥
- स०—पाठकाः ! अवधत्त । योशुगण्यकसानवान् प्रत्यायित् स्वरी न्यायाधीशपदमधिगन्तुमिषेष । सर्वमिदं मुग्धजनान विमोहियतुं प्रवञ्चनामात्रम ॥ ६७ ॥
- ६८—पश्य चापरो नर एक: कुष्ठी आगत्य तस्य समझें प्रणिपत्य जगाद। प्रभो भवान् यदीच्छिति तर्हि मा शुचीकर्ते शक्नोति । ततो यीशुईस्तें प्रमार्थ ते स्पृष्ट्वा जगाद, इच्छामिं, शुचि-भव । अनेनैव तस्य कुष्ठ शुचित्वं गतम् । इं० म० प० ८ । आ० २, ३॥
- स॰—सर्वा अपीमा वार्ता सरलजनान् प्रलोमयितं, यतः क्रिश्चियनधर्मावलिन्वनो विद्यास्ष्टिक्रमिवरुद्धानिमानधीन् सर्यान् मन्यमानाः शुक्राचार्य धन्वन्तरि-कश्यपदीनां प्राणमहाभारतादिषु वर्णिता गाथा वितथा मन्यन्ते । तथाच पुराणेषु वण्यते— शुक्राचार्यो दत्यानां वङ्कीर्नृतपृतना अजीवयत् । बृहहपतेः सृतुं कचं तिलशः खण्डियत्वा सत्वान् मत्स्याश्वाभोजयत् ।
  भूयोऽपि शुक्राचार्यस्तं प्राणिणत् । ततोऽपि कचं निहत्य शुक्राचार्यमभ्यवहारयत्, पुनरप्युश्वास्तमुदरे जीवित्वा वहिनिस्सारयामास स्वयं च मृतस्तं कचोऽजीवयत् । कश्यपो मृतिः
  समानवं तक्षकेण निर्देश्यं तरुं पुनरजीवयत् । धन्वन्तरिलेक्षाणि मृतपुरुषान्प्राणिणत् ।
  बहून कुष्ठादिरोगिणः स्वस्थीकृतवान् । अर्बुदोऽन्धवधिरमानवेश्यो नेत्रकर्णं व्यश्राणयत्"
  इति ! यदि हि नाम इमे वृत्तान्ता असत्याः सन्ति कथं तर्हि यौशोरिमान्युपाख्यानानि वितथानि न सन्ति ! कथं न नामान्येषां तथ्यानिप वृत्तान्तानतथ्यान् स्वात्मनोऽनृतानिप सत्यान
  प्रतिपादयन्तः क्रिश्चियनमतावलिन्वनों दुगप्रहिणः सन्ति ! तस्मात् यौशोरनुयायिनामुपाख्यानानि दुराप्रहाविष्टानि बालप्रलपितसिनभानि च वर्तन्ते । ६० ।
- ६९—अनन्तरं नरी हो भृताविष्टी शवागारेभ्यो निर्गत्य तत्समक्षमुपस्थितो, तयोरितप्राचण्ड्यान्मार्गेण तेन गन्तुं केन पि नाशक्यत । पश्यत च ताबुक्तोशन्ती जगदतुः—भो ईश्वरस्य सुत यीशो ! भवता सहावयोः कः सम्बन्धः ! भवान कि समयात्प्रागेनावयोर्धातनां चिकीपुरचागतवान ! ततस्ती भूतो तं प्रसादयन्ती जगदतुः । यद्यावामितो निःसायौ तद्यावाममुष्मिन् श्रूकरवज-आवेष्ट्रमनुजानातु । संतो जगाद—यातम् । ततस्ती निःसत्य प्रविविशतुस्तं शुकरवजम् ।

पइय तडा कृत्स्न: शुकरत्रजो वेगेन धावन पनित्वा शैलाग्रतः समुद्रतीरामयाय तत्र च तोये पञ्चतं जगाम । इ० म० प० ८ । आ० २८ । २० । ३० । ३१ । ३३ ॥

- स•—मनागिष विचारेण सर्वमिद्मसत्यं प्रतीयते न हि कुणपाः श्वागागित्रसर्ह ६ वहविन्त केनचित्संलपन्ति, कस्यचित्सविधे वा गच्छन्ति । महाज्ञानिनो वनेचरा एवंविधविषयेषु विश्वसन्ति । यीशुरेव तस्य श्रुकरव्रजस्य हत्यायाः कारणम् । अतः स एव श्रुकराधिपतीनां क्षतेः
  पापभाग् भविष्यति । क्रिश्चियनधर्मावलिम्बनो यीशुं पापानां क्षन्तारं पावकं च मन्यन्ते
  कथं न स भूतौ पवित्रयितुं शशाक ? श्रुकरस्वामिन ञ्च क्षतिं पूर्यामास ? अपि अद्यतनीनाः सुशिक्षिता यूरोपवासिन इंदशानगलप्रलापेषु विश्वसन्ति ? ओमिति चेन्नूनमज्ञानगर्ते पतिताः सन्ति ॥ ६९॥
- ७०—पद्य च तदा खट्वायां शयानो नर एकोऽवशाङ्गस्तत्समीपमानीयत। यीगुद्दव तेषां विश्वास दृष्ट्वा तमवशाङ्गं जगाद। आश्वभिहि पुत्र तव पापानि विमोचितानि । यतो न श्वार्मिकान् अपि हु पापिनो पद्द्यात्तापाय आङ्कातुमहमागतः । इ० म० प० १ । आ० २, १३
- स•—इदमपि पूर्ववदेवासम्भाव्यस् । पापानां क्षमाप्रदानवणनञ्च नूनं सरलान् मानवात् वशी । तुं प्रलोभनं प्रकल्पितम् । यथकेन पीतयोर्मग्रभंगयोर्भिक्षितस्याहिफेनस्य (अफीमस्य) वा मदो नान्य संक्रामित्, तैथव केनचित् कृतपापानां फलानि नान्येन भुज्यन्त अपि तु कर्त्रेव भुज्यन्ते । अयमेव परमात्मनो न्यायः । यद्यन्येनातुष्ठितयोः पापपुण्ययोः फलमन्येन लभ्येत, न्यायाधीश एव वा तत्फलमाददीत, पापपुण्ययोः कर्त्तभ्य एव वा यथायथं फलमीश्वरो न प्रयच्छेत् तिर्हे सोऽन्यायकारी सम्पद्येत । पश्यत—धर्म । एव कल्याणकरो न यीशुन्धिन्यः किस्यत् । पृथ्यात्माभर्योशुप्रभृतयो नापेश्यन्ते । नाप्येनहिवभिस्त अपेक्ष्यन्ते नहि कस्यचित्पातक विप्रमृच्यते । ७० ।
- ७१—अनन्तरं स आत्मनो द्वादशशिष्यान स्वसमीपमाहूय ददौ तेभ्यः सामर्थ्यं निस्सारणायात्मनान्यः मशुचीनां भूतानां प्रतीकाराय च सर्वरोगस्य सर्वामयस्य च । यतो न यूयं वक्तारः, वक्ता तु युष्मदन्तर्भाषमाणो युष्मत्पितुरात्मा । मानुमिमीध्वं यदहं पृथिव्योमक्यमवत रियतुमागत इति । अपि त्वसिमवतारियतुमागतोऽस्मि । यतो मनुष्यं पितुर्विरुद्धं दुहितरं मातुर्विरुद्धं पुत्रवधूं श्वश्र्वा विरुद्धं भेदयितुमहमागतः स्वगृद्धाश्व मनुष्यस्य शत्रवो भविष्यन्ति । इ० म० प० १० । आ० १ । २० । ३४ । ३४ । ३६ ॥
- स० एते त एव शिष्या येष्वेकेन त्रिंशहृष्यकाणां प्रलोभेन यीशुः शत्रुकरेष्वपंथिष्यते। अन्ये च तमपहाय पृथक् २ पलाविष्यन्ते । भृतानामागमनं निःसारणं वा, पथ्योषधीभ्यामन्तरेणापि
  ब्याधीनां प्रशसनम्, एवमादयः सर्व इमे अर्था विद्यासष्टिक्रमविरुद्धत्वादसम्भवा एव । एताहशेषु विषयेषु अज्ञानिन एव विश्वासमाष्ट्रमईन्ति । यदि नात्मानो वद्गति अपि त्वीश्वरो
  भाषते कि तर्हि जीवः समनुतिष्ठति ! सत्यासत्यभाषणस्य फलं सुखदुःखमपि परमात्नव

लप्स्यते । इदम्पि सवश्रां प्रस्त्यमेव । यथा यीशुर्मानवान् मिथी भेदियतं वैरायियतुं चाः समागच्छत् तथवादातं जनेषु कलहः सम्प्रवृत्तः । पद्यत् — कीदिगदममक्तमः । मिथे वैभत्येन मानवा नितान्तं दुःखं लभन्ते । क्रिश्ययनधर्मावलिम्बनोऽममेव म्वादर्शे सुरुमन्त्र सन्यन्त इति प्रतीयते । युज्यत अप्येतत यतो हि यदा यीशुरेव मिथो विगेधमादियते स्कथं न नामितं समादियस्म् । स्वगृष्णानां मानवानां मिथो शात्रवापादनं यीशुरेव कन् शकोति । नेष मिथिवतः पन्थाः । ७१ ।

- ७२--यौशुस्तान् पप्रच्छ—कृति पूषा युष्माकं विद्यन्ते ! ते जगदुः सप्त स्वल्पे मत्स्याश्र क्षुद्राः ततः स जननिवहानां भुव्यपवेशनसाज्ञाषयामास, तांश्र सप्तपूषान् मत्स्याश्रादाय धन्यवाव-वाचनपूर्वकं भङ्कवा स्विशिष्येभ्योऽददात । ते च मनुष्येभ्योऽददुः । ततः सर्वे भुङ्कतः तप्तवन्तो भगनाशाना शेषेण च सप्तपेटकान् पूर्यित्वा दिदेरे योषितो बालकांश्र विहा भोक्तारस्त पुरुषाश्रवः महस्राण्यासन् । इ० स० ५० १५ । आ० २४ । ३५ । ३६ । ३७ ॥ ३८ ३९ ॥
- स॰—विचार्यतां नतु ! किमिमे वृतान्ता अग्रतनीनकपटासिद्दानौमन्द्रजालिकानां वा छद्मानाः न विग्रन्ते ! तेषु पूपेषु अन्ये पूपाः कुतः समायः ! यदि हि यीशावीदशाः चमत्ते र आसन् कथं नाम स स्वयं बुभुक्षितः सन्तदुम्बरफलानि भोकुभितस्ततः परिवश्राम । स्वकृते मृत् जल-प्रम्तराद्दिभ्य आस्वादवन्ति भिष्टात्रानि पूपाँ कुतो न निष्पादयामास ! सर्वसिदं शिज्ञूनां खेलावत् प्रती ते । यथा विग्रन्तः साधवः सरलजनान् प्रतारियतुं छलान्याचरन्ति तथैवेद्सिप सर्व विद्यते । ७२ ।
- ७३ तदा च स प्रत्येकं तदाचारानुरूपं फल दास्यति । इ० म० प० १६ । आ० २७ ।
- स०—यदा कर्मणामानुङ्य्येण फलं प्रदास्यते तदा यी ग्रवीयानां पापक्षमोपदेशप्रदानं मुथेव । तस्य च सत्यत्वाङ्गीकारे अस्यासत्यत्वमापादितं भवति । कश्चिद्वेत्थमभियुजीत चेत् "क्षन्तुमहाणि क्षाम्यन्ते" क्षन्तुमनहाणि च न मृष्यन्त इति एतद्पि न समीचीनँ यतो निखिलकर्मणां यथायोग्यफलप्रदानेनेव न्यायदये संसिद्ध्यतः । ७३ ।
- ७४—रे अविश्वासिन उन्मार्गगामिनश्च मानवाः ! युष्मान् सत्यं ब्रवीमि सति विश्वासे युष्माक सर्भपवीजिमिते युपं चेदसुं पर्वतं वदथ, त्वमतो ऽपसरस्तत्र याहीति तर्हि सो ऽपसरन् यास्यतीति किमिप च न भविष्यति युष्माभिरशक्यम् । इ० स० ५० १७ । आ० १७ । २० ।

4

स॰ — साम्प्रतं यदीशवीयाः ( ईसाई ) सर्व बोशिदशन्तः परिश्रमन्ति "आगच्छत, स्वीकुरुतास्मन्मतम्, क्षमयत निजपापानि, लभध्वं च मुक्तिमिति" सर्वमिदमसत्यमेव यतो यीशौ चेत्
पापमोचनस्य, परिश्वात्मनः प्रत्ययाधानस्य, पिवत्रीकरणस्य च सःमध्यमभिवष्यत् तीर्हे
कथं न स स्वीयशिष्यात्मनो विगतवरमपान् विश्वासिनः पृतांश्व समपादिष्यत् !
पीशुर्यदा आत्मना सहं परिश्राम्यत एव शुद्धान् विश्वासिनो निष्पापांश्व विधातुं नाशकत् तिर्ह

साम्प्रतमुपरतोऽज्ञातनिवासभूमिनं कमपि पवित्रयितं प्रभविष्यति । यदा च यीश्वन्तेवासिषु संबंपमिताऽपि विश्वासो नाभवत्, तरेवचायं धर्मप्रन्थो (वाइबिल) निर्मितस्तदायं मनागपि प्रामाण्य नाहात यतोऽविश्वासनामधर्मात्मनां छेखेष्वात्महितेच्छवो जना न जातु विश्वसन्ति । एतेनेदमपि सिद्धं भवात यदि यीशोवचनं सत्यमस्ति यत् "कास्मन्नपि यीशवीये सर्घपवी-जिमतोऽपि विस्वासो नास्तीति"। यदि कथित् "अस्मासु न्यूनातिरेको विस्वासो विद्यत" इति भाषेत तर्हि स "भवानम् पर्वतमस्मात्प्रदेशान् प्रदेशान्तरमपसारवतु" इति वक्तव्यः। तदपसारणेन चंदपखरेत् तथापि पूर्णविश्वासो नाधिगन्तव्योऽाप तु सर्पपबीजामितः सम-धिगन्तन्यः । अन्यथा तु यीशावीयेषु विश्वासम् धर्मस्य च लवोऽपि नास्तीति विश्लेयम् । अत्र पर्वतराव्देनाहङ्कारादिदोषा अभिधीयन्त" इति चेलेर्क्नाचदुच्येत तदिप न समीचीनमेवेँ हि शव-अन्ध-कुष्टिभृतप्रस्तमानवान् स्वस्थानकरोद्धापि 'अलसानज्ञानिनो विषयप्रसक्तान् भ्रान्तांश्च परिबोध्य सचेतसः कुशलानकरो।दत्याभिप्रायं श्वायंप वक्तं अवयत । परमेवसभ्य-पगमोऽपि न साधीयान् यतो हावँ सित कथं न स स्वीयशिष्याणामज्ञानादीनपाकर्तु शशाक ! अत ईट्शासम्भववचोभियीशोरज्ञत्वं प्रकाश्चितं भवति । यदि हि यीशर्मनागपि कृतविद्योऽभविष्यन्न तहांवभारण्यक इवासंबद्धं प्रालपिष्यत् । तथापि यथा "निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रमायते" तथैव यत्र देशे केवलमज्ञानिनो वनेचरा निवसन्ति तत्र धी-शोर्महापुरुषत्वेन परिगणनमिवतमेव, परमखत्वे बुद्धिमतां कृतविधानां समाजे यीशोः का परिगणिति: १ ७४।

- पुष्मानह सत्यं त्रशीमि, यूर्यं यदि न परावर्तध्वे बालका इव च न भवय, स्वर्गराज्यं तहिं
   कथञ्चन न प्रवेक्ष्यथ । इ० म० प० १८ । आ० ३ ।
- स॰—यदा स्वेच्छये बनसः परावर्तन स्वगंकारणमपरावर्तनञ्च नर्षहेतुः तदा स्पष्टें प्रतीयते न कोऽपि कस्पचित्पापपुण्ये समादातुँ शक्नोतीति। किञ्च "वालका इव न भवथ" इति लेखेन विदितं भवति यद् यीशोहपदेशेषु भूयांस उपदेशा विद्याष्टिक्रमाभ्यां विरुद्धा भासन, स इदमप्येच्छत् यत "मानवा बाला इवानुयोगमन्तरेण ममोपदेशानङ्गीकुर्यः—चक्षुषी निमीन्याभ्यपेयुः। यीशवीयेषु प्रभृता बालवत् विचेष्टन्ते कथमन्यथा युक्तिशून्यानीहशानुपदेशानुर्राकुर्यः ! यीशुरुचेत्स्वयं विद्याशून्यो बालभितनंऽभविष्यत् कथ तह्यंन्यान् वाला इव भवथ इत्युपादेश्यत् ! दश्यते हि लोके सर्वोऽपि जनोऽन्यानात्मवत्सम्पाद्यितुं काङ्कर्ताति । ७५।
- ६--युष्मानहं सत्यं व्रवीमि, दुष्करो हि धनवतः स्वर्गराज्यप्रवेशः । पुनश्च युष्मान् व्रवीमि धनवतः
   स्वर्गराज्यप्रवेशात् सूचीच्छिद्रेणोष्ट्रगमने सुसाध्यम् । इ० म० प० १९ । आ० २३ । २४ ।
- स॰ -- इदं यीशोरिकञ्चनत्वं ब्यनिक्त । धनवन्तस्तं नार्द्रियन्ते स्म । अत एव तेनेदं लिखितं परँ-नैतद् युज्यते यतो धनवत्सु दिरिद्रेषु च सर्वत्रापि साधवो दुर्जनाश्च भवन्त्येव । धनाद्यो निःस्यो वा साध्वाचारः सत्फलं दुर्वृत्तथः गर्द्यो फलं लभते । अनेनेदमपि स्पष्टं प्रतीयते

"यीशुः परमात्मनो राज्यं किस्मिश्चिद्देशिवशेष एवाभ्युपैति नतु सर्वत्र" इति । एवञ्चश्वरस्य-श्वरत्वं नश्यित । यः खलु परमेश्वरस्तस्य राज्यं सर्वत्रेव विद्यते पुनस्तिस्मन् "कश्चित्प्रवेद्द्यति कश्चन न प्रवेद्द्यती"ति वचनं वालिश्यम् । पुनश्च—अपि धनवन्तो यीशवीया निर्यं दि-द्राश्च स्वर्गे समेध्यन्ति ! यीशुना मनागपि विचारः कत्त्व्य आसीत् यावन्त्युपकरणानि (परोपकारादिसत्कर्मानुष्ठातुम् ) धनवतां समीपे भवन्ति न तावन्ति निर्धनानाम् । यदि धनिनो विवेकेन निजधनं धर्म्यं कर्मणि नियुञ्जीरँस्तिर्हि त उत्तमां गितं विन्देरन् निर्धनाश्च स्वोत्रतिसाधनन्यतिरेकेण दुग्वस्थासु निवसेसुः । ७६ ।

- ७७—यीशुस्तान जगाद युष्मानहं सत्यं ब्रवीमि पुनर्जन्मिन यदा मनुष्यषुत्रः स्वप्रतापिसहासन उपविधो भविष्यति तदा मामनुविज्ञतवन्तो यूयमिष द्वादशिसंहासनेषूपविष्टा इस्रायेलस्य द्वादशवंशानां विचारं करिष्यथ। अपरं यः कश्चिन्मम नामः कृते गृहाणि वा भ्रातृत वा भिगनीर्वा पितरं वा मातरं वा जायां वा सन्तानान् वा भृम्यिकारान् वा त्यक्तवान् स तच्छतगुणं लप्स्यते दायांशरूपमनन्तजीवनञ्च प्राप्सिति। म० प० १९। आ० २८, २९।
- स॰—साम्प्रतं निरीक्षन्तां भवन्तो यीशोरन्तर्लीलामुपरतेऽपि मयि मदीयपाशाद् मानवा न विमुच्येरन । येन ३०) रूपकाणां लोभेन निजाचार्यः शत्रुकरेष्वर्षितस्तादृशाः पापीयांसोऽप्यस्य पार्श्व-सिंह।सनेषूपवेश्यन्ति । अपरश्च तैर्न केवलिमस्रायेलस्य कुलानां विचार एव करिष्यत अपि तु तेषां निखलं दुरितजातं क्षंस्पते, अन्येषां च विचारः करिष्यते । अनुमीयते अत एव थीशवीयाः स्वमतावलिम्बष् पक्षपातेन व्यवहरन्ति । बहुधा हि दृश्यते यदि कश्चित् श्वेताङ्गः क्रुष्णाङ्गं कमि व्यापादयति तदा सापराधमि तं न्यायाधीशा निरपराधिनं सम्पाद्य विम-अन्ति । ईट्रा एव यीशोः स्वर्गस्यापि न्यायो भविष्यति । अयआपरो महान् दोषः समुपति-कश्चनिकः सर्गारम्भे पञ्चत्विमियादपरश्च प्रत्यासन्ने विचारिद्न उपगतः, तत्राद्यः प्रारम्भादाव-सानं "कदा विचारो भविष्यतीति" प्रतीक्षमाणस्तस्थौ । अपरस्य च तदानीमेव विचारः समभवत् । कीट्योऽयं महानन्यायः । किश्र यो निरयं स्वर्ग वा समुपेष्यति स सर्वदा तत्रैव स्थास्यतीत्ययमपरो महानन्यायः । यतः परिमितवाधनानां कमणाश्च फलैरपि तथैव भवितव्यम् । नापि द्वयोर्जीवयोः कर्हिचिदपि पुण्यपापे समाने भवित्महतः । अतो यदि न्यूनातिरेकसुखदु खवन्तोऽनेके स्वर्गनग्का भवेयुस्तदैव निजकर्मणामानुरूप्येण सुखद्ःस-मुपभोक्तं क्षमेरन् । न चैवं कापि क्रिश्चियनानां धर्मग्रन्थेषूपवर्णितम् । तस्मात्पुस्तकमिदं नेश्वरप्रणीतं नापि यीशः परमेश्वरस्य सुनुर्वतते । यश्चाप्यत्रेकस्य पित्रादेः परित्यागे तच्छत-गुणप्राप्तिर्वर्णिता सोऽयं महाननर्थः । निहं कस्यचित्कदापि शतं मातरो जनका वा भवन्त्यपि त एकस्य एकैव जननी एक एव च जनकः सम्भवति । अनुमीयते यत् यवनधर्मप्स्तके ( कुराने ) स्वर्गे प्रत्येकेन द्विसप्तिर्मत्तकाशिन्योऽप्सरसो लभ्यन्त इत्युपन्यस्तं तदत एव आदत्तमिति। ७७।
- ७८—प्रभाते तु नगरं गच्छन् सोऽक्षुध्यत् तत्पथपार्श्व उदुम्बरवृक्षं दृष्ट्वा स तत्समीपं जगाम तिस्मिस्तु पत्रेभ्योऽन्यत् किमपि नाद्द्यतः। सोऽतस्तं जगाद इतः परं कदापि त्वत्तः फलं नोत्पद्यताम् । अनेनोदुम्बरवृक्षः सद्यः शुक्कतामियायः। प०२१। आ० १८। १९।

- स॰— संवं ग्रीशवीयधर्मोपदेशका बुवते यदसौ शान्तचेता शसान्वितः क्रोधादिदोपशून्यश्वासीदिति परमेतद्वृतान्तानरीक्षणेन ग्रीशुरमर्षणो ऋतूनां ज्ञानस्रून्यश्वासीदिति सुब्यक्तं भवति । स हि वनेचर इव व्यवहरित स्म । अवधीयतां नतु अचेतनविटपेन किमपराद्धे येन तं शशाप । स च शुष्कतां गतः र वस्टतिन्त्वदं प्रतीयते तस्याभिशापेन स तर्र्नाशुष्यत् परं नात्र किमप्राश्चेयं यदि तादशविषप्रयोगेण।शुष्यदिति । ७८ ।
- ७९—तेषान्त दिनानां हेश।द्व्यवहितपरं सृर्ः सान्धकारो भविष्यति, चन्द्रश्च स्वज्योत्स्नां न प्रदा-स्यति, नक्षत्राणि च नभसः पतिष्यन्ति । गगनस्य बलानि च विचलिष्यन्ति ।
- स॰—साधु यीशो साधु १ नभसो नक्षत्राणां च पतनं केन विज्ञानेनाधिगतं भवता १ का नाम विहायसः
  पृतना या विचित्रिध्यति १ यीशुस्चेद् मनागप्यध्येष्यत तह्यवस्यं व्यज्ञास्यत सर्वाण्यपीमानि नक्षत्राणि महीवद् भूमण्डलानिवतन्त इति । सर्वमिदं व्यनित्त यत् "यीशुस्तक्षणः कुले समृत्यत्रो
  नित्यं काष्ठानां वर्तनं, तक्षणं, लवनं, मिथ. सन्धानं च विद्धाति स्म । यदा तु तस्य चेतिस्
  अहमप्यत्रारण्यकानां प्रदेशे सिद्धो (पैगम्बरः ) भवितुमर्हामीति समीह्या पदं कृतं तदोपदेष्टुमारेभे । स बहूनि शोमनानि वचनान्युदीरयामास भृयासि च गर्ह्याणि । तत्रत्या वनेचरास्तान्यङ्गयकार्षुः । यथाद्यत्वे यूरोपदेशो ज्ञानेनोद्धासते, यदि तदापि तादशोऽभविष्यत्
  नूनमयं मनागपि कृतार्थो नाभविष्यत । साम्प्रतं प्रतिवोधवन्तोऽपि यूरोपदेशीया दुराप्रहेण
  निःसारममुं धर्म परित्यज्य सर्वथा सत्यं वेदमार्ग नाभ्युपयन्तीतीयमैव तेषां घृष्टता । ७९ ।
- ८० द्यावापृथिव्यावत्येष्यतो मम वाक्यानि तु नेवात्येष्यन्ति । म० प० २४ । आ० ३५ ।
- स॰ इदमप्यज्ञानजाड्यविजृम्भितम् । क नु नभः कम्पित्वा गमिष्यति । यदातिसूक्ष्मत्वाद् विहायो लोवनाभ्यां द्रष्टुं न शक्यते तदा कः खलु शकोति तस्य कम्पनं निरीक्षितुम् ? नानि महात्मान आत्मानं श्रापन्ते । ८० ।
- ८९—ततः परं स वामे स्थितानपीत्तथमालपिष्यति । रे शप्ता ! यूयं मत्तो दूरमपगच्छतानन्तमिन-मुपकल्पितं दियावलस्य तदीवदूतानां च क्रते । प० २५ । आ० ४१ ।
- स० आत्मशिष्याणां स्वर्गे प्रति प्रेषणमन्येषां चानन्ताग्नौ पातनं कियाननर्थः । परं यदाऽऽकाश एव नावस्थास्यते तदा स्वर्ग अनन्ताग्नि नरकादय क स्थास्यन्ति ? दियावलं तदीयदूतां श्वे-श्वेर निरमास्यत् कथं तहीं तावदायो जनं नरकस्य संविधातुमभविष्यत् ? कीटशः स परमे-श्वरो यतः केवलो दियावल एव न विभाय स तस्यव दूतः सन् तस्मा एवाभिदुद्रोह । स च परमेश्वरस्तमादावेव धृत्वा कारायां निक्षेप्तुं हन्तुं च न शशाक । कीटशं तस्य सामर्थ्यम् ? यत् यीशुं परमेश्वरस्य सृनुमिष दियावलश्वतारिंशिद्दिनानि पीडयामास ? । यीशुश्व तस्य किमिष कर्तुं न शशाक तस्माद् यीशुंनैद्वरस्य सृनुनिष वाइविलविर्णितः परमेश्वरः ॥ ८९ ॥
- ८२ तदा द्वादशिष्याणामेक ईष्करियोतीयो यहूदा इत्यभिधो मुख्ययाजकानां समीपं गत्वा जगाद यद्यहं तं युष्मासु समर्पययं तद्यूयं मह्यं किं दातुं सम्मताः ? ततस्ते त्रिंशह्रोप्यमुद्रा-स्तोलयामासुस्तस्य कृते । म॰ प० २६ । आ० १४ । १५ ।

- स॰ —पश्यत इदानीम, यीशोः सर्वश्रमत्कारः परमेश्वरत्वञ्चात्रापावृतम्, यतस्तस्य पट्टशिष्य एव यदा तत्सङ्गन पवित्रो न सम्पत्रस्तदा स मरणानन्तरमन्यान् पाविधिष्यतीति दूरापास्तम् । अपि च ते नग ये त सवतोभावेन विश्वयन्ति कियनाम प्रतार्थन्ते । यो हि जीवनेव सत्तमन्तुवजन्तमपि शिष्यं पावियतुं न शशाक उपरतः स किमन्यमनुप्रहीष्यति १ ८२ ।
- ८३—तेषां भोजनकाले यौगुः पूपमादायाशीर्वादं कृत्वा तं भङ्क्ता शिष्येभ्यो ददौ वभाषे च, गृह्णीत भुँग्ध्वम, एतन्मम शरीरम् । ततः स पानपात्रमादाय धन्यवादं कृत्वा तेभ्यस्तद् ददौ वभाषे च, पिवतानेन सर्व ययम् । एतन्मम शोणितम् नृतननियमस्य शोणितमिति यावत् । म॰ प॰ २६ । आ॰ २६—२८ ।
- स॰ —अपि कश्चिदपि सभगे जनः प्रभवत्येवमनुष्ठातुम् ? केवलमारण्यकोऽशिक्षित एवं शकोति कर्तुम्।
  निह कश्चित् प्रवृद्धमनाः स्वान्तेवासिनां भक्ष्यमात्मनो मांसं पेयश्च रुधिरं वक्तुं पारयति ।
  इदमेवह्ययतनीनैर्यीशवीयैः "प्रभुभोजनिमिति" व्यपदिस्यते ते हि भोज्यपेयवस्तुषु यीशोर्मासरक्तभावनां भावयन्तो भुन्नते पिवन्ति च । अपि नेदं भीषणं कम ? यैनिजगुरोरपि मांसरुधिरं भक्ष्यपेयभावनया न परित्यक्तं तेऽन्यं कथं परित्यक्तमहन्ति । ८४।
- ८४—अनन्तरँ स पित्नं (पितरस्) सिवदियस्य पुत्रौ च सङ्गिनः कृत्वा शोचितुं विषतुं चारेमे तांश्र जगाद, प्राणा मम मृत्यवे शोकापन्नाः, ततः स किविद्रप्रे गत्वाधोमुखो निपत्य प्रार्थयमानो-ऽज्ञवीत-भो मम पितः! यदि शक्यं स्यात्तर्हि पानीयपात्रं मत्तोऽपसरत, इ० म० प० २६, आ० ३७-३९
- स॰—यीशुश्रेदीश्वरस्य सृतः न तु प्राकृता जनो, त्रिकालदर्शी विद्वाश्वाभविष्यत् नैवं तर्हि जात्वचेछिष्यत । अनेन स्पष्ट प्रतीयते यद् "यीशुः परमेश्वरस्य तनयः, अनीतानागतयोः परिवेत्ता अहसां क्षत्रता च विद्यत इति तेन तन्छिष्यवीयं प्रपञ्चो मुधैव परिकल्पितः" इति । तस्मात् स केवलं प्राकृतः सरलः सत्यशीलो अनधीतविद्यश्वासीत् नतु विद्वान् योगी सिद्धश्वाभवदिति सर्वेविद्वयम् ॥
- ८५—पर्यं सं यावदित्थमभाषतं आगमत् तावद् द्वादशानामेकोऽर्थतो यिह्नदास्तेन सार्धञ्च मुख्यय जकानां जनप्राचीनानाश्च संकाशाद् असियष्टिधारी महान् जननिवहः । तस्य समप्यिता तेभ्यः सङ्केतं दत्तवान्, यथा—अहँ यं चुन्विच्यामि स एव सोऽस्ति यूयं तमेव धरतेति। अतः स तत्क्षणँ यीशोरन्तिकमुपस्थायावो वत्—गुरो ! प्रणमामि इत्युक्तवा तं चुचुम्व । जनास्ते तदोपागत्य यीशो हस्तापणं कृत्वा तं द्युः अन्ये च शिच्यास्तं परित्यज्य पलायन्त । पश्चात्त द्वौ मृषासाक्षिणावुपस्थायोचतुः "असो व्याहतवान् —अहमीश्वरस्य मन्दिरं भङ्कत्वा दिनन्त्रये निर्मातुँ शकोमीति । महायाजकोऽनेनोत्थाय तमत्रवीत्, किमपि त्वं किं न प्रतिभाषसे ! इमौ तव प्रतिकृतं किं साक्ष्यं दत्तः ! यीशुस्तु मौनमवलम्ब्याऽतिष्ठत् । अनन्तरं महायाजकस्तं प्रतिवनाषे, अहं त्वां जीवनमयेनेश्वरेण शपयामि त्वमीश्वरस्य पुत्रः स्नीष्टो नवेत्य-स्मान्वद । यीशुस्तं जगाद, त्वं व्याहार्षीः । महायाजकस्तदा स्ववासांसि विदार्य बभाषे—म

स

ईश्वरानिन्दां चकार, साक्षिणामधिकानां कि प्रयोजनम ? पश्यताधुनाश्रावि युष्माभिरीश्वर-निन्दा । युष्माभि: कि मन्यते ? ते प्रत्यवदन् स प्राणदण्डमईति । ते तदा तस्यास्ये न्यष्ठीयन् मुधिभिश्व तमाध्नन् केचित्तु तं प्राहरन्नवदेश्व खीष्ट ? भावोक्त्या वद कस्त्वां ताडितवान ? प्रिचम्तु बहिः प्राङ्गण आसीनोऽतिष्ठत् । दासी तदेका तस्यान्तिकमागन्यात्रवीत् त्वमिष गालीलीयस्य यीशोः संग्यासीः । स तु सर्वेषां समक्षमनङ्गीकुर्वन् जगाद, न बुध्यते मया त्वया कि गदते । तिनिश्च पुनर्गोपुरं गत काचिवन्या ते दृष्ट्या जनान्त्वत्र विद्यमानानवद्य , अयमिष नामरतीयस्य यीशोः संग्यासीत् । स ततः शप्त्वा पुनरनङ्गीकुर्वन् जगाद, अहँ मनुष्यं तं न जानाभीति । इ० म० २६ आ० ४७-५० । ६१-७२ । ७४ ।

- स॰—धीशावियदपि सामध्ये प्रतापो वा नासीत येन स्वान्तेवासिनो विश्वासियतुँ श्कतुयात । तिच्छास्ये: प्राणात्ययेपि निजगुरुलोंभेन शत्रुषु न समपंशीयः, नापलपनीयः, न मृषा वाच्य नापि मिथ्या शतव्यम् । धीशंगिप नासी शश्ययेभृतः । यथा तौरतप्रन्थे वर्णितं लूतसदाने अतिथीन् सहन्तुं प्रभृतमानवा आचक्रमुः तत्र परमेश्वरस्य द्वौ दूतावास्तां तौ त नेव नष्ट- हशोऽकार्षुः । यद्यपि गाथैषा नितरामसम्भवा तथापि यीशौवियदपि सामध्ये नासीत् । अश्रश्वः कियानाडम्बरः स्वीत्देस्तत्राम्ना परिकल्पितः । इत्यमवज्ञ ग्राणापारन्यागाद् यदि धीशुः स्वयमात्मवधेन समाधिना प्रकारान्तरेण वा प्राणानत्यक्ष्यत्तदा साध्यभविष्यत् । परमन्तरण् विश्वामेषा मृतिः कुतः समेयात् १ ८५ ।
- < = इदानीभेव ह स्विपतरं याचितुं शक्तोऽस्मि, स च मह्य द्वादशभ्यो वाहिनीभ्योऽप्यधिकान् स्वर्भ दूतान् वितरिष्यतीदं त्वया किमसंभवं मन्यते ? प॰ २६। आ॰ २।
- स॰—स पगन भर्त्सेयित, आत्मनः वितुश्व महत्वं ख्यापयित परं किमिव कर्तुं न शक्नोति। यदा प्रधाः नयाजकोऽप्राक्षीत् इमे जनाः तव प्रतिकूळं साक्ष्यं दर्शत, एषामुत्तरं देहि, तथापि यीशुमीन-मवातिष्ठत नैतत्तेन साध्वनुष्ठितम् । वस्तुनस्तु सत्यप्रकाशनमेव समुचितमासीन् । एवमात्म-श्लाघां नाईति स्म । येऽपि त सुधैव सँदूष्य समान्नन् तैरपीत्यं न कर्तव्यमासीत् निह यीशोस्तादशः कोऽप्यपराधः समभवत् येन तादशँ दण्डं लभेत, परं नेऽपि वराकाः किं कुर्व-तु, आरण्यकास्ते न्यायं कयं विज्ञातुमईन्ति । यीशुश्चेदात्मानमीश्वरस्य सृतुँ नापदेश्यत् ते चापि तेन सहेत्यं न व्यवहरिष्यस्तिर्त्तुमयोरिप कृते साधु अभिष्यन् । परन्ते वराका एतावतीं विद्यां धर्मशीलतां न्यायपरायणतां च कुतः संस्मेरन ! ८६ ।
- ८७—अनन्तरं यीशुंर्रशाधियतेः समक्षमितिष्ठतः । स तु देशाधिपतिस्तं पप्रच्छ त्वं कि यिहूरीयानां राजा र यीशुंरतमवादीत्, भवान व्याहराति । मुख्ययाजकः प्राचीनैः क्रियमाणे तस्याभियोगे स किमपि न प्रत्यभाषतः । तदा पीलातस्तँ ब्रवीति, न किं शुणोषि तव विद्व्विभिये कित साक्ष्यवद्यांसि वदन्ति ? स तु तस्म नैकस्यापि वचनस्योत्तरमदात् अनेन देशाधिपति-रतीवाश्चर्य मेने । पीलातस्तानव्रवीत, खीष्टाभिधं तिई तं यीशुँ प्रति मया किं कर्तव्यम् ? सर्वे तमबुवन् स कुशमारोप्यताम् । यीशुंन्ततः कशाभिः प्रहार्य कुशारोपणार्थं समर्पयामास । देशाधिपतेः सनिकनरा यीशुँ तदा राजहर्म्यस्यानन्तरं नीत्वा सन्यदलं कृतस्नं तस्य परितः

समागमयामासुः । वस्ताणि तस्य च मोचियत्वा तं लोहितवणे प्रावारं परिधापयामासुः । कण्टकैश्व खन्नं निर्माय तस्य शिरसि न्यद्धुः तस्य दक्षिणहस्तोपिर च नलं समपंयासुरनन्तर तस्य समक्ष जानुपातं कुर्वन्त उपह सेन तमवदन, यिहूर्दीयाना राजन प्रणामः । पुनश्च तिमन् निष्ठीश्य तं नलमादाय तस्य शिरोऽताड्यन् । इत्थं तमुपहस्य तं प्रावारं मोचियत्वं तस्य स्ववामासि पिष्धाप्य च क्रुश्मारोपियतुँ तमुपानन्धुः। अनन्तरं गल्गमर्थतः कपालस्य स्थलित्यभिधं स्थानमुपस्थाय पानीयार्थं ते तस्मै पित्तमिश्रितमम्लरसँ ददुः । स तु तमास्वाय पातं नाङ्गीचके । तस्य शिरसश्चोधं ते वयन्धुरिदँ तस्याभियोगलेख्यँ यथा, यिहूदीयानां राजा यीशुरयम् । तदा च दस्यू द्वी तेन सार्धे क्रुशे आरोप्येताम, एकतरस्तस्य दक्षिणे वामे चान्यतरः ।

अनन्तरँ ये मनुष्या मार्गेण तेनात्रजस्ते शिरांसि चालयन्तस्तमित्यमिनन्दन् यथा, मन्दिर-भज्ञक! आत्मानं तारय। त्वञ्चेदीश्वरस्य पुत्रोऽसि क्रुशादवरोह। शास्त्राध्यापकैः प्राचीनेश्व सार्धे तमुपहसन्तो मुख्ययाजका अपि तमवदन्, सोऽपरान् अवतारयेत, आत्मानं तारियत् न शकोति। स चेत इस्रादेलस्य राजास्ति तर्हीदानीं क्रुशादवरोहत् तथा कृते तस्मिन् वय-विश्वासिष्यामः। स ईश्वरे विश्वासं कृतवान् ईश्वरश्चेत्तमिभरोचयित तर्हि तमुद्धरत् । यतः स कथितवान् इंश्वरस्य पुत्रोऽहम । तेन सार्धे क्रुशारोपितौ दम्यू ताविष त्येव तमपवद्ताम् । आमध्यान्हान्तु हतीयप्रहरँ यावत् कृत्सने भृतलेऽन्धकारोऽभृत् । हतीये प्रहरे च यीशुरुत्को-शन्तुचस्वेरण वभाषे, एली, एली, लाम्मा शवक्तनीति। अस्यार्थोऽयम् ।

हे मदीश मदीश त्वं मां परित्यक्तवान कुतः। तच्छ्रत्वा तत्र स्थितानां नराः केचिद्वदन् असा वेलियमाह्नयति । तत्क्षणं च तेषामेको दुत्वा स्पर्जेमादायाम्लरसेन पूरियत्वा नलाग्रे वद्ध्वा तमपीप्यत् । ततः परं यौशुः पुनहचैकत्कुरस्य प्राणास्तत्याज । इ॰ म० प॰ २७ आ० ११–१४। २२। २६–३१। ३३–३५। ३७–४८–५०।

स॰ — यीशुना सह दुर्वृत्तेस्तेः सर्वथा दृर्व्यवहतम् । परमत्र यीशुरिप किञ्चिद्यगध्यति । न दि परमेश्वरस्य किञ्चित्तने । नागि स कस्यचिज्ञनकः । यदि स कस्यचिज्ञनको भवेत् तिर्दे कस्यचित्
श्वशुरः श्यालः सम्बन्ध्यिप भवेत् । अपि च यदाऽध्यक्षोऽप्राक्षीत् तदा तेन यथायथं सत्यं
वाच्यमासीत् । इदंञ्च यथाथंमेव — यीशोः पूर्वमनुतिष्ठितेषु साश्च्येषु सत्येषु साम्प्रतमिष
कुशादवरुष्य सर्वान निजान्तेवासिनो व्यधास्यत् । अपि च यीशुश्चेदौश्चरस्य पुत्रोऽभिवध्यत्ति सोऽपि तमुदहरिष्यत् । तस्य च त्रिकालदर्शित्व कथं स पितिमिश्रमम्लरसमत्याक्षीत्
पूर्वत एव कथं न व्यज्ञासीत् ! अपरञ्च यदि नाम स लोकोत्तरोऽभविष्यत् कथं तर्श्वत्कुश्य
प्राणानत्यक्ष्यत् । अतः सर्वेर्विज्ञेयं कोऽपि मानवः कियदि चाद्यं विद्ध्यात् परमन्ततः सत्यं
प्रकाशितं भवत्येव । तस्मादिदमपि सिद्धं भवति यीशुस्तदानीन्तनेषु वनेचरेषु मनाक् श्रयान्
अभवत् । नासीत् स लोकोत्तरः, नेश्वरस्य सूर्वृत्तंच विद्वान् । एवं हि चेदमविष्यत् कथं
तिर्दे स दुःखमुपाभोक्ष्यत् ८७ ।

८८-पर्य च तदा महान् भूकम्पोऽभृत् , यतः प्रभोरेको दूतः स्वर्गादवरुष्ट समीपमागत्य प्रस्तरं तं द्वाराह्रोटियत्वा तदुपर्युपिववेशः । स त्वत्र न विद्यते यतः स यथोक्तवांस्तैथवोत्थितः ।

शिष्येभ्यस्तयोः संवादं दाः गच्छन्योर्गीशुस्ते साक्षात्कृत्यात्रत्रीत् । युत्रयोर्भङ्गलं भूयात् । ते चोपागत्य तस्य चरणो घृत्वा वन्दनामकार्ष्टाम् । तदा यीपुस्तेऽतादीत् , भा भेष्टं गत्वा तु मम भ्रातृन ममैनमादेशं ज्ञापयतं यन्तर्गालीलँ गन्तव्यं तन्नैव ते मां द्रस्यन्तीति । एकादश-शिष्यास्तु गालीलँ गत्वा यीशुना निर्दिष्टे गिरावुपतिस्थिरे तञ्च दृष्ट् ग तस्य वन्दनां चक्रुः । केचित्तु समशेगत । यीशुः समीपमागत्य तान् सँलपन वभाषे । स्वर्गमेदिन्योनिश्वलँ मह्यस्यामध्ये प्रादायि । पश्यत युगान्तं यावत् सर्विदनान्यहँ युष्माभिः सार्थमासे । इ० म० प० २ । आ० ६ । ९ । १० । १६ । १७ । १८ । २० ॥

सर — सर्वमप्येतत् सृष्टिक्रमिवद्यथोः प्रतिकूलत्वात् न शक्यते मन्तुम्। अपि न यीशवीयैः परमेश्वरः तह-सीलदारः कलक्टरो वा सम्पादितः ? ते हि विश्वसन्ति परमेश्वरस्य सिवधे दूता विद्यन्ते यानितस्ततः प्रेषयिति, स्वर्गोद्दवरोहयित । किं तेनैव देहेन स स्वर्गमाहरोह् मृत्योश्वोत्थितः । यतस्ते योषितौ तस्य चरणौ धृत्वा भजनामकार्धामित्युपन्यस्तं तदानौं तदेव शरीरमासीत् । तच्च दिनत्रये कथ न विगलितम् । स्वमुखादेव 'स्वर्गमेदिन्योनिखलं सामर्थ्यमदायीति, भाषणमात्मनो गर्व द्योतयित । सर्वमेतदसम्भाव्यम्, यत् स शिष्यः सम्मिल्य संललाप इति, यतो यदीदं सत्यं भवत्तर्त्वाद्यापि केवन शवागाराजिष्क्रम्य कथं नोत्तिष्ठान्ति ? एतच्छरीरेणैव च कथं न स्वर्गमारोहन्ति ? ॥ ८८॥

इंद मथिरचितसुंसवादविषये किमपि लिखितम् साम्प्रतं मार्करचितसुसंवादविषये लेखिण्यामः ।

## मार्किलिखितः सुसंवादः

८९-असौ किं नास्मदीयतक्षा ?॥ मार्क० प० ६ आ० ३।

स॰ वस्तुतो योषेफस्तक्षाऽऽसींत् । अतो यीशुरिष स एव । कियन्ति वर्षाणि याक्त् निजक्षमै विद्धाति स्म । अनन्तरं सिद्धो भिवतुमारेभे । शैनः शनश्च परमेश्वरस्य सृतुरेवाभवत् । वनेचैरश्च तैः तिस्मन् तथा विश्वासः समकारि । तदैवात्मनश्चातुर्ये स्थापयामास । मानवेषु भेदविरोधयोः प्रतिपादनं तस्य स्वाभाविकं कर्म तक्षा हि सततं काष्ठानि छिनत्ति विदार-यति च यीशुश्च तक्षाऽऽसीत् । अतो मानवेष्विप स छेदनभेदनादिकं विरोधप्रतिपादनं करोति स्म ॥ ८९ ॥

# लूकरिवतः सुनवादः।

९० योशुस्तमवादीत् किमर्थं मा सन्तं वदसि सन् कोऽप्यन्यो नास्ति केवल ईश्वरः ॥ ल० प०

र यदा यीशुरेवैकमद्वितीयमीश्वरं वदति तदा यीशवीयैः पवित्रात्मा पिता पुत्रश्चेतत् त्रयं कुतो निर्मितम् ?॥ ९०॥

- ९१— स तं हेरोदस्य समीपं प्राहिणोत् । यीशुं दृष्ट्वा हेरोदोऽतीब जहर्ष । यतः सुदीर्घकालात् स तम दिदृक्षत यतः स तमि (तद्विषियणीः) बह्धीः कथा अशृणोत् । तेन प्रदर्शितं किञ्चनाभिज्ञानं द्रक्ष्यामीत्याशापि तस्य संजाता । तस्मात् स तं बहुप्रश्नानपृच्छत् । स तु तं न किमिप प्रत्यभाषत् ॥ लूक० प० २२ आ० ८-९ ॥
- स0—मत्तीरिचते सुसंवादे नेदं हर्यते तस्मादत्र विषये साक्षिणो (मिथलूकसंवादयोः) मिथो विरु-इयन्ते, साक्षिभिद्धिं समान एवार्थः प्रतिपादनीयः। यदि यीगुश्रतुरश्चमत्कारी चामविष्यत् तिर्हि हेरोदं प्रत्यवस्यत् किमप्यादचर्यप्रदं कमैचादर्शीयध्यत्। अनेन प्रतीयते यत् यीगुर्नापि विचक्षणः न च लोकोत्तर आसीत्॥ ९१॥

## योइनलिखितः मुसंवादः ।

- ९२ आदौ वाद आसीत, सचवाद ईश्वराभिमुख आसीत्। सच वाद ईश्वर आसीत्। तेन सर्व-मुद्भूतम्, यद्यदुद्भूतं तन्मध्ये च तं विना न किमप्युद्भूतम्। तस्मिन् जीवनमासीत् तनीवनं च मतुष्याणां उथोतिरासीत्॥ प॰ १ आ० १-४॥
- स॰—आदौ वचनं वक्तारमन्तरेण न संभवित तद्वचनमीश्वराभिमुखमाभीचेत अयँ "बाद आदौ आसीत् इति" वचनं व्यर्थम् । न च वादः किंहिचित् ईद्वरो भिवतुमईति यतः स यद्या-दावीश्वरेण सह आसीत् तिहं ईद्वरस्य वचसो वा पूर्वत्वं दुर्घटम् । केवलँ वादेनैवेयं सृष्टि-नित्तुं शक्या यावत् तस्या उपादानकारणं न भवेत् । अपि च वचनं विनापि मौन्येनैव स्रष्टेः सृष्टा तामुत्पादयित् प्रभवित । किमासीत् जीवनँ किंसँश्वासीत् ? अनेन वचनेन (तिस्मन् जीवनमासीत् इत्यादिना) जीवाननादीन मस्यन्ते ! जीवानामनादित्वे परमेदत्र आदमस्य नासारन्त्रे श्वासमारुतमक्षैप्सीदिति वचनमसत्यम् । अपि जीवनं मनुष्याणामेव ज्योतिन तु परवादीनाम् ! ९२ ।
- ९३—अपि च रात्रिमोज्यसमये शत्रुषु तत् समर्पणस्य वीजं दियावलः शिमोनसुतस्य यिहूदेष्करियोती-यस्य हृदि निचिक्षेप ॥ यो० प० १३ आ० २ ॥
- ज॰ नेदँ सत्यं भवितुमईति यदि किश्चित् यीशवीयान् पृच्छेत् दियावलः सर्वान् प्रलोभयित कस्ति हि दियावलं प्रलोभयित ! दियावलः स्वयंभव विलुभ्यत इति चेत् मानवा अपि तिर्ह स्वत एव विप्रलोच्युँ शक्नुवन्ति । पुनः कोऽथीं दियावलेन ! परमेश्वर एव दियावलस्य प्रलोभक इति चेदङ्गीक्रियते तिर्ह तेपामीश्वर एव महादियावलः सम्पन्नः, स एव तन्मुखेन सर्वान् प्रलोभयित । अपीहशानि कर्माणि परमेश्वरस्य भवितुमईन्ति ! वस्तुतस्तु एतद्प्रन्थनिर्मातारो ये च यीशुँ परमेश्वरस्य सूनुँ मन्यन्ते, ते भवन्तु नाम दियावलाः । परं नाप्येतत् पुस्तकमीश्वरप्रणीतं नाप्यत्र वर्णिबः परमेश्वरो वस्तुतः परमेश्वरो नापि यीशुः परमात्मनस्तनयो भवितुमईति ।

- ९४—युष्माकं हृद्यँ मैनोद्विजताम्, ईश्वरे निश्वासित, मध्यपि विश्वसित, मम् पितुर्निकेतने बहनो वासाः सन्ति । नोचेद्युष्मभ्यमकथिययम् । युष्मद्थे हि स्थानं सजीकर्तुं गच्छामि । यदि च गत्वा युष्मद्थे स्थानं सजीकरोमि तर्हि पुनरागत्य मत्समीपं युष्मान् प्रहीष्यामि । यत्राहं नतें तत्र यूयमपि तथा वर्तिष्यधे । यीशुस्तँ वदित, अहमेव पन्थाः सत्यं जीवनञ्च, नान्येनोपायेन मनुष्यः पितुः समीपमायाति, केवलं मया । माञ्चेदज्ञास्यत तर्हि मित्यतरमध्यज्ञास्यत । यो। प० १४ आ० १-४ । ६-७ ।
- स०—पाठकाः ! यीशुवचनेष्वियताम्, अपीमानि पोपानां वचनेभ्यो न्यूनानि ! यीशुश्चेदिदं कैतवँ न व्यरचिष्यत् कस्तिर्हं तन्मतमप्रहीष्यत् ! अपि यीशुः स्वजनकमेकाधिकारेणागृह्वात् ! तस्य च यीशोर्वश्यत्वे पराधीनतयेश्वरत्वमेव अपहतं भवति यतः परमेश्वरः कस्यापि माध्यस्थ्यं न शृणोति । अपि यीशोः पूर्व कोऽपि परमेश्वरं नालभत सर्वमिदं स्विपतुर्विषयेऽभिमननम्, स्थानसजीकरणार्थमुद्योगादिकथनम्, स्वमुखेनैवात्मनः सत्यजीवनयोः स्यापनम् तस्य दास्भिक्तां द्योतयति । तस्मादिदं नाईति सत्यं भवितुम् ॥ ९४ ॥
- ९५—सत्यं सत्यं युष्मानहें ब्रवीमि मयि यो विश्वसिति, मया क्रियमाणानि कर्माणि तेनापि कारि-ष्यन्ते, तेभ्यो महत्तराणि च कारिष्यन्ते । यो० प० १४ । आ० १२ ॥
- स॰—नतु यदि योशवीया योशो पूर्णतो विश्वसन्ति तर्हि तथैव तेऽपि शवोत्यापनादिकमंजातँ कथन्नातुष्ठातु शक्तुवन्ति ? यदि च योशो विश्वसिनापि त आश्चर्याणि कर्तु न प्रभवन्ति तर्हि
  योशुरपि तानि न व्यथादित्यसंशय प्रत्येतव्यम् । यतः स स्वयमेवाचष्टे "यूयमपि मयि
  विश्वासेन आश्चर्यकर्याणि करिष्यथ इति" । तथाप्यदात्वे कश्चनापि योशवीयस्तथा कुर्वाणो
  नावलोक्यते । कस्य ज्ञानचश्चर्विनष्टं यो योशुँ शवोत्थापनाद्याश्चर्यकर्मणामनुष्ठातारं
  मन्येत ॥ ९५ ॥
- ९६-य एकः सत्य ईश्वरः । यो० प० १७ । आ० ३ ॥
- स॰ यदैकः सत्य ईश्वरस्तदा यीशवीयानां परमेश्वरित्रतयप्रतिपादनँ (पितुः पुत्रस्य पवित्रात्मनश्चेति) सर्वथा मिथ्या ॥ ९६ ॥
- ९७ तेषां शिरांसि च सुवणिकरिटिस्सुभृषितानि तस्य सिंहासनस्यान्तिके च सप्तदीपा ज्वलन्ति त ईश्वरस्य सप्तात्मानः । अपर सिंहासनस्यान्तिके स्फटिकतुल्यः काचमयो जलाशयो विद्यते । अन्यच अग्रतः पश्चाच बहुचक्षुष्मन्तश्चत्वारः प्राणिनः सिंहासनस्य मध्ये चतुर्दिक्षु च विद्यन्ते । यो॰ प॰ ४ । आ॰ ४-६॥
- स॰—साम्प्रतमवधीयताम् अप्ययं नास्ति यीशवीयानां स्वर्गो नगरसित्रभः १ परमेश्वरश्च दीपका-प्रितृल्यः १ अपि च हेम्रो मुकुटाग्रलङ्कारधारणमप्रतः पश्चाच चक्षुषां सद्भावः सर्वथेवास-मभवः । किञ्चते प्राणिनः सिंहादयश्चत्वारो जन्तव इति उपन्यस्तम् । कः पुमानिमान-सम्भवार्थान् सम्मन्दुँ शकोति ॥ ९७ ॥

- ९८ अनन्तरँ तस्य सिंहासनोपविष्टजनस्य दक्षिणहस्ते अन्तर्वहिश्व लिखितँ पुस्तकमेकँ मया दृष्टँ तत् प्रसमुद्राभिरिङ्कतमासीत् । कः पुस्तकमेतद् विवरीतुँ तन्मुद्रा मोचियितुँ चाईति ? किन्तु-स्वर्गमार्थपातालेषु तत् पुस्तकँ विवरीतुँ निरीक्षितुञ्च कस्यापि सामर्थ्यं नाभवत् अहँ वहु रुदितवान् यस्तत् पुस्तकँ विवरीतुँ निरीक्षितुञ्चाईति तादशजनस्यात्राभावात् । यो॰ प्र॰ प । आ० १-४॥
- स॰ कीटराँ यीशवीयानां स्वर्गस्य मनोहराँ चित्रँ तत्र सिंहासनानां मानवानाञ्च कीटराँ रामणीयकम्। सप्तमुद्राभिश्चिहितमेकँ पुस्तकं यद् विवरीतुं निरीक्षितुत्र स्वर्गमेदिन्योः कस्यापि सामध्ये नाभवत्। अनन्तराँ प्राचीनानामेकेनागादि "म एव थीशुः पत्राणां मोचकः"। यस्य विवाहः तस्येव गीतानीति जनप्रवादवदिदाँ भाति सर्वमिदाँ माहात्म्य यीशोरेव विषये गीयते पर्रं सर्वेमप्येतत् कल्पनामात्रम्॥ ९८॥
- ९९—अपर्रें सिंहासनस्य चतुर्णा प्राणिनां प्राचीनवर्गस्य च मध्य एको मेषशावको मया दृष्टः स छेदित इव तस्य सप्तशृङ्गाणि सप्तलोचनानि च सन्ति तानि कृत्स्नां पृथिवीं प्रेषिता ईश्व-रस्य सप्तात्मानः । यो॰ प्र० ५ । आ० ६ ॥
- स॰ —अधुना अस्य योहनस्वप्तस्य मनोन्यापारँ पश्यत —तिस्मिन त्रिदिने केवलँ यीशवीयाश्चत्वारः प्राणिनः यीशुश्च विद्यते नान्यः कश्चन । इदं महदाश्चर्यभूतँ यदत्र यीशोः केवलँ नेत्रद्वय-मासीत् शृङ्गाणाञ्च चिद्रमपि नासीत् स्वर्भे पुनः सप्तशृङ्गः सप्तनेत्रश्चाभवत् ते च परमे-श्वरस्य सप्तात्मान आसन्। अहो यीशवीयैः कथमेतादृश्यो वार्ता अमन्यन्त्। एतैः स्तोकन्तु-विचारणीयमासीत् ॥ ९९॥
- १००— पुस्तके गृहीते चत्वारः प्राणिनः चतुर्विशितिप्राचीनाइच तस्य मेषशावकस्यान्ते प्रणिपतन्ति तेषाभेकेकस्य करयोवीणा सुगन्धिद्रव्यैः परिपूर्ण स्वर्णमयपात्रञ्च तिष्ठति तानि पवित्रलो-कानां प्रार्थनास्तरूपाणि । यो० प्र० प० ५ । आ० ८ ॥
- स०—यदा यीग्रः स्वर्गे नासीत् तदैते वराकाश्चत्वारः प्राणिनः चतुर्विशतिप्राचीनाश्च सुगन्धिद्रव्य-दीपनैवेद्यादिभिः कम्पूजयन्ति स्य ? साम्प्रतं केचन क्रिश्चियनधर्मात्रलम्बिनो मूर्तिपूजां निरादुर्वन्ति एषां स्वर्गश्च प्रतिमार्चननिकेतनं विद्यते ॥ १०० ॥
- १०१ अनन्तरं मिय निरीक्षमाणे मेषशावकने तासां सप्तमुद्राणामेका मुद्रा मुक्ता ततस्तेषां चतुर्णामेकस्य प्राणिन "आगत्य पश्येति" बाचको मेघगर्जनतुल्यो रवो मया श्रुतः । ततः परमेकः
  शुक्काश्चो दृष्टः, तदारूढो जनो धतुर्धारयित तस्मै च किरीटमेकमदायि ततः स विजयमानो
  विजेष्यमाणश्च निर्गतवान् । अपर द्वितीयमुद्रायां तेन मोचितायां ततोऽरूणवर्णोऽपर एकोनिर्गतवान् तदारोहिणे पृथिवीतः शान्त्यपहरणस्य सामर्थ्यं समर्पितम् । दृतीयमुद्रायां
  तेन मोचितायां ततः कालवर्णो एकोऽश्चो मया दृष्टः । अनन्तरं चतुर्थमुद्रायां, तेन मोचितायां
  बतः पाण्डरवर्ण एकोऽश्चो मया दृष्टः । तदारोहिणो नाम मृत्युरिति ॥ यो० प्र० प० ६

- स॰ अपि नेमान्युपाल्यानानि पुराणाल्यायिकाभ्योऽप्ययुक्ततराणि ? पुस्तकानां मुद्रासु अश्वा अश्ववाराश्व कथमवस्थातुं प्रभवन्ति। यैरयं खापोत्स्वप्नः सत्यत्वेनाङ्गीकृतः नूनं ते नितरां मूढ-धियः ॥ १०१ ॥
- १०२—त उच्चैरिंद गदन्ति, हे पिवत्र सत्यमय प्रभो ! क्षतो यावत्त्वया न्यायो न विधास्यते । अस्माकं रक्तपाते पृथिवीनिवासिभिर्विविद्तुँ तस्य फलं दातुञ्च कितकालं विलम्बसे ! ततस्तेषामे- कैकस्म शुभ्रः परिच्छदोऽदायि वाचिकश्चाकथ्यत यूयमल्पकालमर्थतो युष्माकँ ये सहदासाः भ्रातरो यूयमिव घातिष्यन्ते तेषां संख्या यावत् सम्पूर्णतां न गच्छिति तावद् विरमत ॥ यो॰ प॰ ६ आ॰ १०–११॥
- स॰—यीशवीयाः स्वन्यायं कारियतुं स्थानात् स्थानं परिभ्रमन्तो रोदिष्यन्ति, ये केचिच्च वेदपथमवलम्बिष्यन्ते तेषां न्यायिवचारे अल्पीयानिप विलम्बो न भविष्यति । यीशवीयाः प्रष्टव्यमपिसाम्प्रतं परमात्मनो न्यायसभा समाप्तिमिता ? न्यायकार्यञ्च साम्प्रतं नानुष्ठीयते ! अधिकर्णिकाश्च निरुद्यमास्तिष्ठान्ति ! एवँ पृष्ठाह्येते जोपमासते । एषां प्रभुः परमेश्वरः परिमुद्यत्यपि
  यत एषां प्रार्थनया एतच्छन्नुभ्यो झटिति वैरं निर्यातयितुँ प्रवर्तते ते च तथा क्रोधिलस्वभावा यन्मरणानन्तरमपि स्ववैरँ निर्यातयान्ति तेषु मनागपि क्षान्तिर्नास्ति यत्र च सहनशीलता न भवति तत्र दुःखस्य कः पारावारः ॥ १०२ ॥
- १•३—गगनस्थताराश्च प्रवलवायुना चालितात् उदुम्बरवृक्षात् निपतितान्यपक्षफलानीव भूतले न्यपतन् । आकाशमण्डलञ्च सङ्कुच्यमानप्रन्थ इवान्तर्धानमगमत् ॥ यो॰ प्र॰ प॰ ६ आ॰ १३–१४॥
- स• यत एव भविष्यसूचको योहनो निर्विवस्तत एव ईटशीमनगंळां गाथामगायत । नक्षत्राणि कृत्स्नानि भूमण्डलानि कथँ तानि पृथिव्यां पाततुं शक्तुवान्ति, सूर्यादीनामाकपण्डच कथं तानीतस्ततो गमयिष्यति । अपि स गगनँ करीमवावबुध्यते ! नेदँ व्योम साकारं वस्तु यत् कश्चित परिवेष्टितुँ समाहंतु वा शक्तुयात् सर्वमिदं योहनप्रभृतीनां वनेचरत्वं व्यनक्ति कथँ ते विषयानिमान् ज्ञातुँ शक्तुवन्ति ॥ १०३॥
- १०४ ततः परं मुद्राङ्कितलोकानां संख्या मयाश्रावि । इस्रायेलस्य सर्ववँशीयाश्रतुश्रत्वारिंशत्सहस्राधिक-स्थलोकाः मुद्रयाङ्किता अभवन्, यहूदावँशे द्वादशहस्राणि ॥ यो० प्र० प० ७ आ० ४-५ ॥
- स॰ बाइबिलप्रन्थे वर्णितः परमेश्वरोऽपि केवलिमस्रायेलप्रभृतिवँशानामधिपतिरुत कृत्स्नस्य जगतः ! केवलं तेषाभेव प्रभुश्चेत् नाभविष्यत् कथँ तर्हि तत्पश्चमेवाप्रहीष्यत् ! स तेषामेव साहाय्यं करोति स्म अन्यवंशानां जातीनां वा नामापि न गृह्णाति स्म । इस्रायेलवँशादि- मानवानां मुद्रयाङ्कनमल्पक्ततं योहनस्य वा मिथ्या कल्पना विद्यते ॥ १०४॥
- १०५ तत्कारणात् त ईश्वरस्य सिंहासनस्यान्तिके तिष्ठन्तो दिवारात्रँ तस्य मन्दिरे तं सेवन्ते ॥ यो॰ प्र॰ प॰ ७ आ॰ १५॥

- स० अपि नेदँ महत् प्रतिमार्चनम् १ तेषामीश्वरश्च विश्वहवान् जन इव परिच्छिन्नो नास्ति १ अपि च यीशवीयानामीश्वरः रात्रौ न स्विपिति अन्यथा कथँ तँ नक्तँ सेवितुँ प्रभवेयुः १ तस्य निद्राभङ्गोऽपि भविष्यत्येव । यश्चाहर्निशं जागर्ति सोऽसंशयं विक्षिप्तो व्याधिनिपीडितश्च सञ्जायते । १०५।
- १०६—ततः परमन्य एको दूत आगतः स स्वर्णधूपाधारं गृहीत्वा वेदिमुपातिष्ठत् प्रचुरधूपाश्च तस्मै दत्ताः । ततस्तस्य दूतस्य करात् पवित्रलोकानां प्रार्थनाभिः संयुक्तधूपानां धूम ईश्वरस्य समक्ष- मुद्दिष्ठत् । पश्चात् स दूतो धूपाधार गृहीत्वा वेद्या विह्निना तँ पूरियत्वा पृथिव्यां निक्षिप्त- वान तेन रवमेघगर्जितानि विद्युतो भूमिकम्पश्चाभवन् ॥ यो० प्र० प० ८ आ० ३-४-५॥
- स॰—तेषां स्वर्गयानन्दो, वेद्यो, धूपाः, दीपाः, नैवेद्यञ्च विद्यते तूरीशब्दश्च तम्र सज्जायते । अप्येषां स्वर्गः वैरागिमन्दिरेभ्यः काञ्चिदिष न्यूनतामावहि ! तदपेक्षयापि तत्र महानाडम्बरः समवलोक्यते । १०६ ।
- १०७—प्रथमेन तूर्या वादितायां रक्तमिश्रितौ विह्नवर्षोपलौ पृथिन्यां निश्चिप्तौ तेन पृथिन्यास्तृतीयांशो दग्धः ॥ यो० प्र० प० ८ आ० ७ ॥
- स॰ साधु यीशवीयानां भविष्यवादिन ! अयं परमेश्वरः, तस्य दूताः, तूरीध्विनः, प्रलयलीला च सर्वमिद् वालानां क्रीडा प्रतीयते ॥ १०७॥
- १०८—ततः पर पञ्चमदूतेन तूर्या वादितायां गगनात् पृथिव्यां निपतित एकस्तारको मया दृष्टः, तस्मै रसातलकूपस्य कुञ्चिकादायि तेन रसातलकूपे मुक्ते महाग्निकुण्डस्य धूम इव धूमस्त-स्मात् कूपादुद्रतः । तस्माद् धूमात् पतेङ्गेषु पृथिव्यां निर्गतेषु नरलोकस्य वृश्विकवद्वलं तेभ्यो-ऽदायि । येषां भालेष्वीश्वरस्य मुद्राया अङ्को नास्ति केवलं तेषां मानवानां पञ्चमासान् यावत् यातनादानाय तेभ्यः सामर्थ्यमदायि । यो० प्र० प० ९ । आ० १-५ ॥
- प॰— अपि तूरीशब्दमाकर्ण्य नक्षत्राणि तेब्वेव दूतेषु तत्रैव च स्वगे न्यपतन ! यतस्तानि नात्र पृथिव्यां न्यपतन् । ते कूपाः शलभाश्च परमेश्वरेण प्रलयवासराय पालिता भविष्यन्ति ते च मुद्रां सम्प्रेक्ष्य वाचियतुँ प्रभवन्त्यि "मुद्रयाङ्कितान् मा दशत इति" । सर्वमिदें सरलमानवान् भीषियतुँ स्वमतें प्राह्यितुञ्च प्रवञ्चनामात्रम् । यदि यूयँ क्रिश्चियनधर्मे न प्रहीष्यथ तिहै युष्मान शरभाः दँक्यन्ति । एतादश्यो वार्ता निर्विद्येषु देशेषु प्रचलन्ति न त्वार्यावर्ते । अपि स प्रलयवृत्तान्तो भवितुमईति ! ॥ १०८ ॥
- १०९-अपरम्, अश्वारोहिसैन्यानां संख्या विंशतिकोटिरासीत् । यो ० प० ९। आ० १६ ॥
- स॰ एतावन्तोऽश्वाः स्वर्गे कातिष्ठन् ? कुत्राचरन् ? कुह न्यवसन् ? कियद् वा तेषां पुरीषमभवत् ? तस्य च कियान् दुर्गन्धः स्वर्गे समुत्थितः ! वयमार्या एतादशः स्वर्गमीदशं परमेश्वरं धर्मञ्च

- दूरतो नमस्कुर्मः । सर्वशक्तिमतः परमात्मनो दयया यीशवीवैरप्ययँ धर्मः त्यज्येत चेत्तिर्ह साधु भवेत् ॥ १०९ ॥
- १९० अनन्तरॅं स्वर्गादवरोहन् अपर एको महाबलो दूवो मया दृष्टः स परिहितमेघस्तस्य शिरश्र मेघषतुषा भृषितं मुखमण्डलं च सूर्यतुल्यं चरणो च विहस्तभ्भसमौ । दक्षिणचरणेन सागरे वामचरणेन च स्थछे तिष्ठति । यो० प्र० प० १० । आ० १-३ ॥
- स०-अमीषां दूतानामुपाख्यानं पुराणानां वन्दिनां वा कथा अध्वधरीकरोति । ११०।
- १११--अनन्तरं परिमाणदण्डवद् एको नलो मह्यमदायि स च दूत उपतिष्ठन् मामवदत्—उत्तिष्ठे-श्वरस्य मन्दिरं वेदिं तत्रत्यसेवकांश्च मिमीष्य । यो॰ प्र॰ प॰ ११। आ० १॥
- स॰—यीशवीयानां मन्दिराणि न केवलमत्रैवापितु स्वर्गेऽपि निर्मीयन्ते मीयन्ते च । भवतु यादशस्तेषां स्वर्गस्तथेव तद्वर्णनम् । अत एव ते अत्र प्रभुभोजने यीशोर्देहावयवमांसरुधिरभावनां-भावयन्तो भुष्ठते पिबन्ति च । अपि धर्मसान्दिरे क्रुशाकारनिर्माणं नास्ति मूर्तिपूजनम् ? १११।
- ११२ अनन्तरमीश्वरस्य स्वर्गस्थमान्दरस्य द्वारं मुक्तं तन्मन्दिरमध्ये च नियममञ्जूषा दश्याऽभवत् । यो॰ प्र॰ प॰ ११ । आ॰ १९ ॥
- स॰ स्वर्गस्थमन्दिरं प्रायसः संद्रतं तिष्ठति कद्। विदेवापावृतं भवति । परमात्मनोऽपि मन्दिरं किं शकोति भवितुम् ? वेदप्रतिपादितसर्वगतस्य ब्रग्नणो मन्दिरं न सम्भवति । किन्तु यीशवी-यानां साकारस्य परमात्मनस्तद्भवितुमर्वति तिद्धि स्वर्णे पृथिव्यां वा कापि भवेत् । यथा चात्र मन्दिरेषु तूर्यशंखादिनिः स्वनाः श्रूयन्ते । नियममञ्जूषाचापि कदाचित्तैर्दृश्यते, किं प्रयोजनं तया साधयन्तीति नो विद्यः । वस्तुतः सर्विमिदं मानवान लोगियां तैः किल्पतम् । १९२ ।
- ११३ ततः परं स्वर्गे महदाश्चर्ये दृष्टम योषिदेकासीत् सा परिहितसूर्या बन्द्रश्च तस्याश्वरणयो-रधो द्वादशताराणां किरीटश्च शिरस्यासीत् । सा गर्भवती सती व्यथितार्तरावमकरोत् । ततः स्वर्गेऽपरमेकं चित्रं दृष्टं महानाग एक उपातिष्ठत् स लोहितवर्णस्तस्य सप्त शिगांसि सप्त शृङ्गाणि शिरःसु च सप्त किरीटान्यासन् । स स्वलाङ्क्लेन मगनस्य नक्षत्राणां तृतीयांशमव-मृत्य पृथिव्यां न्यपातयत् । यो० प्र० प्र० १२ । आ० १-४ ॥
- स॰ साम्प्रतं योहनस्य वृथालापेष्ववधीयताम्, एवां स्वर्गेऽपि भृषमार्तिरवेणोत्कोशन्त्यास्तपित्वन्या योषितो दुःखे न कोपि दयते न च तद्दुःखमुपरामियद्वं यतते । किञ्च तस्य लाङ्कूलं कियद्-दीर्घमासीत् यन्नक्षत्राणां तृतीयभागं पृथिन्यामवपातयत् । दीर्घतमताराणां समक्षमियं मेदिनी नितरां लघीयसी । अत्र पृथिन्यामेकमपि नक्षत्रं मातुं नेष्टे । अत्रैतदेवानुमेयं—अयं नक्षत्राणां तृतीयांश एतद्प्रत्थप्रणेतुः सद्मिन पतितो भविष्यति । स सहानागोऽपि यः स्वलङ्कूलेन कृत्सननक्षत्राणां तृतीयभागमत्रमृज्य पृथिन्यां न्यपातयत्तस्यैव ( प्रन्थप्रणेतुः ) निकेतने निव-स्रति स्म इति ॥ ११३॥

- ११४ ततः परं स्वर्गे सँम्राम उपातिष्ठत् । मीखायेलस्तस्य दूताश्च तेन नागेन सहायुद्धयन्त तथा स नागस्तस्य दूताश्च संम्राममकुर्वन् । यो० प्र० प० १२ । आ० ७ ।
- स॰—यः कोऽपि यीशवीयानां स्वर्गमुपैति सोऽपि संघामे दुःखँ लभते । एतादृशस्वर्गाय स्वस्ति-भृयात् न वयं तं कामयामहे । यत्र शान्तिः पदं नाद्धाति, नित्यं च कलहः प्रवंतते तत्स्थलं यीशवीयानां योग्यम् । ११४ ।
- १९५—अपंर स महानागोऽर्थतो दियावलः ( अपवादकः ) द्देतानश्च ( विपक्षः ) इति नाम्ना विरूपातो यः पुरातनः सर्पः कृत्सनँ नरलोकं भ्रामयति स पृथिव्यां निपातितः । यो० प्र० ५० १२ । आ० ९ ।
- स० अपि स दियावलः यदा स्वर्ग आसीत् तदा मानवान् न भ्रामयित स्म ? स च यावदायुः कारायां कथँ न निक्षिप्तः कथँ वा न हतः ? स पृथिव्यां किमर्थं निपातितः ? यदि कृत्स्नं जगत् दियावलो भ्रामयित कस्ति हिंतं विमोहयित । दियावलः स्वयञ्चेत् विश्वतस्ति हैं मानवा अपि तत्साहाप्र्यमन्तरेण स्वयमेव प्रलोप्थन्ति । परमेश्वरश्चेत्तस्य भ्रान्ति जनयित ति हैं स परमेश्वर एव नास्ति । एतदनुमीयते यदेषां परभेश्वरोऽपि दियावलाद् विभेति कथमन्यथा दियावलाद् विशति कथमन्यथा दियावलाद् विवते तस्य सहस्रतम्य एव त नादण्डयत् ? अत्र जगिति दियावलस्य यावत् सामर्थ्ये विश्वते तस्य सहस्रतमांशोऽपि यीशशीयाना भीश्वरस्य प्रभावो नास्ति तस्मात्प्रतीयते यत्तेषामीश्वरस्तमपराधविधानाद् रोद्धं न पारयति । एतेन सिद्धं भवति—-यथाद्यत्वे शासकाः कृतापराधान दस्युप्रमुखानक्षेत्रव दण्डयन्ति न तथा तेषामीश्वरः । पुनः कः खलु तादक् मूढधीर्मानवो यः परिहाय वैदिकं मतं यीशवीयानां कपोलकित्रतं धर्ममभ्युपेयात् । ११५ ।
- ११६ हा भृमिसागरवासिनः ? (यूवँशोच्यन्ते) यस्माद् युष्माकं समीपे दियावलोऽवतीर्णः । यो ० प्र० प० १२ । आ० १२ ।
- स०—िकसयं यीशवीयानामीश्वरः तत्स्थानस्यैव (स्वर्गरय) रक्षकोऽधिपतिश्वास्ति ? न तु पृथिव्यास्त-त्रत्यमानवानाञ्च ? भुवोऽपि चेदिधपितः कथँ न दियावळ हन्तुमपारयत् ? पश्यत एवेश्वरस्य दियावलो जनान् श्रामयित तथापि तं न प्रतिषेधित । इदं त्वतुमीयते — एकः साधुः परमे-श्वरोऽपरश्च महावलो दस्युः परमेश्वरो विद्यत इति ११६ ।
- 99७—अनन्तर तस्म द्विचलारिंशन्मासान् यावद् योद्धं सामर्थ्यमदायि । ततः स ईश्वरिनन्दनार्थं मुखं व्यादाय तस्य नाम तस्यावासं स्वर्गनिवासिनश्च निन्दितुमारभत । अपर धार्मिकैः सह योधनस्य तेषां पराजयस्य चानुमितः सर्वजातीयानां सर्वभाषावादिनां सर्वदेशीयानाञ्चा- धिपत्यमिप तस्मा अदायि । यो० प्र० प० १३ । आ० ५-७ ॥
- स० यो जगतीतलनिवासिनो जनान विमोहियितुँ दियावलँ पश्वादिप्राणिनश्च प्रेषयेत्, धार्मिकैः सह युद्धँ कारयेत् अपि स दस्यूनामधिपतेः सादश्यँ नाईति ? नेदशानि कर्माणि परमेश्वरस्य तदीयभक्तानाञ्च भित्रतुमईन्ति ॥ ११७ ॥

- ११८—ततः परं निरीक्षमाणेन मया मेषशावको दृष्टः स सियोनपर्वतस्योपर्यतिष्ठत् । अपरँ येषां भालेषु तस्य नाम तियतुश्च नाम लिखितमास्ते तादृशाश्चतुश्चत्वारिक्रत्सहस्राधिका लक्ष-लोकास्तेन सार्धमासन् । यो० प्र० प० १३ । आ० १ ॥
- स॰—पाठकाः ! पश्यन्तु भवन्तः— यत्र सियोनपर्वते यीशोः पिता न्यवसत्तत्रैव यीशुरि । चतुश्चत्वारिंशत्सहस्राधिकळक्षलोकाः कथँ पिसँक्याताः ? एतावन्त एव स्वर्गे स्थानमलभन्त ।
  अविशिष्टानेककोटिशिरांसि मुद्राङ्कितानि नाभवन् ? किमिमेऽत्रशिष्टसकलमानवा निरयँ प्राप्तुवन ? यीशवीयैः सियोनिगिरिमासाद्य द्रष्टव्यम्— यत्तत्र यीशोः पिता तत्सैन्यञ्च विद्यते
  नवेति ? अस्ति चेत्तर्द्ययँ छेखः प्रमाणमितरथा तु मृषेव । कुतिश्चत्तत्र समागत इति
  चेत्तिहैं कुतः समायातः ? "त्रिदिवादिति" चेदुच्येत तर्हि किन्ते गहत्मन्तो येन एते वद्यहरसन्य स्वयञ्चोपर्यथ उड्डीयते ? परमेश्वरश्चेदुपर्यधो गतागतँ कुरुते तर्हि नूनँ स न्यायाधीश इव सम्पत्रः यो ह्यजस्वमितस्ततः परिश्रमिति । एवञ्चैकेन द्वाभ्यां त्रिभिर्वा कार्य न
  सेत्स्यति अपि तु न्यूनातिन्यूनमेकैकस्मिन् भूभण्डले एकैकेनेश्वरेण भवितव्यं यत एतावन्तोऽनेकब्रह्माण्डानां न्यायमनुष्ठातुँ सर्वत्र योगपद्येन परिश्रमितुँ न शक्तुवन्ति । १९८ ।
- १९९-आत्मा भाषते स्वश्रमेभ्यस्तैर्विरामः प्राप्तव्यः परं तेषां कर्माणि ताननुगच्छन्ति । यो० प्र॰ प०१४ । आ० १३ ॥
- स॰ अवधत्त वाचकाः ! यीशवीयानामीश्वरो भाषते तेषां कर्माणि ताननुगमिष्यन्ति कर्मणामानुरूप्येण सर्वेभ्यः फलानि प्रदास्यन्त इति । एते च वदन्ति 'यीशुः सर्वेषां पापान्यादास्यतेरूप्येण सर्वेभ्यः फलानि प्रदास्यन्त इति । एते च वदन्ति 'यीशुः सर्वेषां पापान्यादास्यतेरूप्येण सर्वेभ्यः फलानि प्रदाशियानां वा वचनं सत्यमिति धीमद्भिविभावनीयम्, न ह्यकस्थिन्विषये उभाविष सत्यौ भवित्वमह्तः । अनयोरेकतरेणावद्यमलीकभाषिणा भवितव्यम् ।
  कि न एतेन यीशवीयास्तेषामीश्वरो वा मृषाभिधायको भवतु ११९ ।
- १२० तत्फळानि चेश्वरस्य क्रोधस्वरूपस्य महाकुण्डस्य मध्यं निरक्षिपत् । तत्कुण्डस्य फळानि च बहिर्मिर्दितानि ततः कुण्डमध्याद् निर्गतं क्रोशशतपर्यन्तमश्वानां खळीळान् यावद् व्याप्नोत् । यो प्राच्या १४ । आ १९ । २० ॥
- स॰ किमेते मृषाप्रलापाः पुराणगाथाभ्योऽपि नातिरिच्यन्ते १ यीशवीयानामीदवरः संक्रुध्यन निद्रां दूयते । अपि तस्य कोपो जलमन्यद् वा विलीनं वस्तु येन तत्पूरितानि कुण्डान्यासते १ क्रोश-शतपर्यन्तं च रक्तिनिस्पन्दनं नितरामसम्भवं यतस्तत् वायोः स्पर्शमात्रेणैव घनीभावमापद्यते पुनः कथमेतत्सम्भवति । अत ईदृश्यो वार्ता मिथ्यैव भवन्ति । १२६ ।
- १२१ तदनन्तरं स्वर्गे साक्ष्यावासस्य मन्दिरस्य द्वारं मुक्तम् । यो० प्र० प० १५ । आ० ५ ।
- स० यदि यीशवीयानामी श्वरः सर्वज्ञो भवेत् किन्तर्हि तत्र साक्षिणां प्रयोजनम् १ यतः स स्वय-मेव सर्वे ज्ञातुं प्रभवेत् । अनेनेद्मेव सर्वथा निश्चीयते यदेवामी श्वरो नास्ति सर्वज्ञोऽपि तु मतुष्यवदल्पज्ञो वर्तते । स परमात्मनः किं कार्यमतुष्ठातुँ सक्षमः १ नो, नो, न किं चित् ।

अत्रैव प्रकरणे दूतानां भृयस्योऽसम्भाव्या वार्ताः समुपन्यस्ताः । न ताः केनापि सत्यत्वेन परिष्रहीतुं शक्यन्ते । प्रकरणिमदं सर्वथा ईदशासङ्गतवार्ताभिरेव परिपूर्णमतः कृतमेतादशासं-स्वद्रकथाप्रसङ्गेन । १२१ ।

- १२२—तस्या अधर्मिक्रियाश्चेश्वरेण संस्मृताः । परान् प्राति तया यथा व्यवहृतं तथा तां प्रति व्यवह-रत । तस्याः कर्मणां द्विगुणफलानि तस्ये दत्त । यो० प्र० प० १८ । आ० ५–६॥
- स० अनेन धीशवीयानामीश्वरस्यान्यायकारित्वं सुतरामभिन्यक्तं भवति यतो येन यादशं कर्म कृतं तावदेव फलप्रदानं न्यायः, अतो भिन्नं च कृतकर्मापेक्षयाधिकं न्यूनं वा फलप्रदानमन्यायः। ये चान्यायपथप्रवृत्तं समुपासते कथं न तेऽपि भवन्त्यन्यायकारिणः १२२ !
- १२३ यन्मेषशावकस्यैव विवाहसमयोऽभवत् (वाग्दत्ता चाभवत् ) तस्म या कन्या सा सुसज्जिता ॥ यो० प्र० प० १९। आ० ७॥
- स० श्रूयतां साम्प्रतम् ? यीशवीयानां स्वर्गे परिणीयत अपि । (परिणया अपि भवन्ति ) यतो यीशुमीश्वरस्तिश्रेव परिणीतवान् । अत्रैतत्प्रष्टव्यम् यत्तस्य (यीशोः ) श्वशुर-श्वश्रू-श्व्यालादयः केऽभवन् ? कियन्तो वा दारकाः प्रसृताः ? रेतसः संक्षयाच वल -बुद्धि पराक्रम आयुः प्रभृतीनां परिक्षीयमाणतया यीशुरनेन समयेनासँशयपुपरतो भविष्यति संयोगजन्यपदार्थस्यावश्य विनाशशालित्वात् । इदानीं यावद् यीशवीयास्तिस्मन् (यीशों) विश्वासेनात्मानं वश्चयासासुः, न ज्ञायते अतः परमपि क्रियन्तं कालमात्मानं प्रतारियष्यन्ति॥ १२३॥
- १२४—अपर नागोऽर्थतः यो बद्धः सर्पोऽपवादकः शैतानश्चास्ति तं धृत्वा वर्षसहस्रं यावद् बद्धवान् । अपर, रसातले तं निक्षिप्य तदुपरि द्वार हन्न्या मुद्रयाङ्कितवान यस्माद् तद् वर्षसहस्रं यावत् सम्पूर्णे न भवेत् तावत् परजातीयास्तेन न भ्रमितव्याः । यो० प्र० प० २० । आ० २ । ३ ।
- स॰ पूर्व महताऽऽयासेन दियावलं धर्तु शशाक, वर्षाणां सद्दां यावदेव च कारायां निक्षिप्तवान । अपि स पुनरिप मुक्तः सन् जनान् न भ्रामियध्यति १ एत।हशा दुर्जना यावज्ञम् वन्धनागा-रेषु निक्षेप्तव्याः प्राणवां वियोक्तव्याः । परं दियावलोऽिप किश्वदस्तीति तेषां भ्रममात्रमेव । वस्तुतो नास्त्यतत् किमिप केवलं मानवान् भीषयित्वा स्वमतानयनस्यान्यतमः प्रकारः । यथा किश्वद् धूर्तः कांश्विद् मुग्धजनानभाषत । "आगच्छत युष्मान् देवतां दर्शयामीति" प्रागेव च किविविर्जनप्रदेशे जनमेकं चतुर्भुजाकारं निर्माय किस्मिश्रित् श्चुपनिवदे स्थापयामास । पुनश्च तान् जगाद नेत्रे निर्मीलयत मम वचनेनेवोन्मीलियतव्ये । यश्चेवं न विधास्पति नियतं सोऽिक्षिविकलः संपत्स्यते । यदा च स चतुर्भुजाकारो जनों दृष्टिपथमुपगतस्तदा स तान् पश्यत इत्यभाषत, पुनश्च झिटत्येव निमीलयत इत्यादिदेश । यदा च चतुर्भुजो मानवः श्चुपेगत्मानमन्तर्धापितवान् तदा स तान् चक्षुप्युन्मीलियतुमाह जगाद च "अपि दृष्टो युष्माभिर्नारायण १ इति" । इत्यमैवतन्मतानुयायिनां लीला विद्यते । ते हि वदन्ति "योऽस्माकं मतं न गृह्णीयात् स दियावलेन भ्रामितोऽस्तीति विज्ञयम्" अन्येऽपि मतावल-मिवन इत्यमेव जनान् भ्रामयन्ति नैषां कपटजालं केनापि प्रवेष्टव्यम् । १२४ ।

- १२५ यस्य वदनान्तिकात् (सम्मुखात् ) भूनभोमण्डले पलायेतां पुनस्ताभ्यां स्थानं न लब्धम् । अपरं, क्षुद्रा महान्तश्च सर्वे मृता मया दृष्टाः, ते सिंहासनस्यान्तिकेऽतिष्ठन् प्रन्थाश्च व्यस्ती-र्यन्त, जीवनपुम्तकाल्यमपरमेकं पुस्तकमपि विस्तीर्णम् । तत्र प्रम्थेषु यद्यद् लिखितं तस्माद् मृतानामेकैकस्य स्विक्षयानुयायी विचारः कृतः ॥ यो । प्रण्प २०। आ । ११। १२।
- स॰—पञ्चत अपि नेदं वालोपमम् १ कथं द्यावापृथिव्यौ पछायिष्यते १ यस्यान्तिकात् ते पलायेतां स, तत्तिसिंहासनञ्च क अवातिष्ठत १ अपि च यदा मृताः परमेश्वरस्य सम्मुखे समुपिस्थताः तदा सोऽप्युपिवष्टः स्थितो वा भविष्यति । अपि परमात्मनो व्यवहारो न्यायालयसदशः निष्यासित्रभो वा १ यत्र व्यवहारान् निर्णेतुं आयव्ययौ संख्यातुं वा पुस्तकान्युपयुज्यन्ते । कृत्लात्मनां वृत्तान्तः परमेश्वरेण तत्प्रतिहस्तैर्वा (गुमाइता) प्रतिलिखितः १ एतादशीभिरेव वार्ताभिर्योश्वरीयेरीश्वरोऽनीश्वरः, अनीश्वरश्वेश्वरः सम्मादितः ॥ १२५॥
- १२६—तेषामेक आगत्य मां सम्भाष्याबदत् । आगच्छाहँ तां कन्यामर्थतो मेषशावकस्य भावि-भार्यो त्वां दर्शयामि । यो० प्र० प० २१ । आ**०** ९ ॥
- स• अहो यीशुः स्वर्गेऽपि कान्तामलभत, आनन्दमुपभुङ्के । ये च यीशवीयास्तत्र गच्छन्ति तैरपि भार्या अधिगम्यन्ते । तत्र वाला अप्युत्पश्चन्ते, बहुजनसमवायाच्च व्याधिभिर्म्नियन्त अपि । एतादशस्वर्गे दूरत एव नमस्कुर्मः ॥ ११६॥
- १२७—ततः परं स तेन परिमाणदण्डेन तां नगरीं परिमितवान तस्याः परिमाणं द्वादशसद्दश्चनल्वाः।
  तस्या देध्यं प्रस्थमुन्नत्वं च समानानि । अपरं स तस्याः प्राचीरं परिमितवान् तस्य मानवस्यार्थतो दृतस्य परिमाणानुसारतस्तत् चतुश्चत्वारिशद्धिकशतद्दस्तपरिमितम् । तस्य
  प्राचीरस्य निर्मितिः सूर्यकान्तमणिभिर्नगरी च निर्मलकाचतुल्येन शुद्धसुवर्णेन निर्मिता ।
  नगर्याः प्राचीरस्य मूलानि च सर्वविधमहार्धमणिभिर्भृषितानि प्रथमं भितिमूलँ सूर्यकान्तस्य,
  द्वितीयं नीलस्य, तृतीयँ ताम्रमणेः, चतुर्थे मरकतस्य, पश्चमं वैदूर्यस्य, षष्ठं शोणरत्नस्य, सप्तमं चन्द्रकान्तस्य, अष्टमं गोमेदस्य, नवमं पद्मरागस्य, दशमं लशुनीयस्य एकादशं पेरोजस्य,
  द्वादशं मर्टीष्मणेश्वास्ति । एकैकं गोपुरं एकैकया मुक्तया कृतं नगर्या महामार्गश्चाच्छकाचवत् निर्मलसुवर्णेन निर्मितम् । यो० प० २१ । आ० १६–२१ ॥
- स०— थीशवीयानां स्वर्गस्य मनोहरं वर्भनं श्रूयताम् । यदि थीशवीया उत्पद्यन्ते म्नियन्ते च तर्हि कथमेतावित महत्यिप नगरे मातुँ शक्ष्यन्ति । यतस्तत्र केवलं मानवानां प्रवेश एवास्ति न तु निर्गमः । अपि च येयं महार्षमणिभिः खचिता सुवर्णमयी पूरूपकल्पिता सापि मुग्ध-जनान् प्रलोभ्य प्रतारियतुं लीलामात्रम् । भवेत्राम यथालिखितं तस्य नगरस्य देध्यं प्रस्थत्र परमुच्चत्वं कथं द्रादशसहस्रनत्वाः सँभवन्ति । सर्वमिदं मिथ्याकल्पनामात्रम् । एतावद-तिमहत्यो मुक्ताः कुतः समायन् ! अस्य लेखस्य लेखितुर्गृहकुम्भात् किमु ! अयं प्रृषाप्रलापः पुराणनाथानप्यतिशेते । १२७ ।

- १२८-परन्त्वपवित्रं घृण्यकृत् अनृतकृत्वा किमपि तन्मध्यं न प्रवेक्ष्यति । यो प्र प । २१ । आ २७ ॥
- सा निन्ने वेव वित् किमिति तर्हि क्रिश्चीनाः "पापीयांसोऽपि क्रिश्चियनधर्मावलम्बेन स्वर्गे प्रवेष्टुमईन्ती-ति मापन्ते । नेदं सत्यम् । सत्यञ्चेद् भवेत् तर्हि धर्मोपदेशको योहनो न कर्हिचित दिवमा-हरोह स हि स्वापेषु नितरां मिथ्याभिधत्त । यीशुरिष स्वर्गमारोहुँ नाशकत, यतो यदा केवलः पापीयान् दिवमारोहुं न शकोति कथं पुनर्नेकपापकर्मणामेनोभाराकान्तः प्रवेष्टुमईत् १२८ ।
- १२९—अपरं, किमिरि शापप्रस्तं न भिवष्यति तस्या (नगर्याः) मध्य ईश्वास्य मेषशावकस्य च सिंहासनं स्थास्यिति तस्य दासाश्च तं सेविष्यन्ते । तस्य वदनदर्शनं प्राप्स्यन्ति तेषां भालेषु च तस्य नाम लिखितं भिवष्यिति । तदानीं पुना रात्रिने भिवष्यिति तेषां दीपस्य सूर्यस्य वा तेजसा प्रयोजनं न भिवष्यिति यतः प्रभुः परमेश्वरस्तान् दीपियष्यिति ते चानन्तकालं यावत् राज्ये करिष्यन्ते । यो० प्र० प० २२ आ० ३- ५ ।
- स॰ यीशवीयानां स्वर्गस्य कीहरां मनोहरं चित्रम ? अपि परमेश्वरो यीशुश्च स्वीयिसहासनं नित्यमिश्रास्यित ? कि तेयां दासाः सततं तथोनुंखं द्रश्यन्ति ? कृपया इदन्तु भक्द्भिः शंसनीय 
  यत् युष्माकं परमेश्वरो यूरोपवासिन इय शुश्रमाननं धत्ते उत अफ्रीकावास्तव्या इव कृष्णवर्णमाहोस्त्रिदन देशवासिन इवान्यक्षम् ? युष्माकमयं स्वर्गोऽपि नृनं बन्धनमेव यतस्तत्र 
  निवासिनां नास्ति नियः समानभावः। तत्र हि वर्णश्वसादश्यं विद्यते। तत्रैव चकत्र स्थातुमावश्यकं कथं पुनस्तत्र दुःखं न भविष्यति। साननश्च न किहीचित् सर्वज्ञः परमेश्वरः सर्वाधिपतिश्च भवितुमईति १२९॥
- १३० पश्याहं तूर्णमागच्छामि, एकैकस्मै स्विकियानुयाधिफलदानार्थम् महातब्यफलं मम समवर्ति । यो० प्र० प० २२ । आ० १२ ।
- स॰—"तर्वेः स्वकर्मणामानुरूप्येण फलं लभ्यत इति चेत्सत्यम् तर्हि न कदाचन दुग्तिनि क्षाम्यन्ते, चेत्क्षाम्यन्ते धर्मपुस्तकस्या (इंजीलस्य) स्य वचनानि मृषात्वमापद्यन्ते । कल्मषां क्षमासंपादनमप्यत्र पुस्तके समुपन्यस्तिमिति चेत् कैरिचत्प्रितिभाष्येत तर्ह्यापि वचनद्वयस्य मिथो विसंवादितयाऽसत्यत्वमेव । अतो युष्माभिरत्र विश्वासः परित्याज्यः । कियद् वयं लिखेम ! एषां धर्मपुस्तके प्रचाख्यातुं समुचितान्यनेकानि वस्तृनि विद्यन्ते, अत्र तु केवलं दिङ्मात्रं प्रदार्शितम् । एतावतेव सुधीभिवंहु विज्ञेयम् । एषां धर्मपुस्तके कतिपयार्थान् परित्यज्य सर्वं मिथ्याकिशतमेव । यथाचानृतसंयुक्तं तथ्यमपि शुद्धं नावतिष्ठते तथैव यत्किश्चत् सत्यं प्रतिपाद्यतोऽपि—असत्यवहुलत्वदेषां धर्मप्रन्थस्य प्रामाण्यं न भवितुमहंति अपि च तत् याथार्थ्यं वेदानामभ्युपगमेनैवाभ्युपगतं भवति ।
- इति श्रीमद्द्यानन्दसरस्वतीस्वामिकते सत्यार्थप्रकाशे शङ्करदेवेन देवगिरालङ्कते किश्चीनमतविषये त्रयोदशः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ १३ ॥

## **अत्रम्भिका**

(8)

**→-===** 

यवनमतिवषयेऽयं चतुर्दशः समुहासः केवलं कुराणाभिप्रायेण विलिखितो नत्वन्यग्रन्थमतेन यतो यवनाः कुराणमेव सर्वतोभावेन विश्वसन्ति । यद्यप्यस्त्येष्वपि शाखाबाहुल्यात् कचित् २ शब्दा-र्थेषु मतभेदस्तथापि कुराणं सर्व ऐकमत्येन विश्वसन्ति । आरव्यभाषायां विलिखितः कुराणग्रन्थः प्रसिद्ध-यवनपण्डिते ऊर्द्भाषायां व्याकृतः । तद्वयाख्यानं देवनागरीवर्णेषु परिवर्त्यार्थभाषायामनूदाचारव्य-भाषाया विपश्चिद्धरै: संशोध्यात्रोपन्यस्तम् । अञ्चद्धोऽयमनुवाद इतिवादिना केनचित्प्रथमं यवनपण्डिता-नामतुवादं सन्दृष्य पुनर्त्र विलेखनीयम् । अयं लेखः केवलं मनुजानामभ्यद्याय सत्यासत्यविनिश्चयाय च विलिखितो येन सकलधर्माणामंशतः परिज्ञानेन मानवा मिथो विचारावसरं लमेरन, अन्योऽन्य-दुषणानि निराकृत्य गुणान् गृह्णीयुः । धर्मस्यान्यस्य वा कस्यचिन्मुधेव विगर्हणं नास्त्यस्माकमभिप्रायः । सर्वेषां गुणदोषा यथावद्विज्ञायेरन् । न कश्चित्कमिप मृषाभियुज्जीत नापि सत्यमपलपेत् । प्रकाशिते-ष्विप सत्यासत्यविषयेषु यथाकामं सर्वो जनोऽङ्गीकुर्यात्रवा कुर्वीत न कश्चिद्वलात्कारेण स्वमतं प्राह्यते । अयमेव सायुजनसेवितः पन्था यदा"त्मनः परेषां वा गुणदोषा याथार्थ्यनावगत्य गुणाः समादेया दोषाश्च परिहेया"इति । निर्वन्धजुषां निर्वधञ्च त्याजयेयुर्यतः पक्षपातेन जगति के नामानर्था माभवन् भवन्ति वा ? वस्त्रतः क्षणभङ्गुरेऽस्थिरेऽस्मिन् जीवने परज्यानि सम्पाद्य स्वस्यात्मनश्च लाभप्रणाञ्चो नास्ति मनुजोचितं कर्म । यदत्र किञ्चिदन्यथा विलिखितं भवेत्साधवः सूचयन्तु, ततो यथोचितं विधासते यतः खल्वयं छेखो निर्वन्धेष्यद्विषवादिववादादीनां परिहाराय नतु तेषां वर्धनाय । कस्पचिज्ज्यानिमसम्पाद्य सर्वेषां हितसम्पादनमेवास्माकमभिप्रायः।

चतुर्दशेऽस्मिन् समुह्णसे यवनमतविषयः साधुजनानां पुरो निधीयते ते सुविचार्याभिमतं गृह्णस्य परित्यजन्तु चानभिप्रतम् ।

अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वर्येषु ॥

## अथ चतुर्दशसमुखासारम्भः॥

## अय यवनमत्विषयं समी चिष्यामहे ॥



१—( अहं प्रन्थममुं ) परमात्मनो नाम्ना प्रारभे (यः) क्षमाशीलः, दयालुश्च । स्रगत ० १ । आ ० १ ।

स॰ — यर्वनः कुराणग्रन्थस्य परमात्मनो वाक्यत्वमजसमुद्धोध्यते, परमुपरितनसमुद्धरणेनास्य अन्यप्रणेत्तः सुतरामभिव्यज्यते यतो हि यदि नाम परमात्मनेवत् र चितं भवेत्तर्हि 'परमात्मने नाम्ना प्रारमे' इति नेवावक्ष्यत् , अपि तु 'मानवानां समुपदेशाय मयायं प्रन्थो विरच्तित' इत्यवदिष्यत् । स्वीयग्रन्थमित्यँ प्रारम्य परमेश्वरः यूयमप्येवमाचरतेति मानवान् शिक्षयतीति चेदुच्येत । तन्न चारु । एवं हि दुष्कर्मणामपि परमात्मनो नामधेयेनेव प्रारम्यमाणतया तस्य नाम्नो विमानना संपद्येत । अपि च ( यवनानां ) परमेश्वरो द्यालुश्चेट् विग्रते कथं तर्हि स स्वीय-सर्गे मानवान् सत्वान्तराणि विह्रय तेषां मांसमत्तुमादिदेश । अपि नेते प्राणिनः सन्त्यनागस्तिर्मिता वा ! किंच तेनैतदिप जनाः समुपदेष्टव्या ब्ला सुकर्माण्येव केवलं परमात्मनो नाम्ना समारव्यव्यानि न तु दुष्कृत्यान्यपि । वचनमिदं सर्वयेव संदिग्धर्थम् , अपि चौर्यव्याभचार—सिय्याभाषणाद्यपुण्यान्यपि तन्नाम्ना प्रारच्यव्यानि ! पूर्वोक्तवचसः संदिग्धर्थन्तयेव शोनिकप्रमुखा यवनाः परमात्मनो नाम्नव निष्ट्रवन्ति गवादिकम् । एवञ्च यवनानां परमेश्वरे द्यालुत्वँ नावतिष्ठते नह्येव तस्य सत्तेषु द्या जातु तिष्ठति । अनेन यवना दुष्कृत्यान्यपि परमात्मनो नाम्ना विद्यतीति सुव्यक्तम् । यवैनर्न चेदस्य वचनस्यार्थोऽवबुध्यते कोऽर्थस्तर्द्धस्य वचस आविष्करणेन ! अन्ययेव चेद्यवना वचनमिदं व्याचक्षते कस्तर्द्धस्य सरलोऽभिप्रायः !

२—सर्वमिष स्तवजातं परमेश्वरस्यैव यः खलु कृत्स्नरय जगतो रक्षकः, क्षमाशीलो दयालुश्च वर्तते । सृ० १। आ० १, २॥

स॰ — कुराणवर्णितः परमेश्वरः सर्वेषां पालकः क्षन्ता दयालुश्चाभविष्यचेन्न तर्हि स कर्हिचित् परमता-वलम्बिनो जनान् प्राणिनश्च व्यापादयितुँ यवनानादेश्यत् । सर्वत्र सदयश्चेदपि पापेष्व-प्यात्मनः कारुण्यँ प्रकटिब्यिति ! तत्रापि दयत इति चेत्प्रत्युच्येत, तत्र भवितुमर्हति यत-स्तैत्रव (कुराणे ) किश्चिद्ये समुपन्यस्तम् "निष्द्यत नास्तिकान्" इति । अर्थतो यः कश्चन कुराण यवनानां प्रेरितान् (पैगम्बरान्) नो विश्वसिति स एव नास्तिकः (काफिरः) (स च हन्तव्यः)। (यतः कुराणपुस्तकमेतादृशैः क्रूराचारैः पिष्पूर्णमतो ) नैतत्पुस्तकं परमेश्वरोक्तं भवितुमईति।

- ३—प्रभुन्यियवासरस्य । त्वामेव वयं भक्त्या समुपास्महे, त्वत्त एव साहाय्यमभीप्सामः । दर्शयाः स्मानृजुपथम् । सृ० १ । आ० ३-५ ॥
- स॰ अपि परमेश्वरः प्रत्यहं नानुतिष्ठति न्यायम् ? यदि स किस्मिश्चित्रियतवासर एव तमनुतिष्ठिति नूनं सोऽन्यायमाचरित । तस्यैव भक्त्या समुपासनँ तत एव च साहाय्ययाचनं वरम्, पर किं साधुकार्ये चित्रव दुष्कृत्येष्विपि साहाय्यमपेक्षणीयम् ? केवलं यवनानामेव सरलः पन्थाः, अपि नान्येषाम् ? कथं न यवनाः सरलां पदवीं प्रतिपद्यन्ते ?

निखिलधर्मेषु समान एव चेत्सदाचारः कस्तर्हि विशेषो यवनधर्मे ? ते चात्मधर्मिमवान्येषां धर्मे न चेत् न्याय्यमनुमन्यन्ते पक्षपातिनः खलु ते निजपक्षपातित्वमभिन्यञ्जयन्ति ।

- ४—तेषां पन्थानं येषु त्वमतुकम्पां व्यथा मास्मान् दर्शय। नापि तेषां येभ्यस्त्वमकुप्यः, नापि विपथगामिनाम्। सू० १। आ० ६। ७॥
- स० यतो हि यवनैः पूर्वजन्म, पूर्वकृतानि पापपुण्यानि वा नाभ्युपेयन्ते अतः केषुचित् करुणाप्रकाशनेन केषुचिच्चान्यथा व्यवहारेण तदीयपरमेश्वरस्य पक्षपातित्वं सुतरां व्यक्तं भविष्यति ।
  पापपुण्याभ्याभन्तरेण हि सुखदुःखप्रदानमन्यायाचारः । निनिर्मित्तव्यकस्यचित् सानुकम्पावलो
  कनमपरस्य च क्रोधदशा समीक्षणं परमात्मनः स्वभावाद्विरुध्यते निह स कामचारितया व्यवहरति । यदा चायमात्मा पूर्वजन्मिन (यवनमतानुसारेण पूर्वजन्मनोऽभावात् ) न व्यधात्
  सुकृतदुष्कृते कथं तह्ययं (परमेश्वरः ) किस्मिश्चित् सदयः किचच क्रुडो भवितुमहेत् । अस्य
  टीकाकारः खल्वेवमाह "आयतिममं स्वयं परमेश्वरो मानवानां मुखैरवीवदद् येन ते सर्वदा
  तथैवानुतिष्ठेयुरिति"। एवश्च अलिफ, वे इत्यादयो वर्णा अपि तेनैव स्वयँ पाठिता भविष्यित
  कथमन्यथा वर्णज्ञानं विना आयतिममं पठितुमशक्तुवन् ? अपि मुखद्वारेणवा (लिपिप्रयोगमन्तरेण) ध्यापयामास ? यश्चवम, सर्व एव कुराणग्रन्थो वाचैव पाठितो भविष्यति ।

एवं खलु वेदितव्यं यत्र पुस्तके पक्षपातगन्धः समवलोक्येत न तजातु ईश्वरोक्तं भवि-हुमईति । यथा कुराणग्रन्थस्यारव्यभाषायां प्रणयनेन अरववासिनां तद्ध्ययनसौक्यं भाषान्तर-वेदिनान्तु काठिन्यं जायते तेन परमेश्वरः पक्षपातितादोषेण सन्दूष्यते । यदा तु यवनानां परमेश्वरः कुराणं सर्वदेशभाषाभ्यो विलक्षणायां सँस्कृतवाचि—याहि कृत्स्रदेशवासिभिः समान-श्रमेणाधिगम्यते यत्र च कहणामयो जगदीश्वरो वेदान् प्राकाशयत्— प्राकाशयिष्यत्तिहैं नैतहोषेण किहिचिद्मप्रक्ष्यत् ।

५—नात्र कश्चित्संशयो यद्यं प्रन्थस्तान पुण्यात्मनो मार्गे दर्शयति ये भक्तेर्गहनतत्त्वेषु विश्वसन्ति, परमात्मनः प्रार्थनां विद्धति, अस्मत्प्रदत्तवित्तेन च व्ययन्ते । (अपि भविष्यवादिन ) यत् पुस्तकं त्विय (त्वन्मुखेन) त्वत्तः पूर्वे वाऽवातग्त् तत्र पुस्तके प्रलये वा ये विश्वसन्ति त एव प्रभोरादेशमनुपालयन्ति, त एव च कृतार्थतामनुभवन्ति । ये च तन्न मन्यन्ते तेषां तव भत्सीनमभत्सन वा समानमेव। न ते किहिचिड् विश्वासमाप्स्यन्ति, परमेश्वरस्तेषां हृद्यँ श्रोत्रे च मुद्रयाङ्कितवान्। तेषां चक्ष्मंषि च तिमिताऽऽच्छनानि। ते च महद्दण्डं प्राप्स्यन्ति। सु॰ २ आ॰ १-६।

स॰ — स्वमुखेनैव निजयन्थस्य प्रशंसनमि नास्ति परमात्मनोऽवलेपः ! धार्मिकाः स्वत एव सन्मार्थमनुरुध्यन्ते उन्मार्गगामिनँ पुनः नायं कुराणप्रन्थो मार्गं दर्शयितुं प्रभवति । कः खलु पुनरस्योपयोगः ! अपि ऋते पापपुण्याभ्यां पुरुषार्थञ्च विनैव परमेश्वरः स्वीयकोषादेव व्येतुं धनं प्रयच्छिति ! प्रयच्छिति चेत् कथन्न सर्वभ्यः प्रददाति ! किमथञ्च यवनाः परिश्रमाँ विद्धाति ! यदि नाम वाइविलप्रमुखेषु धर्मप्रन्थेषु विश्वास आवश्यकः कथन्न ति यवनास्तन्नापि कुराणवत् विश्वासमानयन्ति ! आनयन्ति चेत् किं निमित्तं ति कुराणप्रन्थावतारः ! कुराणपुस्तक वाइविलप्रमथापेक्षया वहु विस्तीर्ण (भृयांप्रो विषयास्तन्न समुपन्यस्ताः ) मित्निचेदुच्येत ति किं परमेश्वरः प्रथमपुस्तके कांश्विद् विषयान् लेखितुं व्यस्मरत् ! यदि नो व्यस्मरत् ति कास्ति किमिप कुराणप्रन्थस्य प्रयोजनम् ! अपि चास्माभिर्वाइविलकुराण-प्रनथारेत्वीयानेव भेदः समवलोक्यने, तो हि प्रायशो मिथः सवदेते, तत्र वयं पृच्छामः "किमथे वेदानिव सर्वतः पूर्णमेकमेवप्रन्थ न व्यरवयत्" !

अपि प्रलय एव विश्वस्तव्यं नान्यत्र ? अपि केवल कृश्वीनयवनधर्मावलम्बिन एव प्रभोरादेशसनुरुध्यन्ते ? न सन्ति केऽपि तत्र पापिनः ? अधार्मिका अपि कृश्वीनयवनाः विप्रमुच्येरन नान्ये पुण्यात्मानोऽपि । अपि नैतत परमात्मिन न्यायविरह व्यञ्जयिति । ये च यवनधर्मे न मन्यन्ते त एवानीश्वरत्वादिन इति भाषणं नास्ति पक्षपातः ? यदा परमेश्वर एव तेषामन्तः करणानि श्रोत्रे च मुद्रयाङ्कितवान् अत एव च ते पापमनुतिष्ठन्ति, नास्यत्रतेषामपराधोऽपि तु परमेश्वर एवात्रापराध्यति कथं पुनस्तान् पापपुण्याभ्यामन्तरेणैव दण्डियति ? निह ते स्वातन्त्र्येण किमपि पापं पुण्यं वा व्यधुः ॥

- ६ तेषामन्तः करणेषु व्याधिर्वर्तते, परमेश्वरस्य तेषामामयमवर्धवत् । सू० २ । आ० ९ ॥
- सo निरपराधानां तेषां रोगप्रवर्धनेन परमेश्वरः किं समौचित्यँ व्यथात् १ स तेषु मनागपि सद्यो नाभवत्, नूनँ तपस्विनस्ते नितरां पीडिता भविष्यन्ति १ अपि नेदँ दियावलतोऽपि महत् पशाचिकँ कर्म १ कस्यचिदन्त.करणस्य मुद्रयाङ्ग्नँ कस्यचित् रोगप्रवर्धनञ्च न किंहिचित् परमेश्वरस्य कर्म भवितुमहीति यतो हि रोगाणां प्रवर्धनँ फलमात्मनः कर्मणाम् ॥
- ७—यो युष्मभ्यँ पृथिवीमास्तरणँ गगनञ्च वितानमिवापप्रथत् । सू० २ । आ**०** १२ ॥
- स० अपि गगनं कस्यचिद् आच्छादनं भिवत्महित ? एतद्धि (कुराणग्रन्थप्रणेतुः) निवैंदुःयँ दर्शयति । उपहासास्पद्दं हि व्योग्नं आवरणत्वकल्पनम् । यदि हि नाम ते काञ्चिन्महीमा-काराँ मन्यन्ते तत्तेषां मनः कल्पनम् ॥

- ८—यूयञ्चेत् कुराणग्रन्थस्याविभीवविषये सँशेध्वे यमहमात्मनोऽनुचरद्वारेणावातारयँ तर्हि तदा-कृतिमिवापरामाकृतिं विरचयन्तु । परमेश्वरव्यितित्तः न् सुसाक्षिणश्चाकाग्यन्तु । यद्येतावदिप कर्तुं न शक्तुथ न च कदापि शक्ष्यथ तर्हि विभीत निरयजातवेदसः । मानवाः प्रस्तराज्ञ्च यस्येन्धनं यश्चाविश्वासवतां कृते निर्मितः । सृ॰ २ । आ॰ २२, २ ३॥
- स० —अप्यसम्भवँ तदाकृतिरिवाकृतिनिर्माणम् ! अपि सम्राजोऽकवरस्य समये मौलविकैजिः विन्दुज्ञुन्यँ कुराणं न सङ्कल्यामास ! कोदृशः स निरयविकः ! अप्यमुष्मात ( भूलोकस्य ) जात
  वेदसो न भेतन्यम् ! अयमिष विहर्यत् किञ्चित् तत्र पात्यते तत्सर्वे दहित । यथाचात्र
  कुराणप्रन्थे "अविश्वासकानां कृते प्रस्तरा निर्मिता" इति वर्णितं तथैव "म्लेच्छेभ्यो निरयो
  निर्मित" इति पुराणे । वर्णते तत्र भवद्भिरेवोच्यतां क सत्यं मन्यामहे ! उभावपीमौ स्वस्ववचनेन स्वर्गगामिनावपरमतेन च निरयगामिनौ सम्पद्यते । तस्मादुभावपीमौ मृषा
  वादिनौ, वस्तुतस्तु धार्मिकाः सुखँ पापिनश्च दुःखँ यत्र तत्रापि मते लप्स्यन्त एव ॥
- ९— विश्वासमापनेभ्यः पुण्यवद्भ्यश्चायँ शुभसन्देश आह्रियतां "यत्तदर्थं स्वर्गोद्यानानि विद्यन्ते येषा-मधः कृत्रिमाः सरितः प्रवहन्ति । यदा च तेभ्यो भक्षणार्थं किमपि फलं प्रदास्यते तदा ते वक्ष्यन्ति इदँ त्वस्माभिः पूर्वमेवाधिगतम् । स्वर्गे च तेषां कृते नित्यं पवित्रभार्याः स्थास्यन्ति । सृ० २ । आ० २४ ।
- स॰—नन्विदं कुराणवर्णितं त्रिदिवसमुष्मात् भृलोकात् कतसया वार्तया विशिष्यते ? यतो यानि वस्तून्यत्र विद्यन्ते तान्येव यवनानां स्वर्गे। केवलिसयानेव भेदो यथात्र मानवा जायन्ते स्रियन्ते च न तथा तेषां स्वर्गे, अपि च अत्रत्या योपितो न नित्यं प्राणन्ति स्वर्गस्थाः पुनर्मत्तकाशिन्यस्तत्र नित्यं संनिहिता भवति इति परमेतदेवात्राश्चर्यं कथन्तास्तपित्वन्यः प्रलयपर्यन्तं समयं व्यत्यापिथिष्यन्ति। यदि परमेश्वरो दयेत, तदाश्रयेणैव च ताः समयं व्यत्यापयेयुः तहींद सम्भवति । यवनानामयं स्वर्गो गोकुलवासिगोस्वामिनां गोलोक इव प्रतिभाति यतो यथा तत्राङ्गनाः समाद्रियन्ते न तु पूरुषाः तथैव यवनानां परमात्मनो निकेतनेऽपि योषितो भूयसा समाद्रियन्ते भृयांश्च तासु परमात्मनोऽनुरागः। परमेश्वरो हि अप्सरस एव नित्यं स्वर्ग स्थापयित नतु मानवान् एतच्च परमात्मन इच्छामन्तरेण कथं सम्भवति। एवश्च यवनानां परमेश्वरोऽप्सरसां प्रेमपाशवद्धो भवेत् इत्यपि नाश्चर्यम् ॥ ९॥
- ९० स आद्यमानवं सर्ववस्तृनां नामधेयानि अशिक्षयत् । तदनु तानि देवदूतानां समक्षे प्रस्तुत्य अवदत् "यदि यूयं सत्यवादिनस्तर्द्यमीयां वस्तृनां नामानि ब्रूत माम्" इति । परमेश्वरोऽवादीत् अयि आदम ! एषां नामानि स्वर्गदूतान ब्रूहि यदा च स तेषां नामानि स्वर्गदूतानाचचक्षे तदा परमेश्वरः पुनरवदत्—"अध्यहं युष्मान नाकथयम् यदहँ द्यावापृथिङ्ोः प्रच्छन्नानि वस्तृनि, युष्माकँ गुद्धँ प्रकाश्यकर्याणि च वेद्यीति । सृ० २ । आ० १९ ३१ ॥
- स०-अप्येवं देवदूतान् प्रतायित्मनः श्लाघनं परमात्मनः कर्म भवितुमईति ! इदं खलु तस्य दम्भमात्रं न ह्यतत् केनापि विद्या मन्तं शक्यते नाप्येवं केनाप्यभिमन्यते । किमेवं परमेश्वरस्वसिद्धतां

प्रसारियतुमभिवाञ्छिति ? ईदृशं पाखण्डजालँ केवलँ वनचरेष्वेव प्रसारियतुँ शक्यते न तु सम्यमानवेषु ।

- ११ यदा वयं देवदूतानवादिष्म "आदममभिवादयध्विमिति तदा शैतानव्यतिरिक्ताः सर्वे एव प्राणमन् स ह्यविलप्तिस्सन् ममादेश नाङ्गीचक्रे, यतः सोऽ येको नास्तिक आसीत् । सू॰ २। आ० ३२॥
- स०—इदं यवनानां परमात्मनोऽसर्वज्ञतां द्योतयित । अर्थतो स भृतं भवद्भिविष्यदिति कालत्रयं न वेत्ति स्म । कथमन्यथा दियावलमुद्रपादयत् । अपि च एवां परमात्मिन मनागि प्रभावो नाभिलक्ष्यते । यतः स स्वादेशसमुद्धङ्घकदियावलस्य किमपि कर्तुं न शशाक । यदा खल्वे-केनािप नास्तिकेन (शतानेन ) परभेश्वरः कृच्छ्रमापादितः तदा यत्र असंख्याता नास्तिकाः (यवनमतानुसारेण) विद्यन्ते तत्र यवनास्तत्परमेश्वरस्य किमपि कर्तुं न प्रभविष्यति । कदाचित् परमेश्वरोऽपिकस्यचिद्रोगं वर्धयति १ अपरं भ्रामयित १ असंशयं सर्वमिद परमेश्वरो दियावलतोऽशिक्षत दियावलश्च परमेश्वरात् , निहं तद्व्यतिरिक्तोऽन्यः कश्चन दियावलस्य गुरुभवित्महित ।
- १२ अम्माभिश्चोत्तम् अयि आदम ! त्वं त्वत्येयसी च स्वगं निवसतं यथेच्छञ्च यत कुति श्वत् निरन्तरायं फलानि भक्षयतं परं कदापि वृक्षममुँ नोपसर्पतं (गिसिष्ययेश्वत् )पापिनौ भिविष्यथः । परं शैतानस्तौ प्रतार्यं स्वर्गानन्दात् प्रश्नेशयामास तदास्माभिरुक्तमधोऽवतरतम्, युवयोः कश्चनापरः शत्रुर्वियते । युवयोर्निवासाय महीतलं वर्तते । तत्र च सर्वमुपकरणजात सिविहितं वर्तते । तत आदमः स्वप्रभोः किश्चित् प्रशिक्ष्य महीमवातरत् । सू० २ । आ० ३३ – ३४ – ३५ ॥
- स॰ इदानीं परमात्मनोऽल्पज्ञत्वं समीक्ष्यताम्, इदानीमेव स आद्यमानवं स्वर्गे निवस इत्य शिषं प्रादात् क्षणानन्तरमेव च तं बहिर्निष्काशयामास । यदि हि नाम स भविष्यतोऽध्यर्शन् व्यज्ञास्यत् नवं तर्हि पूर्वं वरमदास्यत् । प्रविमोहकदियावलस्य दण्डप्रदानेऽक्षमोऽपि परिलक्ष्यते । तञ्च वृक्षं कस्मा उदपादयत् ! आत्मनः परेषां वा कृते ! परायञ्चेत् किमर्थमादम तस्पत्नीञ्च न्यषेधीत् !

तस्मादेवँविधा वार्ताः परमात्मनस्तद्वन्थस्य वा न भवितुमईन्ति । नन्वादमः प्रभोः कियतीर्वार्ता अशिक्षत ! कथञ्च स पृथिवीमवातर्त् ! अपि स त्रिदिवः किस्मिश्चित पर्वते व्योग्नि वा वतते ! तत आदमः पिश्चवदुश्चीय समागतः शिलावद्वाऽधस्ताद् न्यपतत् । अनेनेदँ प्रतीयते यदेषां स्वर्गेऽपि रजस्सञ्चयो भविष्यति यतः खल्वाग्रमान्वस्तेनेव निर्मितोऽभवत् । तत्रत्याः सर्व एव देवदूतप्रभृतयोऽपि तेनव निर्मिता भविष्यन्ति । निर्हि पार्थिवश्वरीरं विनेन्द्रियाणि भवितुमईन्ति । देहस्य पार्थिवत्वे च मृत्युरि तेषामवश्य भावी । उपरताश्च ते ततः कुत्र गच्छन्ति ! देवदूतप्रभृतयः स्वर्गस्था न जातु म्नियन्त इति चेदङ्गीक्रियते तेषां श्वन्मापि नोररीक्रियतां जन्मवतामवश्य मृत्युयोगात् । एवश्चाप्सरसस्तेदेव

स्वर्गे निवसन्तीति कुराणवर्णनं मिथ्यात्वमापद्येत यतोऽप्सरसामि मृत्युरवद्यं भविष्यति । एवञ्च स्वर्गगतानामिष ध्रुवो मृत्युः ।

- 9३— बिभीत तिह्वसात् यत्र दिने कोऽपि जीवो नापरेण समं परितोक्ष्यित, न कस्यचित् परार्थवादः स्वीकरिष्यते, न तेभ्यः प्रतिफल ग्रहीष्यते, नापि ते साहाय्यँ लप्स्यन्ते। सू० २। आ० ४६॥
- स०—िकमेषु दिवसेषु न विभीयुः ? वस्तुतः पापाचारेषु सर्वदैव भेतव्यम् । यदा च कस्यापि माध्यस्थ नाङ्गीऋयते तदा पगम्बरस्य साक्ष्येष स्वर्गे प्रदास्यतीति वचः कथं सत्यं भवेत् ? अपि पर-मेश्वरिचदिवौकसामेव सहायो नतु निरयवासिनाम् ? एवश्वेत्स पक्षपाती वर्तते ।
- १४—वयं मृषाय पुस्तकमाइचर्य्यशक्तिश्च प्रादाम । "यूयं जघन्यमर्कटा भवत" इति वयँ तानगादिष्म । इय केवल तत्पुरोगमेभ्योऽनुयायिभ्यश्च विभीषिकैका प्रादायि । सू० २ आ० ५० । ६१ ।
- स॰—मूषाय प्रदत्ते ग्रन्थे कुराणस्य वैयर्थ्य सञ्जायते । "तस्मा आइचर्यशक्तिः प्रादायी"ित कुराणग्रन्थे बाइविलग्रन्थे चोभयत्रापि समुपर्वाणतम् । परं नेदं बत्यं यतः खल्वस्य सत्यत्वाङ्गीकारे साम्प्रतः मिप तथेव दश्येत । इदानीमभावात् पुरापि नासीदिति युक्तमेव । अद्यापि केचन मानवा अविदुषां पुरो विद्वांसो भवन्ति तथेव तदानीं छद्माचरितं भवेत् यतः परमेश्वरस्तत्सेवकाइचा-धुनापि वर्तन्ते पुनः किमिति तेभ्य आइचर्य्यक्षामर्थ्यं न प्रयच्छिति ! मूषाय पुस्तकं पुरा प्रदत्तन्मेव पुनः कुराणग्रन्थः किमर्थ प्रादायि ! पुण्यपापयोरनुष्ठानः ननुष्ठानसमुपदेशस्य सार्वित्रकत्वे विभिन्नग्रन्थप्रदाने पुनरक्ततादोषः समापतित । अपि मूषादिभ्यः प्रदत्तग्रन्थेषु परमेश्वरो व्यस्मरत् ! केवल भयप्रदंशनायवाबद्यमकेटो भवेत्युक्तं चेन्नुनमलीक व्याहृतं छद्म वा समाचरितम् । यो वा इत्यं व्यवहरति यत्रवेदस्यो वार्ता न स परमेश्वरो न च तत्युस्तकमीश्वर-प्रणीतँ भवितुमर्हति ।
- १५—एवं परमेश्वरः शवान प्राणयति स्वाभिज्ञानानि च युष्मान् दर्शयति येन यूपमवगच्छेत । सू॰ २ आ० ६७ ।
- स॰—यदि नाम परमेश्वरः पूर्व शवान् प्राणिणत् किमिति साम्प्रतं न प्राणयति ? अपि नाम ते प्रलयरात्रिपर्यन्तं शवागार एव स्थास्यन्ति ? किमेषु दिवसेषु युष्माकं परमेश्वरस्तान् परि- भ्रमयति ? अप्येतावन्त्येव ( शवानां प्राणनप्रमुखानि ) परमात्मनोऽभिज्ञानानि । पृथिवी— सूर्य चन्द्रादयोऽपि किन्न विद्यन्ते तिङ्कानि ? अप्येतिस्मिन् जगित प्रत्यक्षतस्समवलोक्यमाना विविधेयमद्भुता सृष्टिः परमात्मनो लिङ्गत्वेऽपर्याप्ता ?
- १६ ते सर्वदैव वकुण्टे निवसन्ति । सू० २ आ० ॥ ७५॥
- स॰ —परिमितशक्तिरयमात्मा नानन्तपापकर्माणि कर्तु पारयति अतएव नायँ शक्नोति स्वर्गनरकयोः शक्तत् स्थातुम् । यदि नाम परमेश्वर एवमाचरेत् सोऽन्यायकार्यविद्वाँश्च सम्पद्येत । सकला-त्मनां प्रलयवासर एव न्यायश्चेद् भविष्यति तर्हि तेषां पापपुण्यैः समानैभैवितव्यम् । सान्त-कर्मणाञ्च फलं कथमनन्तं भवितुमर्हति ? "सर्गसास्य समुत्पत्तौ सप्ताष्टौ वा सहस्राब्दानि

- व्यतीतानि" इति यवनैविश्वस्यते किसतः पूर्वं तेषां परमेश्वरो निश्चेष्टोऽभवत् १ प्रल्यानन्तरमि च निर्व्यापारः स्थास्यति १ सर्विमद् वालिवलिसतम् यतः परमेश्वरो न किहिचिद् निव्यवसायस्ति-ष्ठति । पापपुण्यानुसारेणैव च सर्वेभ्यस्तत्फलँ प्रयच्छति तस्सात् कुराणग्रन्थस्यायमुपदेशो मृषेव ।
- १७—( स्मरत तस्य समयस्य) यदाहं युष्मान् प्रत्यज्ञापयें "यद् युष्माभिर्मिथः रक्तपातो न करणीयः; नापि स्वीयमानयास्तदालयेभ्यो निर्वासनीयाः। पुनरिष युष्मामः समयः कृतः तस्य यूयमेव साक्षिणः। परं यूयमेव स्वीयपुरुषान् व्यापादयथः; स्वीयमानवानाञ्च कञ्चिद्धागं तनिलयेभ्यो निर्वासयथ । सु० २ ॥ आ० ७७, ७८ ॥
- स०— नन्वेतत्समयसम्पादनमल्पाधयां मानवानां कर्म उत सर्वज्ञस्य परमात्मनः १ सर्वज्ञः परमेश्वरः कथं संसारी जन इवेत्थं व्यवहरिष्यति । कीदशी खिल्वयं साधुता यत् स्वीयमतावलिम्बना-मसजोऽपातन स्वालयेभ्यश्चानिर्वासनम् , परमतावलिम्बनाश्च रुधिरस्वावो गृहेभ्यश्च निर्वास-नम् । एतादृशेषु विषयेषु विश्वासः केवलँ मौर्ल्यं पक्षपातश्च । अपि परमेश्वरः पूर्वत एव न जानाति स्म यदिमे संविदो विरुद्धमाचरिष्यन्तीति १ एतेन "यवनपरमेश्वरोऽपि खीस्टीयेश्वरं भृयसानुकरोशित प्रतीयते" । अपि चायँ कुराणग्रन्थो नास्ति निरपेक्षो यतोद्धास्मिन् कांश्विद विषयान् परित्यज्य प्रायशो वाइविलवर्णिता एव विषया दरीदृश्यन्ते ।
- १८—त एव इमे मानवा ये खलु प्रलयजीवनं परित्यज्य सांसारिकँ जीवनँ क्रीतवन्तः तेषां यातना न किहिचिद् लघूकरिष्यन्ते नापि तेम्यः साहाय्यँ दास्यते । सू० २ । आ० ८० ॥
- स॰—-अपि नाम परमेश्वरः कदाचनापि एवँ साभ्यसूयँ सदुष्टभावश्च व्यवहरित येषां पापानि लघूकरिष्यन्ते येभ्यस्य साहाय्यँ प्रदास्यते नतु के नाम ते मानवाः ? यदि नाम ते पापिनः
  दण्डप्रदानमन्तरेणैव च तेषां पापानि क्षस्यन्ते तर्द्धान्यायः सम्पत्स्यते । दण्डोपभोगेन चेल्ल्यक्तरिष्यन्ते तथा सित येषामत्र प्रकरणे वर्णन तेऽपि दण्डमुपभुज्य लघूभिवष्यन्त्येव । दण्डोपभोगेनापि तेषां पापानि चेत्र क्षस्यन्ते तथाप्यन्यायो भिष्यति । उपशमितपापैर्धर्मात्मानश्वेद गृह्यन्ते नतु स्वत एव तेषां पापानि क्षान्तानि, किं तत्र परमेश्वरो विधास्यति ?
  तस्माद्य लेखो न कस्यचित् विचक्षणस्य प्रतीयते । वस्तुतस्तु तत्तत्कर्मानुसारेण पुण्यवद्भयोऽप्रथ्यवद्भथश्च सुखदुःखे प्रदातव्य एव ।
- १९—मुनिश्चितमहँ मूषाय पुस्तकँ प्रादाम्, तदनुक्रमेण परमेश्वरप्रेरितान् (पेगम्बरान्) प्राहिणवम्, मिर्यमः तनयाय यीशवे प्रकटिता देवीः शक्तीः प्रायच्छम् । पित्रत्रात्मना च तँ सामर्थ्यवन्तमकरवम् । यदा २ कश्चित् सन्देशहरो युष्माकमन्तिके युष्मन्मनःप्रतिकूलँ सन्देशमादाय समागमत् तदा युष्माभिरिभमेने । तेषामेकतरेण सह वश्चकेनेव व्यवहृतम् । अपरश्च धातितः । सु० २ आ० ८१ ॥
- स०—यदा कुराणग्रन्थे मूपाय पुस्तकं प्रादायीति स्पष्टमभिहितं तदा यवनैस्तसाङ्गीकारः सुतरामा-वश्यकः। ये च तत्र दोषाः संलक्ष्यन्ते सर्व एव ते यवनधेर्मेऽपि सम्पतन्ति । अपि च चमत्कारप्रदानादिकं सर्वमेवानर्थकम् । एति स्रमुभिजनान् मोहियितुं मिथ्यव कल्पितम् , यतः

खलु सृष्टिक्रमिवज्ञानविरुद्ध सर्वमिष मिथ्येव भवति । यदि नाम तदानीमद्भुतान्यासन् कुतः पुनः साम्प्रतं न विद्यन्ते ! इदानीमभावाच पूर्वमि नासन्तित्यत्र नास्त कथन सन्देह लवोऽपि ।

- २०—अपि च ते अतः पूर्वे नास्तिकेषु विजयलाभाय वरमयाचन्त । यदा च तेषां परिचितः कुराण प्रत्यस्तेषामन्तिकमुपातिष्ठत् तदा तेतं नाभ्यज्ञासिषुः ? नास्तिकेषु (क्राफिरेषु ) परमेश्वरस्या भिज्ञापः । सृ० २ आ० । ८३ ॥
- स॰ —यथा यूंय परमतावलिक्यनो नास्तिकान् वदथ तथैव तेऽपि एष्मान् न स्तिकानाचक्षते एवं तत्तरभेश्वरस्य भिशापायुष्मासुपतन्ति । यूयमेवात्र गृष्टाः कथयत "कमत्रसत्यवादिनं कश्चालीक्ष्माषिणं मन्भहे" ? इति । सृक्ष्मिथया विचारणेन पुनः सर्वमतेषु किश्चिदतथ्यमुपलभ्यते तथ्यं तु सर्वत्र समानमेव ।
- २१—यो हि परमात्मनो देवदूतानां थिस्रायेलस्य मीखायेलस्य च शात्रबमाचरित परमेश्वरोऽपि तादमःस्तिकानां शत्रुर्वर्तते । सू॰ २ । आ॰ ९१ ।
- स॰ --- नतु यदा यवनैः परमात्मनो नास्त्यन्यः कोऽपि भागहर इति समाक्ष्यायते तर्हि भागभुजामियँ वरूथिनी कुतः समागता ? यः खल्वन्येषां शत्रुः स किं परमात्मनोऽपि शत्रुः ! न ह्यवँ जातु सम्भवति यतः परमेश्वरः कस्यचिच्छनुभीवितुँ नाईति ।
- २२ अपि च कथयत क्षमां याचामह इति । युष्माकं पापानि वयँ क्षस्यामहे प्रशस्तकारिणाञ्च । सू॰ २ । आ॰ ९४ ।
- स• अप्ययं परमेश्वररयोपदेशः सर्वान् पापमाचिरतुँ नोत्साहयति ? यतो हि यदा मानवैः पापमोक्ष-स्पाश्रयः ग्रंहभ्यते तदा न कोऽपि पापाचारेभ्यो विभेति । तस्मान्न किंबिदेवंवादिनः पर-मेश्वरत्वं कुराणप्रन्थस्य च तिन्निर्मितत्वं भिवतुमर्हति । न्यायाचारो हि परमेश्वरो न जात्व-न्यायमद्विष्ठति । पापमोक्षे चान्यायकारित्वं सर्वथैव समापतिति ।
- २३ यदा मूषः स्वीयमानवेभ्यो जलमयाचत तदासमाभिरुक्तं स्वीयदण्डेन प्रस्तर आह्न्यतामिति तथातुष्ठिते च ततो द्वादशकोतांसि प्रावहन् । सृ० २ । आ० ५६ ।
- स॰—निरीक्ष्यतामिदानीम्— अपि ऋते यननपरमात्मनोऽन्यः कोऽप्येनमसम्भवार्थान व्याहरिष्यति ? दण्डाघातेन कस्याश्चिच्छिलाया द्वादशस्त्रोतसामाविर्मावः सर्वयैवासम्भवः । तच्छिलागर्भ-मन्तरुखायाद्भिश्च प्रपूर्व्यं तत्र द्वादशविवरसमगदनेन कवमप्येततसमभवेनान्यथा ।
- २४-परमेश्वरो यं कामयते तमात्मनो द्ययाऽसाधारणं कुरुते । सू॰ २ । आ॰ ९७ ॥
- स० अप्यतद्योग्ये व्यपि परमेश्वरो नजामसाधारणीमनुकम्पां दर्शयति ! दर्शयति चेन्नूनं महानथें-मनुतिष्ठति । यतः को नाम पुरुषस्तथा सति सत्कर्माण्याचरिष्यति ! कश्च पापकर्माणि हास्यति !

- २५ कदाचिदेतत्र स्थात् यन्नास्तिकमानवा युष्मानीर्ध्या युष्मद्धर्मतः परावर्तयेयुः । सन्ति हि तेषु विश्वस्तानां भृयांसः सखायः । सु॰ २ । आ० १०१ ॥
- स॰ अवधीयतां किञ्चित् परमेश्वरः स्वयमेव तान् प्रवोधयित यन्नास्तिका युष्मद्धमंतो वश्चेतिस संशयं नापादयेयुः । अपि नास्ति परमेश्वरः सर्वज्ञः ! नेदृशा व्यवहाराः परमेश्वरस्य सम्भवन्ति ।
- २६-यत्र दिशि यूयं स्वाननानि परिवर्त्स्यथ तत्रैव परमेश्वरस्यापि मुखं वर्तते । सू० २ । आ० १०७॥
- स॰—सत्यिमिदं चेत् किमिति यवनाः किविलाभिमुखं ( मकाप्रदेशे यावनधर्ममन्दिरं ) मुखानि कुर्वते ? तथानुष्ठातुं वयमादिष्टा इति चेदुच्येत तर्हि यथाभिलापं यत्र कुत्रापि हारित मुखानि कुरुत इ त्यपि तत्रादेशो विश्वते । अप्यनयोरेकतरः सत्यमपरइवासत्यं भविष्यति ! अपि च परमेश्वरः साननश्चेत्र तन्मुखँ सर्वतोमुखं भवितुमईति । निहं कस्यचिदाननमेकदैव सर्वदिक्षु जातु सम्भवति ।
- २७—द्यावापृथिव्योरुत्पादको यदा किमपि वस्तु निर्मिमासित तदा स केवलं "जायतामि"त्यादिशिति तदादेशेनैव च तदुत्पद्यते । सू० २ । आ० १०९ ॥
- सo—"जायतामिति" परमेश्वरादेशः केन श्रुतः ? कश्च तेन श्रावितः ? कः समुत्पन्नः ? कस्माच कारणानिर्मितः ! नतु यदा कुराणश्रन्थे स्पष्टमुक्तं सर्गात् पूर्व परमात्मनो व्यतिरिक्तं नासीत् किमिप
  वस्तुजातिमिति कुतः पुनरयं संसारः समुत्पन्नः ? यदा च कारणं विना किमिप कार्य नोत्पद्यते
  कथं पुनरिदं जगदितमहत् समुत्पन्नम् ? युष्माभिरेकोऽपि पादो मिक्षकायां निर्मातुं न शक्यते
  कथं पुनरिदं परमात्मनः स्वेच्छयैव जगदुत्पन्नमिति विश्वसिथ !

पूर्वपक्षी-सर्वशक्तिमत्वात् परमेश्वरः सर्वे कर्तुमहिति ।

उत्तरपक्षी-कोऽर्थः "सवैशक्तिमान्" इति शब्दस्य ?

पू० — यथाभिलाषमनुष्ठानसामध्ये सर्वशक्तिमत्वम् ।

उ०—अपि परमेश्वरो द्वितीयमपि परमेश्वर निर्मातुमीष्टे ! स्वयञ्च शकोति प्राणान् हातुम्, मूर्खः सामयोऽज्ञानी च भवितम् !

पू॰-नेदशः कहिंचिदपि भवितुमईति।

उ॰—ततः परमेश्वरः स्वात्मनः परेषाञ्च गुणकर्मस्वभावविरुद्धं किमपि कर्तुं न शक्नोति । अस्मि-अगति कस्यचिद्वस्तुन उत्पादे निर्माणे च पदार्थत्रयमावश्यकम् । तथा च—

पदार्थानां रचियता निमित्तकारणम्-यथा घटनिर्माणे कुम्भकारः । येन घटो निर्मीयते ( उपादानकारणं मृत्तिका ) । तृतीयञ्च येन साधनजातेन घटपदार्थस्य समुत्पतिभवति

दण्डचक्रादिस्वरूपं साधारणकारणन्तत् । तदेतत्कारणत्रवं घटात् पूर्वमेव विद्यमानं तिष्ठाति तथैव जगित्रमणात् पूर्वमेव अनादिगुणकमस्वभावपरभेश्वरप्रकृती सन्तिष्ठेते । तस्मादिदं कुराणवर्णनं सर्वथैवासंभवम् ।

- २८ अस्माभिर्मानवेभ्यः सुखप्रदं मेध्यश्च काबानामकं स्थानँ विरचितँ तद् युष्माभिः प्रार्थनायै अब्राहामस्य स्थले गन्तव्यम् । सू॰ २ । आ० ११७ ॥
- स॰—अपि परमात्मना कावास्थाननिरूपणतः पूर्व किमप्यन्न्यत्पवित्रस्थलं न निरूपितम् ? निरूपि-तश्चेत्रास्ति कावास्थाननिर्माणे किमपि प्रयोजनम् ? अथ चेत्र निरूपितं तर्हि प्राचीनास्तप-स्विनः पवित्रस्थानमन्तरेणैव स्थापिताः । पूर्व परमेश्वरः कावासदृक्षं पवित्रस्थलनिर्माणं व्यस्मरिद्यविममीमहे ।
- २९—के ते मानवा येऽब्राहमधर्म न मन्यन्ते । केवलं त एव तद्धर्म न मंस्यन्ते येषां बुद्धिरुन्मार्गगामिनी । यतोऽसँश्वर्यं सर्वेष्विप जनसमाजेषु स एव वृतोऽसँशयञ्च स एव प्रलयेऽिप
  साधुरस्ति । सू॰ २ । आ॰ १२२ ॥
- स॰ —ये खलु अत्राहमधर्मे न मन्यन्ते सर्व एव ते मूर्खा इति कथमेतत्सम्भवेत् । परमेश्वरेणाबाहम-स्यैव वरणे को हेतुः ? पुण्यत्वश्चेदन्येऽपि भृयांसः पुण्यात्मानः सम्भवन्ति । यदि पुनर्धर्मा-त्मत्वव्यतिरेकेणापि वृतस्तर्द्यान्यः समनुष्ठितः । धर्मात्मान एव परमात्मनः प्रिया भवन्ति नत्वपुण्यात्मान इति तु निर्विवादम् ।
- ३० वयमसंशयँ तवाननं स्वर्गे सर्वदिक्षु परिश्रमत्पश्यामः । परं वयँ तवाननं किवलाभिमुखं परि-वर्तयिष्यामः । ततो यूपं स्वाननं मेध्यधर्ममन्दिराभिमुखं परिवर्तयत । यत्र कुत्रापि च स्थिताः सन्तस्तदभिमुखमेव परिवर्तयत । सृ० २ । आ० १२५ ॥
- स०--अपीदमल्भीयः प्रतिमार्चनम् ! वयन्तिवदः महत्प्रतिमार्चनमिति मन्महे ।
- पू• -- यबना वयं न स्मो मूर्तिपूजका अपि तद्भक्षकाः स्मः । नहि वयँ यावनधर्ममन्द्रिं परमेश्वरँ मन्यामहे ।
- उ॰—तेऽपि यान् हि यूयं प्रतिमार्चकान् सन्यध्वे तास्ता देवप्रतिमाः परमेश्वरं न मन्यन्ते, अपि तु तेषां पुरतः परमात्मनो भक्ति विद्धति । यदि च यूयं प्रतिमाभव्जकाः स्थ किमिति तर्हि युष्मामिः किवलाभिधो महान् देवलो न निराकृतः ?
- पू॰ साधु साधु किवलाभिमुखं वदनपरिवर्तनस्य बतंते खल्वादेशः कुराणग्रन्थे परं घेदेषु प्रतिमा-पूजनं नादिश्यते कुतः पुनरमी न सन्ति प्रतिमापूजकाः ? अस्माकन्तु परमेश्वरादेशस्य पालनं सर्वथैवावश्यकम् ।
- उ — यथा युष्मभ्यं कुराणप्रन्थे समादेशस्तैश्रवैषां पुराणेष्वादेशो वर्तते । यथा च यूयं कुराणप्रन्थें परमात्मनो वाक्यत्वेन प्रतीथ तथवेतेऽपि पुराणान् परमेश्वरावतारभूतव्यासमुनेवचनत्वेन

प्रतियन्ति । युष्मास् पौराणिकेषु च केत्रलमियानेव भेदो यद् यूयं महाप्रमाणाँ प्रतिमां पूजयथ ने च लघीयसीम् । यथा स्वगृहात् विडालिकां निस्सारयतो जनस्य गृह क्रमेलकः प्रविशेत् तथैव युष्माकं मोहमदेन यवनधर्माक्षयुत्रतिमार्चनं विलोप्य पर्वतसित्रभस्य मका-प्रदेशीययवनदेवायतनस्य पूजनं तन्मते प्रवर्तितम् । अपीदं सामान्यं प्रतिमार्चनम् ! यदि भवन्तोऽपि वैदिका वयमिव वैदिकं मतमङ्गीकुर्युस्तदेव प्रतिमार्चनादिदोषेभ्यो विप्रमोक्ष्यन्ते नान्यथा । यावच यूयमात्मनो महाप्रतिमार्चनं न त्यजेत ताबदन्येषामल्पमूर्त्तपूजकानां खण्डनतो विर्ति विधत्त मूर्तिपूजापरिहारेण च स्वीयान्तःकरणं परिशोधयत ।

- ३१—ये मानवाः परमात्मनो मार्गे इन्यन्ते ते "मृता" इति मा कथयत वस्तुतस्ते जीवन्त्येव। सु० २। आ० १४४॥
- स॰ नतु परमात्मनो वर्त्मनि का नाम आवश्यकता कस्यचिन्मरणस्य परेषां हननस्य च । इदमेव कथन्नोच्यते यदिदं सर्वे स्वलाभेच्छ्येव कल्पितम् एतत्प्रलोमनेन मानवाः सम्यग्योत्स्यन्ते तेन वयमरौन् विजेष्यामहे । ते माणान्न भे यन्ति वयत्र लुण्डनादिनैश्वर्ये लप्स्यामहे तद्तु विषयान् भोक्ष्यामह इति ।
- ३२—परमेश्वरः खलु दण्डिवधाने नितरां परुषः । शैतानस्य पदवीं मानुसग्त स हि युष्माकं शत्रुः, केवलं स युष्मानभद्रं दौर्जन्यञ्च समुपदेश्यित । अनवबुद्ध्वैव परमात्मानं द्षयत, इति वश्यिति ।
- स०—अपि युष्माक परमेश्वरो दुर्जातान् दण्डयित पुण्यात्मनश्च वर्धयित ? आहोस्वित् स केवलं यवनाननुकम्पनेऽपरांश्च नितरां निपीडयित ? एवज्चेत् स परमेश्वर एव न शकोति भवितुम् । न
  चेत् युष्मासु पश्चपातं विधत्ते तिर्हं यस्य कस्यापि धर्मस्यावलिम्बनः पुण्यात्मनोऽनुम्रहीष्यित पापकर्मणश्च निम्रहीष्यित एवञ्च कुराणमुहम्मद्योर्विश्वासः निर्ध्यकस्सञ्जायते । यः खलु सर्वान्
  प्राणिनो विमोहयित निखिलं जीवलोकञ्च विद्वेष्टि युष्माक परमेश्वरस्ताहशं दियावलं किमथे
  नाम समुद्रपादयत ? अपि स भाविनमर्थं न विज्ञानाति स्म । विज्ञानन्नि मानवान् परीक्षितुँ
  दियावलं व्यरचयदिति चेटुच्येत तद्रप्यसमञ्जसम् । परीक्षणं ह्यल्पक्तस्य कर्म, सर्वज्ञस्य
  निखिलजीवानां शुभाशुभक्तर्माणि याथार्थ्येन सर्वदैव वेत्ति । अपि च दियावलः सर्वान्
  मोहयित कस्तिर्हं दियावलमलोभयत् ? दियावलः स्वत एव व्यामुग्ध इति चदन्येऽपि तिर्हं
  स्वयमेव व्यामोहुँ शक्नुवन्ति किं तिर्हं मध्ये दियावलोपन्यास आवश्यकः ? अथ यदि
  परमात्मेनव दियावलो व्यामोहितः तिर्हे सः शतानस्यापि शैतान आसीत् । नेदशानि
  कर्माणि परमात्मनो भवितुमर्हन्ति । अविद्यादुःसङ्गतो भ्रान्ता एव परान् प्रलोभयन्ति ।
- ३३—स्वयं मृताः प्राणिनः, रुधिरम, किरिमांसम, यच परमेश्वरव्यतिरिक्तायान्यस्मा उपकल्पितं तत्सर्वे युष्मभ्ये प्रत्यादिश्यते । सू० २ । आ ० १५९ ॥
- स० अत्रेंद विचारणीयं कोऽिप जन्तुः स्वयं म्रियेतान्येन वा घात्येतोभयथापि साम्योमव । आम्, अस्त्यनयोरत्नीयान् भेदः परं न स मृतकावे किञ्चिदुपकरोति । यदा च केवळं वराहिपिशितं

प्रतिषिद्धं कि तदानीं मानवानामिदं भक्षणीयम ? अपि प्रशस्यः परमात्मनो नाम्ना प्राणिनां वधः ? शत्रुप्रमुखानां वा निपीडनम् ? एतेन परमात्मनो नाम कलङ्कृतं सञ्जायते । नतु परमेश्वरः प्राग्जन्मवर्तिपाप्मनामसञ्जावेऽपि यवनैः प्राणिनः कथ पीडयामास ? अपि नास्ति-तेषु सानुकम्पः ? तान् वात्मनस्तनयान् न मन्यते ? मर्त्यानां महोपयोगिगवादिप्राणिनां हत्या-देशेन स स्वयमेव प्राणिनां वधेन जगद् विनाशयतीति मन्तव्यम् । ततश्च हत्यापापेनात्मानं कलङ्क्यति । नेदशानि कर्माणि परमात्मनस्तद्ग्रन्थस्य वा भवितुमईन्ति ।

- ३४—उपोषणयासिनीषु युष्माकं स्वप्रेयसीसमागमोऽभ्यनुज्ञायते । ता । ह युष्माकं परिधानं यूयश्च तासां परिधानम् । यूयं तासु व्यभिचारचौर्यमाचरथेति परमञ्जरो विज्ञानाति । स युष्मानक्षमत । साम्प्रतं ( उपोषणदिवसेषु रात्रिसमये ) तासु सम्बग् विहरत । परमात्मना विलिखितञ्च सन्तानरूपं फलंलभध्वम् । यावत्क्षपायाः कृष्णतन्तुः प्राभातिके शुभ्रवन्तौ परिणतो नालक्ष्येत तावद् यथेच्छं भक्षणादिकं कुरुत । सू० २ । आ० १८६ ॥
- स० अत्रेदं प्रतीयते यद् यवनधर्माविर्मावसमये ततः पूर्वं वा कश्चिद्रवदेशीयः पौराणिकं कश्चन चान्द्रायणवतस्य विधिमप्राक्षीत् स च तदुपिंदृष्टां व्रतसास्य शास्त्राविहिता पद्धितं स्वत्र हि चान्द्रमसकलाया वृद्धिक्षयानुसारेण कवलानामुपचयापचयो मध्यान्ह्रभोजनञ्च विहितानि विस्तृत्य चन्द्रदर्शनानन्तरं भक्षणीयिमिति विधि प्राचारयत् । यवनैस्तदेव चान्द्रायणवतिमित्यं परिदृषितवत्मेना परिगृहीतम् । परमत्र व्रते योपासमागमो वैदिकसरणौ नितरां प्रतिषिद्धयते यवनानां परमात्मना तु सोऽप्यभ्यनुज्ञातः । अयभेवानयोभेदः । ननु कीहश्चँ व्रतिमदं यत्र दिवा न भुज्यते रात्रौ च बहुकृत्तः समादयते । एतच सूर्ष्टिक्रमविरुद्धम् ।
- ३५—परमात्मनः पथि ये युष्माभिर्युद्धयन्ते यूयमि तैर्युद्धयःवँ व्यापादयतः च तःन् यत्र क्वापि यृयं तानिधगच्छेतः । वैमत्यं हि विशसनादप्यभमम् । विरोधावसानपर्यन्तञ्च योद्धव्यम् । तांश्च तस्प्रदेशात्रिःसारयतः यतो यूयं तैर्निस्सारिताः । सू० २ आ० १७४–१७९॥
- सा यदि नाम कुराणप्रन्थे यावनो जगदीश्वरो नेहशान् विषयान् प्रत्यपाद्यिष्यत्ति न जातु यवनेरन्यमतावलिम्बष्वेवमत्याचारो व्यथास्यत । निरागसां च संहननेन तेषु महत्यापमवस्थितम् ।
  ते च स्वमताप्रहणमेव धर्मनिन्दनं (कुफं) प्राहुः । अत एव यवना स्वधर्मनिन्दकानां वधं
  शुभं मन्यन्ते । ते श्वजसमाहुः यः कश्चनास्मद्धभं नाङ्गीकरिष्यते तं वयं व्यापाद्यिष्याम
  इति । तथव च तेऽन्ववातिष्ठन्तानुतिष्ठन्ति च । स्वधर्मानिमित्तं च युद्धथमाना राज्यादिभिरप्यहीयन्त । धर्मोऽयं परधर्मावलांम्बनः प्रति महन्तेष्ठुर्यमुपदिशति । अपि स्तेयस्य स्तेयमेव
  प्रतीकारः ! कश्चन कुम्भीलकोऽस्मद्धनमपजहारेति किं वयमपि तद्गृहे सन्धि छिनद्मः !
  एति सर्वथेवान्याय्यम् । यदि नाम कश्चिद् मृदधीरस्मानभिशपेर्ति वयमपि विनिमयेन
  तमभिशपेम ! नेदश्यो वार्त्ताः परमात्मनो विपश्चितो भक्तस्य, परमेश्वरप्रणीतप्रन्थस्य वा
  भविद्यम्हिन्त ।
- ३६-परमेश्वरो विष्ठतं न कामयते । अपि श्रद्धालतो मानवाः ! यूयं सद्धर्म (यावनधर्म ) प्रविशत सू २ आ • २ • ४ ।

- स॰ —परमेश्वरः कलहं चेन्न साधु मन्यते किमिति तिई स स्वयमेव यवनान् विवादेतुं प्रेरयित ? किमिति तिई स स्वयमेव यवनान् विवादेतुं प्रेरयित ? किमिति शेयांश्व तान सखीयित ! यवनधर्मप्रवेशेनैव कि परमेश्वरः संतुष्यित ? यद्येवं स केवलं यवनानतुगृह्वाति अतः सकलस्य जगतोऽधिपतिर्भवितुँ न शकोति । एतेन स्पष्टं प्रतीयते नैप कुराणप्रन्थः परमात्मनो वावयं नापि तत्र वर्णितः परमेश्वरः परमेश्वरो भवितु- सईति ।
- ३७—परमेखरो यथेच्छं यमभिल्लघेत्तस्मा अनन्तमनुग्रहं (भोजनवस्नादिकं) प्रयच्छति । सू० २ । आ० १९७ ।
- स॰ किं परमेश्वरोऽस्मत्सुकृतदुरिताभ्यां विनेव स्वोदार्यं प्रकाशयति १ एवं चेत्को स विशेषः पाप-पुण्ययोः १ सुखदुःखप्राप्तिर्हि ईश्वरेंच्छामवलम्बते । अत एव यवना धर्मविमुखाः सन्तो यथेष्टं पापादिकं कुर्वते । केचिद यवनेष्वपि कुराणवर्णितानीदशाचारानप्रमाणयन्तो धर्मजीवनं व्यत्यापयन्ति ।
- ३८—( अयि ईश्वरदूत ?) केचित्वामङ्गनानामार्तविषये पृच्छान्त, कथय तदशौचिमिति । रजोदिव-सेवु ताभ्यः पृथगवातिष्ठध्वम्, यावच्च योषितो नीरजस्का भवेयुस्तावत्तदन्तिके न गन्तव्यम् । यदा च ता निर्णित्तवाससः संपद्येरन् तदा परमेश्वरादेशविधिना तारभिगन्तव्याः । युष्माकं भार्या वः क्षेत्राणि । यथेच्छमतः स्वक्षेत्रेषु विहरत । न च परमेश्वरो युष्मान् सशपथभाषणेषु निगृह्णाति । सृ० २ आ० २०९, २२२–२२४।
- स० अत्र पुष्पवतीसङ्गभप्रतिषेधः संश्लाष्यः । योषितां क्षेत्रं ववर्णनं तासु यथेच्छविहारश्च नाभिनन्द-नीयः, एवं हि मानवा विषयिणः सम्पद्यन्ते । परमेश्वरो निर्धकशपथेष्विप न निगृह्णाति चेत् सर्वेऽलीकभाषिणो भविष्यन्ति । समयांश्च भेत्स्यन्ति । ततश्च युष्माकं परमेश्वरो मृषा पथप्रवर्तकः संपरस्यते ।
- ३९—अस्ति तादशः कोऽपि पुमान् यः प्रसन्नचेतसा परमेश्वराय ऋणं प्रयच्छेत् । परमेश्वरस्तदणं भूयोभूयः द्विगुणाकरिष्यति । स्० २ आ० २४४ ।
- स॰— किमर्थ नतु परमेश्वर ऋणमादत्ते ? येन सर्विमदं विश्व विरचितं स मर्त्येभ्य ऋणमादत्त इति कथं सम्भाव्येत ? एवं हाविमृश्येव मृढिधया वक्तुं शक्यते । अपि तस्य कोषो रिक्तोऽभवत ? अपि नाम स वाणिज्यामाचरन् परिक्षीणोऽ (ऋणशोधनाक्षमो) भवधेन ऋणमादातुमुद्यतः ? एकस्य द्विगुणप्रदानप्रातिज्ञानं किं श्रेष्ठिनां पन्थाः ? एव हि परिक्षीणैः धनागमात्समाभिकव्ययविन तुष्ठीयते न तु परमात्मना ।
- ४०—केचितेषु श्रद्धालबोऽपरेच नास्तिका अभवन् । परमेश्वरश्चेदिषिष्यत् ते मिथोऽयोत्स्यन्त परं यथा तस्म रोचते तथा कुरुते । सू० २ आ० २५४ ।
- स॰—सर्वभण्यायो वन यदत्र नगति सञ्जायते ईश्वरेच्छयेव भवति किम् ! अपि स स्वेच्छया पापमपि शकोति कर्तुम् ! शकोति चेतु नास्ति स परमेश्वरः । नहि साधवः शान्तिभङ्गेनोपप्लवं

जनयन्ति एतेन नायं कुराणप्रन्थः परमेश्वरनिर्मितो नापि कस्यचिद्विपश्चितः कृतिरिति प्रतीयते ।

- ४१— द्याव १ थिव्योर्वर्तमाँ सर्वमपि तद्रथमेव । कृत्स्नापि रोदसी तत्पीठेनापिहिता । सू॰ २ आ॰ २३७ ।
- स॰ —द्यावापृथिव्योर्वर्तमानं कृत्स्नमिप वस्तुजातं परमात्मनां सकलप्राणिनां कृते निर्मितम् । स हि पूर्णकामत्वान्न किमप्पपेक्षते । आसन्दीवत्तया च स परिच्छित्रः सँपवाते परिच्छित्रस्य चेश्व रतं व्याहर-ते परिमेश्वरो हि व्यापको न तु परिच्छिन्नः ।
- ४२—यतः परमेश्वरः चण्डरोचिषं प्राचीहरितः समानयित ततस्त्वमवाचीदिशः समानय । नास्तिकः सम्भ्रान्तोऽभवद् यतो हि परमेश्वरः पापकर्मिणः पन्थानं न दर्शयित । सू० २ आ० २६७ ।
- स॰—निरीक्ष्यतामिदमज्ञ निवजृम्भितम् ? न हि स्यः पूर्वतो वारुणी दिशँ ततो वा प्राची दिशँ समुपैति स हि केवलमात्मनः परिधो परिश्रमिति। एतेन कुराणप्रन्थप्रणेतुर्भूखगोलिवद्ययो-रज्ञता सुतरां प्रकाशिता भवति । अथ यदि यावनः परमेश्वरः पापिनो मार्ग न दशयित नास्ति तिहं पुण्यात्मभ्योऽपि तत्प्रयोजनँ ते हि स्वत एव धर्म्ये पिथ पदमाद्धित । पथभृष्टे-भ्य एव मार्गदर्शनँ विधीयते तस्मात्स्वकर्तन्यासँपादनेन कुराणप्रन्थप्रणेतुर्यं महान् दोषः ।
- ४३—स प्राह चतुरः पतित्रिणः समादाय स्वान्तिकमुपानय, तेषाञ्च प्रत्येकस्य चतुरश्चतुरः खण्डान कुरु । एकैकँ भाग प्रतिपर्वतँ निषेहि । अनन्तरं तानाह्नय, ते सपद्येव धाव-न्तरतवान्तिकमुपैष्यन्ति । सृ० २ । आ० २६२ ॥
- स॰—साधु, साधु, द्रयतामयँ यावनः परमेश्वर ऐन्द्रजालिकवत् लीलाः सँकुरुते । किमीद्दशैरेव व्यव-हारैः परमात्मनः परमेश्वरत्वमवतिष्ठते । दुद्धिमन्तः खल्वीदशपरेमश्वरं दूरत एव प्रणम्य पृथरावतिष्ठन्ते केवलं मूर्खा एव तत्र विश्वसन्ति । एवञ्च यवनानां परमेश्वरस्य सर्वत्र यशः स्थाने दुष्कीतिरेव प्रसरिष्यति ॥
- ४४ परं परमेश्वरो यथाकामँ यतः प्रसीद्ति तस्मै नीति प्रयच्छति । सृ॰ २ । आ० २७४ ।
- स० यदा हि स यस्मै कामयते तस्मै नयमुपदिशति तदा यतो न प्रसीदति तमनयवर्त्मना नेष्यित, नाय परमेश्वरोचितः संव्यवहारः । यः खलु पक्षपात विहाय सर्वान धर्म्यपथमादिशति स एव परमेश्वर आप्तो वा भवितुमईति ।
- ४५—स स्वेच्छ्या य कमपि क्षंस्यते निम्नहीष्यति वा यतः स सर्वेभ्यो बलवत्तरः । सू॰ २ । आ॰ २६६ ॥
- स० अपि युष्माकं परमेश्वरः क्षन्तुमहानक्षममाणोऽक्षम्यांश्च मर्षयन् निष्ठुरशासनो छोकपाळ इव प्रजा भृशाँ निपीडयति ? यदा च परमेश्वरो यथाकामं कमपि पुण्यवन्तमपरश्च पापिनँ

विद्धाति तदा न केनाप्यात्मना पुण्यपापवता भाव्यम्, नापि केनापि परमात्मनैव तथातुष्ठीय-मानतया पुण्यपापयोः फल सुखदुःखात्मक भोक्तव्यम् । यथा हि लोकेऽपि सेनाप्रणेतुरा-देशेन कस्यचिद्विशसिता रक्षको वा सैनिको न तत्फलेन युज्यते तथवात्रापि भवितव्यम् । (जीवैः सुकृतदुरितफल न भोक्तव्यम् )।

- ४६ अयि ईश्वरप्रेरिताः ! कथयत तान पुण्यवद्भयः किमतः परँ शुभसन्देशमाहरामि यत्तत्र त्रिदिवे सन्ति भूगांसि केलिकाननानि येषामधस्तात्कृत्रिमाः सरितः प्रवहन्ति । यत्र च ते नित्यं स्थास्पन्ति । तत्र (स्वर्गे) निरवद्या मत्तकाशिन्योऽसरसो विद्यन्ते । परमेश्वरः स्व-प्रसादेन स्वानुचराननुगृह्णाति । स्०३ । आ० ११॥
- स॰—नन्वयँ यवनानां स्वर्ग उत वेद्याविलासमन्दिरम् ? अयं परभेश्वर उच्यतां कामवृत्तो वा ? केऽपि कृतिथियो नेदशदुराचारवर्णनपर प्रन्थं परमात्मिनिर्नित मन्तुमईन्ति ? कथमयं पक्ष-पात विधत्ते ? यदि नामाप्सरसः सदैव स्वर्गे निवसन्ति किं ता अत्र जन्म लेभिरे इतश्च स्वर्गे गताः ? आहोस्वित्तत्रैव समुत्पन्नाः ? अत्रैवोत्पद्य प्रलयवासरात्पूर्वमेव तत्र प्रयाताश्चेत् किंमिति तद्भतृनिप नाकारयामास ? प्रलग्वासरे च सर्वेषां न्यायः सम्पत्स्यत इति नियमः कथं समुलङ्कितः ? अप्सरसस्तंत्रव समुत्पन्नाश्चेत् प्रलयवासरं ब वत् कथं जीवनं व्यत्यापिय- ध्यन्ति ? तदर्थं तत्र मानवा अपि सन्ति यदि कृतः पुनरयमितः स्वर्गतेभ्यो भार्या प्रदास्यति ? अप्तरस इव मानुषानिपि किमथे नित्यस्थायिनो न निर्मितवान् ? एतेन यवनानां परमात्मनोऽन्यायकान्ति मौर्ह्यं च प्रतीयने ।
- ४७-असंशयं परमात्मना प्रदर्शितः सत्यर्धम इस्लाम एव । सू॰ ३ । आ॰ १६ ॥
- स॰ अपि परमेश्वरो यवनानामेव नान्येषाम् ? अपि पूर्व त्रयोदशशतसमाभ्यो नाषीत् किमप्यश्वरीयं मतम् ? एतेन साधु सुन्यक्तं भवति यदयं वुराणप्रन्थो नास्ति परमात्मनो निर्मितिरिप तु कस्यचित्पक्षपातैव दशः कृतिरस्तीति ।
- ४८—प्रत्येकस्मै प्राणिने तदुपाजितमशेष प्रदास्यते। नापि केनचित् सहान्यायः करिष्यते। ब्रूहि—अिय परमात्मन! त्वमेव सर्वेषामिथपितः। यस्मै वाञ्छिसि प्रयच्छिसि। स्वेच्छ्या च कस्यचिद्-पहरिस । यं कमिप स्वाभिलाषेण मानयिस अपरञ्च विमानयिस सर्वे खलु त्वदायत्तम, सर्वेभ्यः त्वमेव प्रभविस । त्वमेव निशां वासरे, वासरं च निशायां विपरिणमयिस । त्वमेव सर्वेतनं मृतं मृतश्च चेतनावन्तं सम्पादयिस । त्वमेवात्मनो रुच्या यस्मै कस्मैचिदनन्त-स्वेतनं (जीविकासाधनमन्नादिकं) विश्राणयिस । यवनैर्नास्तिकः सह सङ्यं नाचरणीयं केवलं यवनैरेव सहत्त्या वित्तित्व्यम्। यश्चैवं विद्धाति तेन परमात्मनः किमिप नाशांसनीयम्। पुनश्च ब्रूहि यदि यूयँ परमेश्वरमिवाञ्छथ तिहं मामनुसरत । परमेश्वरो युष्मान् स्नेक्ष्यित पापानि च वः क्षमिष्यते यतः स करुणामयः । सृ॰ ३ आ० २१,२४–२७ ।
- स० —यदि प्रत्येकस्मे तदुर्पार्जितक्रमेणाशेषकर्मफल प्रदास्यते तिह तद्दुरितानि क्य क्षन्तुं शक्यन्ते। पापानि चेत् क्षम्यन्ते कथं तैस्तत्फल लभ्यते ? कर्मणां क्षमाभावः फलप्राप्तिश्चेति विप्रति-

षिद्धभेतत् । दुरितानां मर्षणश्चान्यायसेवितः पन्थाः श्रेयःक्षमणामभावे राज्यप्रदानमप्यज्ञान-विजृम्भितम् । कथं नाम सचेतना मृतकाः, मृतकाश्च प्राणभृतो भवितुमर्हन्ति ? निह पर-मात्मनो व्यवस्थान्यश्चिति । यवनधर्मविमुखानां नास्तिकत्वव्यपदेशोऽपि नैतेषां दुराप्रहमा-विष्करोति ? अन्यधर्मावलम्बिषु साधुभिरिप सङ्यं नापादनीयं यवनेषु पुनर्दुगत्मभिरिप साधुतयव व्यवहर्त्तव्यमित्यनुशासनं परमेश्वरॅ तद्धिकारतो अंशयति । एतेनायं कुराणप्रन्थ-स्तदीयः परमेश्वरो यवनाश्च पक्षपातकहशोऽज्ञानिवमोहितचेतसश्च संलक्ष्यन्ते । अन्यत्किञ्च-दवधीयताम्—मुहम्मदमहाशयः कीदशः पटुमितरासीत्— स हि सँचष्टे "ये मामनुसरन्ति परमेश्वरोऽपि तान् सिह्यति" क्षमते च तेषामागांसि । एतद्धि मुहम्मदमहाशयस्यान्तःकरणं नासीन्निर्मलमिति अवगमयित । स्वार्थसंसाधनाय केवलमयं कुराणग्रन्थस्तेन विरचितो ऽन्येन वा निर्मापितः ।

- ४९—तदा देवदूताः प्राहुः—अिय मरियम् त्वां परमेश्वरो वृतवान् , परिपूतवांश्व सकलभूमण्डलप्रमदासु त्वामेव वृतवान् । सु॰ ३ । आ॰ ३५ ॥
- स॰—यदा खिल्वदानीं परमेश्वरस्तद्दूता वा मर्त्येरालिपतुमधस्तात नावतरित तदा प्राचीनसमये समायान्ति स्मेति कथं विश्वसिमः । प्रलमानवाः पुण्यात्मानोऽभवन् नेदानीतना इति चेदुच्येत— तन्न मन्यामहे—प्रत्युत क्रिश्चीनयवनधर्माविभीवसमय एव तत्तद्देशेषु विद्याविरहिताऽज्ञानिनश्च प्राचुर्येण न्यवसन्-अतएव तत्र एताहशा विद्याविज्ञातशून्यधर्माः प्रचारं लेभिरे । साम्प्रतञ्च सर्व देशानां विद्वद्भृयिष्ठवात्प्रसर्त्वं न शक्तुवन्ति । प्राचीना अप्यन्तः सार्श्वन्या धर्माः श्रने स्त प्रतियन्ति का कथा पुनस्तेषां प्रसारस्य ।
- ५० सतमुवाच 'भवे'ति । सवभृव । नास्तिकाः परमेश्वरं वञ्चयामासुः, सच तान् वञ्चयामास । परमेश्वरोद्यातितरां दाम्भिकः । म सृ० ३ आ० ॥ ५०-५२ ॥
- स्र नतु परमेश्वरः कमुवाच ? निह यवैनस्तदितिरिक्तं कि अदिन्यदभ्युपेयते । तद्वचनेन च कः समुत्पन्नः ? यवैनरस्योत्तरं सप्तजन्मस्विप दातुँ न शक्यते नह्युपादानिनिर्मत्तं विना किईचित्कार्यमुत्पद्यते । "कारणमन्तरेणेव कर्यमुत्पद्यत" इति वचन "विनेव जनकाभ्यामहमुत्पन्न" इति
  इति वचोऽनुकरोति । यः परैः प्रतार्यते स्वबञ्च दम्भमाचरित स कदापि परमेश्वरो न भिवतुमईति । द्रमास्तां परमेश्वरत्वं स साधुजनोऽपि भिवतुं न शकोति ।
- ५१ परमेरवरः त्रिसहस्रदेवदृतियुं मभ्यँ साहाय्यं प्रयच्छेदिति किं न पर्याप्तम् ? सू० ३ । आ• १२०॥
- स०—यः पुरा त्रिसहस्रदेवकूर्तयवनानां साहाय्यकमनुतिष्ठति स्म स इदानीं तेषामाधिपत्ये विनष्टे प्रत्यहं च क्षीयमाणे कथं न साहरूपँ प्रददाति ! तस्मादिदँ मूर्खान् प्रलोभ्य स्वायत्तीकर्तुं प्रवञ्चनाः मात्रम् !

- ५२ -- नास्तिकानां विप्रतीपँ नः साहाय्यँ कुरु । परमेश्वर एव युष्माकमधिपतिः स एव सहायेषु प्रश्न-स्यतमः । यदि यूयँ परमात्मनो मार्गे विहता भवेयुः । परमात्मनो दया नितरां श्रेयसी । सू॰ ३ आ॰ १४१, १४२ ॥ १५९ ॥
- स॰ साम्प्रतं यवनानां भ्रमो निरीक्ष्यताम् परमतावलिम्बनः सँहर्तुं परमेश्वरं प्रार्थयन्ते । अपि परमेश्वरो (नितरां) सरलो येनेषां प्रार्थनामङ्गी कृर्यात् ? यदि नाम यवनानां परमात्मेव सहायः कथ तर्हि तेषां कार्याणि विनदयन्ति । परमेश्वरोऽपि तन्मोहपाशबद्ध इव सँलक्ष्यते । नहीदशः पक्षपातयुतो धर्मात्मनां किहीचिदुपास्यः सम्भवितुमईति ।
- ५३ अपि च परमेश्वरो गुप्तार्थात्र वेदयति । किन्तु स्वदूनानां यँ कमपि वृष्पुते । अतस्तिस्मिस्तद्दू-तेषु च विश्वासमापादयत । सू॰ ३ आ॰ ॥ १७४॥
- स॰ —यवनाः खलु परेमश्वरव्यतिरिक्तं नान्यं कमि विश्वसन्ति । नापि परमात्मनः कमप्यर्चनांश-हर्षं मन्यन्ते कथं तह्यत्र पैगम्बरमहाभागेऽपि परमात्मनीव विश्वासः कार्य इत्युपदिष्टमः ! अत एव पैगम्बरोऽ (परमात्मना समम्) प्यर्चनांशप्राही संपत्रः एवश्च परमात्मनोऽद्वितीयत्वँ-नावशिष्यते । अनेन केवलं मुहम्मदमहाभागस्य पैगम्बरत्वं प्रतिपाद्यतः इति चेदुच्येत तर्हि का आवश्यकंता मुहम्मदमहाभागस्येति प्रश्नः समुदेति । यदि नाम तमात्मनो दूतसंविधान-सन्तरेण परमेश्वरः स्वकार्याण्यनुष्ठातुं न क्षमते तत् तस्यक्षमत्वं सुतरां सार्वितं भवति ।
- ५४ अिय श्रद्धालवः ? (ईमान वालो ) धारयन्तु धैर्य्यम्, सकलं वस्तुजातं तदुचितस्थानेषु संद-धताम्, संश्रामे च निरता भवन्तु । विभ्यतु परमात्मनो येन भवन्तो मोक्षँ लभेक्न् । सूर्व ३ आठ १८८ ।
- स॰—अयं कुराणवर्णितः परमेश्वरस्तद्दूतश्चोभाविष कलहिप्रयावास्ताम् ।यः खलु योद्धमादिशति स शान्तिमङ्गकरः सञ्जायते । ननु नाममात्रेणपरमात्मनो भयेन मोक्षो लभ्यते उताधर्म्यकलहादि-भयेन ? आद्यश्चेद्धयाभययोर्न कोऽपि विशेषः । द्वितीयश्चेदोमिति ब्रूमः ।
- ५५—इमाः खलु परमात्मनो राज्यपर्यन्तभूमयः । यः परमात्मतद्द्तयोरादेशँ वश्यित स स्वर्गमा-प्त्यित । यत्र कुल्याः प्रवहन्ति अयमेव च मानवजनुषो महान् लाभः । यश्च तयोराज्ञामुल्ल-ह्विष्यिति स तदीयप्रान्तभुवो वहिर्यास्यिति । स सततस्थायिनि हविभुंजि धश्यते शास्वती पीडा च तदृदुःखँ वर्धयिष्यति । सू० ४ आ० १३ । १४ ॥
- स॰—परमात्मैव ग्रुहम्मदमहाभागं स्वांशभागिनमकरोत् । एति तेन स्वयमेव कुराणप्रन्थे समुपन्यस्तम् । परमेश्वरश्च मुहम्मदमहाभागे सुदृढमनुरक्तो येन स्वगंऽिप तँ स्वभागहारिणमकत्पयत् । यवनानां परमेश्वरः किस्मिश्चिदल्पीयस्यिप वस्तुनि नास्ति स्वायत्तस्तिकस्तस्यस्वात्मिनिर्भात्वकथनं नितरामनर्थकम् । नहीहशाः सँव्यवहाराः परमेश्वरपुस्तके भिवतुमईन्ति ।

- ५६ परमेखरस्वसरेणुपरिमितमप्यन्यायँ नाचरति सत्कर्मणाञ्च द्विगुणं फरूँ प्रयच्छिति । सू॰ ४ आ॰ ४५ ।
- स॰—यदा खलु त्रभरेणुपितमध्यन्यायं नानुतिष्ठति किमिति द्विगुणँ पुष्पफलँ विश्राण-यति ! कथँ च यवनपक्षपातै विश्वत्ते ! कर्मणामननुरूपफलप्रदानेन परमद्वरोऽन्यायाचारः सम्पर्धत ।
- ५७ यदा च त्वदिन्तिकाद्विर्हिनिर्यान्ति तदा तेषां मध्ये केचन नक्तं तव वचनप्रतिकूलं संमन्त्रयन्ते। परमेश्वरश्च तन्मन्त्रणां विलिखति । यद्यपि परमेश्वरस्तान् ( नास्तिकान् ) तत्कर्मदोषेण विमोहितवान् । अपि यूयं वाञ्छथ यत् परमात्मना विमोहितान् सद्वर्त्मना नयेम इति ! परं तद्विमोहितमानवाः सद्वर्त्म लब्धुं कदाचिदपि न शक्ष्यन्ति । सु० ४। आ७ ८०, ८७॥
- स०—यवनानां परमेश्वरो यदेंव विलिखनगणनापुस्तकं निर्माति तदा तस्य कुतः सर्वज्ञत्वमविशिष्यते निर्ह सर्वज्ञस्य किञ्चित् लेखप्रयोजनम् । यच्च यवनाः सँचक्षते "दियावल एव सर्वेषां मोहा-पादनेन दुर्वृत्तः" इति । पर यदा परमेश्वर एव प्राणिनो विमोहयित कस्ति हि परमात्मदियावलयो-विशेषः ? इयान् भेदो वक्तुं शक्यते यत् परमेश्वरस्तयोमहत्तरो दियावलः । यवनानामेव खल्वेष समयः "यो हि मानवान् प्रविलोभयेत् स एव दियावल" इति । इत्य च तैः परमेश्वरो-ऽपि दियावलः सम्पादितः ।
- ५८ -यदि ते स्वहस्तान् न नियच्छेयुः, धरत तान। यत्र कापि त उपलभ्येरन् तत्रैव व्यापादयत। न केनापि यवनेन यवनो निहन्तव्यः। पर यदि कश्चन श्रमेण यवनं व्यापादयेत तदैकं यवनदासँ विप्रमुश्चेत् तद्रक्तमूल्यञ्च निहतबन्धुभ्यः समर्पयेत पर यदि तद्वान्धवाः क्षमे- रन्। अथ यदि निहतो जनो युष्मत्प्रत्यर्थिभूतो भवेत् तदा केवलमेको यवनदासो दास- त्वेन विप्रमोक्तव्यः (तदीयरुधिरमूल्यं न दातव्यम्) यदि कश्चिद् यवनं विज्ञानपूर्वकं हन्यात् तदा निरय एव तन्निष्कृतिः तिस्मिश्च परमेश्वरः कोपाकुलः सन्तिष्ठते। सृ० ४ आ० ९०, ९१, ९२।
- स• अयँ महापक्षपातो निरीश्यताम् । अववना यत्र कःपि निहन्तव्याः, अज्ञानेनापि यवनवधे प्रायिश्वत्तमाचरणीयम्, अयवनधातेन च स्वर्गो लभ्यत इति कुराणप्रन्थोपदेशो दूरतः परि-हरणीयः । ईदशो प्रन्थाः, एतादृशो देवदूताः, एवँविधानि च मतानि ज्यानिमन्तरेण नान्य-िकमपि विद्धति । एतादृशानामभाव एव वरीयात् । विचक्षणैरीदृक्प्रमाद्बहुल्यमीन परित्यज्य वेदविहितान्येव कर्माण्यनुष्ठयानि यत्र केशतोऽपि नास्ति किञ्चिदसत्यम् । अपि च एत आचक्षते-यवनधातको निरयं गच्छति, अन्ये पुनर्भाषन्ते यवनवधेन स्वर्गमुपे-यादिति, भवानेवात्र पृच्छयते कमनयोः सत्यःवेन विश्वसिमः ? अस्मन्मते तु तादृशमृद्ध-धियां कल्यनाजालप्रसृतधर्मपरिहारेण सर्वेवदिकः पन्था अनुसरणीयः । यत्र हि आर्थैः साधुभिः क्षुण्णवर्त्मना गमनं, दस्पृत्रेवितमार्गपरिहारश्च वर्णितः ।

- ५९ अपि च यः सद्वर्गाविर्भावसमनन्तरमपि रसूलँ प्रतीपायते अनुसरित च विश्वासवतां सरणि-व्यतिरिक्तमन्यँ कमपि पन्थानम् , वयमसँश्यँ तँ निरयगामिनँ विधास्यामः । सू० ४ आ० ११३ ।
- स० निरीङ्यताभिदानीं परेमश्वरस्तद्दृतयोः पक्षपातः । मृहम्मदप्रभृतयो विदन्ति स्म नतु यदि नाम वयं परमात्मनो व्यपदेशेन नैवं लेखिष्यामो न तर्ह्यस्माकँ धर्मः प्रचारं लप्स्यते नापि वयं पदार्थान लप्प्यामहे कथं पुनर्विषयानुषभोक्ष्यामह इति । इदं हि तेषां स्वार्थसाधने, परार्थ- विघटने च वैचक्षण्यं द्योतयित । अतः एव ते नासन् खलु आप्ताः । नह्यषां वचः कृतिध्यै- अति मन्तुँ शक्यते ।
- ६० यः कश्चन परमेक्बरे, तट्ट्नेषु, तट्यन्थेषु प्रलयवासरे वा न विक्वसिति, असँशाँ स पथ-प्रच्युतः । किञ्च ये पूर्व विश्वस्तास्तद्तु नास्तिका अभवन् ततो विश्वासमापन्ना भृयश्च नास्तिका अभवन् परमेक्बरस्तान् न किहिचित्क्षस्यते नापि मार्गे द्र्शियष्यति । सू० ४ आ० १३४, १३५।
- स० अपि परमेश्वरोऽधुनाप्यद्वितीयो भिवतमहिति ! तस्याद्वितीयत्वप्रतिपादन भूयसा पैगम्बर-प्रमुखानां तद्दशभागत्वकथनश्च कि मिथो न विरुध्यते ! कि परमेश्वरः त्रिः क्षमां विधाय पुनः कश्चन न क्षमते ! अपि परभेश्वरस्तान् — ये तँ तट्दूतान् वा वारत्रयाधिक नाङ्गीकुर्वन्ति मार्गं न दर्शयति ! यदि सर्वे चतुःकृत्वोऽपि (कुफ्रँ) कुर्युः तिह कुफ्रस्य बाहुल्य स्यात् ।
- ६१ निःसँशायँ परमेश्वरो दुर्वृत्तान् नास्तिकांश्च निरये समाहरिष्यति। अपुण्यकृतः परमेश्वरँ परमेश्वरश्च तान् प्रतारयति । अयि श्रद्धालवो जनाः ! यवनान् परित्यज्य नास्तिकान् मित्राणि माकाष्टं । सू॰ ४ आ॰ १३८, १४१, १४८ ।
- स० यवनाः स्वर्गमपरे च निर्धं प्रतियन्तीति कथमवगम्यते १ यः खल्वपरैः प्रतार्थते यश्चापरान् प्रतारयित तादशः परमेश्वरोऽस्मत् पृथगवतिष्ठताम् । स वश्वकरेव सख्यमाचरतु । कितवश्व तेन सह मैत्रीमापादयन्तु । यतो हि 'यादशी शीतलादेवी तादशः खरवाहनः"। येषां परमातेमव परप्रतारकः कथं नाम तेऽन्यान् न प्रतारयन्तु १ दुर्वृत्तेनाऽपि यवनधर्मावलम्बिना सख्यं तक्क्षतिरिक्तेण साधुनाऽिप शात्रवं किं कस्यचित् प्रशस्यतामहिति १
- ६२ अयि मानवाः ! युष्माकमन्तिकँ परमात्मनः सकाशात् सत्येन सह देवदूतः (पैगम्बरः ) प्रायात् विश्वसित तम् । परमेश्वरः सर्वेवां समर्थोऽद्वितीयः प्रभुः । सू० ४ । आ० १५० ,१६२ ।
- स॰ यदा ह्यत्र पैगम्बरेषु विश्वासापादनं समुपवर्णितं तर्हि देवदूता अपि परमेश्वरोपासनांशभागिनः समभवनवा ? । परमेश्वरस्यकदेशित्वेनैव तद्दूतास्ततो गतागतं कुर्वते परिच्छित्रस्य चेश्वरत्वं कथद्वारं संभवेत ? । एकस्मिन्नेव कुराणप्रन्थं परमात्मनः कचिदेकदेशित्वं कचिच व्यापकत्वं प्रतिपाद्यते अतः पूर्वापरिवरुद्धत्वाकायं कुराणप्रन्थः कस्यचिदेकस्यापितु भूयसां कृतिरित्यनुमीयते ।

- ६३ स्वयंमृतम्, रुधिरम्, वराहिपिशितम्, परमेश्वरव्यतिरिक्तान्यस्मा उपकल्पितम्, कण्ठं निपीड्य व्यापादितम्, अभिघातेन कुतश्चित् पातेन वा गतासु, पश्चन्तराणां शृङ्गाहतम्, यच्चान्यवन्य पशुभिर्मोज्यतां नीतं युष्मभ्यं तत्सर्वे प्रत्यादिश्यते । सृ७ ५ । आ० ३ ॥
- स० अपि केवलिमिबन्त एव प्राणिनः प्रतिषिद्धाः ? अन्ये भूयांसः पश्चवः तिर्धश्चः पतङ्गादिशुद्रजन्त-वश्च यवनाशनेऽभ्यनुशायन्ते ? एतेनायँ कुराणग्रन्थः केनिचन्मर्त्येनव निर्मितो नतु परमेश्वरे-णेति साधु सिद्धधित ततश्च नायँ प्रामाण्यमईति ।
- ६४—परमात्मने समीचीनमृणं प्रयच्छत । निःसंशयमहँ युष्मान् दुरिनेभ्यो विष्रमोक्ष्ये । स्वर्गे च वः प्रहेष्यामि । सू॰ ५ । आ॰ १० ॥
- स० अहो यवनानां परमात्मनः सद्मनि मनागिप धनं नावशिष्टमिति प्रतीयते कथमन्यथा स ऋणें याचेत ? कथं च युष्मत्पापानि विधूय वः स्वर्ग प्रहेष्यामीति तान् विभोहयेत् ? वस्तुतस्तु परमात्मनो व्यपदेशेन मुहम्मदमह शयः स्वार्थं साधयामास ।
- ६५ स्वेच्छया यं कमिप क्षयते निपीडयति वा । यत् पूर्व कस्मा अि न विश्राणितं तत् युष्मभ्य विश्राणितम् । सु॰ ५ । आ॰ १६, १८ ॥
- स॰—यवनानां परमेश्वरोऽपि स्वकामतो दियावलवत् कमिप पापाचारमन्यँ च पुण्यवन्तँ सँपादयित एवञ्च स एव स्वर्ग निरयं वा गच्छतु यतोद्येव स एव पुण्यपापयोः कर्त्ता सम्पद्यते । जीवो व पुनः परायतः । यथा हि सेनाध्यक्षनिदेशेन सैन्यँ कमिप प्राणैर्विकोजयित कमिप चानुपाल-यति सैन्ये नोत्तरदायित्वं संजायते । तथैवात्रापि परमात्मनिदेशेन पुण्यपापे समाचरत्रिप पूरुषस्तरफळेन नोपयुष्ठ्येत ॥
- ६६—परमात्मनस्तद्दूतस्य चादेशमनुपालयतः । सु० ५ । आ० ९३ ॥
- स॰-एतिब्र परमात्मनोऽद्वितीयत्वं व्यासेधित, पुनः कथं सोऽद्वितीयोऽभ्युपगम्यते ।
- ६७ अतिक्रान्तं परमेश्वरोऽक्षमिष्ट । यः पुनर्भृयः समाचरिष्यति ततः स वरँ निर्यातयिष्यति । सू॰ ५ । आ० ९६ ॥
- स॰ अनुष्ठितपापानां क्षमाप्रदानं तदनुष्ठानसमनुज्ञाप्रदानेनेनसां प्रवर्धनम् । यद्धि पुस्तकं पाप-क्षमाप्रदानं वर्णयेत् न तत् परमेश्वरस्य विदुषो वा कस्यचित् निर्मितिर्भवितुमहिति यतः केवलं तत् पापानि प्रवर्धयित भविष्यद्घप्रतिबन्धाय पुनः परमात्मनः प्रार्थनं, पूर्वानुष्ठितेषु पिन् तापश्च युज्यतेतराम् ।
- ६८ नतु बस्ततोऽधिकः पापीयान् यः परमेश्वरं मुधेव दूषयश्वभिवत्ते यन्मय्यपि परमात्मनः श्रुति-प्रकाशः समभवदिति, परं न तत्र किञ्चिद्प्यवातरत् । यथा च परमेश्वरो निजसन्देशान् प्राइणोति तथेवाइमपि सँदेशानाइरामीति सू॰ ६ । आ॰ २ ।

- स० यदा मुहम्मदमहाभागो "मिय परमात्मनः सन्देशवाचो (आयते )ऽवतरन्तीति व्यपिदशिति-स्म तदान्योऽपि कश्चिद् घूर्तस्तथैव लीलां व्यतनुत "मध्यपि ऐशसन्देशाः प्रादुर्भवन्ति माम-पीश्वरप्रेरित (पैगम्बरम् ) सन्यश्विमिति"। तदा स्वप्रत्यर्थिन पराजेतुमात्मयशः प्रथियतुः सुहम्मदमहाशयेन एष उपाय आश्चितो भवेत्।
- ६९—युष्मानहमुदपादयम्, ततो व आकृतीरकल्पयम्, तदनु यूयमादमँ साष्टाङ्गपाँत नमस्कुरुत इत्य-दिशम् । मद्वचनेन सर्वे प्रणेमुः परँ दियावलो न प्रणतवान् । परमेश्वरस्तमुवाच "कस्त्वाम-बारयद् येन मयादिष्टोऽपि त्वं तं न प्राणंसीः"। स आह "वरीयानहं तदपेक्षया यतस्त्वं मां जातवेदसस्तञ्च रजसः समुदपादयत्"। परमेश्वर उवाच "निर्याद्यतः प्रदेशान्तेष तवाह-ङ्कारोऽत्र युज्यते ।" स आह—यावन्मानवाः श्ववागारेभ्य उत्थाप्येरंस्तावत् मह्मस्वकाशं प्रयच्छ।"परमेश्वरः प्रत्यवादीत् "त्वमसँशयमभ्यनुज्ञातोऽसि"। स प्रत्यभाषत "सशपथमहं व्रवीमि त्वं मामसोहयदतोऽहँ निःसंशयँ तदर्थं तवाजिद्मवर्त्मिन स्थास्यामि (तवान्तरायमाचिरिष्यामि) त्वं च तेषां वहून् धन्यवादकर्तृन् न लप्स्यसे" । परमेश्वर उवाच—गच्छ त्विमतः प्रदेशात् ये केऽपि तेषां त्वामनुयास्यन्ति तैः सर्वैः निरयं प्रपूरिषध्यामि ।
- स० अयि पाठकाः ! साम्प्रतं परमेश्वरिदयांवलयोर्विवादं समाहितेन चेतसा शृण्वन्तु —

अयं दियावल आसीत् खलु दाससिनभो देवदूतः । सोऽपि परमेश्वरात्राभैषीत् नापि परमेश्वरत्तात्राभैषीत् नापि परमेश्वरत्तात्रानं शशाक परिपाविषतुम् । अतोऽप्यिकितरः परमात्मनोऽयं प्रमादः—यद्यं तादशं परप्रतारकं दियावलं मुक्तवान् । दियावलं सर्वेषां प्रविलोभको वर्तत एव परं परमेश्वरत्त्रस्तस्यापि प्रतारकस्तेन परमेश्वरः "शैतान" इति सुन्यक्तं भवित । दियावलो हि "त्वँ मां नष्टपथमकार्धीदिति" प्रत्यक्षमाचिष्टे । एतेन परमात्मिन पवित्रतापि न प्रतीयते । सकलदुरितप्रवर्तकत्वश्च तत्र न्यविष्ठते । एवँविधपरमेश्वरो यवनानामेव भवित्रमहिति न त्वन्येषां साधुजनानाम् । किञ्च यवनानां परमेश्वरो देवदूर्तमितुष्यवत् सँलांपेन शरीरी, अल्पक्तो, न्यायशून्यश्च सँपयते अत एव कृतिथयो यवनधंभ नातुमोदन्ते ।

- ०० असँशयँ परमेश्वरो युष्माकमधिर्वतिः यो हि द्यावापृथिव्यौ षड्वासरेषु व्यरचयत् ततः स्वसिं-हासनँ भेजे (सप्तमँ त्रिदिवम्)। परमात्मानञ्च विनयेनाकारयत । सू० ७ आ० ५३-५४ ।
- स॰—नतु यः पडहःसु जगित्रमाँय स्वर्गे सिंहासनमधिरूडो विश्रामँ कुरुते अपि स सर्वशक्तिमान्
  व्यापकश्च भवितुमर्हति ? सर्वशितिमत्वव्यापक वयोरभावाच स परमेश्वरत्वेनेव हीयते ।
  अपि विधिरो युष्माकँ परमेश्वरो येनाङ्कानेनाकणयिति ? सर्वमिद्मनीश्वरस्य व्यवहारः । तथा
  च नायं कुराणश्रन्थः परमेश्वरनिर्मितो भविदुमर्हति । अथ यदि षड्वासरेषु जगिद्वरच्य
  सप्तमेऽहनि विश्राममतनुत तन्त्र्नं श्रान्तोऽभवत् । साम्प्रतं स्विपिति जागितं वा ? जागितं
  चेदिदानीं किमण्यनुतिष्ठति ? निश्वेष्टो वा वृथेवेतस्ततो विहरन् परिश्रमिति ?
- ७१ कलहायमाना भुवि मा परिश्रमत । सू॰ ६। आ० ५२॥

8

Ę

स

E

स

43

90

44

To

40

70.

£ C-

- स॰—अयं समुपदेशः समीचीनः । परमत्रैव (कुराणप्रन्थे ) यवनैर्नास्तिकैः सह योद्धव्यं इन्तव्या-श्च त इत्यपि विलिखितं तत्र भवद्भिरेवोच्यतामत्र पूर्वापरिविरुद्धत्वदोषः समस्ति न वेति ? एतेन "यदा माहम्मदमहाशयः क्षीणवलोऽभवत्तदा गत्यन्तराभावादेव उपाय आश्चितस्तेन, सज्जातवलथ कलह प्रवर्तयामास" इति प्रतीयते । तस्मात्पूर्वापरिवरुद्धत्वेनोपदेशद्धयमि वास्तव न भवितुमहिति ।
- ७२ -- ततः स स्वयष्टि प्राक्षिपत् स च व्यक्तमजगरः समजायत । सू० ७ । आ० १०९ ॥
- स० एतद्धि "परमेश्वरमाहम्मदावपीदृशालीकवार्ता विश्वसितः स्म" इति प्रमाणयित । एवश्वोभाविप तौ नास्तां कृतिथियौ । केनापि प्राकृता नियमा विपर्यासियतुँ न शक्यन्ते नहि चक्षुषा निभा-लनं श्रवसा च श्रवणं कोऽप्यन्यथियुँ शकोति । अत एवैन्द्रजालिकमेतत् ।
- ७३ अहँ तेषामुपरि जलोपप्रवाँ, शिरिवाँ, यूकावृन्दाँ, दर्दुरान्, रुधिरश्च प्राहिणवम् । अतश्च तान् प्रतिहिंसया सरिति न्यमावयम् । यिखायेलतनयाँश्चाम्बुयेः पारमुदतारयम् । असंशाँ तदङ्गी-कृतं मतमलीकाँ तेषां कार्यमपि मिथ्येव । सृ० ७ । आ० १३०, १३३, १३७, १३८ ॥
- स० यथा कश्चिद्दाम्भिकः कमि भीषयेत् "अहं त्वां दँशयितुमाशीविषान प्रहेष्यामीति" तथेदेदमिष सुतरां वर्तने । यः खलु कांश्चिद्दम्नुधौ निमज्ञयेदपरांश्च ततः पारँ गमयेत् स कथङ्कारँ
  न भवेत् पापिनां पवरः ? यः परमतँ यद्ध्यनेके जना विश्वसन्ति असत्यमाचष्टे, आत्म
  नश्च श्रयस्त्वँ प्रतिणद्यित को नु धर्मस्ततोऽधिकमक्त्यो भिवतुमहिति ! निहं किस्मिनिष्
  धर्मे सवै एव यानवा दुर्भृताः साधवो वा भवन्ति । अयं पक्षपातव्यवहारो मृद्धियां विचे
  ष्टितम् । प्राचीनसँहिता (तौरेत) प्रतिपादितो धर्मो व्यलीकतां गत उतान्यः कोऽपि धर्मो
  यस्यात्र मृषात्वँ प्रतिपादते ? अन्यश्चेत्तर्हि कः स आसीत् यस्य नामचेयं कुराणप्रन्थे भवेत् ।
- ७४ त्वँ मां कथमि द्रष्टुं न शक्यित । किन्तु यदा परमेश्वरः स्वात्मानं पर्वते प्रादुरभावयत् तदा स गिरिस्तिलशो विशीर्णतां गतः । मूषस्च निःसंज्ञोऽपतत् । सू० ७ । आ० १४२ ॥
- सo चक्षुर्विषयभृतस्य न किंहिचिद् व्यापकत्वं सम्भवति । यः पुरेहशाश्वर्धाण्यन्वतिष्ठत् स किमिति साम्प्रतं न तानि दर्शयति ? अतः सर्वथा सिष्टक्रमिकिङ्कत्वादिदं प्रमाणपदवीं नारोहिति ।
- ७५ सायं प्रातः स्वप्रभं विनयेन भिया च चेतिल मन्द्रस्वरेण संचिन्तय । सू० ७ आ० २०४ ॥
- सः एकिस्मन् कुराणप्रन्थे कचित्तारस्वरेण परमात्मनोऽक्वानं कचिचोपांशु तद्भावनं विन्यस्यते प्रति-ब्रहि तत्र कतरत् सत्यं मन्महे ? मिथो विरुद्धं हि वचः प्रमत्तगीतमनुकरोति । अमेण कचि-द्विरुद्धत्वं सञ्जायेत चेत्तसाभ्यपगमे न किञ्चितपरिहीयते ।
- ७६—ते त्वामपहारविषयेऽनुयोक्यन्ते । कथय-लोष्त्राणि परमात्मनस्द्दूतस्य च वर्तन्त अतो विभीत परमात्मन इति ॥ सृ० ८ । आ० १ ॥

- स॰ एते परधनान्यपहरन्तो दस्यूनां वृत्तमनुतिष्ठन्तः परांश्च तथा कर्तुमुपिद्शन्तोऽप्यात्मनः परमेश्व-रत्वं देवदूत्रत्वं विश्वासपात्रत्वश्चोद्वोषयन्ति किसतः परमाश्चयम् १ परमात्मनो भयं दर्शयन्तः परान् विलुर्ण्डन्त "तथाप्यस्माकमेव मतं श्रेय" इात भाषमाणा मनागपि न लज्जन्ते। दुराष्रहं विहास सत्यं वैदिकं मतं नाभ्यपयन्ति किसतोऽधिकं भवेदनौष्वत्यम् १
- ७७— नास्तिकान् समृलमुनमूलयत । अहञ्च युष्माकसनुगच्छिद्धः सहस्रदेवदूतैः सह साहाय्यं करिष्ये । असंशः महं नास्तिकानां चेतिस भीतिमुत्पादयिष्यामि अतस्तेषां श्रीवासु प्रतिसन्धि च प्रह-रत ? । स्० ८ । आ० ७ । ९ । १२ ॥
- स० दबनधर्ममनभ्युपगच्छतां मूलानि छेत्तुमादिशँस्तेषां परमेश्वरः पैगम्बरश्च अहो कियानिष्ठुरः ? अपीदशः परमेश्वरो यः खलु नास्तिकानां शिग्र्छेतुमङ्गानि च तेषां कर्त्तयितुं यवनानादिशेत साहाय्यञ्च तत्कर्मणि प्रयच्छेत् कथमपि दशयीवतो वरीयान् भवितुमर्हति ? वस्तुतः सर्वो-प्यं प्रपश्चः कुराणप्रन्थप्रणेतुरेव नतु परमात्मनः । अथचेत् परमेश्वरस्यैवैतन्न्यायविलसितं तर्हि तादशः परमेश्वरोऽस्मद् वयञ्च ततः पृथगवितष्ठेमहि ।
- ७८-परमेश्वरो यवैन:सह वर्तते । अयि श्रद्धालत्रः ! परमात्मरसृलयोर्निदेशमनुशालयत । अयि श्रद्ध-धानाः ! परमात्मनस्तत्प्रेरितस्य च चौर्य्यं मा कुरुत । नाप्यात्मनः प्रतिज्ञाभङ्गमाचरत । परमे-श्वरः कपटप्रवन्धमन्त्रतिष्ठत् स च दास्मिकानामप्रेसरः । सू० ९ । आ० २४ । २७ । ३० ।
- स॰ अपि परभेश्वरो यवनानां पक्षपातं विधत्ते ? एवञ्चेन्तूनमन्यायमाचरित स हि कृत्स्नस्य जगतः प्रभुः िकं परमेश्वर अह्नानमन्तरेण न शृणोति ? विधरः िकमु ? अपि च रसृलस्य तदशहारितवहल्पनं नास्ति जघन्यं कर्म ? क्वास्ति परमात्मनः कोषो येन स तदपहारशङ्कयाऽतितरां विमेति ?। अपि परभेश्वररस्लो विहायान्येयां धनापहरणं श्रेयः ? एवं हि केवलं पापीयांसो-दुर्वृत्ता वोपदेष्टुमईन्ति । नतु यः स्वयं कपटमाचरित दाम्भिकांश्च जुषते स कथं मायिकः पापीयांश्च न भवेत ? तस्मान्नायं कुराणप्रन्थः परभेश्वरप्रणीतोऽपितु केनचिद्दाम्भिकन निर्मितो भवेत् कथमन्यथेदशायुक्तव्यवहारास्तत्र समुपलभ्यन्ते ।
- ७९—अतस्तै ( नास्तिकैः ) स्तावद्योद्धव्यँ यावत्तेषां वलँ विनाशँ नेयात्, यावच परमात्मनः पवित्र-धर्मः सर्वत्र लब्धप्रसरो न भवेत् । इदँ चापि वेद्यम्—यूयँ यात्कश्चिदपि लोजनासाद्यथ तस्य पश्चमांशः परमञ्जरस्मुलयोर्वर्ततः इति । सू० ८ । आ ४०-४२ ।
- स॰ कोऽपरो यवनानां परमेश्वरात् इत्थमन्यायेन युध्येत, परान् योद्धमुपदिशेत् शान्ति च विना-शयेत् । साम्प्रतं मर्तामदं पर्यालोचनीयं यत् परमात्मनो रसूलस्य च कृते निखलं जगत्लु-ण्टियितुँ शिक्षयित अप्येतन्नास्ति दस्यूनां कर्म १ लोप्त्रधनांशहरत्वेन परमेश्वरो लुण्टाकः समजनीति मन्ये । ईदशदस्युभ्यः साहाय्यप्रदानेनचात्मनः परमेश्वरत्वं कलङ्कयिति । चित्रीया-विष्टानि नश्वेतांसि यदेवँविधं पुस्तकः, ईदशः परमेश्वर एतादशक्ष पैगम्बरः शान्तिभङ्गन

जनसमाज निपीडियतुँ कुतः समायात् ! यदि नाम इदृशमतानि जगति न प्रासिरिध्यस्तिहिं कृतस्न जगत् शान्तिमयं जीवनं व्यत्यापियष्यत् ।

- ८०—अपि च अयि ईर्वरप्रेरित ! त्वँ देवदूतैर्व्यापाद्यमानान् नास्तिकान् द्रक्ष्यसि यदा ते तेषामाननपृष्ठदेशेषु प्रहरन्ति बुबन्ति च "अनुभवत निरययातनामिति" । ते ह्यस्माभिस्तद्दुरितैर्विनाशिताः फेराहजननिवहश्च सागरे मजितो युयँ तद्विनाशाय यथाशक्यँ सँविधानमाचरत ।
  सु० ८ । आ०५०→५४—५६ ।
- स॰ ननु साम्प्रतं कुह स्वपन्ति युष्माकँ देवदूताः येहि रिशयाह्वेन रोमजनपर्दे हिरविषण च मिश्रदेशमवमर्दितं पश्यन्तोऽपि न किञ्चिद् बुवते । यदि नाम परमेश्वरः पूर्व स्वाश्रितप्रत्यिनो
  निमजयन् व्यापाद्रयेश्वासीत्तर्हि कथँ नेदानीं तथानुतिष्ठति ? न हि साम्प्रतं तथां समीश्यते
  तस्मात्पुरापि न किमपि व्यधादिति सुतरां सिद्ध्यति । अहो कीदशोऽयँ निन्ध आदेशो यत्
  परमतावलम्बिनो व्यथिवेतुँ यथाशक्यँ सर्वमाचरत इति" नहीदशं शासनं कस्यचित् दया
  लोविंदुषोऽपि सँभवति परमेश्वरस्येति तु किसु वक्तव्यम् ? तथापि यवनैरात्मनः परमेश्वरस्य
  दयालुत्वं न्यायकारित्वयोर्डिण्डिमो घोष्यते । वस्तुतो न्यायदयादिसद्गुणास्तेषां परमात्मनः
  पृथम् वसन्ति ।
- ८१—हे नवे ! परमेश्वरस्तव त्वदनुयायिनाञ्चावलम्बः । अयि सिद्ध ! यवनान् योद्धुमुत्साहय युष्मास् मानवानां विंशतिरिप युद्धदुर्भदा प्रत्यिथनां शतद्वयँ पराजेष्यते अतो लुण्टितधनेनाभ्यव हारमाचरत तद्धि न्यायोपार्जितम् । अपि च विभीत परमात्मनो यतः खलु स आगसां मर्षको दयालुश्च वर्तते ।
- स॰ नतु उत्पथप्रवृत्तानामिष स्वोपासकानां साहाय्यँ करणीयमिति कीहशोऽयँ न्यायः, वैचक्षण्यँ, धर्मश्च ? यश्चापि प्रजासु शान्तिभङ्गेन कार्ल प्रवर्तयेत्, लोप्त्रधनानां च न्यायोपार्जिततां प्रतिपादयेत् पुनस्तस्यैव क्षमाशील्यादिकप्रतिपादनमहो महानयमनर्थः । नहीहशाः संव्यवहाराः किमु परमात्मनः साधुजनस्यापि कस्यचित्र भवन्ति । ईहशैरेव लेखादिभिः कुराणग्रन्थस्य परमेश्वरप्रणीत्यं न किहिचिद्यन्तुं शक्यते ।
- ८२—ते तत्र सततं स्थास्यन्ति यतस्तत्र परभेश्वरस्य महत्पारितोषिक वर्तते। अयि श्रद्धालवो जनाः ? ये धर्माद्पि नास्तिकत्वँ प्रियं मन्यन्ते तादृशान् पितृन् श्रातृनपि मित्राणि माकार्षुः। अनन्तरं परमेश्वरेणात्मनोऽभयवाचो रसुले यवनेषु चावतारिताः। स देवदृतानां सन्यं प्राहिणोत् यत् युष्माभिनं विलोकितम्। ततो नास्तिकानितरां जघान इदमेव हि तेषां पारितोषिकं भृयोऽपि परमेश्वरः स्वेच्छया यं कमपि वरिष्यति तदिभमुखं परावर्त्स्यति। ये च परमेश्वरं न विश्वसन्ति तैः समं योद्वन्यम्। सू०९ आ० २१-२२। २५-२६।
- स० —नतु स्वर्गवासिनामन्तिके वसतः परमात्मनो व्यापकत्व कथङ्कारँ संभवेत् ? असर्वगतस्य च परमात्मनः स्टेर्शनर्मात्स्वं न्यायाधीशत्वं च न सम्भवति । जनकजननीधात्ससुह्दो

रहियतुमुपदेशो नितरामन्याय:। आम् यदि ते किमप्यसदाचरित्रमादिशेयुस्तन्तृन तेषां शासँन न परिपालनीयँ पर तथापि नित्यँ तेषु शुश्रुषयव वर्तितव्यम् । अथ यदि परमेश्वरः पूर्व यवनेषु सद्योऽभवत् , तत्माहाय्याय च देवदूतानां वरूथिनीं प्रहिणोति स्म तत् कथमिदानीं तथा नाचरित ! किञ्च पुराकाले नास्तिकान् दण्डयन्नासीत् , स्वयञ्च परावर्तते स्म कथं साम्प्रतमिप तदेव नानुतिष्ठति ! अपि परमेश्वरः स्वोपासकेषु युद्धमन्तरेणात्मविश्वासं जनियतुँ न शकोति ! ईदृशं परमेश्वरं वयं दूरतो नमस्कुर्मः । नायमीश्वरोऽपि तु कथन कौतुकी ।

- ८३—परमेश्वरो युष्पम्यं कमपि निग्रहं (दण्डप्रणयनम् ) स्वतो Sम्म ग्रस्तेन वा प्रेषयेदिति वयं प्रतीक्षा-सहे । स् ० ९ । आ० ५२ ॥
- स॰ अपि यवना एव परमात्मनो नगररक्षिणः (पुलिस) समभवन् येन स परमतावलिम्बनो निजहस्तेन यवनकरेण वा संगृह्णाति,। असंख्येयान्ये जना अपि परमात्मनोऽप्रियाः। किञ्च यवनाः पापिनोऽपि समताः! एवञ्चेत् नूनं यवनानां परमेश्वरोऽतीव प्रजापीडकः संलक्ष्यते। मृढिधियो मतिमदं स्वीकुर्वन्तु नाम परं यवनेषु प्रज्ञावन्तोऽपि निर्मूलमतमाद्रियन्त इति मह-दाश्चर्यम्।
- ८४ प्रमेश्वरेण श्रद्धालुमानवेभ्योऽङ्गनाभ्यश्च केलिकाननानि प्रतिश्रुतानि येषामधस्तात्सिरितः प्रष-हन्ति । यत्र ते सततं स्थास्पन्ति । यत्रचादनिवनोदकाननेषु सुरम्यहर्म्याणि विराजन्ते । परं सर्वतोऽधिकं तत्र परमात्मनः संप्रसादो वर्तते । इदमेव च परमसुखम् । ते परमात्मानमुप-हसन्ति परमात्मना च त उपहस्यन्ते । सु० ९ आ० ॥ ७५ । ८० ॥
- स॰ अत्र मुहम्मदमहाभागः परमात्मनो व्यवदेशेन स्वार्थसाधनाय मानवान प्रलोभयति यदि हि स मानवान् वशीकर्भमदमाभिषं न प्राकल्पयिष्यत्कस्तर्हि तत्पाशबद्धोऽभविष्यत् । अन्यम-तावलम्बिनोप्येवमनुविद्धति । मानवास्तु भिथः परिहासं कुर्वत एव परं केनचित् सह परमा-त्मनः परिहासो नितान्तमनुचितः । अयँ कुराणप्रन्थो विनोदिसंकथाराशिः संलक्ष्यते ।
- ८५ निखिलिमिदं वस्तुजातं रस्लाय तद्तुगामिभगश्चो किल्पितं येरात्मनो धन नीविते परमात्मनः कृते प्रत्यिति । परमेश्वरश्च तच्चेतांसि मुद्रयाङ्कितवान, यदेते न विजानन्ति । सू० ९ । अ। ८९ । ९२ ॥
- स०—पश्यत स्वार्थसिन्धोर्ब्यवहारम् । केवलँ त एव साधवो ये मुहम्मदमहाशये विश्वासमापताः । अपरे च यस्तत्र न विश्वस्त ते पाणीयांतः ! अगिदं नास्ति पक्षपातयुतमिवद्यापूर्ण द्य ! यदा च स्वयं परमात्मेव तेषां चेतांसि मुह्रयाद्भितवान्, तदा ते मन गपि पापाचारे नापराध्यन्ति अपि तु स एवा (परमेश्वरः )पराध्यति । स हि तदन्तः करणानि सम्मुद्रय तपित्वनस्तान् शुआचारेभ्यो निवारयामास ।
- ८६ तट्दब्याणां भेक्यमाद्द्यः तद्ग्रहणेन हि त्यं तान् पावयसि । तदर्थं च त्वं विचेहि प्रार्थनां बतस्तव प्रार्थनया तेतां मनांसि विदेवसन्ति । परमेश्वरो नियतं यवनानां जीवितं धनानि

चाक्रीणात् तद्विनिमये च तेभ्यः स्वर्गे प्रदास्यति येन ते परमात्मनः पथि युद्धयेरन, परान् हृन्युः, स्वयञ्च विहता भवेयुः । सृ० ९ । आ० १०२–११०॥

- स० अहो मनोहरिमदें चित्रम् ? अत्र हि मुहम्मदमहानुभावो गोकुलवासिगोस्वामिनोऽनुचकार तेऽिष हि परधनमादाय तानेव परिपावयन्ति । अयि (यवन) परमात्मन् ! भवता नु शोभनो व्यापारः प्रवित्तिः । यत्र यवनैदीनचेतसां प्राणग्रहणमेव लाभ उपकल्पितः । अपि च यवनानां परमेश्वरस्तपित्वनस्तान् घातियत्वा निष्करुणयवनेभ्यः स्वर्गप्रदानेन न्यायद्ये सर्वधैव तत्याज । स्वीयपरमेश्वरत्वत्र सन्दूष्य धीमतां धार्मिकाणां समाज आत्मानमधरीचकार ।
- ८७—अपि श्रद्धालवः ! (यवनाः ) स्वप्रतिवेशिनास्तिकैरिप योद्रव्यम्, कामँ ते युष्मान् कर्कशान् आनन्तु । अपि यूयं न पश्यथ यत्ते प्रतिवत्सरं सकृद्द्विर्वा विपद्भिरिभभृयन्ते तथापि ते ततो न परावर्तन्ते नाप्युपदेशँ गृह्णन्ति । सृ० ९ । आ० १२४-१२७ ।
- स०—िनरीक्ष्यतामयमुपदेशः । अत्र हि परमेश्वरो यवनान "कामँ केऽपि प्रतिवेशिनो भृत्या वा भवन्तु यथावसाँ तैर्युद्धँ विश्वसनँ वा तेषां करणीयमिति" शिक्षयति । एतत्कुराणलेखँ निभाल्यैब यवनैर्भृयसेटशँ दुष्कर्मजातमनुष्ठीयते परमिदानी यवनैः कुराणप्रतिपादितदूषणानि त्यज्येरँश्चेत् साधु भवेत् ।
- ८८-परमेश्वर एव नियतँ युष्माकमधिपति:। येन षडहोभिराकाशानि भूमिश्व निर्मिता। ततो निखिल जगत्प्रशास्तुमात्मिहासनम (सप्तमँ त्रिदिवम् ) ध्यरुक्षत्। सू॰ १०। आ० ३।
- स॰—आकाशँ ह्यानिर्मितमनाद्येकश्च तिल्लमाणप्रतिपादनेन कुराणकर्नुर्विद्यानिभन्नन्वँ सुतरां प्रतीयते । अपि परमेश्वरो जगिलमाणाय षडवासरान् व्यापृतस्तिष्ठति १ यदा हि 'मिलिदेशेन
  जायताम्' 'अजायत चेति' अत्रैव प्रदेशान्तरे समुपन्यस्यते तल्ल कर्हिचिद् षड्वासरेषु
  जगिदिदँ निर्मितमिति सत्यँ भिवतुमहिति । नाष्ययँ परमेश्वरो व्यापकः सँलक्ष्यते कथमन्यथा
  सत्तमं त्रिदिवमिधिगोहिति १ यदा च परमेश्वरो निजकमण उपायमनुचिन्तयित तन्नूनँ सोऽपि
  मानव इव सँचेष्टते ! निह सर्वज्ञः कचितिस्थतः किमिप चिन्तयित । एतेनायं कुराणप्रन्थः
  परमेश्वरानिभिक्तः किश्वद् वनेचरितिरचित इति प्रतीयते ।
- ८९-यवनेभ्य एव शिक्षादये। सू० १०। आ० ५५।
- स० अप्ययं परमेश्वरो यवनानामेवानन्यसाधारणो नान्येषाम् १ अपि स पश्चपातेन व्यवहरति १ येन यवनेष्वेव दयेत नान्यजनेषु । यदि नाम यवनशब्देन प्रत्ययभाजोऽभिप्रयन्ते तन्न तत्कृत उपदेशस्य किमपि प्रयोजनम् । यवनव्यतिरिक्ताश्च तेन नोपदिश्यन्ते ततः परमात्मनो विद्यैव निर्धिका सम्पद्यते ।
- ९०-स परमेश्वरो 'युष्माकं कतमः कर्मभिः श्रेयानिति युष्मान् परीक्षते । अपि च यदि त्वमात्थ-"मरणानन्तरमवश्यं किल यूयमुत्थापियध्यचे । सृ० ११ । आ० ९, १० ।

- स०—युष्माकँ परमेश्वरः कर्माणि परीक्षमाणः सर्वज्ञत्वेन परिहीयते । मरणानन्तरमुत्थापयित चेत् त उत्थातारो नियतवेलमात्मनः कर्मणां निर्णयं प्रतीक्षमाणास्तिष्ठन्तीति साधु प्रतीमः । अपि च उपरता न प्राणन्तिवति निजनियमव्यतिकरेण परमात्मिनि कलङ्कः संजायते ।
- ९१ किञ्चोत्तम् अयि भृमे निगिर स्वीयपानीयम् । अयि नभः ! विरम । जलञ्चाशुष्यत् । हे मानवाः ! इयँ परमात्मनः क्रमेलिका युष्मत्कृतेऽभिज्ञानम् । परमेश्वरभुवि सर्वत्रैनां परिभ्रमितुँ मुञ्चत । सू० ११ । आ० ४३ । ६३ ।
- य॰ अहो की दशोऽयं शैशवप्रलापः । अपि रोदमी कर्हि चिद्वाचमाकर्णयितुँ शक्तुतः ? परमात्मनो महाङ्किता चेदिन्त महाङ्कोऽपि तर्हि नियतं भिवष्यति । एवञ्चाश्वहस्तिरासभप्रभृतयोऽपि भिवष्यन्ति ? किं क्रमेलिकया परक्षेत्रसमाद्नैं शोभते परमेश्वरस्य ? किमुष्ट्रीमारोहत्यपि ? एवञ्च परमात्मनोऽपि सञ्चनि सांसारिकाधिपतेरिव ग्रहेष्वाडम्बरः समजनि ।
- ९२—यावद्यावाक्षमे स्थास्यतस्तावत्तेऽपि तत्र निवत्स्यन्ति । सौभाग्यवन्तश्च यावद् रोदसी स्थास्यतः तावत् स्वर्गे स्थास्यन्ति । सृ० ११ । आ० १०५-१०६ ॥
- स॰ ननु यदा सर्व एव प्राणिनः प्रलयसमनन्तरँ निरयँ स्वर्ग वोपेष्यन्ति तदा द्यावापृथिव्यौ किमर्थे स्थास्यतः १ पुनश्च यदा द्यावाक्षमयोः स्थितेः स्वर्गनिरयनिवासाविधः कल्प्यते तदा निरयँ त्रिदिवे निरये वा निवत्स्यन्तीति वर्णनमसत्यं समभवन्न वा १ अयँ ह्यविदुषां प्रलापो नहि जातु ईश्वरो विपश्चितो वैवँ प्रतिभाषन्ते ।
- <> यदा योषेफः स्वजनकमाह हे पितः ! अहं खलु स्वापेषु एकादशनक्षत्राणि, सूर्ये चन्द्रमसञ्चा-द्राक्षम् ॥ स्० १२ । आ० ४ ॥
- स॰—प्रकरणिमद्दं पित प्रत्रयोः संवादरूपारूयायिकया परिपूर्णम् । अतोऽयं कुराणप्रन्थो नेश्वरप्रणीतो ऽपितु केनचिन्मत्येन मानवानामैतिह्यं विलिखितम् ।
- ९४—सं खलु परमेश्वरो येन नभः स्तम्भमन्तरेणैवोत्रामितम् । यूयं च तत्समीक्षितुं शक्तुथ । ततः स्वीयिविहासनं भेजे । सूर्याचन्द्रमसौचादेशपालकौ व्यधात् । स एव भूमिमस्तृणोत् । वर्षाश्च गगनाङ्गणादधोऽवतारयामास ततः स्रोतांभि प्रवोदुमारेभिरे । परमेश्वरः स्वेच्छ्यायसम कस्मा अपि भोजनसंभारं प्रकाशयित अपहरति वा । सू० १३२ । आ० २ । ३ । १५ । २१ ॥
- स॰ यवनानानां परमेश्वरो नूनं मनागिष पदार्थविद्यां न विज्ञानाति स्म कथमन्यथा नभसः स्तम्मधारणसंकथां व्यिलखत् । नैहि नभो गुरुत्वाभावात्स्तरम्भिर्धियते । नाप्येषां परमेश्वरः सप्तमात्रिदिवनिवासितया सर्वशिक्तमान् सर्वव्यापकश्च संभवति । किश्च यवनपरमेश्वरः पर्जन्यविज्ञानं
  व्यज्ञास्यचेत् 'आकाशाद्वार्यभस्ताद्वतारितिभितिवत् भुवोऽम्भांस्युपरिष्टात्रीतानीत्यपि व्यत्रेध्यत् । एतेन कुराणकर्नुमेधविद्यानभिज्ञत्वं सुतरां सिद्धयति । अपि च शुभाशुभक्रमाणि
  विनैव सुखदुःखञ्चेत्परच्छिति तर्द्यसंशयं सोऽन्यायाचारो मूर्खश्च वतते ।

- ९५—यं कमपि स्वकामतः परमेश्वरो विषये निपातयति यत्र तदिममुख प्रवर्तते तमात्मनः पन्थानं दर्शयति । सू॰ १३ । आ ॰ २६ ॥
- स०—मानवानां विमोहके परमेश्वरे शैताने चका नु विशेषः १ परप्रतारणया यदा दियावलः सिङ्किर्वि गह्यते तदा तथैवाचरन् परमेश्वरोऽपि न कयं विगर्धताम् १ कथञ्च प्रवञ्चनांहसा निग्य-गामी न जायेत १
- ९६—तत इत्थमेवारव्यभाषायां कुराणप्रत्थितममधस्तात्याहणवम् । यदि ज्ञानलामसमनन्तरमपि यूर्य तेवा समीहा अनुसरिष्यथ । केवलं संदशप्रापणं युष्माकमनुसंधानञ्चास्माकसधिकारः । सू॰ १३ ॥ आ७ ३० ॥
- स॰ कुराणप्रन्थः कुतोऽवातरत् १ परमेश्वरः किमुपि गगने निवसित १ एवं बत् स एकदेशितया न किंहिचित्ररमेश्वरो भवितुमहिति । परमश्वरो हि सर्वत्रैकरमं व्यापको वर्तते । संदेशपाण वार्ताहरस्य व्यवसायः । मनुष्यवदेकदेशिन एव च वार्ताहरेण प्रयोजनम । आयव्यप-परिसंख्यानञ्च मानवानां कार्यं नतु सर्वज्ञस्य परमात्मनः । एतेनायं कुराणप्रन्थः कम्य-चिद्विदुषो निर्मितिरिति प्रतीयते ।
- ९७—सूर्याचन्द्रमसौ च परित्रमणशीलावकार्षीत्। असँशयँ मानवोऽन्यायकारी पापीयांश्च । सू० १४॥ आ० ३३ । ३४॥
- स॰ अपि केवलं सूर्याचन्द्रमसावेव परिश्रमतो नित्यं मेदिनी ! यदि नामेयमुर्वी न परिश्रमेत तदाहोरात्रः क्रियतां संवत्सराणां भवेत् । किश्व नियतं यदि मानवा अन्यायकारिणः पापीयां प्रश्व भवन्ति तर्हि मुधेव कुराणमुखेन त उपदिश्यन्ते यतो हि येषां पापाचारे नैसर्गिकी प्रवृत्ति-स्ते जात्विष पुण्यात्मानो न भविष्यन्ति । परमत्र लोके ऽहर्निशमुभाविष (पुण्यात्मानः, पापी-यांसश्व) समीक्षामहे, तस्मादीहशोपदेशदायि पुस्तक परमात्मनो भवितुँ नाईति ।
- ९८ —यदाहँ तं (आदमँ) पूर्णतया निर्माय तिस्मिन् मदीयात्मानं विनिवेशयेयँ तदा यूयं तं साष्टाङ्गग्तँ प्रणमत । दियावल: प्राह — "अयि सम प्रभो ! यतस्त्वं साममोहयदतोऽहमपि पृथिव्यां तव-शासनव्यतिक्रमाय सानवान् सोहिष्धिमि सु० । १५ । आ • २९ । ३९ ॥
- स॰ नतु यतः परमेश्वरः स्वीयाःमानमादिमपूरुषे (आंदमे) व्यनिवेशयदतः सोऽपि परमेश्वरः सम्बन्धः। इतर्या हि कयं तेन स प्रणिपातादिपरिवर्याविधी स्वांशहर उपकल्पितः ? यदा दिगावलसापि प्रविलोभकः परम तमैव तदा कथं न स शैतानस्यापि ज्येशो वन्धुर्मन्यताम् । यूयं हि प्रविमोहकें दियावलें व्याहरथ, परमेश्वरश्चापि दियावलें व्यमोहयत् । किश्व परमेश्वरस्य पुरतः "अहं सर्व जननिवहं मोहिष्यः मीति" स्पष्टमुदीरयन् दियावलः कथें दण्ड यित्वा कारायां न निक्षिप्ती न वा व्यापादितः ?

- ९९ वयञ्च प्रत्येक्तिसम् जननिवहे पैगम्बामेकं प्राहेश्व। यदा वाँ किमांप वस्त्रभिलपेस तदा स्मानिः केशलमतावद्द्यान "भव" इति, तच भवति सूरु १६। आ० ३८। ४२॥
- स॰—नतु यदा निष्विलंदशर्गासपु पैगम्बराः प्रेरिताः कर्गतर्हि तरन् गणिनो न हिन्का व्यपदिशस्ते ?

  किमन्येगां देवदूता न समादरणीयाः ! महानय पक्षातः । सर्वजैनेदवरदूताः प्रेषित उचेत कतमो
  न्वार्यावर्ते प्रेषितः ! नेदं वृद्धिमिद्धिर्मन् राकाते । परमेदगरा वाञ्छात, आचेष्ठ च हे मिह् !

  भेगेति, परमचेतना सा न कर्हिबिच्छ्रोतुमईति (अश्रुतत्क्षत्त ) परमात्मन अदेशः कथ्य
  मनुष्ठिनो भविष्या । यूँ च परमेदवर्ग्यतिरिक्तं किमिष नाभ्यपेय तथा च तद्विद्यः
  केनाश्चावि ! कथ्याजायत ! सर्वभिद्मज्ञानविज्ञिम्भतम् । मूर्स्वा एवविषयवार्तासु विद्यसन्ति
- १०० ते परमात्मनः कृते दृहितृः समग्रत्ययम् । परमात्मनः शपथेनाचन्ने "पूत्रमेत बहून् पैगम्य न स्वीदेशेषु प्राहिणवम् । स्० १६ । आ० ५९ । ६५ ॥
- स॰ —दुहि ग्रिभः परमेश्वरः कि विधान्यति १ मानवानामेव नामिर्थः । कथ दृहितर एव नियुज्यन्ते नतु सुनवः उच्यतां कोऽत्र हेतुः १ सशपथभाषणमलीकमाधिणां कार्ये नतु परमात्मनः । बहुवा किल लोकेऽभिसनीक्षामहे यत्-मृषामिधायिन एव शपथक्वतो भवन्तीति । स्यवादनः किमर्थ शपय कुर्वीरन् १
- १०१ इमे खबु ते मानवा येषां हरयानि श्रांत्रे चक्षुगी व परमे थरो मृद्रयामास, एो हि प्रवादि । प्रत्ये हस्म प्राणिने तःकर्मानुरूप्येण पूर्णे प्रति हरूँ प्रदास्थते । है: सहान्यायो न वि गस्यते । सु० १६ । आ ११०–११२ ॥
- स०—परमात्मंनव भंमुद्रितान्तः करणास्तपित्वनो निरपराधमेव ने विहताः, यतस्ते परायत्ताः । अहो महद्पराद्धं ननु यवनानामी धरेण । तथापि कर्मानुरूष्येण फल प्रदास्यत इति एत-भाषमाणा मनागपि न लजन्ते । कथं नाम ते (आत्मानः ) फल नि मुञ्जीर र निह तै स्वानन्त्र्येण कर्माण्यकारियत अपि त परमात्मनः प्रेरण गः, ततस्तेनै र तत्फ उनिप भोतान्त्र्यम् । अपि च न ननु यदा कृतकर्मणामनुरूषं फल प्रदोयते तदा परमेधरः कं क्षमते ! यदि च परमेश्वरः पापानि क्षमते तदा तस्य न्यायः पिहीयते । परमेश्वरो जात्वप्यनावयानतया न दिचेष्टते । एवं हि केवलं बाला एव व्यवहरन्ति ।
- १०२—वयञ्च निरयं धर्म्झूत्यानां कृत उद्घारमकल्ययाम । प्रत्येकस्य मानवस्य भाग्यं तद्गीत्राया-मबन्नीम यद्मयुद्धात्र्य दक्ष्यति । किञ्च तृहसमनन्तरँ न जानेऽस्माभिः कियन्त्रो मानव-वजाः सपूलमुत्मूर्विताः । सू० १७ । आ० १४, १८ ॥
- स०—यदि नाम त एव धमश्चाः सन्ति ये कुराणप्रन्यम्, देवदूतातः, कुराणप्रतिपादिते परमत्मा नम्, सत्त्वर्गात् निमाजादिकः न भ्युपयन्ति, त एव च निरवगामिनो भवन्ति तर्हि वय-मपंश्य वक्ते शक्तुमो यदिदं सर्वमपि पञ्च गत्वातिरिक्तं किश्चिद् नि नाम्नीति । निर्व केश्र यवनधर्मावरुम्बन एव साधवोऽन्ये च दुगत्मानो भवतुमहन्ति । अहो कीहगिदं

वालाविक्तित यत् — सर्वेऽपि मानवाः स्वभाग्यान्यातमनो भी ॥य। परिवध्य भ्रमानीति। न त्य कस्य पि कण्ठ तत्कमपुस्तक पश्यामः । कमणा फल्यदानभेन्ना (कर्मपुस्तकादिवचनजाने तेन)भिन्नेयते चन्मानवानामन्त.करणचक्षुःपभृतीनां मृद्रयाङ्गनको शहलः किभिति मृथव समन्व रि ! किंव परमश्वरः प्रलयवासर (कर्म) प्रमतकं निम्नार्गयकाति चन कास्ति निर्हं साम्यतं तत्युस्तकम ! अपि न.म परमेश्वरः श्रेष्टीय प्रतिदिनं निखिलमनुजानां कर्मणि विलिखनास्ते ! अभेद चिचेन्तनीयम् – यदि प्रार्ण्यम् एव यवनेनां क्षित्रयते तदा नद्भावत्कर्मण मृथ्यभावात् कृतः कर्म पुस्तकं निर्मीयते ! कर्मान्तरं भैव विलिख्यते चेत् तः सहन्यायेन व्यवह्रियते यतः शुभाशुभकर्मभिविनेव कथं तेभ्यः सुखदुः खे विश्वाणिते ! स्वच्छ्या स व्यवहर्ते शकोतीति चदाभेशीयते एवमपि तनान्यायः समनुष्ठितः । यतः खल्य सदस्यकर्मातिरकेण कर्मचिनन्त्यूनाधिकभावेन सुखदुः खप्रदानमेवान्यायः । अपि च तदानीं स्वयं परमेश्वः पुस्तकं श्राविद्यति उत कश्चिदन्यस्तदनुचरः ! यदा च परमेश्वरो महता काल्य प्रतीक्षमाणानात्मनो विनेवापर थेन सहरति तिहे सोऽन्यायाचारः समजान। अन्यायपवर्ती च किहिच्चदिप परमेश्वरो भिवितुँ न शकाति ।

- १०३--अहञ्च समूदायोष्ट्रिकां सुप्रकाश ( द्वरगोचर ) मिमज्ञानँ प्रायच्छम् । प्रतारय यं शक्षोषि प्रवार्ययतुम् । एकस्मित्रहनि वयं कृत्ल्लमानवान् तत्पुरोगमान् ( पेशवा ) पुरस्कृत्याक र-विष्यामः । येषां सब्येतरकरे तत्कर्भपुस्तकं प्रदास्यते । सू**० १७** । आ० ११, ६६, ७३ ॥
- स॰—अहो परमात्मनः सत्तायाः साधकेषु साध्यंगिभज्ञानेषु क्रमेलिकाप्यन्यतमाभिज्ञानं वर्तते । परमेश्वर एव मानवान प्रतारियतुं दियावलमादिश्व वेन्तूनं स एव शैतानस्याप्यध्यक्षो निखलित्य दुरितप्रवर्तकश्च वर्तते । एताहशस्य परमात्मेति व्यपदेशो नियतं मृद्धियां विलितितम । यदि परमेश्वरा व्यवहारनिष्पत्तये परमम्बरं तदनुगामिनश्च प्रलयवासर आह्वास्यति तदाप्रलयं ते पर्यवेश्वणे स्थास्यन्ति । तच्च सर्वेभ्य एव कष्टप्रदम् । अत एवचाश्चसेव व्यवहारिकण्यो न्यायाधीशाना परमं कर्त्तव्यम् । एव हि पोपादेव्या न्यायः समभवत् । यथा कश्चिद् न्यायाधीश अवक्षीत "यावत् पश्चाशाद्वर्षाणां दस्यवो नागरिका वा न समेष्यिति तावदद्वं व्यवहाराननिर्मात्या । एतद्दि तथेव सङ्गानम् । एकः खलु पश्चाश्चरूषीणि यावत् कारायामवात्नीत् अपरस्य च ग्रहणसमकालमेव न्यायो विनिर्णातः । नेष न्यायः समाख्यायते । यदि यूय न्याय स्वरूपमिनप्रतित्वमिनलाथ तर्हि वेशन् मनुस्तित्व परयत् ये ह्यानसमुद्धोषयन्ति "यद न्याय-विनिर्णये मनागिष विलम्बो न सजायते सर्वेशाञ्च प्राणिनां तत्तत्कर्मानुसारेण न्यायोऽष्ठि। यत् इति । पुनश्च देवदूतानां साक्ष्यथमाकारणाः परमात्मनः सर्वज्ञता परिहीयते । अप्येनताः पुन्तकं जात्वपीधरप्रणीतम् , उपदेश चास्य परमेश्वरे भिवित्मईति ?
- १०४—त एव खत्वेते जना येगां कृत अदनकानन नि सन्ति । येषां छायासु सरितः प्रवहन्ति । यत्र ते चामीकरवर्लंपरलङ्करिष्यन्ते, सिंहासनेष्ट्रावर्हावलम्बेन स्थास्यन्ति अहो कियन्यन्ते इर प्रतिकृष्ठं कीटक्च सुमनोरमः पर्यङ्कः । सु० १८ । आ० ३० ।
- स्य अही कियन्मनोहर स्वित चित्रित नतु कुराणप्रत्ये। यत्र हि काननानि, भूषणानि, वसन नि, पीठोपत्रानानि च प्राणनामानन्दाय निता सन्निधीयन्ते। यदि कश्चिद्धीमान्

किमप्यविहतेन चेनसा विचिन्तयेन हैं स किञ्चिदपि तत्र यवनानां स्वर्गे विशेषं नोपलभेत । अम, इत केवलें ताप्रान्याणोऽधिकः सम्पलस्यते । तथा च परिभितकर्मणां फलमन में रूभ्यते यथा हि निन्यं सयु भुञ्जानस्य तदेव कियता कालेन गर विवाहविकरं सम्पत्रते तथेवाहिनैशं सुखमरनतो जनस्य सुखमपि दुःखायते तस्माद् सह कर्यप्यत्तं ब्रह्मानन्दमुप्- भुज्य पुनः समारावर्तनमेव सन्ते राह्मानतः ।

- १०५— इसाम्ताः पुरो या अस्माभिः क्षण यापिताः, यदा ता अन्यायशीला अभवन । तदनु वयँ तद्भि-नाश्य-स्थानमकुर्भेहि । सु० १८ । आ० ५८ ।
- स० -- अपि कवाचित् कृत्लमि नगरमनिस्त्र भिवतुमहिति १ यतः खलु परमेश्वरस्तासां (पुराम्) दुरितानि सम्प्रेक्ष्य तिद्वनाशं प्रत्यज्ञानीतातः सुतरां सं सर्वज्ञतायाः प्रच्यवते । कि पूर्वतः एव न व्यजानात १ (प्रभूतनगरीणा विनाशादेव) निष्कृषोऽपि संलक्ष्यते ॥
- १०६ तस्य बालम्य जनकौ विश्वस्तावभवताम् । ततो वयमविभीम "न जातु दारकः पितरावुन्मा-र्गगामिनौ धर्मशून्यौ च विद्ध्यात्" । मगेचिमालिनोऽस्तप्रदेशमुपययौ । स च भातुमन्त कृष्णपङ्गप्रस्ववणं निमजनन्तमद्राक्षीत् । ते प्राहुः — "आय ऐजुल कग्यिन् ! नियतँ यागुमायू खल्वस्माकँ भुवः प्रदेशमवसादयतः ॥ स्० १८ । आ० ७९ । ८४ । ९३ ॥
- स॰ अहो कियानयं परमात्मनो व्यामोद्दः । सोऽबिभेत् यत् "कदाचित् शिशुजनकौ तत्प्रभावेण मदीप्रमार्गाद्विमोश्च न परावर्त्वता मित" । नेदँ जात्वाप परमात्मनः स्वभावमनुष्ठध्यते । कुराणप्रन्थ गणतितोष्याधकतरं मौल्यं समीक्ष्यताम् स हि सूर्य्यं नक्तं क सारिनमप्रमुषित पुनस्तत उत्थितमवबुधते । वस्तुतातु भुवो बृहत्तर्गस्तरमदीधितिः कथं सारित कासारे सितां पत्यौ वा निमङ्कुमर्हति ? अयं कुराणप्रनथप्रणेता मनागिष भू—खगोळिवद्यां न जानाति स्मेनि सुव्यक्तं प्रतीयते कथमन्यथैवं म विद्याविष्ठ अमिलखत् ? एतद्यन्थमन्तरोऽप्यन्धीतिवा ए र सँलक्ष्यन्ते तेऽि कथमन्यथैद्यालीकव्यप्रयारिपूर्ण पुस्तकं विश्वसन्ति ? साम्प्रतं परम त्यतोऽन्यायवत्मं दृग्गोचरीकियताम् । यद्यपि स स्वयमेव भुवं निर्माय प्रशासात तथि। पृथिव्याम्पद्रवं विद्यानौ यासुमाग्र न व्यासेवित । नेदं परमात्मनः स्वभावेन सँवदित ईद्रशं पुस्तकं केवलमार्ण्यका विश्वसन्ति नतु विपिश्वतः ।
- १०७—(अयि देवदूत !) कुराणयन्यवर्णितां मार्गमः सँकथामनुस्मर । यदा हि सा स्वजनेभ्धो वियुज्य पूर्वस्यां दिश्युपाविशत् तेभ्यश्चात्मानमन्तर्धापायतुमावग्कं चकार । वण्ञच तत आत्मानं तदन्तिके प्राहिण्म । स चास्माकमन्तरात्मा तत्पुरतो मानवाकृतावुदस्थात् सा प्रोवाच "त्रञ्चेन्पुणाशीलस्तर्श्चेहं द्याम्बुधेः परमात्मनः शरणं प्रपत्नात्मि ।स (अन्तरात्मा) प्रयवादी ए अहं खतु ता प्रभुणा तुभामे कमात्यं प्रशांतु प्रेषितः" इति । सा पुनक्वाच— "अकृतपुक्वसंसर्गाया मम कथमान्यनुतानुमहिनि" नाष्यहं बन्धकी येन परपुक्षपंसर्गम् प्रमिति"। तद्तु मरियमन्तर्वत्नी समजायत । अनन्तरं सा तत्सत्वमादाय किञ्चिद्विक्तिनिकेत्तनभितिः । सू० १९ आ० १२ । १६ । १८ ।

- स०—परमश्वरस्यातमानो देवदूतास्ततः (परमात्मनः) कथं पृथग् भवितुमईन्तीति धीमद्भिरेव विभावनीयम् । कुमारिकायां मीरयाम पुत्रोत्यादनमपरं दुश्चेष्ठितम् । पुरुषसङ्गमिनच्छल्यपि सा परमात्मनिदेशतो देवदूतेन समत्वा सनकारीति कियदनुचितनिति कृतिथिय एव विदा ङ्कुर्वन्तु । अत्र प्रकरणेऽन्यान्यपि भूयांसि जुगुप्सितवृतानि वर्तन्ते, तान्यस्मामिर्विछेखितु-मनुचिततया न विछिख्यन्ते ।
- १०८—अपि त्वं नादाक्षीर्यद् वयं धर्मशून्यान पापाचाराय प्रोत्साहियतुँ दियावळान् प्राहैष्म । सू० १९. सा० ६६।
- स॰—यदा परमात्मैव जनप्रतारणाय दियावलान् प्रहिणोति न तदा तेर्विप्रलब्धा मानवा नापि ते किञ्चिद्यप्पराधान्ति न चापि ते दण्डमागिनो भिवतुमईन्ति यतः किल सर्वमध्ये-तत्परमात्मनो निद्देशेनैव कियते । अतः फलनप्यस्य तेनैय भाकव्यम् । यदि नाम स सभ्या न्यायेन व्यवहरति तर्हि स स्वयमेवेतत्द्दुरितफलँ निर्यमद्नीयात् अय चेन्न्यायवतम् परिय-ज्यान्यायेन व्यवहरति तर्ह्यस्यायाचारः समजनि । अन्यायमनुष्ठातार् वेव पाप सँगिरन्ते ।
- १०९—अभँशाँ क्षमे खल्बहमनुशयिवयुरं विश्वासिनँ पुण्यवन्तँ सन्मार्गगामिनश्र मानवम् । सू० २० आ० ७८ ।
- स०—"सानुतापस्य पुँसः पापानि क्षाम्यन्त" इति यत् कुराणग्रन्थे समुपन्यस्यते तदिदें सर्वान् पापिनो विद्धाति अनेन हि पापवन्तो भूयोऽपि पापमाचरितु मृत्सहन्ते तस्मादिदं पुस्त हि प्रणेता- चास्य पापिनः पापाचारे प्रोत्साहयति । अतएव नेदं परमेदनरप्रणीतं नाप्यत्र वर्णितः परमेदनरः परमेदनरा भविद्यमहिति ।
- ११० किञ्चाह भुवः स्थैय्येमापाद्यितुँ तत्र पर्वतान् न्यवेशाम् । सू० २१ आ० ३० ।
- स॰ —कुराणप्रन्थकारो भुतः परिश्रमगादिकं चेद् व्यज्ञास्पत्र तर्हि कि विचत् "पर्वतिनवेशेन महीयं न कम्पत" इत्यलेखिव्यत् । भुति पर्वतानामभात्रे वसुन्धरेयमक्ष्मिष्यत इति तैहहाते पर कथ तथापि भूकम्पेष्वियं प्रकम्पते !
- १११ अपि च तस्याः समरत यया गुह्याङ्गानि गोपितानि । अहञ्च तस्यामात्मानं प्रावे तयम् ।
  सृ २१ । आ० ८८ ।
- स॰—इत्थमक्लीलतया केनचित् सभ्येनापि, नोदी ते किमृत परमेश्वरेण । यदा च मानवेष्वपी हरून वार्तानां विलेखन न प्रशस्यने तदा परमात्त्रना कथं विलेखनुं युज्येत ! एवमादिविषयः कुराणप्रन्थः सन्दृष्यते । यदायं सप्रेथा साध्येवो । दिशोत्तर्हि वेद इव सर्वे हतो भवेत. ।
- 99२—अपि त्वं नापद्यः-यत् सर्वप्राणिनः-त्रिदिशीक । भूत्रासिनी वा परमात्मनं प्रणमिन्त । क्वलमेत एवापित् ) सूर्य्यचन्द्रनक्षत्रपूर्वतानीकद्वपद्यावीऽपि (प्रणमन्ति )। तत्र (स्वीं )

ते सौवर्णवलयेमींक्तिकैर्वा भृषणैर्भृषिष्यन्ते । तेषां वासांसि च कौशेयानि भविष्यन्ति । ये खलु मां परिवृण्यन्ति तिष्ठन्ति च तद्यं मदीयनिकेतनं परिमार्जय । तदनन्तरं मानवा मिथो ऽन्योऽन्यव्यतिक्रमं विस्मरेयुः । निजसङ्गल्यं पूर्येयुः । प्रान्तनिकेतनस्य च प्रदक्षिणां कुर्वीरन परमात्मनो नामधेयञ्चानुस्मरेयुः । सू० २२ । आ० १६, २३, २५, २८, ३३ ।

- ११३ प्रलयवासरे निःसँशयँ यूयमुत्थापिष्यध्वे । सू० २३ । आ० १६ ।
- स० नतु शवाः प्रलयपर्यन्तँ शवागारेष्वेव निवस्यन्ति उत क्रचिदन्यत्र ? तत्रैव निवस्यन्ति चेत् पुण्यवन्तोंऽपि दुर्गन्धमये देहे निवसन्तो दुःखमुपभोक्ष्यन्ते । ततश्च न्यायत्वेनोद्घुष्यमाणो-ऽयमन्याय एव । अपि च दुर्गन्धवाहुल्यात् व्याध्युत्पादकतया यवनास्तत्परमेश्वरश्च पाप-भाजो भविष्यन्ति ॥
- 99४—एकिस्मित्रहिन तेषां रसना पाणिपादं ते तथाऽकुर्वित्रिति साक्ष्यँ प्रदास्यन्ति । परमेश्वरो द्यावापृथिव्योज्योतिः । प्रकाशस्वास्य निदर्शनिमदं भिवतुमर्हति— क्रचिदेकत्र प्रतिमाधारे दीपः सित्निहितो दीपश्च काचमञ्जूषायां स्थापितः स च काचो नक्षत्रिमिव विद्योतते । तहीपिकायां च जिततरोस्तैलँ प्रज्वलित सोऽपि जिततरुर्न पूर्वस्यां नापि पश्चिमायां दिशि व्यवतिष्ठते । तत्तैलँ स्वच्छतया विश्वसम्पर्कमन्तरेणापि प्रज्वलित । अयं प्रकाशः प्रकाशान्त-रेण स्थोज्बते । परमेश्वरः स्वेच्छया यं कमपि ज्योतिरिद् दर्शयति । सु॰ २४ । आ॰ २४-२५ ॥
- स० करचरणादयोऽचेतन,वान किहिचित्साक्ष्यँ दातुमईन्ति । स्रष्टिक्रमविरुद्धत्नादिदँ सर्वथैवासङ्गतम्। अपि सौदामिनी युष्माकं परमेश्वरः ? उपितननिदर्शनँ परमात्मनो निराकारत्वान तत्र किहिचित्सङ्गच्छते केवलँ साकारपदार्थेष्वेव सङ्गन्दुमईति ।
- ११५ -- परमेश्वरः कृत्स्रमि सत्वजातमिद्धरेवाजीजनत् । केचित्तत्रोरसा सर्पन्ति । अपरे च पद्भयां व्रजन्ति । यः कश्चन परमहमनो रसूलस् चादेश्वँ पालयेत् । ब्रहि--- "परिपालयत

परमेश्वरादेशमनुरुध्यध्वे तद्दूतनिदशञ्च । पगम्वराज्ञानुष्ठीयतां येन यूयं तत्कृपाभाजनँ भवेत । सू० २४ । आ० ४४ । ५१ ॥

- स॰—नतु कीदशमिदं तत्वज्ञानं यत्र हि विद्यमानेष्यि देहिनां देहेषु निखिलतत्वेषु केवलमद्भिरेव तच्छरीराणि निर्मितानीति प्रतिपाशते। यदा च परमात्मन आदेशेन सह रसूलस्यापि समादेश: पालनीयस्तिहि स परमेश्वरांशभागी समभवन्नवेति युष्माभिरेवोच्यताम्। अथ चेदेवमङ्गीक्रियेत कथं तिह् परमात्मनोऽद्वितीयत्वं कुराणप्रन्थे समुपन्यस्तं किमर्थञ्च यूयं तदभ्युपेथ ?
- ११६ यस्मिन्युनर्वासरे नभो मेघमण्डलैः सह विदीर्ण भविष्यति देवदूताश्रा Sवतारियष्यन्ते । ततो नास्तिकनिदेशाँ मानुरुध्यध्वमिषतु महता विरोधेन तैः सह कलहभाचरत । परमेश्वरक्ष्व तेषां दुरितानि पुण्येषु विपरिवर्तयति । यश्चानुताप विधाय सत्कर्माणि कुर्वीत नियता स परमात्सनः साम्यमुपैति । सृ० २५ । आ० १५ । ५० । ६८ । ६९ ॥
- स॰—आकाशमण्डलँ तोयवाहैः समँ विदीर्यत इति कदापि सत्यं भवितुँ नाईति । नह्याकाशो मूर्तिमद्द्रव्यम् । यदि नाम तथा स्यात्ति शक्लिभवेदि । अयँ यवनानां कुराणग्रन्थः शान्ति विनाश्योपद्रवं जनयित अत एव धार्मिका विद्वांस इमँ नाद्रियन्ते । अहो पापपुण्ययोः परिवर्तनमपि शोभना न्यायसरिणः ? अपि पुण्यपापे तिलमाषौ येन तयोर्मिथो विनिमयः सम्भाव्येत ?
  केवलमनुशयेनैव पापानि मुच्येरन् परमेश्वरश्च लभ्येत चेन्न कोऽपि पापवर्त्मनो विभीयात् ।
  तस्मात्सर्वमिद्मज्ञानविज्मितम् ।
- 99७ अहं मूर्ष श्रुतिप्रकाशेन समादिश यत "त्वं यामिन्यामेवास्म क्रक्तैः सह प्रतिष्ठस्व यतो युष्माकमन्वेषण विधास्यते"। ततः प्रियानः (फिरआनः) सन्यं समाहत्तुमध्यक्षं नगरं प्राहिणोत्। स एव पुमान येनाहमुत्पादितो सम पृन्थान दर्शयित। यश्च महाँ वार्यनादिकँ व्यश्राणयत् स एव प्रलयवासरे सम दुरितानि क्षंस्यत इत्बहमाशासे। सू० २६। आ० ५०। ५१। ७६ ७८॥
- स॰ ननु यदा परमात्मना प्रथमं मूणाय निजपुस्तकं प्रहितं कथं पुनर्दायूदयीशुमहामदमहाभागेभ्यः प्रैषयत् परमात्मनो हि ज्ञानं नित्यमेकरसं निर्श्रमश्च तिष्ठति । परमुत्तरकालीनकुराणपर्यन्त-प्रन्थानां प्रेषणं पौर्विकपुस्तकानामपूर्णतां भ्रान्तिमत्वञ्च व्यनािक । यदि हि नामाद्यं पुस्तक-वितयं सत्यं वर्तते तह्यंयं कुराणप्रन्थो मृषात्वमापद्यते निह मिथो विरुद्धं प्रन्थचतुष्टयं सर्वथा सत्यं भविद्यमहित । परमात्मनेव चेजजीवा उत्पादितास्तिहिते कदाचिद् विनाशमप्युपैष्यन्ति । परमेश्वर एव सर्वान् मनुष्यादिप्राणिनोऽन्नादिकं प्रयच्छितं चेन्न केनािप व्याधिनिपीिडतेन भवितव्यम् । सर्वेभ्यश्च समानमेव भोजनं प्रदेयं नतु पक्षपातेन कस्मैचिद्विशिष्टमपरस्मै च साधारणं भोजनं प्रदातव्यं यथाद्यत्वे भृमिपाछेभ्यों महार्घमिकञ्चनेभ्यश्च सामान्यं भोजनं प्रदीयते । यदि परमेश्वर एव भोजियता पायितिता पथ्यादीनां कारियता च वर्तते तर्हि रोगै-रेव नोत्यत्त्वस्यं पर्रं यवना अप्यामयाक्तान्ताः सँछक्ष्यन्ते । परमात्मेव रोगान्विनाश्यों ह्यां

सँपादयात चेन्न तर्हि यवनशरौराणि व्याधिभिर्निपीक्ट्यरन ! अथ चेतेऽपि व्याधिभृमयो भवन्ति नास्ति तर्हि परमेश्वरः पृणीं भिषक् । अस्ति चेत् कथेँ यवनशरीराणि रोगैर्विट्यन्ते ! अपि च—परभेश्वरः प्राणिनो व्यापादयित जीवयित चेत्स एव तत्फलाभ्यां पुण्यपापभ्यां सँयुज्येत ! पूर्वजन्मिन समनुष्ठितकर्मणामनुसारेण व्यवस्थां सँपादयित चेत्स किञ्चिद्पि नाप-राध्यति । परमेश्वरक्नेत्यापिन क्षमते प्रल्यवासरे च न्यायमनुतिष्ठति तर्हि स स्वयमेव दुरितानां प्रवर्धकत्या पापः सम्पद्यत । अथचेन क्षमते तत्कुराणप्रन्थप्रतिपादन कथमसत्य न भवेत् !

- ११८ त्वमप्यस्मद्विधः केवलं मानव एव सत्यञ्चेद्वक्षि किमप्यभिज्ञानँ दर्शय ( सालहः ) समवोचत् इयमुष्ट्रिकैवाभिज्ञानमियँ ह्यहोरात्रयोः सकृदेव जलँ पिबति । सू । १६। आ • १५४। १५५।
- स० क्रमेलिका प्रस्तरेभ्यो निःसरतीति न कोऽपि प्रत्येतुँ शक्रोंति । ते हि वनेचरा आसन्नत एवात्र प्रत्ययमाद्धुः । अपि चोष्ट्रिकाभिज्ञानव्यवहारो वनेचराणां नतु परमात्मनः । यदि नामेद्र पुस्तकमीश्वरप्रणीतमभविष्यत्र तहींहशालीकविषया अत्राभविष्यन् ।
- १९९—अिय मूष । अहँ खलु नयप्रवीणः सवलः परमेश्वरोऽिस्म प्रक्षिप निजयाष्टिकाम् । यदा मूषो यिश्वतामुरगिमव प्रसर्पन्तीमद्राक्षीत् तदा स परावृत्य पलायाञ्चके । परमेश्वरः प्रोवाच । अिय मूष । सा मैषीर्निह पैगम्बरा मत्तो विभ्यति । परमेश्वरो न केवल परमेश्वरोऽिप तु स सुविशाल- सिंहासनस्य प्रभुः । अस्मद्रिगेधमनाचरन्तो मच्छरणमुपेत । मित्रदेश परिपालयन्तः समुपेत मत्समक्षम् । सू० २७ । आ० ९ । १० । २६ । ३१ ।
- स॰ अत्राप्यवधेयम् परमेश्वरः स्वयमेवातमानं सबलँ प्रतिपादयति । साधवोऽपि स्वमुखेन नातमानं श्लाधनते किमृत परमेश्वरः श्लाधित । अतएव स इन्द्रजालेन वनेचरान् विमोद्य तेषां प्रभुविभूव । निर्मेखविमीश्वरप्रन्थे किहिचित्सम्भवति । यदि नाम परमेश्वरो महतः सिंहासनस्य सप्तमित्रिदिव-स्याधिपतिर्विद्यते तिर्हिपरिच्छित्रतयेश्वरत्वेनैत्र हीयते । अभिद्रोहो जघन्यँ कर्म चेत परमात्मनः प्रेरणया बहून घातयत्रिप किमिति महामदः परमेश्वरश्च स्वस्तुतिपरं पुस्तकँ व्यलिखत ? अयं कुराणप्रनथः पुनरुक्तिपृर्वापरिविद्यादिदोषैः परिपूर्णः ।
- १२०—पर्वतानभिसमीक्ष्य न्व"मिमे टढँ प्रतिष्ठिता" इत्यनुमिनोषि परँ तेऽपि वारिवाहा इवेतस्त-तोऽपसर्पान्त । स प्रत्येकं वस्तु मुटढँ स्थापयतीति परमात्मनो नैपुण्यम् । यच यूपँ विधत्थ तत्सर्वे परमेश्वरो विजानाति । सू २७ । आ • ९० ।
- स॰ मेघानामिव गिरीणामितस्ततः परिश्रमणं कुराणप्रन्थप्रणेतुरेव देशे सम्भवति न त्वन्यत्र कुत्रचित् । परमात्मनो जागरूकतात्वेतेनैव प्रतीयते यत्म राजद्रोहिणं दियावलँ संगृद्ध शासितुँ न शशाकः । यः खत्वेकमपि (विद्रोहिणमद्ययावन्नाऽपारयत् शासितुँ) किमतःपरं तस्य प्रमादो भविष्यति ।

- १२१—(तदा) मूषस्त मुष्टिप्रहारेणाहत्य पञ्चत्व निनाय। ततः स प्रोताच अयि मम प्रभो! नियतँ मया स्वात्मने महदपराद्धम्, क्षमस्व माम्। अनन्तरँ स परमात्मना क्षान्तः, यतः खलु परमे- इबरः क्षमां विवातु नित्यमुग्रतो दयालुश्च वर्तते। परमेश्वरः स्वेच्छया य कमपि निर्माति स्वातन्त्र्येण च य कमपि सृवृशुते। सृ० २८। आ० १४। १५। ६६।
- स० अयि पाठकाः ! पुनः किञ्चिदवधीयताम् अपि यवनिक्तश्चीनमतावलिम्बनां परमेश्वरो देवदूतो मूष्ठ्योभावपि नस्तोऽन्यायकारिणौ ! ययोरेकतरो (मूषः) जनान व्यापादयित अपरश्च तद्दुरितँ क्षमते । स्वेच्छयैव किं स यथाकाम सर्वमुत्पादयित ! अपि स्वेच्छयैव तेन कश्चिद् विशापितरपरश्चाकिञ्चनः, एको बुधोऽन्यश्च जडधीरुत्पादितः ! अथ चेदेवँ नाय कुराणग्रन्थः सत्यो नाप्यत्रवर्णितः परभेश्वरो भवितुमर्हति ।
- १२२ जनकौ प्रति दयया व्यवहर्त्तुं मया मानवाः समादिष्टाः । परं यदि तावस्माकमँशहरं कमपि विनिश्चित्याप्रहें कुर्वीयाताम्, तर्हि तयोराज्ञां मा पालयत । वयमितो नृहं तदीयजातिं प्रति प्राहिण्म स च तेषु पञ्चाशदिधकनवशतं बत्सरानुवास । सू० २९ । आ० ७ । १३ ।
- स० जनकयोः शुश्रृषणं समीचीनमेत्र । एतदि सुप्रशस्तमेत्र यत् यदि तौ "यूयँ परमात्मनः कमिप दायहरँ मन्यध्वमित्यादिशेतां तिह तयोनिदेशमाङ्गीकुरुत" इति । पर यदि पितरावलीक-भाषणादिकमुपिदेशेतां तिह किं तयोराज्ञा अङ्गीकरणीयाः ? तस्मादयमादेशोंऽशतः सत्यम् । किं नृहप्रमुखान् पैगम्बरानेत्र परेभश्वरः ससार प्रहिणोति ? कस्तिधन्यजीशान् प्रेषवित ? अथ चेत् स सर्वानेत्र प्रहिणोति तिह कयँ न सर्व एत पैगम्बरत्वं लभनते । अपि च यदा पुरा मानतैः सहस्रवर्षाणामायुर्लम्यते स्म कथँ न तिह साम्प्रतं तावदायुस्तैः सम्प्राप्यते ?
- 9२३ परमेश्वरः प्रथममुत्पाद्य तानमृन् प्रापयित (सोच्छ्त्रासान् करोति) तदनु भूयोऽपि ते परमेश्वरः प्रतिनिवर्स्यन्ति । कल्यान्तदिवसे दुरात्मानो निराशयान्तःसन्तप्ता भविष्यन्ति सत्कमिणः पुनर्विश्तासमापत्ताः कानने गुभूषिष्यन्ते । यद्यँ जवानिल (आंथी) प्रेषयेयँ ते चात्मानः कृषि किपशामीक्षेरन् । परमेश्वरश्च नास्तिकानामन्तःकरणानि सुद्रयाङ्कयिति । सृ० ३०। आ० १०। १९। ५४। ७। ५८॥
- स॰ नतु यदि परमञ्बरः केवळँ वारद्वयमेव जगत्सजित तर्हि पूवमुत्पत्तेर्द्वितीयस्र्जनावसाने च निश्चेटोऽवितिष्ठते किम् ? प्रथमद्वितौयात्पत्तिसमनन्तरँ तदीयसामर्थ्यमपि व्यर्थमेव सङ्मायते ? न्यायवासरे प पिनो निर शया व्याकुळा भवन्ति चेत् शोभनम् । अप्यस्येदं तात्पर्यमिदं तु नास्ति यत् "यवनव्यरिक्ताः सर्व एव मानवाः पापिन इति थिया भमाशाः क्रियेरन्" ? "यतः खलु कुराणप्रन्थे वहुत्र पापिभिर्यवनव्यतिरिक्ता एव निर्दिब्यन्ते । केळिकाननेषु विद्वःरो भूषणा दिभिश्शोभनमेव च यवनानां स्वर्गश्चेत्तिई सोऽपि जगदिदमनुकरोति । एवञ्च तत्र माळि स्वर्णकारा अपि भविष्यन्ति । परमात्मव वा तत्कार्यमतु तिष्ठति ? अपि च यदि केश्चिरस्वर्गवासिभिरत्यस्वाकाळङ्ग्रणानि ळम्यन्ते तर्द्यवर्यं तत्र स्तेयमपि प्रवर्तते, स्तेनाश्च नियतं निरये पात्यन्ते । एवञ्च "सर्वदा स्वर्गं निवतस्यन्तीति, कुराणोद्वोषणमळीकं सङ्मायते ।

परमेश्वरः कृषीवलानां कृषिमिष चेत्पर्यवेक्षते नृनँ सोऽपि कृषकः सम्पन्नो नह्यतज्ज्ञानँ तत्कर्मान्तुभवमन्तरेण सम्भवति । निस्त्रिलविद्यावत्वेन परमेश्वरः कृषिविज्ञानमिष वेत्तीति चेदभ्यपन् गम्येत तर्वि तादशभयप्रदर्शनं केवलमात्मनोऽहङ्कारप्रदर्शनम् । परमात्मना सर्वेषामन्तः करणानि समृद्रितानि चेत्तरनुष्ठितपापपण्यतोः फल परमात्मनव लभ्येत सेनाप्रणेतुरादेशेन्युद्धयमानम्यापि सन्यम्य जयपराज्यौ न भवतोऽपितु सेनाप्रणेत्रेव भवतस्तथव मानवैः कृतकर्मणां फल परमात्मनव समिधगन्तन्यम् ।

- १२४ वैदम्ध्यय्तप्रत्यस्यमान्यभिज्ञानानि । स हि द्यावाभूमी स्तम्भमन्तरेणेवोत्पादयामास । भूमिकम्यनिवारणाय तत्र च पर्वतान् निखातवान् । अपि त्वं नाद्राक्षीः "परमेश्वरो वासरं निशायां राष्ट्रिं चाहिन प्रवेशयतीति"। परमात्मनोऽनुप्रहेण नावो नदीषु सन्तरन्तीत्यपि त्वं नाद्राक्षीः ! ये न स न्वाभिज्ञानानि युष्मान् दर्शयेत् । सू॰ ३१। आ० १। ९ ! २८ । ३० ॥
- स॰—साधु ! वैदग्ध्यपूर्ण पुस्तक साधु ! यत्र सर्वथैव विज्ञानिवरुद्धँ "नमस उत्पत्तिस्तत्र स्तम्माधान-कल्पनँ, पृथिव्याः स्थैर्याय पर्वतानां निधानश्च संलिखितम्" । अल्पविद्योऽपि नैवं कि विवद् विलिखित नाप्येवसज्ञानपूर्ण पुस्तकँ सन्त । अपि च दश्यतां किश्चिद् वैदग्ध्यँ—दिनँ क्षां क्षणदा च वासरं प्रविद्यानीति कियदज्ञानिवजृम्भितम् । सव एव विदिन्ति ननु—यत्र दिनँ न तत्र रजनी, यत्र रजनी न तत्र वासर इति । तस्माद्यँ कुराणप्रन्थो न जातु विद्यापुस्तकँ भित्तम्हिति । सानवैर्यन्त्रादिभिश्च परिचाल्यमानानां तरीणां परमात्मनोऽनुप्रद्देण सञ्चलनवर्णनभित नास्त्यज्ञानिवजृम्भितम् १ यदि नायायसोऽश्मनो वा निर्माय तरीरम्बुधौ परिचालयमा तर्दि परमात्मनोऽभिज्ञानं (नौकारूपम् ) निमजन वा १ तस्माद्यं प्रन्थो न परमात्मनो नापि विदुषः कृतिभीवितुम्हिति ।
- १२५—स परमेश्वरः स्वर्गादारभ्य पृथिवीपर्यन्तं निश्चिलं जगत् प्रशास्ति । युष्माकं सहस्रसंवत्मर-परिमिते दिवसे ते तदिभमुखमेव परावर्तन्ते । विकान्तो द्यालुश्व सः प्रत्यक्षं परोक्षं च सर्वे वे ते, तदनु तं निर्माय तिस्मित्रात्मानं प्रवेशयामास । कथय— मृत्युद् ो यो व यृष्मामु सिन्निहितो युष्मान व्यापादियिष्यति । वयश्वेदिभिल्षेम तह्यसंशयं प्रत्येकस्मा आध्मने तदीयशिक्षां प्रयच्छेम । परं मदीयवचांसि । यदहं जिनैर्मानवैश्व निरयं पूरियिष्यामि । सु० ३२ । आ० ४, ५, ९, ७, ११ ॥
- स॰—"यवनानां परमेश्वरो मानव इवैकरेशी"ति साधु सुव्यक्तं भवति निह सर्वव्यापिन एकरेशेन प्रशासनमारोहणमवतरणञ्च सम्भवति । परमेश्वरधेट्टूतान् प्रहिणोति तदापि स स्वयमेक-देशी सम्पन्नः । स्वयं हि नभिस लम्बते दूतांश्वेतस्ततः प्रधावयति । अथ यदि देवदूता उत्कोचमःदाय किमपि कार्यमन्यथा कुर्वः, कमपि मृतपुरुषं वा त्यजेयुः कथं तिहै परमेश्वरोऽव-गन्तुमहेत् ! स हि वेत्तुं शकोति यो वै सर्वज्ञः सर्वव्यापको वा भवेत्, परं नास्ति तादृशः सः । इतस्या हि देवदूतानां प्रेषणस्य केषाश्चिन्मानवानां विविधप्रकारेण परीक्षणस्य च कि

प्रयोजनसामीत् ! संवत्सराणा सहस्रेषु पवन्धविधानेन गतागतेन च मर्वशिक्तमानिप नाव-तिष्ठते । मृत्योरिप दूतश्चेन्तु तन्यापि व्यापादियता कतमो मृत्युः ! अमरणधमा स इति चेदु-च्येत तर्श्वमगत्वे परमात्मनः सहचरः अवृत्तः । केवलमेको दे गद्नो यौगपद्येन निग्यँ पृरियतुँ मानवान् शिक्षयितुञ्च न शकोति । अथं चेत् परमेश्वरः पृष्यपापाभ्यां विनव स्वच्छ्या मान-वैनिग्यँ प्रपूर्य तान् क्रेशयित क्रीडाकौतुकञ्च पश्यित नृनं तादशः परमेश्वरो नितरामन्या-याचारो निर्दयश्च वर्तते । एतादशोपदेशसँयुक्तँ पुस्तकं परमेश्वरस्य विदुषो वा कृतिर्मित्रिम्हिति ! निर्दयो न्यायपथप्रच्युतश्च जात्विप नाहिति परमेश्वरो भिवतुन ।

- १२६—कथय युष्माकं न कहिचिदपि हिनाय भविषाति, ( मृत्योर्युद्धाट् वा पलायनम् ) अयि देव-दूताङ्गनाः ! या काचिद् युष्मासु निर्लज्जतया समेष्पति तस्या दण्डो द्विगुणाकांरच्यते एतच्च परमात्मने सरलम् । सू॰ ३३ । अा॰ १६ । ३० ।
- स॰—मुहम्मदमहाभाग इदमेतदर्थमिलखदलेखयद्वायेन सँप्रामात् कोऽपि न पलायेत, अस्माकं विजयो भवेत्, सैन्यं मृत्योरिप न विभीयात्, समृद्धिः प्रवर्धेत, धर्मश्व सर्वत्र प्रसरेत् । अध यदि देवदूताङ्गना निर्लज्जतया नागच्छेयुस्तर्हि कि देवदूतस्तथाचरेत् ? भार्यासु दोषः परापतेत्रतु देवदूत इति न्याय्यमतत् ।
- १२७—स्वगृहेच्वेव तिष्ठतः ''परमात्मनस्तदीयदूतस्य चादेशमनुरुध्यध्वम्, यदा किल जैदस्तया सह विषयेऽस्मिन् निरवधारयामास-तदा वयं तां तेन पर्यशेष्म येन निश्वासमापश्चेष्वङ्गनानां सङ्गोचो माभृत् यदा ते तःभिनिरवधारणं कुर्युः परमात्मन आदेश ≋ाप्तुयः तदा परिणयेरन् । परमात्मना समाज्ञामे नास्ति देवदूतस्य कोऽपि दोषः । (देवदूतस्य किमप्यलभ्यम्) मुहस्मदसहा-भागश्च नास्ति कसापि जनकः । विश्वासमापन्ना च योषिदनुज्ञाता येश्वरप्रेरितायात्मान प्रयच्छिति । यां काञ्चित स्वेच्छया त्वं परिच्छोः, अपरां च यथाकामँ गृहाण, नास्ति त्विय किञ्चदिप पातकम् । अपि विश्वासमापना जनाः ! देवदूतस्य सद्य मा प्रविज्ञात । सृ० ३३ । आ० । ३३, ३७, ३८, ४० ४७, ४८ ।
- स॰ नन्त्रयँ महानन्यायो यत् योषितो वन्दिन इत एहे जबरुखा सन्युः पुांसस्य स्वेच्छ्या यत्र तत्र विहरेयुः । अपि योषितां चेतः परिपृतवायौ विशुचप्रदेशेषु परिप्रमित्वँ जगतो नेकवस्तृति समीक्षित्रच्च नामिलवित ! अनेनैव दोषेण यवनकुमाराः स्वैरिणो बिषयिणध्य भवित । परमात्मनस्तदीयसंदेशहरस्य चेकोऽविरुख आदेश उत्त सिथो विरुखा भृयांसः समिदेशाः ! तत्र यदि समान आदेशस्तर्श्वाशीनेदेशः पाल्यतामिति कथनं व्यर्थमेव, अथ यदि मिथो विरुखाः पृथक् पृथक् च ति तत्रिकँ शासनं सत्यमपरबालीकँ भविष्यति, एवञ्च तयोरेकः परमेश्वरोऽन्यश्च दियावलः सम्पत्स्यते, भागहरत्वश्च सङ्गनिष्यते । धन्यः खलु कुराणविणतः परमेश्वरः, पेगम्बरः दुराणप्रन्थश्च । परार्थं विनाश्य स्वर्थसाधनतत्रिपेवेदश्यो लीलाः संविधी-यन्ते । एतेन मुहम्मदमहाभागस्य विषयित्वमभित्यक्तं भवति अन्यथा हि स्वेपालकस्य भार्या पुत्रवधूं कश्चं पत्नीत्वेन परिगृद्धीयात् ! परमेश्वरोऽपि तथाचरतः पश्चपातञ्चकार, अन्यावँ च न्यायं व्यथातः । मानवेषु वनेचरोऽपि पुत्रवश्च न परामृश्वति । पेगम्बरस्य

विषयोपभोगे मनागप्यप्रतिवन्थः कियानन्यायः ? अय चेन्नविः कस्यापि जनको नासीत् तिह लेपालकः कस्य स्नुरभवत् ? यदा च मुहम्मदमहाश्यः पुत्रवधूमपि भार्यात्वेन नात्या-क्षीत् तदाऽन्या न पराष्ट्रशदिति कथं सम्भाव्यम् ? इत्यँ चातुर्रणापि पापाचारं गर्ह्यता न किहिचिद् विप्रमोक्तुँ शक्यते । पराङ्गनाि यदि नांबमिमलपन्ती तेन पाणिप्रहणमिच्छेत्ति किं तदिप साधीयः ? अय पुनर्महाधमों यत् पैराम्बरमहाशयः स्वेच्छ्या यां क विवदिप योषितेँ त्यक्तमहित् परं तदीयभार्या नवेः सापराधत्वऽाप तं त्यक्त न शक्तुपः । पैराम्बरमहाशयस्य सद्म व्यभिचारिषया यथान्यैन प्रवेष्टव्य तथा तेनापि कस्याचिन्नकेतने न प्रवेष्टव्यम् । नविमहाभागः परिनकेतनेषु यथाकामें विहरभपि समादरणीयो भवेदिति न्याय्यमेतत् ? कस्ताहशो वालिशः यो वे कुराणप्रनथ परमेश्वरप्रणौतं, भहम्मदमहाशयँ पैराम्बर्र, कुराण-वर्णितश्चेश्वर्रं परमेश्वरं मन्येत ! अरबदेशवासिनो युक्तिश्चन्यम्यम्यं मतिमिद्दं स्वीचक्रुरिति महदाश्चर्यम् ?

- १२८ नैतद्युष्माक समुचितं यद् यूयं परमात्मनः संदेशहरं पीढ्यंत तदसान्निध्ये च तदीयभार्याः कदाचिद्पि परिणयेत एति एरमात्मनः समक्षे महापातकम् । ये केचन परमेश्वरं तत्स-देशवाहकं च दुन्वन्ति नियतं ते परमात्मना धिक् क्रियन्ते । ये च यवनान् , यवनाङ्गनाश्चातद- हां अपि पीडयन्ति तैरनुचितमाचर्यतं, मिध्याभिशापः पातकश्चादीयते । अभिशप्ता यत्र सम्येरन् तन्नैव श्रियेरन् , व्यापाधेर्थ । अपि प्रभो ! अस्माकं द्विगुणदण्डेन तान् दण्डय, भहाच्छाचेन तानभिश्चप । सु॰ ३३ । आ० ५३, ५७-५८ । ६२ । ६८ ।
- स॰ अहो यवनानां परमेश्वरः स्वीयसामर्थ्यं कथमपक्षपःतेन दर्शयित ! परमेश्वरसन्देशहराय वलेशप्रदानात् सानवानां वारणं न्याय्यमेव परं तथेव पैगम्वरेणान्यनिपीडननिषेधोऽपि युक्त
  आसीत् कथँ स तथा न व्यधात् ! अपि कस्मचन वलेशप्रदानेन परमेश्वरोऽपि दूयते !

  हूयते चेत् न स परमेश्वरो भिवटमहित । परमात्मने तदीयसँदेशवाहकाय च वलेशप्रदाननिषेधेव कि नेतित्वज्ञयित यत् तौ यथाकामँ यं कमिप दुःवीयाताम् ! अप्यपरेषां सकलप्राणिनां परिपीडनं समुचितम् ! अथ चेत् यवनानां यवनयोषिता विपीडनं गर्ह्य तिहं तदतिरिक्तजनार्दनमिप सुतरामन्न्याय्यम् । अन्यथायमिप तदुपदेशः पक्षपातसंयुक्तः । महीमण्डलेऽस्मिन् परमेश्वरतत्वैदेशहरा इवान्येऽल्पीयांस एव मानवा निष्ठुरा भविष्यन्ति । कुराणप्रन्थ
  इव यदि कश्चिदन्योपि समादिशेत् यवना यत्रेव लभ्येरन् तत्रेव धृत्वा व्यापाशिरिति किमेतेन
  यवनाः संतप्तचेतसो न भविष्यन्ति ! अतो पैगस्वरप्रमुखाः कीहर्निष्ठुरेचतसो ये हि स्वव्यतिरिक्तान् द्वेगुण्येन पीडियतुं परमेश्वरं प्रार्थयन्ते । इदमपि कथनं पक्षपातयुतं स्वार्थसाधनतत्परमधम्यं च । अत्र एवाश्वापि यवनेषु भूयांसो दुरात्मानस्तथाचरेण मनागपि न विभ्यति ।
  "शिक्षां विना मानवः पशुविद्वेचष्टतं" इति यथार्थमेवैतत् ।
  - १२९—स खलु परमेश्वरो यो वे पवनान् प्रेषयति, मेघातुझयति वयञ्च तान (वृष्टिविद्यातेन)
    मृतानां पुर प्रति प्रेरयामः, अतोऽस्माभिरियं मही तन्मरणानन्तरं सोच्छ्वासिता । इत्यमेन
    श्वागारिस्यो निष्क्रमणीयम् । येन वयं स्वानुमहेण सर्वदा धासाय निकेतनेष्यवतारिताः ।
    यभ वयं परिश्रमेणामयेवी नामिभृयामहे । सू० ३५ । आ० ९ । ३५ ।

- स॰—अहो परमात्मनः कीहरा विज्ञानम्, सिंह पवनान् प्रेषयित, मेघानुत्थापयन्परिश्रमित, साधनेरेतैश्वोपरतान्प्राणयित । नेद कार्य किहिंचित परमात्मनो भिवतुमर्हति तत्कार्य हि सर्वदैकरस
  सज्ञायते। निर्माण विना गृहाणि न स्थातुं प्रभवन्ति, निर्मितश्च वस्तु न जातु नित्यमविष्ठित ।
  देहवान् खलु श्रमव्यतिरेकेण दूयते व्याधिभिश्च परिभूयते । योषितैकयापि कृतसमागमो यदा
  रोगैर्न विप्रमुच्यते तदा भुक्तानेकाङ्गनस्य का दुरवस्था भविष्यतीति सुधीभिरेवाकलनीयम् ।
  तस्मात् यवनानां स्वर्गनिवासोऽपि सर्वदा सुखप्रदो न शकनोति भविदम् ।
- १३०— शपेऽहं वो यात्रह कुगाणप्रन्थेन, त्वं हि परमात्मनः सन्देशवाहकेष्पंकतमः । ऊरुविक्रमद्यालु-परमात्मना ऋजुपथ प्रदर्शयितुमवतारितः । सृ० २६ । आ० १ । २ ।
- स॰—यद्ययं कुराणग्रन्थः परमेश्वरविरचितोऽभविष्यत् कथं तह्यनेन सोऽशप्स्यत ? अथं चेत्रविः परमा॰
  तमने वार्तावह आसीत् कथं तर्हि (लेपालकस्य) तनयस्य वधूप्रेम्णि समासजत् ? कुराणानुयायिनः सरलमार्गावलम्बिन इत्युक्तिमात्रम्, स एव ह्यवकः पन्था यत्र सत्यस्य मननं, सत्यभाषणं, सत्याचारः, निष्पक्षपातं न्यायधर्मानुष्ठानं, तद्विरुद्धपरित्यागश्च समुपदिश्यते । एतच्च न
  कुराणग्रन्थे, न यतनेयु नाप्येषां परमात्मिन समवलोक्यने । अथ यदि पैगम्बरो मुहम्मद्महाश्चाः सर्वेषु विक्रान्तोऽभविष्यत्ताई सर्वेभ्यो विद्वत्तमः शुभगुणसपन्नश्च कथ नाभवत् ? शृणुत
  साम्प्रतमन्थेकप्रलापान्, अपि चरणान्यपि साक्यं प्रदातुमईन्ति ? परमेश्वरातिरिक्तः कस्तदानी
  मासीत् यो व समारिष्टः ! केनाश्रावि ? कथ समुत्यन्नः ? तदानीञ्चेत्किश्चिदन्यन्नासीत्
  तर्हीदं मृषा भवात्, अथ चेदासी १ किञ्चिदन्यदिष तर्हि परमात्मनो भिन्न किमपि नासीत्
  तेनव सर्वमिदमुदपादीति मिथ्या सपद्यते ।
- १३२ सर्ग्यपायिन आनन्द्यित् शुद्ध निधुचवकं सर्वतो श्रामिष्यते । तेवामन्तिकेऽपःकृतेक्षणाः शोमनदृश उपवेदयन्ति, धुवमेतानि (अक्षीणि) तिरोहिताण्डानि । अपि वयं न मरिष्यामः १ अस्तायँ लूतः पैगम्बरेष्वन्यतमः । पृष्ठनोऽनुवायिनी वृद्धोमकां विना सोऽशेषतस्परिताश्चा स्मामिमोक्षिं प्रापितः । तदनु वयमन्यानविधिष्म । सू० ३७ । आ० । ४३ । ४४ । ४७ । ५६ । १२६-१२९ ।
- स॰ यवनाः किलात्र क्षितौ सद्यपानं पातकिमित्युद्वीपयन्ति परमेषां स्वरंगं सैरेयसितः प्रवहन्ति । कथांञ्चदत्र सीयुपानं पित्याांजतिसिति ससीचीनमेव परमेषां त्रिदिवे महान् ब्युट्कसः।प्रभृता- क्षनावद्यात् तत्र कत्यापि चेतः शान्ति नाप्सिति । महान्तश्च व्याधयोऽपि जायन्ते । स्वर्ग- वासिनश्चेच्छरीरिणो नियाँ मृत्युमृपैष्यन्ति । अथ चेहेहिविवर्जिता न विषयानुपभोक्तं शक्यन्ते । एवञ्चैतेषां स्वर्गलाभ एव निष्फलः संपद्यते । लूतञ्चेत्येगम्बरमभ्युपेथ तिर्दे वार्शवल वर्गित "तदी ।दृष्टितरस्तत्यमागमेन पुत्रद्वयससेदृत्यिपि स्वीकुरुथ नवा १ स्वीकुरुथ चेत्, एतादशस्य पेगम्बर्गसम्मननं सौर्व्यमेव । तस्मे तत्सह वरेम्पद्व मोक्षदायकः परमेश्वरोऽपि तत्समानः, निहं वृश्वेगाख्यानाख्यायकः पद्मातेन परेषां घातकश्च काईचिद्पि परमेश्वरो भिते तुमईति । एतादशः परमेश्वरो यवनानाभेव सद्यसु निवस्तुमईति नत्वन्यत्र ।

१३३—-शाश्वतिनवासायोग्रानभवनानि विग्रन्ते येषां द्वाराणि तदर्थमपावृतानि । ते च तत्र सोपवर्ष्ठ संवेश्यन्ति, नानाविधकलानि पानीयवस्तृनि चानाययिष्यन्ति । अधःकृतेक्षणास्त्समवयोजुपस्तद्निके समुपवेश्यन्ति । सर्वे देवदूताः प्राणमन् । परं दियावलो नाङ्गीवकार,
स हि सगर्वः सन नाम्तिकोऽभवत् । अपि क्षेतान ! यमहं पाणिद्रयेन निरमां तदिभवादनात्कस्त्वां न्यवारयत् ! कथञ्च गर्वमावहसि, अपि त्वं महाधिकारेष्वन्यतमः कश्चित् ! स
प्रत्युवाच—"वरीयान् खल्वहं तद्पेक्षया त्वं हि मां जातवेदसस्तञ्च मृदः समुद्रपादयः" ।
परमेश्वरस्तं प्राह—"अतस्त्वमितिखदिवालयान्निःसरत्वं हि केनचित्रतारितोऽसि।प्रलयवासर
पर्यन्तं त्विय ममाभिशापः" । स पुनराह— "अिय मम प्रभो ! श्वोत्थानदिवसं यावत् मां
परित्यज्ञ" । परमेश्वरः प्राह—"विज्ञातसमयँ यावत् त्वमवकाशलञ्चेष्वन्यतमः" । दियावलः
प्राह—"तव प्रतिष्ठया शपेऽसँश्यमहँ तान् व्यामोहियष्यामि । स्० ३८ । आ० ४९—
५१ । ७०— ७८ ॥

स॰-यदि तत्र स्वर्गे कुराणप्रन्थवर्णनानुरूपाणि कुल्योद्यानभवनानि विद्यन्ते तर्हि तानि नानन्तका-लादासन्, नाप्यनन्तकालँ स्थातुमहिन्ति । सँयोगाद्रसन्नो हि पदार्थः सँयोगात् पूर्वे न भवति. अवर्यभाविनो वियोगस्यान्ते च विनर्यति । उद्यानादिवस्तुनामभावे च तन्निवासिनः कर्ये निवस्तुमहीन्त ? वैकुण्ठे उपधानफलपेयवस्तुनि लप्स्यन्त इति लेखेन यवनमतप्रारम्भ-समयेऽरवविषयो नासीद्विशेषसम्पन्न इति सूतरां सिद्धयति । अत एव महम्मदमहाशय उपवहादिलाभकथामाख्यायाकिश्रनान् स्वमते विमोहयामास । योषितां प्रदेशेषु कास्ति शास्वतँ सुखम् १ अङ्गनाश्च कुतस्तत्र समायन् १ आहोस्विद् वैकुण्डवासिन एव ताः १ (देशान्तरा) चेदागता अवश्य प्रतिनिवर्स्यन्ति, वैकुष्ठ एव चेत्सततँ निवसन्ति प्रलयवासरात्पूर्वे किम कुर्वन् ! अपि निर्व्यापारमेव स्वायुर्व्यत्यापयान्ति ! साम्प्रतं परमात्मनस्तेजो निरीक्ष्यताम्-"परमात्मन आज्ञां वहन्त: सर्व एव देवदृता आदममहाशयँ प्राणमन् परँ दियावलो नाङ्गी-चकार । परमेश्वरो दियावल प्राह अहमिम पाणिद्वयेन निरमां त्व माभिमस्थाः" इति । एतेन "कुराणप्रन्थवर्णितः परमेश्वरो हस्तद्वयवानासीदिति" सुन्यक्तँ भवति अतएव स न्यापकः सर्वशक्तिमान् वा भवितुँ नाईति । अपि च आदमतः श्रेयानहमिति तथ्येऽपि दियावलव-चिस स कथँ चुक्रीध ! अध्यन्तरिक्ष एव परमात्मनी निकेतनँ न तू प्रथिव्याम् ! एवञ्चेत् किमर्थ कावाप्रदेश: परमात्मनो निकेतन पूर्वमिमिहितम् ! परमेश्वर: कथँ कमपि स्वस्मात् सर्गादा वियो जयित्महीते ? यतः सर्वमपीदं ब्रह्माण्डं परमेश्वरस्यव । एतद्धि 'कुराणप्रन्थपरमेस्वरः केवलं वैकुण्ठस्यैवोत्तरदायक आसीदिति' स्पष्टं व्यनिक्त । परमेश्वरो दियावलमभिशप्य धि-कुकृत्य च कारायां निचिक्षेप। दियावल: प्राह। "अयि प्रभो परिमुञ्च मां प्रलयवासर यावत्।" परमेश्वरश्च तं चाट्टिकिभिः परिमुमोच । तदन स्वतन्त्रः सन् दियावलः प्राह "इदानीमह सम्यग् मोहयिष्यामि, प्रकृतिक्षोभञ्च जनयिष्यामि ।" परमेश्वरः प्रत्यवादीत् "त्वयाविमोहि-तान त्वाञ्च निरये पातियध्यामि" इति । धीमन्तः ! अत्र किमपि विचार्यताम्-दियावलँ परमे-क्वरो विमोहयति स्वत एव वा स व्यामुग्धः ! परमेक्वरश्चेत्तं व्यामुमोह स शैतानस्यापि शैतानः सम्पन्नः ! स चेत्स्वयं व्यामुग्धोऽन्येऽपि जीवात्मानः स्वतएव व्यामोक्ष्यन्ति । एवञ्च न स्ति दियावलस्य किमपि प्रयोजनम् । परिमोहिणो दियावलस्य विमोक्षेण 'परमेश्वरोऽपि तस्याधर्मा-नुष्ठाने सहायकः प्रतीयते । दस्युं स्वयं स्तैन्ये प्रवर्त्य दण्डयितुरन्यायस्य कः पारावारः ?

- १३४ परमेश्वरो नियतँ सकलपापानि क्षमते, स हि दयालुः क्षमाप्रदश्च । मृतोत्थानवासरे सर्वापीयं मही तन्पृष्टिसिन्निहिता । आकाशानि च तत्सव्यपाणौ परिवेष्टितानि । स्वप्रभोः प्रकाशेन महीय विद्योतिष्यते, कर्मपत्राण सिन्नधास्यन्ते, देवदूताः साक्षिणश्चानायिष्यन्ते, न्यायश्च विनिर्णेष्यते । सू० ३९ । आ० ५३ । ६७ । ६९ ॥
- स॰—निखिलपातकानि चेत्परमेश्वरः क्षमते तर्हि स कृत्स्न जगत् पापे प्रवर्तयिविर्दगोऽस्तीति वेद्यम् ।
  एकोऽपि दुर्वृत्तो दयाक्षमाप्रदानेन पूर्वतोऽभ्यधिक दौ नन्यमाचिर्ष्यति भूयसःचापरान् यपुण्यकृतः पीडियिष्यति । अल्पापराधक्षमायामिष कृत्स्न जगत् पातकैः पूर्णे भविष्यति । आप
  परमेश्वरोऽप्तिरित्र प्रकाशते ! कर्मपत्राणि क सिविहितानि भवन्ति ! कर्च तानि विलिखिति !
  पगम्बरसाक्षिणामवलम्बेन चेत्परमेश्वरो न्यायँ विथत्ते तर्ह्यसर्वज्ञोऽशक्तरच सज्जायते । अथ
  चेदन्यायं परिहरन्न्यायमेवाचरित "कर्मानुमारेणैव तर्हि कर्त्तुमईति तानि च पूर्वापरवर्तमानजन्मनामेव भविनुमईन्ति । एवञ्च पातकक्षमाविधानम् , चेतमां मुद्रयाद्भनम् , मानवेभ्यः
  शिक्षाऽप्रदानम् , दियावलेन तेषां विमोहनम् , निपीडनञ्च महानन्यायः ।
- १३५—पुस्तकावताः णैं सामर्थ्यवतः सर्वेज्ञस्य परमात्मनः सकाशात् , स हि पातकानां क्षन्ता अतु-तापस्याभ्युपेता च । सृ॰ २४ । आ॰ १२ ॥
- स॰—सरलचेतको जनाः परमात्मनो व्यापदेशेन पुस्तकिमिद् विश्वसेषुरित्ययँ प्रपञ्चः । यत्र हाल्पीयः सत्यमसत्यञ्च बहुलम् ,तत्रसत्यमध्यलीकसंसर्भेण भवति दूषितप्रायम् । अतएवायँ कुराणभ्रन्यः, अत्र वर्णितः परमेश्वरः, एतदनुयायिनइच पापानि वर्धयन्ति । स्वयमाचरन्तोऽन्यान पापेषु प्रवर्तयन्ति ।पापञ्चमाविधानं हि महानधर्मः, अतएव च यवनाः पातकोपद्रवानुष्ठाने मनागिप न विभ्यति ।
- 9३६—सच वासरद्वये सप्ताकाशानि निरमात । प्रत्येकस्याञ्च दिवि तद्व्यापारमकल्पयाम तदन्तिक-मुपागतेषु तेषां श्रवांास, चश्चूषि, चर्माणि च तद्विरुद्धं साक्ष्यँ प्रदास्यन्ति, ते च निजकर्णान, 'अस्मद्विरुद्धं कथ साक्ष्यँ प्रादायि युष्माभिरिति' वक्ष्यन्ति । ते प्रतिवक्ष्यन्ति 'सर्वेषामाङ्कायकेन परमात्मना वयमाकारिताः' । स ह्यसंश्यँ मृतान प्राणयति । स्० १४९ । आ० । २० । २१ । ३९ ।
- स॰ साघु! यवनाः साघु! सर्वशक्तिमानित्यभिमतो युष्माकँ परमेश्वरः सप्त दिवो वासरद्वये निर्मातुमशकत् ! वस्तुतः सवशक्तिमान क्षणमात्रण सर्व निर्मातुं प्रभवति । परमात्मना श्रोत्र—वक्षुःचर्माष्यवेतनानि निर्मितानि कथं तर्हि साक्ष्यं प्रदातुमहिन्ते ! साक्ष्यमेव चेत् प्रदापयितुमावश्यकं तर्हि कथँ प्रथममेवाचेतनात्युत्पादितानि ! कथञ्चात्मनो नियमविरुद्धमन्वतिष्ठत् !
  अतो प्राधकतरमलीविमदम्— 'यदाह्यङ्गानि जीवात्मनः प्रतीपँ साक्ष्यमददुस्तदा ते (जीवाः)

स्वीयत्वचमपृच्छन कथँ त्वमस्मद्विरुद्धं साक्ष्यमदारिति ! त्वक्प्रत्यवादीत् "किमहं कुर्या परमेश्वर-स्तथाकारयत्" इति । अपि किर्हिचिदेवँ भविद्यमहिति ! "वन्ध्यापुत्रमुखमहमद्राक्षमिति कस्य-चिद्वच इवेदमप्यलीकमेव"। पुत्रसद्भावे हि कथं वन्ध्यात्वम्, वन्ध्यायाश्च कथं पुत्रसमुद्भवः ! श्वावांइचेज्जीवयति कथं तिर्हं प्रथममेव तान् निह्तवान् ! परमेश्वरः स्वयमपि शक्नोत्युपर-न्तुम ! अथं चत्र शक्नोति कथं तिर्हं शवत्वं गर्ह्यमाकलयि ! प्रलयर्तिं च यावत मृतप्राणिनः कस्य यवनसद्भानि निवत्त्यन्ति ! निरपराधांश्च तान् कथं पर्यवेक्षणे सँस्थाप-पायास । कथञ्च तेषामञ्जसव न्यायनिर्णयं न व्यधात् ! ईटरोरंव व्यवहारः परमेश्वरःवं कलिङ्कते सङ्गायते ।

- १३७ तस्य द्यावावृथिव्यो कुञ्चिके । स स्वेच्छया कस्मैचिन्मुक्तहस्तोऽपरस्मै च वद्धमृष्टिभोंजनं प्रयच्छिति । स यत्कामयते तिन्नमीति । स यस्मै वाञ्छति तस्वै तनयां तनयँ वा विश्राणयित, कस्मैचिन्नोभयजातीय प्रयच्छिति । स्वकामतश्च यां कामिप वन्ध्यां करोति । परमेश्वरस्तेन सह सलपेदिति कोऽपि मानवो नाईति परं मन:कल्पनया तिरस्करिणीव्यवधानेन वा (संल-पितुमहिति । स च सँदेशवाहकान दूतान् प्रैषयत् । सू० ४२। आ० १०। ४८। ४९। ५०।
- स॰— कदाचित् परमेश्वरस्तालिकानां राशीन सँघत्ते, तेन हि सर्वदेशतालकानि मोक्तव्यानि भवान्त । पुण्यकर्मान्तरेणेव स्वेच्छया यं कमध्यश्चर्यवन्तं करो तीति वालिशत्वम् । अन्यच्च (पापमन्तरेणेव) क्षिश्वातीति मज्ञानन्यायः । कुराणप्रन्थप्रणेतुश्चातुर्ये समीक्ष्यताम् । योषितोऽपि विमुद्य स्वमते समःगच्छेयुरिति । दथेच्छया सर्वमृत्पाद्यितुं समर्थो ( युष्माकं ) परमेश्वरोऽन्यं परमात्मान-मप्युत्पाद्यितुम्हति न व १ न चेच्छक्नोति तस्य सर्वशक्तिमत्ता हीयते ।
- १३८ यदा च यीशुः प्रत्यक्षप्रमाणेनेहागमत् । सू० ४३ । आ० ५९ ।
- स॰ -यीशुरिप परमात्मनव प्रहितश्चेतिकिमिति तदुपदेशविरुद्धं परमेश्वरः कुराणं व्यरचयत् । बाइ-विलयन्थश्च कुराणं विसंवदते अतः पुस्तकद्वयमपीदं परमेश्वरकृतं न वतंते ।
- १३९-धरत तमवकर्षत निरयस । इत्थमेव (ते तत्र) स्यास्यन्ति । वयञ्च तान गौरीभिर्वाम-नेत्राभिः परिणाययिष्यामः । सृ० ४४ । आ० ४३ । ५० ।
- स॰—अहो तु न्यायकारी परमेश्वर: प्राणिनो प्राहयति अवकर्षविति च । यदा च यवनानामीश्वर एवे-हशो वर्तते तदा तदुपासका निराश्रयनिवंलान् धरेयुरवकर्षेयुर्व किमत्राश्चर्यम् । स च संसारी जन इव परिणयमाप सम्पादयति नूनं पुरोहित एवास्ति ।
- १४० यदा यूंय नास्तिकैः सङ्गताः स्युस्तदा तेषां शिरांस्यत्रकर्त्त्यतः । महद्वेशसञ्च तेषु जनयतः । सुदृढञ्च तान् सँदानयतः । भूयांसि नगराणि तत्पुरः समपेक्षया यतस्त्वं निष्कासितो वलवन्त्यासन् , अस्माभिस्तानि विनाशितानि । नासीत्कोऽपि तेभ्यः साहाय्यप्रदः । अहो रामणीयकँ स्वर्गस्य, दः पुण्यात्मभ्यः प्रतिश्चतः । यत्रानाविलवारिणः, अपरिवर्त्तितरसप्रयसः,

मद्यपानां कृते सुस्वाद्माध्वीकस्य च सरितः प्रवहन्ति । किञ्च परिष्कृतपूतस्य मधुनस्त-रिङ्गिण्यः सन्ति । तत्र च अभुगा प्रदत्तानि सर्वविधकलानि तेषां कृते वतन्त । सृ० ४० । आ ४ । १६ । १७ ।

- स० एतेनायं "कुराणप्रन्थः, तत्परमेदवरः यवनाश्चोपद्रवजनकाः, सर्वेषां निपीडकाः स्वार्थः साधका निष्करुणाश्च वर्तन्त" इति प्रतीयते । यथात्र विलिखितं तथैव यदि परधर्मावलिय्व नो यवनेषु व्यवहरेयुः नूनं तेऽिष तथा दुःखभाजो भवेयुर्न वा यथा ते परान् दुन्वन्ति । (यावन ) परमेश्वरश्च महान् पक्षपाती यतः किल मुहम्मदमहाभागस्य हन्तृन सव्यनाद्ययत । निर्मलवारिदुग्धमद्यमधूनां सरिद्धिः सँयुतः स्वर्गः जगतोऽधिको भविदुं शकोति कर्हि- चित् ! किश्चापि दुग्धस्य कुल्याः सँभवन्ति ! यतो वै तदल्पीयसैव कालेन दूषितं सञ्चायते । अत एव बुद्धिमन्तो कुराणमतं न मन्यन्ते ।
- १४१—यदेयं मही निर्घातन किम्पिष्यते १ पर्वताः शकलीमविष्यन्ति ते च विशीर्णाः सन्तो रजोरूपाः संपत्स्यन्ते ॥ ततो दक्षिणहस्तवर्त्तिनो मनुजाः, दक्षिणहस्तवर्त्तिनो मनुजाः कीहशाः १
  वामहस्तिस्थितपुरुषाः, वामहस्तिस्थिताः पुरुषाः कीहशाः सन्ति । उपि शयनपर्यङ्काः सन्ति
  सुवर्णसूत्रैः खचिताः तदुर्पारष्टाचाभिमुखमुपधानानि सन्निहितानि वर्त्तन्ते । तत्र सदावासिनः
  कुमाराः चषकैः ( उदकपात्रैः ) स्वच्छमदिरापरिपूर्णः पानपात्रिश्च सह निवत्स्यन्ति । तेन
  मस्तकानि नार्दयिष्यन्ते नापि ते विरुद्धं वश्यन्ते । शोभनानि फलानि पशुपक्षिणां मांसानि
  च वर्तन्ते । तदर्थञ्च चारुदशः सुश्चवस्तत्र विद्यन्ते यासामक्षिणी स्वपुटान्तिहितमौक्तिक्रवित्रभानि । महान्ति चास्तरणानि । अवश्चियमस्माभिरङ्गनाः समुत्पादिताः ताश्च कुमार्यः
  सँजनिताः । सौनाय्यन्त्यः समायुग्च । तेन च स्वोदरं विश्वत । नक्षत्रपतनेनाहं शपे ।
  स्० ५ ६। आ० ४, ६, ८, ६, १५—२२, ३१, ३३, ५४, ७४ ।
- साम्प्रतं कुराणप्रणेतुलींलाभिसमीक्ष्यताम् नतु महीयँ सर्वदैव कम्यते तदानीमिष च कम्पिष्यते। "अयँ कुराणप्रणेता भुवँ स्थिरामवागच्छिदिति" प्रतीयते। पर्वतान् पक्षिण इव किमुङ्गायिष्यति! अथापि ते कृमयो जायेरन् तदिप सूक्ष्मदेहधारिणो भविष्यन्ति कथँ पुनः स्तेषामपर जन्म न मन्यते! यदि नाम यवनपरमेश्वरः शरीरी न भवेत् कथँ ति तस्य सन्यापसन्यपार्श्वयोः स्थातुँ शक्तुयुः! अथ तत्र स्वर्गे सुवर्णसृत्रखचिताः पर्यङ्गः सन्ति तूनं ति तक्षस्वर्णकारादयोऽपि भवेयुः। मत्कुणाश्चापि भविष्यन्ति येतान् नक्तं दशनेन पीड-पिष्यन्ति। किं ते तत्र स्वर्गे कृते पथाना निश्चेष्टमविष्ठन्ते उतिकमिप कार्यं कुर्वन्ति! निश्चेष्टमविष्यतः स्युश्चेष्यथावदत्रपरिपाकाभावात्शीघ्रमेवोपरता अपि भविष्यन्ति। अथ चेत्किमिप कार्यं कुर्वन्ति तद्ययात्र (लोके) परिश्रमेण मञ्जूनी विद्यति तथैव तत्र पि परिश्रमेण लोक्यात्रां सम्पादिष्टियन्ति। कः पुनः स्वर्गप्थिच्योविशेषः ? न किश्चिदपि। यदि तत्र कुमारा अहर्निशं निवसन्ति तत्त्रां जननीजनकादयोऽपि न् ह् स्युः, श्वश्च्यश्चरप्रभित्ते तयोऽपि च भवेयुः। ए। अ तत्र महती नगरी पर्यवस्थिता स्यात्। पुनश्च मलमूत्रादीनां प्रवृत्या रोगा अपि भूयांसो भविष्यन्ति। यतः किल यदा फलानि भक्षयिष्यन्ति, पान-

## चतुर्दशसमुहासः ॥

भाजनेषु पानीयँ चषकेषु च मयँ पास्यन्ति, न तेषां शिरःपीडा समृत्पत्स्यते नापि केनचित्तद्विरुद्धं वश्यते यथेष्टं फलानि पशुपक्षिणाञ्च पिशितमत्यन्ति तदासँशयँ तत्र विविधानि दु:खान्युत्पत्स्यन्ते । ये च तत्र पतित्रणः पशव स्यस्तेषां इत्या भविष्यति, यत्र तत्र चास्थीनि विकीर्णानि स्यः सौनिकानामापणाश्च भिवष्यन्ति । अहो किमिव वर्ण्यतामेषां स्वर्गः स तु अरवदेशाद्पि महीयान् प्रतीयते । मधमांसाशिनां तेषां कृते वामलोचनाः कुमागर्चावस्य म्यूग्न्यथेदशा मदपानप्रसक्ताः शिरसि सञ्जातौष्ण्येन प्रमत्ता भवेथुः । एवञ्र प्रभृतानां पुरुषाणामङ्गनानाञ्चोपवशनाय स्वापाय च महद्भिरास्तरणैर्भवितव्यम् । यतः खलु ( यावन: ) परमेश्वर: कुमारी: स्वर्गे सम्त्यादयित ततः कुमारानिप समवस्रजित । ( अत्रा-स्माभिरेतदुच्यते यत् ) परमेश्वरेण कुमारीणां परिणारेऽस्या भुवः स्वर्गे प्रपन्नैः सह विलि-खितः परं नित्यस्थायिनां कुमाराणां काभिरिए कुमारिकाभिर्नलिखितः किंतेऽपि कुमारीवत् तेभ्य एव परिणयार्थिभ्यः प्रदास्यन्ते । नात्र विषये किमपि परमेश्वरेण व्यवस्थापितं कथ-सत्र महानतिक्रमः सञ्जातः ? यदि समवयस्काः सौभाग्यवत्यः पतीन सम्प्राप्य स्वर्गे निव सन्ति तत्रास्ति शोभनम् । यतो घोषितामपेक्षया पुरुषाणामायुर्द्विगुणमद्भेतृतीयगुणँ वा-समुचितम् । इयन्तु यवनानां स्वर्गस्य गाथा वर्तते । निरयवासिनश्र सिंहोडनामधेयतरून् भक्ष-थित्योदर भरिष्यन्ति एतेन "निरये कण्टिकनोऽपि वृक्षाः सन्तीति" प्रतीयते ततस्च कण्ट-कान्यपि तान् क्लेशियध्यन्ति । सन्तप्तश्च पयः पास्यन्ति एवमादीनि दुःखानि निरये लप्स्यन्ते । श्वपथाख्यानञ्चालीकभाषिणां कर्भ नतु सत्यवादिनाम् । श्वपथपूर्वकं भाषमाणः परमेश्वरोऽ ध्यन्तात प्रथक् भिवतुँ नाईति ।

- १४२ असंशयं परमेश्वरस्तान् स्निह्यति ये तन्मागं युद्धयन्ते । सू० ५९ । आ० ४ ।
- स॰ साधु ! ईट्योर्वार्ताः समुपदिश्य दीना अखदेशवासिनः मर्वेषां शत्रुभावमापाय योधियत्वा च दुःखिताः । यश्च वृथेव मनमृद्दशः कलहं प्रवनयेत् तं न कोऽपि धीमान परमेश्वरं मन्त शक्नोति । यः खलु मानवेषु विरोधं प्रवर्धयति स एव सर्वान् दुनोति ।
- १४३ नवे ! यत्परमात्मना तुमाम हिटँ कथं तदपवित्रं मत्यसे भार्याणां संगसादेँ कामयसे । परमेश्वरः क्षमाशीलो द्यालुश्वास्ति । वस्तुतः परमेश्वरस्तस्य रक्षको यदि सान्वः परिमुञ्चेत् । तदीयप्रभुः तस्म त्वतः प्रशस्याः, यवनीः, विश्वस्ताः, सेविकाः, अनुशयविधायिनीः, भक्तिमती, उपवासशोलाः, पुरुषोपभुक्ताः कुमारीश्व भार्याः परिवर्तयत् । सू॰ ६६ । आ० १ । ५ ।
- स॰—मनागबहितेन चेतसा द्रष्टव्यम् —िकसय परमेश्वर उत मुहम्मद्महाशयस्य वाह्यान्तः प्रवन्ध-विधायको भृत्यः ! अत्र प्रथमायतसम्बद्धमाख्यायिकाद्वयं वर्तते। प्रथमा ताबदियम्—मुहम्मद्म् महाशयाय मधूदक ( शरवत ) रोचते स्म । तस्य भृयस्यो भार्याः समभवन् । एकदा तासामे-कस्याः सद्मिन तत्पिवता चिरायितं तेन, तद्दपराः सोढुँ न शेकिरे । तासां कथनेन "न वयं किहिचिरेतत्पास्यामः" इति मुहम्मद्महाशयः शपथञ्चकार । द्वितीया चेयम्—एकदा तस्य पत्नीनामेकस्याः पर्याय आसीत् यदा तत्र मुहम्मदमहाशयः समुपसेदिवान तदानीं सा तत्र नासी-दुपस्थिता सा हि निजपितुः सदन गताभवत् । मुहम्मदमहाशयश्चैकां दासीमाह्य पिनत्रयामास

वृत्तिसिदमुपश्च य भार्या भृशाँ रुगेष ततो मुहम्मदमहाशयः "नाहमब भृयः किर्घ्य" इति शपथठनके । "त त्वयेयँ वाता कर्मा चढण्याख्येयेति, भार्या जगाद । साप्येतदूरी चकार । पुनः स भार्या मप्पा वृत्तिमाँद जगाद । अत्रव विषये परमेश्वर आयतामद प्राहिणोत । "यदस्मा-िमः तृभ्यमादिष्टँ कथं तदपवित्र मन्यस इति"। अत्र धीमद्भिरेव विचिन्तरीयँ — किमु परमेश्वरेणापि कस्यविद् गृहव्यवह रा निर्णीयन्ते ! मुहम्मदमहाशयस्याक्रणाञ्चेतेन सुव्यक्तमेव । यतः किल यस्य बहुयो भार्या भवयः म कथङ्कारँ परमात्मनो भक्तः पंगम्बस्य भवितुमईति । यर्चेकां जायां पक्षपातेनापमानयेदपराच सम्मानयेत् स पक्षपात्यतः सन् कथं नास्त्यधनिमा ! यश्च भ्यसीभ्योऽि भार्याभ्योऽसन्तुष्य दासीभी रमेत तस्य लज्जाभये धर्मश्च कुत्रस्थीयन्ते ! उक्तञ्च केनचित्—

## कामातुराणां न भयं न लज्जा।

ये खलु कामिनो भवन्ति तेऽधर्मात्र विभ्यति नापि लज्जन्ने । एषामीश्वरोऽपि मृहम्मदमहाशयस्य भार्याणां पेगम्यरस्य च कल्हान्णिये मध्यम्थ एवास्तीति मन्ये । अनेन
बुद्धिमन्त एव विचारयन्तु "कुराणग्रन्थोऽयमीश्वरप्रणीतः कस्यचित्स्वार्थसिन्धोर्वा कृतिरस्तीति ।" मनाग्विचारेणव स्पष्ट भविष्यति । द्वितीयायताच प्रतीयते यत् मृहम्मदमहाशयस्य
काचिदङ्गना ततो रुष्टा भविष्यति । तस्माद् यवनपरमेश्वरेण आयतमिदं समवतार्थ्यं सा भीषिता
भवेत "यदि त्वं किमपि व्यतिक्रमं विधास्यसि ति मृहम्मदमहाशयस्त्वां परिमोश्यति तत्प्रभुश्च त्वतोऽपि प्रशस्या योषितः पुरुषासम्भुक्तास्तस्य प्रदास्यति" इति। अल्पधीरपि कश्चिद्विचिन्तयितुमईति कर्माणीमानि परमात्मनः सन्त्युत स्वप्रयोजनसाधकस्येति ? इंद्रग्विधामिर्वातािमः साधु सिध्यति यत् "परमेश्वरः किमपि न वदति स्म केवलं देशकालौ सँवीक्ष्य
स्वप्रयोजनसाधनाय परमात्मनो व्यपदेशेन मृहम्मदमहाशय एव ब्रवीति स्मेति ।" अत्र ये केचन सर्वमिदं परमात्मन्येव योजयन्ति तान न केवलं वयमेवापि तु सर्व एव धीमन्तः "एवअत् नायमीश्वरः प्रत्युत मृहम्मदमहाशयस्य कृते योषितामानेता नापितः समजनीति' प्रति
वक्ष्यन्ति ।

- १४४ हे नवं ! नास्तिकः प्रच्छत्रशत्रुभिश्व सह युद्रयस्व । तांश्व निपीडय । सू॰ ६६ आ॰ ९ ।
- स॰—दृश्यताम्—यवनपरमेश्वरत्य लीला। स वै पेगम्बरं यवनांश्वान्यमनावलम्बिभिः सह योद्धमुत्साह-यति । अत एव यवना उपद्रवानुष्ठाने सततँ प्रवर्तन्ते । परमेश्वरो थवनेषु कृपां विद्यात् येन ते उपद्रवं परित्यज्य सर्वैः सह मैत्रीमावेन व्यवहरन्ताम् ।
- १४५ आकाशो विदीणों भविष्यति । तदहान च स ग्लास्यति । देवदूताश्च तस्य पार्श्वयोस्तद्परि च भविष्यन्ति । तस्मिन् वासरे तव प्रभोः सिंहासनमष्टौ जनाः समुत्थापयिष्यन्ति । तस्मिन् दिने तदिभमुखमुपस्थापयिष्यश्चे । गुप्तापि काचन वार्ता न तिरोहिता भविष्यति । यस्य च कर्मपत्रं तद्दक्षिणकरे समर्थयिष्यते स "गृद्यतां पत्र्यताञ्च मदीयकर्भपत्रभिदिमि"ति वक्ष्यति । यस्य पुनः कर्मपत्रं तद्वामकरे द'स्यते स "यदीदँ कर्मपत्रं न प्रदत्तमभविष्यदिति" वक्ष्यति । स्० ६९ । आ ० १७-१९ । २५ ॥

- स॰ अहो की दशिमिद विज्ञान न्यायसम्भित्व । कि विद्याक्षाशोऽपि विद्यायिते किमु १ आप म वस्त्रपत्तिमे येन विद्योजित १ याद नाम परितनलोक आकाश उन्यति नहीं दिविज्ञानिक रुद्रम् । कुम्णप्रन्थप्रतिपादिनपरमेश्वरस्य दे हिन्दे नामित मनामाप सश्यः । भिहासनोपवेशनम्, अष्ट्रधीवरेमनदृत्थापनञ्च देहित्व वना न सम्भवति । आभिम्ख्येन पृष्ठतद्व गमनागमने मृत्तिमत एव सम्भवतः । यदा च स मृत्तिमान् तदेकदेशित्वेन सवज्ञ, सवंव्यापकः, मवंशांक्तमान भिवित्तं नाहिति । नापि कुत्वजीवानां सम्लक्ष्मीणि वेत्तं प्रभवति । महदाःचर्यमिद् यत् पृण्यात्मना दक्षिणकरे पत्रप्रदानम्, वाचनम्, स्वरी प्रेषणञ्च पापनाञ्चापस्व्यकरे कम्पत्रप्रदानम्, कम्पत्रप्रदानम्, कम्पत्रप्रदानम्, क्ष्रपत्रप्रदानम्, क्ष्रपत्रप्रदानम्, क्ष्रपत्रप्रदानम्, क्ष्रपत्रप्रदानम्, क्ष्रपत्रप्रदानम्, क्ष्रपत्रप्रदानम्, क्ष्रपत्रप्रदानम् स्वरीय लेखिनणयः । अप्ययं व्यवहारः सर्वज्ञस्य कि विद्यत्रिमहिति १ न कि वित्रपत्रपत्रप्रदानम् सर्वाप्रदानम् ।
- १४६ देवदूता आत्मानश्च तदिभमुखमागेहन्ति तिसन दिने यस परिमाणं पञ्चाशतसहस्रवर्षा-णाम् । यदा शवागारेभ्यो धावन्तो निस्सरिष्यन्ति प्रतिमास्थलाभिमुखमिव धावन्तीति । सू० ७० । आ० ४ । ४२ ।
- स॰—ननु यदि पञ्चाशासहस्रवर्षाणां दिनँ भवति तर्हि किमिति पञ्चासत्महस्रवर्षाणां रात्रिभ भवति ?,तांवती महती यामिनी न भवति चेत्तावन्महदहागपि न जातु सम्भवति । कि पञ्चाशासहस्रवर्षाणि यावत् परमेश्वरः, देवदूताः, कर्मपत्रवन्तरचोत्थिताः, उपविष्ठाः, जागिरिता एव वा स्थासिनि । एवं सित सर्वे व्याधिनिपीडिताः सन्तो मिर्ध्यन्त्येव । शवागािरेम्यो नि.सत्य परमात्मनो न्यायालयं प्रतिधाविध्यन्ति किमु ! कथञ्च शवागारेषु तेषामित्तक आह्नानपत्रा (सम्मन) ण्युपस्थासिन्ति ! किमर्थञ्च तपस्विनग्ते पुण्यात्मानः पापीयांसो वतत्कालपर्यन्तं चारकेष्विव संयमिताः । अश्वते च परमात्मनो न्यायसभाऽविस्ति तकर्मा भविष्यति तत्वरचेश्वरस्त्वद्युताश्च निश्चेष्टं स्थिता भविष्यन्ति । अथवा किमिप कार्यं कुर्वते ! (मन्ये ) स्वस्वस्थानं प्रपन्ना इतस्ततः परिश्रमन्तः, शयानाः, गृरवादिकं प्रक्षमाणाधानन्दजीवनं व्यत्यापयन्ति । कस्यापि राष्ट्र नेदशोऽविचारो भवति । ईदशीर्वाति वनेचरान् विना कोऽन्यो मस्यते ।
- १४७ असँशर्य युष्मान् कतिथा समुद्रपाद्यत् । "परमेश्वरः कथँ सप्ताकाशानध उपरि व्यरचय-दिति" किं युष्माभिने विलोकितम् । तन्मध्ये च चन्द्रमसँ प्रकाशकं सूर्यव्च दीपकं निरमात् सू॰ ७१ । आ ७ १४-१६ ।
- स• जीवान परमेश्वर उदपादयच्चेत्र तेऽमरणभर्माणो भिवतुमहिन्त । एवञ्च स्वर्गे कथँ नित्यमवस्थातुँ प्रभवेयुः । यदुत्पद्यने तदवश्यं विनदयित । आकाश उपयेधः कथँ निर्मात शक्यते सिह्
  निराकारो विभुश्च । वस्त्वन्तरस्य कस्यिचदाकाश इति नामधेयँ चेत्तदिप तस्याकाश इति
  नाम निर्थकम् । उपयिधोभावेन आकाशान् व्यरचयच्चेत्र तन्मध्ये सूर्याचन्द्रमसौ स्थातुँ किहचित्रभवतः । अन्तराले भातुशिवानौ चेत्रिधीयेतां तदैक उपरितनोऽध प्रदेशवर्त्ती चैकः प्रकाशेत द्वितीयादारभ्य सर्व एव तमसावृता भवेयुनं चेत्थँ दृश्यते तस्म त्सर्वमिदमलीकम् ।

- १४८—मज्जितानि परमात्मनः कृते सन्ति। परमात्मना सह कमप्यन्यँ माह्नयन्तु। सृ० ७२। आ० १८।
- स॰—सत्यिमदञ्चेत कथँ तर्हि यवनाः "लाइलाह इलिल्लाः महम्मद्रस्लल्लाः" इत्यिस्मन् वाक्ये मुह-म्मद्महाभागँ परमात्मना सहाह्मयान्ति ? वार्तेयँ कुराणिविरुद्धा । अय विरुद्धेति नाभ्युपगम्यते तदाँय कुराणोपदेशोऽलीक इति साध्यते । मिन्नतानां परमात्मनो निकेतनेत्वं यवना महाप्रति-मार्चकाः समजायन्त यतः खलु यथा पौराणिका जनाश्चाल्पीयस्याः प्रतिमायाः परमेश्वरिनकेत— नाभ्युपगमेन प्रतिमापूजकाः कथ्यन्ते तथैवेमे कथँ न सन्ति प्रतिमार्चकाः !
- १४९-सूर्याचन्द्रमसावेकत्रीकरिष्येते । सू० ७५ । आ० ८ ॥
- स० अपि नाम किंहिचित भानुशिशनौ संसक्ती भानितुमहितः ? कियदज्ञानिविजृम्भितमेतिदिति सुधियो विमृशन्तु । सूर्य्यचन्द्रयोरेव संयोजने किमासीत् प्रयोजनम् ? अन्येषां लोकानां समाहरणाभावे का नाम युक्तिः ? किमीहशा असम्भववार्ता परमेश्वरस्य भिवतुँ शक्तुवन्ति ? वस्तुत ईहरूलो वार्ता अविदुषो विना कस्यचिद् विदुषोऽपि न भवन्ति किमृत परमात्मनः ।
- १५६ तेषु नित्यस्थायिनो यौवनपरिपूर्णा बालाः परिश्रमिष्यन्ति । तान् त्वँ सम्प्रेक्ष्य विकीर्णानं मौक्तिकानीति विभावयिष्यसि । ते चरजतकङ्क्षणभूषयिष्यन्ते। प्रभुस्तान् ५ित्रमधँ पार्थायध्यते। सू० ७६ । आ० १९ । २१ ॥
- स• ननु मौतिकवर्णाः कुमाराः किमर्थे तत्र सिनधीयन्ते स्वर्गस्थाः तरणमनुजानां सेवया न सन्तु ध्यन्ति किमु ! किंवाङ्गनाजनस्तान् तोर्वायतुँ न प्रभवति ! यदिदमत्र महिनिदितं कर्म कुमारैः सहानुतिष्ठन्ति तस्येदमेव कुराणवचने मूळं भवेदिति किमारचर्यम् ! स्थारें च सेव्य-सेवकभावेन स्वामिन आनन्दो सेवकस्य च परिश्रमेण दुःखँ सम्पत्स्यते, कथन्वयँ पक्षपातः ! सेवकवत् मयँ पायिष्रदुः परमात्मनः कथङ्कारँ गौरवँ स्थास्यति ! अपि च तत्र स्वर्गे खी-पुरुषयोः सङ्गमो गमिस्थितिः सन्ततीनामुत्पित्ति संजायते न वा ! न भवति चेत्तद्विष-योपभोगो निष्फळतां गतः । अथ चेद् भवित ते जीवाः कुतः समागमन् ! परमात्मान् नमसंसेव्य च स्वर्गे कथमुद्पयन्त ! उत्पन्नार्चेन्त्रन् तैर्विश्वासापादन परमात्मनो भितिञ्च विना स्वर्गः समासादितः । केचिद्वराका विश्वासापादनेनापरे धर्ममन्तरेणैव सुखँ लभेरन—अतः परमपरः को नामान्यायो भविष्यति ।
- १५१ कर्मणामानुरूपेण तेभ्यः प्रतिकलँ दास्यते । परिपूर्णानि सन्ति पानपात्राणि । यस्मित्रहनि रहो देवद्ताश्च पँद्वौ स्थास्यन्ति । सू० ७८ । आ० । २५ । ३२ । ३६ ।
- स॰ यदि नाम कर्मानुसारं फलं प्रदीवते तर्हि स्वर्गे शक्षतस्थाय्यप्सरोभ्यः, देवदूनेभ्यः, मौक्तिकोपमवा॰ छेभ्यश्च केन कर्मणा स्वर्गः प्रादायि । चपकैर्मयं पीत्वोन्मत्ताः सन्तः कथं न योत्सन्ते ? अत्र रूह इत्येकस्य देवदूतस्य नामधेयं यो व सर्वदेवदूतेषु महीयान् । रूहमन्यदेवदूतांश्च पिह्त्ति- बद्धान् विधाय परमेश्वरः सैन्यं विश्वपिष्यति किमु ? तेन च सकलजीवान् दण्डियिष्यति ?

तदानीमीश्वर उपविष्टः स्थितो वा भविष्यति १ प्रलयवासरं यावदीश्वरः स्वीयसकलसैन्यं समा-हृत्य शैतानं भरेचेत्तदीयं राज्यमकण्टकं भवेत्, एतदेवचेश्वरत्वम् ।

- १५२ यदा सूर्यः पुटीक्रियेत । यदा नक्षत्राणि मलिनानि जायेरन् । यदा च गिर्यश्चाल्येरन किञ्च यदाकाशस्य चर्मापिह्रयेत । सू॰ ८१ । आ० १ । ३ । ११ ॥
- स०—"वर्तुलः सृपलोकः परिवेष्टयेत।" इति महद्ज्ञानविजृम्भितम् । नक्षत्राणि कथ मिलनानि भविष्यन्ति ! पर्वतार्चाचेतनत्वात्कथं प्रचिष्यन्ति ! किमाकाशः पशुरास्ति येन तस्य चर्मा- पनेष्यते । महद्दिदं मौर्र्ध्यमारण्यकत्वज्ञ ।
- १५३ यदाकाशो दीर्येत । यदा नक्षत्राणि विश्विप्तानि भवेयुः । यदा सरितो विदार्यरन् ॥ यदा च शवागारा जीवियत्वोत्थाप्येरन् । सू० ८२ । आ० १-४ ।
- स॰—अहो तु कुराणग्रन्थानिर्मातः वैज्ञानिकप्रवर ! कथमाकाशं विदारियण्यासि ! कथं वा तारकाणि विक्षेप्स्यपि ! अपि सिन्धवः काष्ठानि येन ता भेदियण्यासि ! किं श्वागाराः शवरूपा यत्तान जीवियण्यासि ! सर्वा इमा वार्ता वालसिन्नभाः।
- १५४—साट्टेनाकारोन रापे । स प्रशस्तः कुराणग्रन्थो लाहाभ्यन्तरे सुरक्षितः । सू० ८५ । आ० १ । २१ ।
- स॰—अयं कुराणप्रन्थंप्रणेता भृखगोलिवद्यां मनागि नाध्येष्ट कथिमवान्यथाकाशँ दुर्गिमवट-वन्तमकथिष्यत् । भेषादिराशीनदृश्यन्देनाख्याति चेत्कथं नान्यान्यि नक्षत्राण्येतच्छ-च्देन गृह्णाति ! सर्वाण्यपीमानि न सन्त्यद्यः पर तारकाणि । किं कुराणप्रन्थः परमात्मनः सकाशे वर्तते । अथायं कुराणप्रन्थस्तिन्निर्मितस्तिर्हे सोऽपि विद्योपपात्तिभ्यां शून्योऽविद्वांश्च वर्तते ।
- १५५ असंशयं ते प्रवञ्चनां कुर्वन्ति । अहमपि च केतवं कुर्वे । सू० ८६ । आ० १५ । १६ ॥
- स॰—प्रवञ्चन मकर इति समानार्थीः कि परमेश्वरोऽपि वञ्चकः! कि वा स्तेयस्य प्रतिफलं स्तेयम्, अतथ्यस्य चातथ्यम्! यदि नाम काश्चित् तस्करः कस्यचिद्भद्रजनस्य सद्मनि चौर्य्यमाचरेत्, तिर्ह कि भद्रजनेनापि तद्गृहँ ग्वा चौर्यमनुष्ठेयम्! धन्गोऽसि रे धन्योऽसि कुराणनिर्मातः!
- १५६ यदा च तव प्रभुः, श्रेणिवद्धा देवदूत २च समेष्यन्ति । तस्मिन्वासरे च निरयस्तत्रानेष्यते । सू॰ ८९ । आ० २१ । २२ ॥
- स॰ कश्यतां भो ! यवनानामीश्वरोऽपि कोटपालः सेनाध्यक्ष इव च स्वसैन्यमादाय परिश्रमित । अपि निरयो घट इवावबुध्यते यो हि स्वेच्छयेतस्ततो नीयेत ! अथ चेत्स ईहशोऽल्पीयान कथं तर्हि तस्मिन्नसँख्येया बन्दयो मातुँ शक्तुयः ।
- १५७ परमात्मनः पेगम्बरेण तेऽभिहिताः परमेश्वरस्य ऋमेलिकां विरक्षतः पानीयञ्च पायगतः । सोऽसत्यवादीति समकृतः । तस्यार्वरणौ कर्तितौ , अतस्तेषां प्रभुणा तदुगरि मारिः प्रहिता। स्कृष् ९१ । आ० १३ । १४ ॥

408

986-

स॰—स

189-

स०-ह

940-

स • ─ =



स॰ यां

स॰—परमेश्वरोऽिप िकमुष्ट्रिकामारुह्येतस्ततो विहराति ? कथमन्यथा क्रमेलिका स्वान्तिके सिन्नधा-पिता ? िकञ्च प्रलयवासर्ग विनेव निजनियम परित्यज्य तेषामुपरि मारी कथ प्रहितवान् ? अथ चेन्मारीगदः प्रहितस्तत्ते दिण्डताः पुनः प्रलयक्षपायां न्यायस्य तद्रात्रेश्च भवनमसत्य मस्यते ? अस्या उष्ट्रिकाया लेखेन "अयँ कुराणप्रन्थः केनचिहरवदेशवासिना लिखित इति सिद्धयिति"। यतः किल तत्रैव उष्ट्रं विनान्यवाहनानि न भवन्ति ।

१५८—यदि नाम स एवँ न विरस्यित तदवर्यं वयं मस्तकेन तमाक्रक्ष्यामः । तन्मस्तकमलीकभाषि सदोषञ्च वयञ्च निरयदूतमाकारियष्यामः । सू० ९६। आ७ १५ । १६ । १८ ।

स०—परमेश्वरोऽधमपुरुषाणामाकर्षणकर्मणापि न विरतः । मस्तकमपि कर्हिचिदलीकवादि सापरा-धश्च भवितुमर्हति ? अयँ केवलो जीव एव यस्तथा भवितुँ शक्नोति । अयँ खल्लु जातु परम-श्वरः सम्भवति ? यो वे निरयरक्षकं काराध्यक्ष इवाह्नयति ।

१५९—असँशयमस्माभिः कदरिनाश कुराणय्रन्थः समवतारितः । "कास्ति कदररात्रिरिं"ित त्व किं वेत्सि ? देवदूताः पवित्रात्मानश्च प्रत्येकस्म कर्मणे प्रभोः समादेशेनावरोहन्ति । स्० ९०। आ०। १। २। ४।

स॰ एकण्रामेव निश्चि सक्छः कुराणप्रन्थ आविर्भावितद्येत् "तद्यतं तदानीमवातरत्। तच्च तदानीमिति शनैः २ कुराणप्रन्थः प्रादुर्भृतं" इति वचनं कथङ्कारं सत्यं भवितुं क्षमम् १ तमस्विनी
तिमित्निति किंतत्र प्रष्टव्यम् १ आकाश ऊध्वेमधश्च किमिप न भवतीत्यस्माभिरनुपदमेव प्रत्यपादि।
परमत्र विलिह्यते – यद् देवदूताः पवित्रात्मानद्यप्रभोराज्ञया जगच्छासितुमधोऽवतरन्तीति।
एतेन "परमेश्वरोऽपि (खुदा) मनुष्यइत्वेकदेशीति" स्पष्टं प्रतीयते। इदानीं यावद्यं कुराणप्रन्थः परमेश्वरस्य, देवदूतानां, पगम्बरस्य चेति त्रयाणामेव विषये बूते स्म, अधुनाऽयं
चतुर्थः पवित्रात्माऽपि मध्ये निपपात। न जानेऽयं तुरीयः पवित्रात्मा किं वस्तु १ अत्रत्वेते
(यवनाः) चतुर्थाङ्गीकारेण क्रिश्चीनानप्यतिशिह्यिरे ते हि पितर्रं, पुत्रं, पवित्रात्मानञ्चेतिः त्रीनेव मन्वते। "न वयमेतत्त्रयं परमेश्वरं मन्मह" इति चेदुच्येत। सत्यम्। परं पवित्रात्मनः
पृथक्त्वे परमेश्वरो दूताः, पगम्बरश्च पवित्रात्मेति भणितव्या न वा १ तेऽपि सन्ति चेत्तदैकस्यैव
पवित्रात्मेति नामधयँ किमर्थम् १ किश्च परमेश्वरः सततमहोरात्राभ्याम्, तुरङ्गमादिपशुभिः
कुराणप्रन्थेन च शपते शपथप्रहणञ्च नास्ति भद्रजनोचितम्।

इदं किल कुराणग्रन्थस्य गुणदोषिववेचनं बुद्धिमतां पुरः समुपस्थापितम्, कीहशामिदं पुस्तकमिति धीमन्त एव विभावयन्तु । अहन्तु "नेदँ पुस्तकं परमेश्वरेण विदुषा वा विरचितम्, नापीद विद्यायुक्तमि"ित मन्ये । अल्पीयांस एव दोषा अस्माभिः प्रकाशिता, येन मानवा भ्रान्ताः सन्तः स्वजन्म वृथा न गमयेयुः । यिकिश्विदत्र सत्यं वर्तते तद्वेदादिविद्याग्रन्थानुकूल्त्या ममेव सर्वमतावलम्बिनां दुराग्रहपक्षपातिवविज्ञतानां विदुषां प्राह्यमस्ति । एतदितिरक्तं यिकिञ्चदत्र वर्तते तत्सर्वमिवद्याभ्रमसम्मिश्रम्, मनुजानामात्मनः पशुनिभान् संवर्त्य शान्ति विनाद्य मानवेषूपप्रवं संपाद्य च दुःखानां प्रवर्धकं वर्तते । पुनरिक्तदोषस्य च कुराणग्रन्थो

क्यान्वर्ग मिनवर्ग मानवर्ग मानवर्ग न तहान् मानवर्ग मानवर्ग क्षिमानवर्ग मानवर्ग । स्वान्त मानवर्ग मानवर्ग मानवर्ग । स्वान्त मानवर्ग मानवर्ग मानवर्ग । स्वान्त । स्वान्

- मंद्रिकि : व्ह किहम प्रेह के के रिविभी समाप्त क्षां के कि के विकास कि विकास कि कि
- उ०— युष्मदङ्गीनरणेन निर्मात वास्तान वास्तान काम्यान मिर्ग्या । वाहोत । वाहोत्यक्ष्म अयुक्त क्ष्म्यक्ष्म वाह्म क्ष्म्यापित तथेन युवसप्त स्थित क्ष्म्याप्त । क्ष्म्याप्त क्ष्म्याप्त क्ष्म्याप्त क्ष्म्याप्त । हायम् । वास्त ।
- एक्तीम रू नामनस् तामक क्षेत्र । किस्मार

द्धि श्रीमङ्गानन्स्ररस्वतीस्यामिक्ते सत्याचेत्रमाग्रे गङ्करदेवेन देवगिराळक्कते भ ४३॥ १४॥

**《新》等。《新》** 

। र्तिक न मिटईन्निमान प्रदर्भिष्यमाम क ज्लीप्रगाह्म ,ज्लीककी ,रिष्ठक्षं "तीमी -काशिक्री ईर्नेष्टरिष्टिकम्नम्माः" :ान्म्प मिर्गण्य-निपग्डिमम्मिलम्कं कंप्रमाम

। रिफ्नुए,"ित्राम मीमान निमन्त्र इंदिश," मृष्ट्र के कियन्त्री प्रजास केस्नमधनेनेस्महासीत । अपश्यकेरलियर् पश्यत । ह्ये हि साक्षातत

। निपट्ट न । इ इंस् प्रतासहत्र प्रथमान प्रमाहाद्वारास्य भी हो।

इस्स् होपनिषत् समाप्ता ॥

एउरह कर महम किसुर्राकिंग्र हैं हैं गिण्नीहिंग्रेस्ट ॥ १॥ ५० उन्ह उन्ह अनाहिस्वरूपाय अथनेणारयामा हुं ही जनानपथुनसिद्धान् जलचरान् अद्धं

किन्छेड़ किन्ह मिस् ॥०॥ :1333ड़ निरुज्युड़ किन्डु महत्र विद्यात्वा रिक्र ।। ए। क्रिक्टिक क्रिकेट क्रिकेट । क्रिकेट । क्रिकेट । क्रिकेट क्रिकेट

नामाम केष्र पाइन्ड्रोक्स किष्मीणां सर्वितिक प्रमाना सामान्त्रम् वृक्षमुक्रकम् ॥ अहाव्क विस्तायकम् ॥ ४॥ अहा पद्मन हेपहुर्ना॥ अहा-

अद्धार्त ॥ ५॥ अद्धार्रत्यमहामद्रस्य ब्रद्धा अद्धार्म ॥ ५॥ आदिहा-

ंणिष्टिक एपू मेरप छेर्छ छेर्घ छिए।।।। अहा ।।।। हिन्मीराहि इन्मीराहि

॥ १॥ :मात्रअन्तिअहमी विषय का का छा छा । १॥ :ह इन्छ

ालार रिएक रिज्ञुड़ ॥ किए नीएउड़ी एएकहाहमी रुज्ड़ दिशाम्द्रम्

क्व. डा. निगम शासी सिक्रिकेट हे कि हो ध्छा दिख

पूर्व अध्यक्ष संग्त विभाग सुरकुल काँगड़ा विश्वविद्यालय हरिहार

हर्नेष्रमाष्ट्र कर्ताहरी हम्मुड्ठ । हार इक्ष्मिर्गिकाम किर्वेष्ट कर्

अल्लो अल्लाम इल्लिल्कीते इल्लिल्लाः ॥१०॥

न्छिही दिन्देश्वरिक्तात्रम् विद्याकतिक विद्याकतिक विद्यान निर्मात्रक विद्यान निर्मा

। नीएक्सी छाए नीमीनमन्द्रिक कंरुपूर्व नर्त हैणिइपृष्ट्रह रुपूर हिमाइम छाएर हार

। हन्प्रधिष्टमंतर्निकिकिकिवि । एष्टाण्मार इसीक । द्वित्रमुमाम्पापमारम्पापमी -हिकफ़-ए किमीए किम्प्रीह । मिर्जिक क्षित्रीणाउट इंपिरिशंस । मुज्यह की होरीहुस्पाप्त मीएएतक्ष हाएएनने नागृह ांनाहम ह दिन्दिनाम हरे हेएए। मान्निहेहर क्रिहुही -छस्रा-िक्निकेप्रतिप् इस :हिस हिस मह जिल्लाम निष्ठ प्रतिमानेस । :प्रहेश क्रिशी

चत्रद्यासमुद्धासः ॥

600

मानम्झीन्



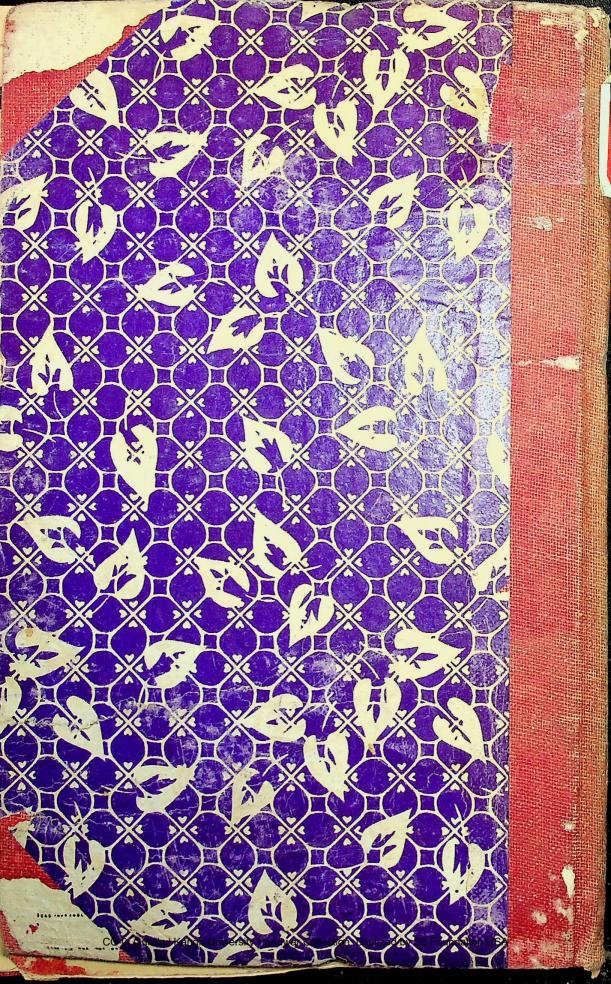